#### Jivaraja Jain Granthamala No. 1.

General Editors

- Prof A. N. Upadhye & Prof H. L. Jain

#### JADIVASAHA'S

# TILOYA-PANNATTI

(An Ancient Prakrit Text Dealing with Jaina Cosmography,

Dogmatics etc. )

ष्ठां वाराचरह गंगवान ही

श्री सन्मति पुत्तकालन को सा Authentically edited for the first time with Various Readings etc

By

Prof A. N. Upadhye, M.A., D. Litt, Prof. Hiralal Jain, M. A., LL B., D. Litt Rajaram College, Kolhapur. Vaishali Vidyapitha, Bihar

With the Hindr paraphrase of

Pt. Balchandra, Siddhantasastri.

#### PART I

(Second Edition)

Published by

Br. Jivaraj Goutamchand Doshi, Jaina Samskriti Samraksaka Samgha,

Sholapur.

1956

Price Rupees Sixteen only

Published by—
Jivaraj Goutamchand Doshi,
Jama Samskriti Samraksaka Samgha,
SHOLAPUR.



Printed by-

F. H. Shah, Proprietor, Shri Wardhaman Printing Press, 135, Shul rawar, SHOLAPUR.

#### श्री:

## जीवराज-जैन-ग्रन्थमालायाः प्रथमो ग्रन्थः

गन्थमाला-सपादकौ

त्रो. आदिनाथ उपाध्यायः

\*

प्रो. हीरालाली जैनः

श्री-यतिवृपभाचार्य-विरचिता

# तिलोय-पण्णत्ती

# ( त्रिलोक-प्रज्ञितः )

( जैन-लोकज्ञान-सिद्धान्तविषयकः प्राचीनः प्राकृतप्रन्थः)
प्रामाणिकरीत्या द्वितीयवार पाठान्तरादिभिः

प्रो. आदिनाथ उपाध्याय:

प्रो. हीरालाल जैन :

एम्. ए., डी. लिट्, राजाराम कालेज, कोल्हापुर. एम्. ए., एल्एल्. बी. डी. लिट्. वैशाली विद्यापीठ (बिहार)

इत्येताभ्याम्

पंडित-बालचंद्र-सिद्धान्तशास्त्रि-

कृतहिन्दीभाषानुवादेन सह

संपादिता.

प्रथमो भागः

( द्वितीया आवृत्ति : )

प्रकाशकः

शोलापुरीयो जैन-संस्कृति-संरक्षक-संघः

वि. सं. २०१२ ]

वीर-निर्वाण-सवत् २४८२

[ई स. १९५६

मूल्य षोडश रूप्यकाणि

## ज्ञ. जीवराज गौतमचंद दोशी जैन संस्कृति संरक्षक संघ, शोलापुर

# संघका उद्देश--

प्राचीन दिगवर जैन ग्रंथ प्रकाशन. इतिहास संशोधन, ग्रंथ सूची निर्माण, पत्र प्रकाशन आदि।

#### प्रबंध समिति-

त्र. जीवराज गौतमचदजी, अध्यक्ष, शोलापुर. श्रीमान् गुलाबचद हीराचंदजी दोशी,

श्रीमान् गुलाबचद हीराचंदजी दोशी, मुबई

डॉ. आदिनाय ने. उपाध्ये, एम्. ए., डी लिट्., कोव्हापुर

**डॉ. हीरालालजी जैन, पाटना (विहार)** 

एम् ए., एल्एल् वी,

श्री. माणिकचन्द जयवन्तसा भीसीकर, बाहुवली (कोल्हापूर)

श्री. प कैलासचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्री, कार्य

प. महेन्द्रकुमार न्यायाचाय, काशी श्री. वालचंद देवचंद शहा, मुवई (मत्री)

मुद्रक---

फुलचंद हिराचंद शाह मालीक,

श्री वर्धमान छापसाना, जोलापुर,

# हृद्गत

जिस संस्थाकी ओरसे इस ग्रंथका प्रकाशन हो रहा है, उस जैन संस्कृति संरक्षक संघकी स्थापना एक पवित्र और महान् उद्देशको लेकर हुई है। इस ग्रंथरत्नका प्रकाशन उस महान् कार्यका अंशमात्र है जिसमें निमित्तरूपसे कारण होनेका सुयोग मुझे प्राप्त हुआ है। इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं। इस ग्रंथका सुचारु रूपसे सम्पादन अनुवादादिकी जिम्मेदारी बड़ी भारी है। यह मालाका सौभाग्य है कि मालाके सम्पादन कार्यके लिये विद्रहय श्री. डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय तथा डॉ. हीरालालजी जैन जैसे सिद्धहस्त, अधिकार सम्पन्न, अनुभवी सम्पादक प्राप्त हुए है। आज विद्रत्संसारके सम्मुख प्रस्तुत ग्रंथरत्न उत्तम रीतीसे आ रहा है, इसका सारा श्रेय इन महाशयोंके अनुपम त्याग और वर्षोंके परिश्रमको है जिसके लिये सारा समाज उनका ऋणी और कृतज्ञ रहेगा। परमात्मासे मेरी प्रार्थना है कि डाक्टरसाहब तथा प्रोफेसर-साहब दोनोंको दीर्घायु, आरोग्य और सुखशान्तिका लाभ होते हुए उनके द्वारा जिनवाणीकी सची सेवा च्यापक और अविच्छिन्न रूपसे होती रहे।

# ब्र. जीवराज गौतमचन्द

# विषय सूची

|                              |                         |                    |               |       | Ā.           |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|-------|--------------|
| Preface                      | ••                      | •••                | •••           | •••   | i-iv         |
| प्राक्कथन                    | • • •                   | • • •              | •••           | •••   | ५            |
| जीवराज जैन ग्रंथम            | गलाका परिचय             | ₹                  | •••           | •••   | C            |
| प्रस्तावना                   | •••                     | •••                | • • •         | •••   | ९–१७         |
| १. ग्रन्थपरिच                | य व सम्पादन             | का उपक्रम          | •••           | •••   | 9            |
| २. हस्तलिखि                  | त प्रतियोंका प          | ारिचय              | • • •         | •••   | १०           |
| ३. सम्पादन                   | शैली                    | • • •              | • • •         | • • • | १३           |
| ४. विरोध पा                  | रिहार                   | • • •              | •••           | •••   | १६           |
| त्रह्मचारी जीवराज            | गौतमचन्दजी              | दोशी का जी         | वन-दर्जन      |       | १९           |
| विषयानुक्रमणिका              |                         | * * *              | • • •         |       | ३८           |
| परिशिष्ट                     | •••                     | • • •              | • • •         | • • • | ષષ્ઠ         |
| सम्भव पाठ                    | •••                     | • • •              | •••           | • •   | ५४           |
| विचारणीय म्थल                | • • •                   | • • •              | • • •         | • • • | ųų           |
| शुद्धि-पत्र                  | •••                     | •••                | •••           | •••   | <b>પ્</b> દ્ |
| निलोयपण्णत्ती <del>-</del> न | हात्रिकार <b>४</b> (मूल | ह्माठ, इिन्द्री अन | वाड व हिप्पणः |       | 2-476        |

## PREFACE

The Tiloyapannatti (Sk. Trilokaprajnapti) of Jadivasaha (Sk. Yativrsabha) is an ancient Jaina text, in Prakrit, mainly dealing with comography. Incidentally it contains a good deal of varied information about Jama dogmatics, mythology and chronology. Indian cosmography, to which Jama cosmography cannot be an exception, is apparently a dry subject full of technical details, some of them not quite congenial with the outlook of modern knowledge, which have no urgent attraction for an Indologist. The number of scholars interested in this subject is very small, and as far as we know, Kırfel's monograph (Die Kosmographie der Inder, Bonn. U. Leipzig 1920, pp. 208-340) is the only authoritative treatise which presents Jaina cosmography in a systematic form. For a full understanding of the history of James and Jama literature, texts dealing with cosmography are as much important as any others. The Tiloyapannatti (TP), however, is a valuable work for various reasons. It is an ancient work belonging to the first stratum of the pro-canon of the Digambaras, the contents, alternative views and the repeated remarks about the loss of tradition certainly indicate the antiquity of this text, its author Jadivasaha, who is more a compiler of hereditary knowledge and ancient tradition than a composer, is a revered author of antiquity; this work is quoted extensively in the Dhavala etc., and many other later Jama texts appear to be indebted to it, being an old work it deserves to be critically studied in comparison with other works of the Ardhamagadhi canon, and lastly, its varied contents and Prakrit dialect are not without some interest for the student of Indian antiquity, religion and language. A critical study of the various problems connected with this text and its author will be presented in the Introduction to the second part.

It is really unfortunate that an important text like the TP should have still remained in Mss. The various studies about a subject necessarily suffer a sort of deficiency, when the scholars have not got, to start with, at least authentic, if not critical, editions of the basic texts which are the sine qua non of all critical research As a preliminary experiment only a small portion of this text was edited by me in the volumes of the Jaina Siddhanta Bhaskara, Arrah (and also separately issued), the volumes of the Jaina Siddhanta Bhaskara, Arrah (and also separately issued), and now, thanks to the munificence of Br. Jivarajabhai, the editors are able to and now, thanks to the munificence of Br. Jivarajabhai, the editors are able to present the first part of TP, comprising 4 Mahadhikaras, with Hindi paraphrase, as the first volume of the Jivaraja Jaina Granthamala

The Mss on which our text is based and those which were casually consulted for verifying the readings are fully described in the Hindi Prastavana

The path of the editors of TP has not been strewn with flowers but is co.ered with unblunted thorns, and their difficulties have been almost insurmountable

for various reasons First, the subject-matter of TP is often obscure, it has no special attraction excepting for a specialist of dogged perseverence, and consequently the studies in this branch are just in their infancy. Secondly, TP belongs to a branch of literature which is poorly represented in the galaxy of Jaina works Though Kirfel has given a consolidated and systematic exposition of Jaina cosmography, the individual texts like the Surapannatti, Jambuddivapannatti and Candapannatti of the Ardhamagadhi canon, Tiloyasara of Nemicandra, Lokavibhaga of Simbasuri, Jambudvipaprajnapti of Padmanandi, Trailokyadipika of Indravamadeva, Trailokyaprajnapti of Subhacandra, etc., are not studied exhaustively for themselves and in comparison with others of the same contents Thirdly, TP is being edited with Hindi rendering for the first time, the Ms. material is not quite satisfactory, and no help was available to the editors in the form of a Sanskrit commentary, a Chaya or marginal glosses etc. in the absence of which the humble editors had to struggle hard with this imperfect material even to restore a readable and reliable text Lastly, the Prakrit language presents, in the absence of good Ms. material, manifold difficulties to a conscientious editor

Quite aware as they are of the standards of Text-criticism, the editors do not claim that the text of TP, presented here, is critical in the strict sense of the term, but they are justified in saying that it is quite authentic within the limits of the material used by them. A critical text can be constituted only after all the are collated, classified and evaluated. The two Mss Ba, being sufficiently independent, many of the scribal errors could be easily eliminated. In orthography and such other details, a standardised appearance has been nated. In orthography and such other details, a standardised appearance has been given to the text. The editors have been quite vigilant about the dialectal differences in Prakrit or Middle Indo-Aryan, and as a rule they have followed the readings of the Mss without forcing them to agree with some or the other later grammatical standard. More than once uncertain words and forms have been verified in the light of the material presented in the Grammatik der Prakrit Sprachen by Pischel (Strassburg 1900, and also its Index published in the volumes of Indian Antiquary) and the Paiasaddamahannavo of H. T. Seth (Calcutta Sam 1985). Dialectal traits are meticulously preserved when both the Mss. agreed, not minding whether later Prakrit grammars approved of them or not. In short, the editors have shown maximum possible fidelity to the Mss, and faithful and intelligent record of the text tradition, as presented by the Mss, has been their guiding principle throughout Almost as a preliminary experiment, a portion of the text was edited by one of the editors, (Tiloya-pannatti by Yativrsabha, part l, ed Dr A N Upadhye, Jaina Siddhanta Bhavan, Arrah, 1941), and important editorial results were achieved by Prof Hiralal who is working as the Chief Editor of the Dhavala of which five volumes have been already issued Both of them felt that the text is corrupt in many places in both the Mss, that such works could be published but once in their life time, and that they have to attend not only to the needs of linguists and text-critics but also to the wants of pious readers, who would handle this work mainly for its contents and whose number is likely to be sufficiently large. These considerations led them to offer certain emendations which are not claimed to be any improvement on the text

of the author, but they are essentially sincere attempts of the editors to reach the probable focus-centre, from which these corruptions might have arisen, after taking into account the possible orthographical confusions, metrical needs. exigencies of the context etc. The editors were wavering how and where to give these emendations There were alternatives before them two corrupt reading agreed upon by both the Mss. should be kept as it is in the body of the text as a sacred relic which had suffered a sacrilege at the hands of generations of copyists, and the editorial emendation should be given in the foot-notes in square brackets, or the emendation itself should be put in the text. and the so-called corrupt readings of Da and Ba should be given in the foot-notes. Strict method would have welcomed the first alternative, while the second one seemed to possess some practical advantages that majority of the readers, who are after the contents, would like to have a meaningful text which has been followed in preparing the Hindi paraphrase as well. The text-critic may be requested to keep his eye more on the foot-notes to get the actual reading In a few cases some emendations of remote probability are put in the foot-notes. These emendations are modest proposals, there is full scope for better suggestions, but let us remember that they are all tentative till they are confirmed by the readings of some genuine The text-critic who has any experience of editing such texts would, we hope, certainly approach our performance with sympathy for the arduous task of the editors of an editio princeps, and offer his constructive criticism which the editors would gladly welcome and feel thankful for the same

In giving the Hindi rendering the editors have a twofold aim in view First, most of the readers, especially from the Jaina community, who look upon the contents of this work with some religious sanctity, would welcome a translation in Hindi more than in any other provincial languages like Bengali, Gujarati, Kannada, Marathi or Tamil Secondly, of all the modern Indo-Aryan languages Hindi has decidedly superior claims to play the role of the National Language of India, and more we enrich it with such translations better would be its prosperity in future The Hindi translation is a literal paraphrase of the original text, and space prohibited the editors from entering into explanatory digressions.

It is a matter of pleasure to remember with gratitude various friends who have been associated with this work in one way or the other. It was very kind of Pt. K. P. Jaina, Aliganj, Pt. K. Bhujabali Shastri, Arrah, and Sri Pannalalji, Delhi, who helped me with Ms. material. It pains me to note that Sheth Raoji Sakharam Doshi, who lent us the Sholapur Ms, did not live to see this edition published. For their ungrudging co-operation, thanks are due to Pts. Balacandra and Jambukumara, whose share in the preparation of this edition has been duly indicated in the Hindi Prakkathana.

I wonder how I would have been able to finish this work without the valuable co-operation of Prof Hiralalaji. Despite heavy work on hand, he kindly accepted my request to edit this text jointly with me, and his close acquaintance with the contents of Dhavala came to our rescue in understanding many a difficult passage Brother Hiralalaji has such a genial temperament that it is a pleasure to

for various reasons First, the subject-matter of TP is often obscure; it has no special attraction excepting for a specialist of dogged perseverence, and consequently the studies in this branch are just in their infancy. Secondly, TP belongs to a branch of literature which is poorly represented in the galaxy of Jaina works Though Kirfel has given a consolidated and systematic exposition of Jaina cosmography, the individual texts like the Surapannatti, Jambuddivapannatti and Candapannatti of the Ardhamagadhi canon, Tiloyasara of Nemicandra, Lokavibhaga of Simhasuri, Jambudvipaprajnapti of Padmanandi, Trailokyadipika of Indravamadeva, Trailokyaprajnapti of Subhacandra, etc., are not studied exhaustively for themselves and in comparison with others of the same contents Thirdly, TP is being edited with Hindi rendering for the first time, the Ms. material is not quite satisfactory, and no help was available to the editors in the form of a Sanskrit commentary, a Chaya or marginal glosses etc in the absence of which the humble editors had to struggle hard with this imperfect material even to restore a readable and reliable text Lastly, the Prakrit language presents, in the absence of good Ms. material, manifold difficulties to a conscientious editor

Quite aware as they are of the standards of Text-criticism, the editors do not claim that the text of TP, presented here, is critical in the strict sense of the term, but they are justified in saying that it is quite authentic within the limits of the material used by them A critical text can be constituted only after all the are collated, classified and evaluated. The two Mss Ba, being sufficiently independent, many of the scribal errors could be easily eliminated In orthography and such other details, a standardised appearance has been given to the text The editors have been quite vigilant about the dialectal differences in Prakrit or Middle Indo-Aryan, and as a rule they have followed the readings of the Mss without forcing them to agree with some or the other later grammatical standard. More than once uncertain words and forms have been verified in the light of the material presented in the Grammatik der Prakrit Sprachen by Pischel (Strassburg 1900, and also its Index published in the volumes of Indian Antiquary ) and the Paiasaddamahannavo of H. T. Seth (Calcutta Sam 1985). Dialectal traits are meticulously preserved when both the Mss agreed, not minding whether later Prakrit grammars approved of them or not. In short, the editors have shown maximum possible fidelity to the Mss, and faithful and intelligent record of the text tradition, as presented by the Mss, has been their guiding principle throughout Almost as a preliminary experiment, a portion of the text was edited by one of the editors, (Tiloya-pannatti by Yativrsabha, part l, Upadhye, Jama Siddhanta Bhavan, Arrah, important editorial results were achieved by Prof Hiralal who is working as the Chief Editor of the Dhavala of which five volumes have been already issued Both of them felt that the text is corrupt in many places in both the Mss, that such works could be published but once in their life time, and that they have to attend not only to the needs of linguists and text-critics but also to the wants of productions, who would handle this work mainly for its contents and whose number is likely to be sufficiently large. These considerations led them to offer certain emendations which are not claimed to be any improvement on the text

of the author, but they are essentially sincere attempts of the editors to reach the probable focus-centre, from which these corruptions might have arisen, after taking into account the possible orthographical confusions, metrical needs, exigencies of the context etc. The editors were wavering how and where to give these emendations two alternatives before them There were corrupt reading agreed upon by both the Mss. should be kept as it is in the body of the text as a sacred relic which had suffered a sacrilege at the hands of generations of copyists, and the editorial emendation should be given in the foot-notes in square brackets, or the emendation itself should be put in the text. and the so-called corrupt readings of Da and Ba should be given in the foot-notes. Strict method would have welcomed the first alternative, while the second one seemed to possess some practical advantages that majority of the readers, who are after the contents, would like to have a meaningful text which has been followed in preparing the Hindi paraphrase as well. The text-critic may be requested to keep his eye more on the foot-notes to get the actual reading In a few cases some emendations of remote probability are put in the foot-notes These emendations are modest proposals, there is full scope for better suggestions, but let us remember that they are all tentative till they are confirmed by the readings of some genuine The text-critic who has any experience of editing such texts would, we hope. certainly approach our performance with sympathy for the arduous task of the editors of an editio princeps, and offer his constructive criticism which the editors would gladly welcome and feel thankful for the same

In giving the Hindi rendering the editors have a twofold aim in view First, most of the readers, especially from the Jaina community, who look upon the contents of this work with some religious sanctity, would welcome a translation in Hindi more than in any other provincial languages like Bengali, Gujarati, Kannada, Marathi or Tamil Secondly, of all the modern Indo-Aryan languages Hindi has decidedly superior claims to play the role of the National Language of India, and more we enrich it with such translations better would be its prosperity in future The Hindi translation is a literal paraphrase of the original text, and space prohibited the editors from entering into explanatory digressions.

It is a matter of pleasure to remember with gratitude various friends who have been associated with this work in one way or the other. It was very kind of Pt K P. Jaina, Aliganj, Pt. K. Bhujabali Shastri, Arrah, and Sri Pannalalji, Delhi, who helped me with Ms material. It pains me to note that Sheth Raoji Sakharam Doshi, who lent us the Sholapur Ms, did not live to see this edition published. For their ungrudging co-operation, thanks are due to Pts Balacandra and Jambukumara whose share in the preparation of this edition has been duly indicated in the Hindi Prakkathana

I wonder how I would have been able to finish this work without the valuable co-operation of Prof Hiralalaji Despite heavy work on hand, he kindly accepted my request to edit this text jointly with me; and his close acquisitance with the contents of Dhavala came to our rescue in understanding many a difficult passage Brother Hiralalaji has such a genial temperament that it is a pleasure to

work in collaboration with him. Pt Premiji has been a source of inspiration to both of us; and his kind advice, now and then, has been of great advantage to us.

It is Br. Jivarajaji's silent devotion for Jinavani and his consequent munificence in the cause of Jaina Literature that enabled the editors to publish their work in the present form. They record their sense of gratitude to Brahmachariji and heartily thank the members of the Prabandha Samiti of the Sangha. It is due to the scarcity of paper that the second part may be delayed for some time. The editors, however, assure the readers that the major portion of the remaining part is ready for the press, and they are eager to finish the work at an early date.

Rajaram College, Kolhapur. 5th March 1943.

A. N. Upadhye.

#### PREFACE

(Second Edition)

That we are required to reprint the First Part of the Tiloyapannatti clearly shows how enthusiastically the publication of this great work is received by those interested in its subject matter. Now we will be able to meet the demand for the copies of both the parts without any difficulty.

This volume is just a reprint of the first edition. The major problems about the text, its Author etc., are fully discussed in the English and Hindi Introductions added to the Second Part of this work which is already out and available along with this

As this text of the Karananuyogs is so keenly welcomed, we are arranging to publish some more works of this category, namely, the Jambuddiva-pannatti, Lokavibhaga, Trailokyadipika etc. Thus many obscure details of this branch of Jaina Literature can be studied in comparison with other related works of Indian Literature.

Special Thanks are due to Br Jivaraj Gautamachandaji, the philanthropic founder of our Saugha but for his steady attention and keen interest, this volume could not have been published so early as this His devotion to Jina-vani is simply exemplary and therefore a source of inspiration for all of us working under his guidance

It is regretted that discritical points could not be used in the Preface for want of necessary types in the press As usual, proofs of this volume were seen by Dr A N Upadhye, Kolhapur, one of the Editors, and Pt. Jinadasaji helped us to speed up the printing by leading the Hindi proofs on the spot

Sholapur 26-1-56

W. D. Shaha

Secretary, J. S S S., Sholapur

# **माक्**क्यम

आजसे छह सात वर्ष धूर्व सन् १९३६ में जब आरा जैन सिद्धान्तभवनसे 'जैन सिद्धान्तभास्तर' नामक त्रैमासिकके पुनः प्रकाशनका निश्चय किया गया, तब पं. भुजबल्जि शास्त्रीने मुझे तथा मेरे प्रिय मित्र आदिनाथ उपाध्यायको भी उसके सम्पादकोंमें सम्मिल्त करना आवश्यक समझा। उपाध्यायजीने उसी समय यह प्रस्ताव किया कि 'तिलोयपण्णत्ती' ग्रंथका मूल पाठ उक्त त्रैमासिकमें क्रमशः निकाला जाय। इसे हम सबने स्वीकार कर लिया और तभीसे उपाध्यायजी द्वारा सम्पादित 'तिलोयपण्णत्ती' का मूल पाठ एक फार्मके प्रमाणसे 'मास्कर' के प्रस्थेक अंकर्में निकलने लगा।

सन् १९३८ में हमने पट्खंडागमका सम्पादन-प्रकाशन प्रारम्भ किया। उस समय ज्ञात हुआ कि षट्खडागमकी धवला टीकामें उसके लेखक वीरसेनाचार्यने 'तिलोयप्रण्यत्ती 'के पाठ व विषयका अनेक स्थानोंपर उपयोग किया है। उन स्थलोंपर तुलनात्मक टिप्पण आदिके लिये जब भास्करमें प्रकाशित पाठको सूक्ष्मतासे देखा तब अनुभव हुआ कि इस महत्त्वपूर्ण प्राचीन प्रथका एक अच्छा संस्करण शीघ्र प्रकाशित किये जानेकी आवश्यकता है। इस विषयपर कुछ विचार-विनिमय उस समय हुआ जब उपाध्यायजी धवलाके प्रथम भागकी तैयारीके समय उस ग्रंथके सशोधनसम्बंधी नियम निश्चित करनेमें हमारी सहायताके लिये अमरावती आये और कोई १०-१२ दिन हमारे साथ रहे । इसके पश्चात् मेरी इच्छा 'तिलोयपण्णत्ती' को स्रसम्पादित होकर प्रथरूपमें पानेके लिये उत्तरोत्तर बढती गई और मैने उपाध्यायजीसे अपनी इच्छाकी पूर्तिके लिये प्रेरणा की । हमने प्रथम तो यह उचित समझा कि यदि जैन सिद्धान्तभवन आरासे ही प्रथ पुस्तकाकार शीघ्र निकाला जा सके तो अच्छा होगा। किन्तु उसकी शक्यता न जानकर उनकी ही अनुमितसे दूसरा प्रबंध सोचा । मेरे पास कारजा सीरीजकी पुस्तकोंकी विक्रीसे एकत्र हुआ कुछ द्रव्य था । अतएव प. नाथूरामजी प्रेमीके परामर्शसे हमने उसी सीरीजमें इस प्रथको निकालनेका विचार कर लिया और उपाव्यायजीको तदनुसार सूचना दे दी। उपाध्यायजी भी तत्परतासे कार्यमे जुट गये। उन्होने प्रथकी और भी हस्तिलिखित प्रतियोंका संप्रह किया और सम्पादित पाठ-पाठान्तरसम्बन्धी टिप्पणियों सहित हमारे पास भेजने लगे। उस समय धवलाके संशोधन कार्यमें सहायक मेरे पास पं. हीरालालजी और प. फ्लचन्द जी ये दो शास्त्री थे। किन्तुः तिलोयपण्णित्तके प्रकाशनकार्यको भी व्यवस्थित रूपसे गतिशील बनानेके लिये एक अलगः सहायक की आवश्यकता प्रतीन हुई। अतएव सन् १९४० के अक्टूबर मासमें पहिन

बालचन्द्रजी सि. शास्त्रीकी इस हेतु नियुक्ति करली। इसी बीच यह भी निश्चय किया गया कि ग्रंथके सुसशोधन तथा व्यापक उपयोगकी दृष्टिसे एक मूलानुगामी हिन्दी अनुवाद जोड़ना भी वाञ्छनीय है। यह कार्य पं. बालचन्द्रजीके सुपुर्द किया गया।

इस समय जब प्रथक्ती प्रेसकापी व शोलापुरकी हस्तालिखित पूरी प्रति हमारे सन्मुख आई, तथा अनुवाद जोडनेका भी निश्चय हुआ, तब कार्यकी विशालताको देखकर मुझे प्रतीत हुआ कि जिस थोडेसे फंडके भरोसे मैंने यह कार्य प्रारम किया है वह इसके लिये सर्वथा अपर्याप्त है। अत एव मैंने यह विचार किया कि चूंकि यह प्रंथ धवला टीकासे बहुत सबध रखता है और उसके सशोधनमें सहायक है, अत एव उसी फंडमेंसे इसका प्रकाशन करा दिया जाय। तदनुसार मैंने यह प्रस्ताव 'जैन साहित्योद्धारक फड 'के ट्रस्टबोर्ड के सन्मुख रक्खा। बोर्डने मेरा प्रस्ताव स्वीकार तो कर लिया, पर कुछ सदस्योंने इस बातकी चिन्ता भी प्रकट की कि इससे फंडकी शक्ति विभाजित होकर आगे धवलसिद्धान्तके प्रकाशनमें ही कठिनाई न उपस्थित होने लगे थे मेरी इस द्विवधाके समयपर ही गजपथाकी बैठकके लिये ब्रह्मचारी जीवराजजीका निमत्रण प्राप्त हुआ। और उस बैठकमें इस ग्रंथको 'जीवराज जैन ग्रंथमाला 'में प्रकाशित करानेका निश्चय हो गया। इस प्रकार मेरी वह चिन्ता शान्त हो गई। यहींपर बा. उपाच्यायजीने इस बातपर जोर दिया कि ग्रथके मुद्रणका प्रवंध अमरावतीमें ही किया जाय, और उस संवंधकी तथा हिन्दी अनुवाद रखनेकी आवश्यकताओका विचार कर उन्होंने मुझसे प्रेरणा की कि तिलोयपण्णत्तीके सम्पादनमें मै भी उनका साथी वन् । मैंने इस बातसे बहुत जी चुराया, पर उनकी प्रेरणासे अन्तमें मुझे उनकी वात स्वीकार करना पडी।

डा. उपाध्यायजी कृत पाठरचना, सच्चे सात्रधान संशोधकके अनुकूल, पूर्णतः प्रतियोंके पाठोंके ही आधारसे हुई थी। जहां उन्हें पाठमें अशुद्धि प्रतीत हुई वहां एक मात्रा या वर्णके परिवर्तनसे किएत पाठ भी उन्होंने टिप्पणीमें देना उचित समझा था। पर जब पं. बालचन्द्रजी और में पाठ व अनुवादके मिलान एव सशोधनके लिये वेठे तब ज्ञात हुआ कि अनेक दृष्टियोंसे (जिनका खुलासा प्रस्तावनामें किया गया है) यह क्रम ठीक न होगा, किन्तु वहीं पाठ मूलमें रखना ठीक होगा जो हमें संभव लिपि—दोषका विचार करके शुद्ध और अनुवादके अनुकूल जंचता है। हां, ऐसे स्थलोंपर प्रतियोंके पाठ टिप्पणमें अवश्य सावधानीसे रख दिये जॉय। इसके गुण—दोषोंपर विचार कर अन्तत. डा उपाच्यायजी भी इससे सहमत हो गये। इसके गुण—दोषोंपर विचार कर अन्तत. डा उपाच्यायजी भी इससे सहमत हो गये। इसप्रकार हस्तिलिखित प्रतियोंके आधारको छोडकर जो किल्पत पाठ स्वीकार किये गये हैं वे रखे तो हम तीनोंकी सम्मतिसे गये हैं, तथापि उनका विशेष उत्तरदायित्व पं. वालचन्द्रजी शास्त्री और मुण्यर ही है, क्योंिक वे कल्पनाएँ प्रायः अनुवादके समय या उसका मूलसे मिलान करते समय हम दोनोंक बीच उत्पन्न हुई हैं।

मूल पाठकी पूरी प्रेसकापी हमारे पास डा. उपाध्यायजीने ही तैयार करके भेजी थी। उन्होंने कापी करने और प्रतियोंके मिलानमे सहायताके लिये कुछ माह तक परिमित समयानुसार पडित जम्बुकुमारजी को भी अपने पास नियुक्त किया था। उस प्रेसकापीका पडित बाळचन्द्रजी द्वारा किया हुआ अनुवाद डा. उपाध्यायके पास भेजा जाता था। प्रेसमें देनेसे पूर्व मूल और अनुवादको पिडत वालचन्द्रजीके साथ शोलापुरवाली हस्तलिखित प्रति तथा त्रिलोकसार, हरिवश-पुराण आदि सहायक प्रंथोंको सम्मुख रखकर में सूक्ष्मतासे देखता था और उसी समय वे सब परिवर्तित पाठान्तर रखे जाते थे जिनका ऊपर जिक्र कर आये है। इसके प्राथमिक प्रूफ पंडित वालचन्द्रजी देखते थे और फिर मेरे तथा डा उपाध्यायके सशोधनके पश्चात् मुद्रित किये जाते थे। प्रारममें प. वालचन्द्रजीको इसके अनुवादमें पं. फूलचन्द्रजी शास्त्रीसे विशेष सहायता मिली थीं। पं. हीरालालजी शास्त्रीसे भी पूफ सशोधन तथा अनेक स्थलोपर पाठसम्बंधी कल्पनाओंमें सहायता मिली है। इस सब साहाय्यके लिये सम्पादक उनके ऋणी हैं। प्रस्तावनामें बतलाई गई कठिन।इयोंके कारण यह सम्पादनकार्य बडा क्केशदायी हुआ है, तथापि प्रंथमालाके संस्थापक, अनुवादक और सम्पादकोंके बीच जो निरन्तर सौजन्य एवं सौहार्दका व्यवहार बना रहा है और प्रेसके मैनेजर मि. टी. एम. पाटीलकी जो साहाय्यपूर्ण प्रवृत्ति रही है उससे यह भार कभी असहनीय नहीं प्रतीत हुआ, प्रत्युत चित्तमें सदैव एक उछास बना रहा है। वर्तमानमें कागजकी दुर्लभताके कारण सम्भव है कि प्रथके द्वितीय भागकी छपाई तत्काल प्रारम्भ न की जा सके, पर यदि शेष सब बातें पूर्ववत् अनुकूल बनी रहीं तो आशा है पाठकोंको प्रथके उत्तरार्धके लिये बहुत दीर्घकाल तक नहीं तरसना पड़ेगा।

किंग एडवर्ड कालेज, अमरावती, १-३-४३.

हीरालाल जैन

# जीवराज जैन प्रन्थमालाका परिचय

शोलापुरनिवासी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचन्दजी दोशी कई वर्षोंसे संसारसे उदासीन होकर धर्मकार्यमें अपनी वृत्ति लगा रहे हैं। सन् १९४० म उनकी यह प्रवल इच्छा हो उठी कि अपनी न्यायोपार्जित सम्पत्तिका उपयोग विशेष रूपसे धर्म और समाजकी उन्नतिके कार्यमें करें। तदनुसार उन्होंने समस्त देशका परिश्रमण कर जैन विद्वानोंसे साक्षात् व लिखित सम्मतिया इस बातकी संग्रह की कि कौनसे कार्यमें सम्पत्तिका उपयोग किया जाय। स्फुट मत संचय कर लेनेके पश्चात् सन् १९४१ की गर्भियोंमें ब्रह्मचारीजीने तीथक्षेत्र गजपंथा (नासिक) के शीतल वातावरणमें विद्वानोंकी समाज एकत्रित की और उन्हापोहपूर्वक निर्णयके लिये उक्त विषय प्रस्तुत किया। विद्वरसम्मेलनके फलस्वरूप ब्रह्मचारीजीने जैन सरकृति और साहित्यके समस्त अगोंके संरक्षण, उद्धार और प्रचारके हेतु 'जैन संस्कृति सरक्षक संघ'की स्थापना की और उसके लिये (३०,०००), तीस हजारके दानकी घोषणा कर दी। इसी सघके अन्तर्गत 'जीवराज जैन ग्रन्थमाला' के संचालनका निश्चय किया गया और इस प्रथमालाका कार्य तत्क्षण प्रारम्भ भी हो गया। प्रस्तुत ग्रंथ इसी मालाका प्रथम पुष्प है। इसके वाद सन १९४३ में इस प्रथमालाके लिये ५०००० हपये और सन १९४४ में १३७००० और सन १९५४ में ७०००० कुल रुपये २८७००० दिये गये। जिससे इस ग्रंथमालाका कार्य चल रहा है।

#### जीवराज भाईकी दान पंजिका

३४३७७।।

७२४९ ज्ञानदान के लिये
२६६४९ कीषधदान के लिये
३५३६६ मन्दिर प्रतिष्ठा गजपंथमे और मण्डप बंधाई
श्री कुंथलिगरीमें
२८७००० जैन संस्कृति सरक्षण सब स्थापना
३००० सन १९४१ में
५०००० सन १९४३ में
१३७००० सन १९४४ में
२८७०००
३८६२६४ कुल धर्मादाय

जैन संस्कृति संरक्षक संघसे प्रथ प्रकाशन तिलोयपण्णत्ती प्रथम भाग =॥।इह्रथ ति प द्वितीय विभाग ४९२९॥= यशास्त्रिक और भारतीय संस्कृति ७२७९॥०॥ ६०८६॥≶॥ त्रिविक्रम व्याकरण सागधी पाण्डव पुराण शुभचंद्राचार्यकृत 0228 रत्नकरंडश्रावकाचार मराठी 4033 भन्यजन कंठाभरण हिंदी २९०॥ सुदर्शन चरित्र मराठी 833 पन्नालाल साहित्याचार्य और महापुराण ९९ 961= जीवराज जीवन चरित्र 300 कुंदकुंदका रत्नत्रय २५५ आयर्दिशभाक्ति

#### प्रस्तावना

#### १ ग्रन्थपरिचय व सम्पादनका उपक्रम

जिंदियमह (सं. यतिवृप्भ) कृत तिलोयपण्णित्त (सं. त्रिलोकप्रज्ञित ) प्राकृतमें करणानु-योगका एक प्राचीन प्रन्थ है। इस प्रन्थमें प्रसगवश जैनसिद्धान्त, पुराण व इतिहाससम्बन्धी भी बहुतसी वार्ता पायी जाती है। भारतवर्षका प्राचीन जगद्विवरण तथा जैनियोंका लोकसम्बन्धी निरूपण वडा गुष्कप्राय विषय है। वह ऐभी पारिभाषिक बारीकियोंसे भग है जो आधानिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणके अनुकूल भी नहीं है, तथा जिनके लिये भारतीय विद्याविशारदोको कोई विशेष आकर्षण नहीं है। इस विपयमें रुचि रखनेवाले विद्वानोंकी सख्या अत्यन्त अल्प है, और जहा तक हमें ज्ञात है केवल किरफेलरचित कॉस्मोप्रैफी डेअर इन्डेअर (बान, लीपजिंग, १९२०, पृ २०८–३४०) ही एक ऐसा प्रामाणिक प्रन्थ है जिसमें जैनलोकविवरणका व्यवस्थितरूपसे प्रतिपादन किया गया है। जैन धर्म और जैन साहित्यके इतिहासका पूरा ज्ञान प्राप्त करनेके लिये लोकविवरणसम्बन्धी प्रन्य उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कोई भी अन्य प्रन्थ हो सकते है। त्रिलोकप्रज्ञप्ति अनेक कारणोंसें महत्त्वपूर्ण प्रन्थ है । वह दि<u>गम्बर</u> साहित्यके प्राचीनतम श्रुतागसे सम्बन्ध रखता है । इसमें जो विषयविवरण है, मतान्तर दिये गये हैं, तथा उपदेशके व्युच्छिन हो जानेका बार बार उल्लेख किया गया है, उनसे यह प्रन्थ निश्चयत. प्राचीन प्रतीत होता है। इसके कर्ता यतिवृषभने इस प्रन्थमें परम्परागत प्राचीन ज्ञानका समूह किया है, न कि किसी नवीन विषयका। वे प्राचीन सम्माननीय प्रनथकार है। धवलामें इस प्रनथके विस्तृत उद्धरण पाये जाते हैं और पीछेके अनेक जैन प्रन्य इसके आधारसे बने प्रतीत होते हैं। इसकी प्राचीनताके कारण यह अर्धमागवी श्रुताग प्रन्थोंके साथ तुलनात्मक दृष्टिसे अध्ययन करने योग्य है, और अन्ततः भारतीय पुरातत्त्व, धर्भ एव भाषाके अच्येताओं के लिये इस प्रन्थके विविध विषय और उसकी प्राकृत भाषा रोचकतासे रहिन नहीं हैं।

यह मचमुच दुर्भाग्यकी वात है कि ऐसा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ अभीतक अप्रकाशित पड़ा रहा। जब तक विद्वानोको किसी विषयकी खोज प्रारम्भ करते समय तत्सम्बन्धी मौलिक ग्रन्थोंके, यदि पूर्णतया समालोचनात्मक दृष्टिसे सपादित नहों तो कमसे कम प्रामाणिकतासे सम्पादित, सस्करण लब्ध न हो तब तक उस विषयसम्बन्धी नाना प्रकारके अध्ययनों एक त्रुटि वनी रहती है। प्रारंभिक प्रयोगकी दृष्टिसे प्रस्तुत ग्रन्थका कुछ थोडासा भाग वर्तमान सम्पादकः मेसे एकने आरासे प्रकाशित होनेवाल जैनसिद्धान्तभास्कर नामक त्रैमासिक पत्रमें सम्पादित किया था जो अलगसे भी प्रकाशित किया जा चुका है। ब्रह्मचारी जीवराज भाईकी दानशीलताको धन्य है कि जिसके द्वारा सम्पादक त्रिलोकप्रज्ञित प्रथम चार महाधिकारोंको मूलानुगामी हिन्दी अनुवादके साथ जीवराज जन ग्रन्थमालोक प्रथम ग्रन्थके रूपमें प्रस्तुत करने से सफल हुए।

#### २ हस्तलिखित प्रतियोंका परिचय

तिछोयपण्णत्तिका प्रस्तुत संस्करण निम्न उछिखित प्रतियोंके आधारसे तयार किया गया है —

द-यह प्रति देहलीसे श्रीमान् पन्नालालजी अप्रवालने भेजनेकी कृपा की। इस प्रतिके मुखपृष्टपर "दि. जै. सरस्रती मंडार धर्मपुरा दिल्ली लाला हरसुखराय शुगनचंदजी नंबर ८ (क) श्री नया मंदिरजी " ऐसा अंकित है। इसकी चौडाई लगभग ५ई इंच और लम्बाई लगभग १२ इंच है। यह पुराने कागजपर देवनागरी लिपिमें लिखी गई है। इस प्रतिकी पृष्ठसख्याके क्रममें ११, १३, और १४, ये पृष्टाक छूट गये है। किन्तु यह केवल लिपिकारके प्रमादका फल है क्यों कि यहा गाया-ओंकी सख्या वरावर लगातार मिलती है। इसमें २०४ पत्र हैं। प्रस्थेक पृष्ठपर १४ पक्तिया और प्रस्थेक पंक्तिमें लगभग ६० अक्षर हैं। प्रत्येक पत्रके एक पृष्ठपर मध्यमे और हासियामे लाल स्याहीसे वडा गोलाकार खिचा हुआ है, और दुसरे पृष्ठपर केवल मध्यमें ही गोलाकार है। देखनेमें यह प्रति आगे वर्णित वंबईकी प्रतिसे प्राचीन माछ्म होती है, और कई स्थानोंपर इसकी स्वतन्त्रता भी स्पष्ट है। सम्पूर्ण प्रति वहुत सावधानीसे लिखी हुई माल्म होती है। तो भी अनेक लिपिदोष तो मिलते ही है, जो कहीं कहीं दूसरे किसीके हाथोंसे सुवारे गये हैं। कहीं कहीं पडीमात्रा पद्धतिका उपयोग किया गया है। आरममें मगल चिह्नके वाट प्रति निम्नप्रकार प्रारम्भ होती है - उँ नमः सिद्धेभ्यः। कहीं कहीं सुधारे हुए कुछ अक्षर सम्भवतः पीछेसे कटिंग होनेसे कट गए हैं। कई पत्रोंपर नकरोंके लिये खुली जगह छोडी गई है, पर किसी कारणसे नकरो लिखे नहीं जा सके। एक स्थानपर मध्यमे १६ गायाये छूट गई हैं, जो अन्तमें एक स्वतन्त्र पत्रपर लिखी गई हैं, और साथमें यह टिप्पण है— ' इति गाहा १६ ( इस संस्करणमे अधिकार ४, २६२८ आदि ) त्रैलोक्यप्रज्ञितमौ पश्चात् प्रक्षिप्ता '। जहा जहां पाठ सिक्षिप्त किये गये हैं, वहां उनका सकेत (०) दिखलाया गया है।

च-यह प्रति (न. १५ क.) श्री ऐछक पन्नालाल जैन सरस्वती भवन सुखानन्द धर्मशाला वंबई ४ के संप्रहक्षी है। यह प्रति देवनागरी लिपिमें देशी पृष्ट कागजपर काली स्याहीसे लिखी गई है तथा प्रारम्भिक व समाप्तिसूचक शब्दों, दण्डों, संख्याओं, हासियाकी रेखाओं तथा यत्र तत्र अधिकारशीर्षकोंके लिये लाल स्याहीका उपयोग किया गया है। प्रति सुरक्षित रखी गई है और हस्तिलिप सर्वत्र एकसी है। प्रति लगभग ६ इंच चौड़ी, १२ ईं इंच लबी तथा लगभग २ ईं इंच मोटी है। इसके पत्रोंकी सख्या ३३९ है। प्रथम और अन्तिम पृष्ट कोरे हैं। प्रत्येक पृष्टपर १० पंक्तिया और प्रत्येक पिक्तमें लगभग ४०-४५ अक्षर हैं। हासियेपर शीर्षक हैं 'त्रैलोक्यप्रज्ञिति'। मगल चिहके पश्चात् प्रतिके प्रारम्भिक जन्द हैं 'टॅ नमः सिद्धेन्य 'तथा अन्तिम पृष्पिका ३३३ वें पत्रपर है 'तिलोबपण्णित्ती सम्मत्ता'। इसके पश्चात् सस्कृतमें एक लंबी प्रशस्ति हैं, जिस्की पुष्पिका निम्नप्रकार है— इति श्रीजिनचन्द्रोन्तवासिना पाण्डतिमधोवना विर-

चिता प्रशस्ता प्रशस्तिः समाप्ता ॥ संवत् १८०३ ंका मिती आसोज विद १ लिषत मया सागर श्री सवाई जयपुरनगरे । श्रीरस्तु ॥ कल्पं । इसके पश्चात् किसी दूसरे या हलके हाथसे लिखा हुआ वाक्य निम्नप्रकार है—पोथी तैलोक्यप्रज्ञप्तीकी भट्टारजी ने साधन करवी ने दीनी दुसरी प्रति मीती श्रावण सुदी १३ संवत १९५९ । इस प्रतिके प्रथम ८ पत्रोंके हांसिये-पर कुछ शब्दों व पिक्तखण्डोंकी संस्कृत छाया है । ५वें पत्रपर टिप्पणमें त्रैलोक्यदीपकसे एक पद्य उद्घृत है । आदिके कुछ पत्र शेष पत्रोंकी अपेक्षा अधिक मलिन हो गये हैं ।

लिपिकी त्रुटिया उक्त दोनों प्रतियोंमें पाई जाती हैं। अन्य देवनागरी प्रतियोंके समान इन प्रतियोंमें भी झ और इम तथा च्छ और तथ में भ्रान्ति पाई जाती है, तथा च और व एव प, म, और व में सरलतासे भेद नहीं माल्स होता। द में ओ का रूप उ के ऊपर एक खड़ी रेखा देकर अथवा विना रेखाके पाया जाता है। अनुस्वारचिह्न उपस्थिति या अनुपिश्विति सम्बन्धमें प्रतियोंमें कोई एकरूपता नहीं पायी जाती। कहीं कहीं आवश्यकता न होनेपर भी अनुस्वारचिह्न पाया जाता है। जैसे-देविम्म, वदइ, आदि। दोनों ही प्रतियोंमें गद्यमाग अत्यन्त भ्रष्ट है, और गाथायें भी यत्र तत्र भ्रष्ट पाठोंसे पूर्ण हैं। उनके पत्रोंपर संदृष्टियोंके स्थान तथा सख्याओंके सम्बन्धमें बड़ी विभिन्नता पायी जाती है। दिल्लरूप वर्ण तथा अनुस्वारके पश्चात् आये हुए वर्णमें बहुधा विपरिवर्तन पाया जाता है तथा इं और ई एव अं और आ में भी विभ्रान्ति पायी जाती है। पादान्त स्वर दीर्घ लिखा गया है, क्योंकि उसका उच्चारण दीर्घ होता है। कहीं कहीं किसी प्रतिमें ओ भी सुरक्षित पाया जाता है। कहीं कहीं द और ध, प और प, प और फ, च और छ एव य और ए में विपरिवर्तन हुआ है। कुछ गद्यभागमें गणनाक पाये जाते हैं मानों वे गाथायें हों। ये विशेषतायें दोनों प्रतियोंमें पायी जाती हैं।

तिलोयपण्णत्तिका प्रस्तुत सस्करण इन्हीं दो हस्तिलिखित प्रातियोंके आधारसे तयार किया गया हैं। इनमें जो पाठभेढ पाये गये हैं वे पृष्ठके नीचे टिप्पणमें दे दिये गये हैं। इन दो प्रतियोंके अतिरिक्त तीन और प्रतिया ऐसी हैं, जिनका आशिक व यथावसर उपयोग मुख्यतः द और व प्रतियोंके संदेहात्मक व अनिश्चित पाठोंका निर्णय करनेके लिये किया गया है—

- (१) यह जैन सिद्धान्त भवन आराकी आधुनिक कागजपर लिखी गई प्रतिकी नकल है। इसमें केवल प्रथम दो महाधिकार हैं। यह प्रति हमें अलीगंजके प. कामताप्रसाद जी जैन द्वारा प्राप्त हुई थी, जो सधन्यवाद वापिस कर दी गई।
- (२) जब प्रतिमिलानका कार्य चाल् या तब दिल्लीके श्रीमान् पन्नालालजी अग्रवालने हमारे पास तिलीयपण्णितिकी एक प्रतिके प्रथम १०० पत्र भेजनेकी कृपा की । यह प्रति श्री दिः जैन सरस्वती भवन पंचायती मदिर, मसजिद खजूर, दिल्ली, के नः ३१ की है। इस कागजकी

प्रतिकी लवाई लगभग १४ ई और चौडाई ८ इच है। यह अपेक्षाकृत नयीसी दिखायी देती है। यह देवनागरी अक्षरोंमें देशी मोटे कागजपर लिखी गई है। प्रत्येक पृष्टपर लगभग १४ पंक्तिया और प्रत्येक पिक्तमें कोई ४६ अक्षर है। हासियेकी रेखायें और दण्ड लाल स्याहीके है और शेप सब लिखाई काली स्याहीकी है। हमने इस प्रतिकी कुछ गायाओंकी द प्रतिके पाठोंसे तुलना की, जिससे हमें एसा प्रतीत हुआ कि सम्भवत यह प्रति द प्रति परसे लिखी गई है। द प्रतिकी विशेष त्रुटिया भी इसमें विद्यमान है और उसकी पडीमात्राओंकी यहा गलत नकल की है। इस प्रतिके प्रारम्भिक शब्द मगल चिह्नके पश्चात् निम्नप्रकार हैं—ॐ नमः सिद्धेभ्यः। अथ त्रिलोकप्रज्ञित प्राकृत लिख्यते।

(३) स्वर्गीय सेठ रावजी सखाराम दोशी शोलापुरने हमारे पास तिलोयपण्णित्त एक वडी मोटी प्रति भेजनेकी कृपा की। यह प्रति सभवत. गोलापुरकी जैन पाठशालाकी है। इसके मुखपृष्टपर ॥ श्रीमान् ऐलक पन्नालाल दिगंबर जैन पाठशाला सोलापूर मीति वैशाख छु० १ संवत १९७१ ॥ यह वाक्य लिखा है। इसकी लंबाई १३ इच और चौडाई ८ इच है। यह नागरी लिपिमें देशी मोटे कागजपर प. छुट्टीलाल चौवे द्वारा सवत् १९७२ वैशाख छुछ। ८ को लिखकर समाप्त की गई है। इसमें २६० पत्र है। प्रत्येक पृष्ठपर १४ पक्तिया है और प्रत्येक पिक्तमें करीव ३७ अक्षर हैं। इसका प्रारम्भ ॥ ३० नमः सिद्धं॥ वाक्यसे है। प्रत्येक पक्तमें श्री म्र्री जिनचन्द्रान्तेवासी प. मेधावीरचित १२४ पद्योका प्रशस्तिपाठ है, जो उपर्युक्त व प्रतिके प्रशस्तिपाठसे अक्षरशः मिलता है। इसके पाठ भी अधिकतर व प्रतिसे मिलते है। तो भी पाठ सर्वत्र व प्रतिके समान नहीं है। इसमें त्था के स्थानपर च्छ, ०म के स्थानपर झ, विभक्त्यन्त औ के स्थानपर उ और क्ख के स्थानपर एक प्रायः पाया जाता है। इसमें लिपिटोप अत्यविक है। कहींपर कुछ पाठ छूटा है। तो कहींपर उसकी पुनरावृत्ति की गई है। वर्णव्यत्यय भी बहुत है। इसमें हासियेकी रेखायें, दण्ड तथा प्रायः अन्तराधिकार-समाप्तिसूचक पुष्पिकायें लाल स्याहीसे और शेष सव माग काली स्याहीसे लिखा गया है।

जहा तक हमने मिलान किया है इन उपर्युक्त तीन प्रतियोंमें प्राय. कोई ऐसी बात नहीं पायी गई जो द और य प्रतियोंसे स्वतन्त्र हो । इसीलिये उनका निर्देश पाठभेदसम्बन्धी टिप्पणोंमें नहीं किया गया है। केवल शोलापुरकी प्रति (३) में एक गाथा (४, २६९७) ऐसी पाई गई है जो द और य प्रतियोंमें नहीं है।

हमारे मित्र ववईनिवासी प्रोफेसर एच. डी. वेलनकरने जैन हस्तलिखित प्रतियोंकी एक उत्तम बृहत् सूची तयार की है, जिसका नाम 'जिनरत्नकोप 'है। यह अभी मुद्रणाधीन है और पूनाकों 'भण्डारकर ओरियटल रिसर्च इस्टिट्यूट 'नामक सस्थासे प्रकाशित होनेवाली है। इस सूचीके लेखक द्वारा जो उल्लेख संप्रह किये गये हैं और जो उनकी कृपासे हमें प्राप्त हुए हैं

उनके अनुसार तिलोयपण्णित्तिकी प्रतिया आरा, कारजा, मूडिबद्री, पूना और जयपुर जैसे स्थानों में विद्यमान है। प्रस्तुत सस्करण इन स्थानों के इस विषयमें रुचि रखनेवाले जिन विद्वानों के हाथों में पहुंचे उनसे हमारी प्रार्थना है कि वे मुद्रित पाठका अपने यहां की प्रतियों से मिलान करें और कमसे कम किसी एक अशके मुख्य मुख्य पाठ मेदों की हमें सूचना देने की कृपा करें।

#### ३ सम्पादन शैली

तिलोयपण्णात्तिके सम्पादकोंका मार्ग पुष्पाच्छादित नहीं, किन्तु वहुत कण्टकाकीर्ण रहा है, तथा अनेक कारणोसे उनकी कठिनाइया प्रायः अनुस्त्रधनीय है। प्रथम तो तिलीय-पण्णतिका विषय ही बहुत गूढ है, जो बडे व्यवसायी विशेपज्ञको छोडकर अन्य किसीके विशेष आकर्षक नहीं है। इसी कारण प्राचीन साहित्यकी इस शाखाका अध्ययन अभी अपने बाल्यकालमें ही है। दूसरे, तिलोयपण्णतिका सम्बन्ध साहित्यकी एक ऐसी शाखासे है, जिसके प्रन्थोंकी संख्या जैन साहित्य भडारमे अपेक्षाकृत अल्प ही है। यद्यपि किरफेल सा. ने जैन लोकज्ञानका सप्रहात्मक व्यवस्थित विवरण दिया है, तथापि अर्धमागधी साहित्यके 'सृरिय-पण्णत्ति, ' ' जबूदीवपण्णत्ति ' और ' चंदपण्णत्ति ' तथा नेमिचन्द्रकृत ' तिलोयसार', सिंहसृरिकृत ' लोकविभाग', पद्मनिटकृत ' जम्बूद्वीपप्रक्षिते', इन्द्रवामदेवकृत ' त्रैलोक्यदीपिका', शुभचन्द्र-कृत ' त्रैलोक्यप्रजिति ' आदि प्रन्थोंका स्वतत्रतासे अथवा तिद्विषयक अन्य साहित्यकी तुलनात्मक दृष्टिसे पूरा पूरा अध्ययन नहीं किया गया है। तीसरे, तिलोयपण्णात्ते हिन्दी अनुवादसहित प्रथम वार ही सम्पादित की जा रही है। हस्तिलिखित प्रतियोकी सामग्री संतोषजनक नहीं है तथा प्रन्थकी किसी संस्कृतटीका, छाया अथवा टिप्पण आदिकी सहायता भी सम्पादकोंको उपलब्ध नहीं हुई। इस अभावके कारण पठनीय व प्रामाणिक पाठ तैयार करनेमे भी अपनी अधूरी सामग्रीके साथ वेचारे सम्पादकोंको कठिन युद्ध करना पडा है। अन्ततः, अच्छी प्रतियोक्ते अभावमें प्राकृत भाषा निरुछलबुद्धि सम्पादकके लिये नाना प्रकारकी कठिनाइया उपस्थित करती है।

पाठसशोधनके आदर्शोका पूर्ण ध्यान रखते हुए सम्पादक यह दावा नहीं करते कि तिलोयपण्णितिका जो पाठ इस संस्करणमें प्रस्तुत किया जा रहा है वह उक्त आदर्शोपर पूर्ण उतरता है। किन्तु वे यह कह सकते हैं कि प्राप्य सामग्रीकी सीमाओं के भीतर यह पूर्णतः प्रामाणिक। है पूर्णतः विवेचनात्मक पाठ तो तभी तयार किया जा सकता हे जब समस्त उपलब्ध हस्तिलिखित प्रतियोंकी तुलना की जाय, उनके पाठभेद व्यवस्थित कियें जॉय, और उनका महत्त्व निश्चित दिया जाय। द और ब प्रतिया एक दूसरें यथेष्ट स्वतन्त्र हैं, अन एव उनके द्वारा लिभि-कारकृत त्रुटियोंका निराकरण सरलतासे किया जा सका। वर्णविवेक आदि वातों में सस्करणमें एक-नियमता रखनेका प्रयत्न किया गया है। सपादक प्राकृत अर्थात् मध्यकालीन भारतीय आर्थ-भाषाके अन्तर्गत प्रभेदोंकी ओर पूर्णतया सतर्क रहे हैं, और नियमत पीछेके व्याकरणसम्बन्धी

आदर्शोंके साथ उनका जबरदस्ती मेल न कराकर उन्होंने हस्तप्रतियोंके पाठोंका ही अनुकरण किया है। अनेक स्थानोंपर सदिग्ध शब्दों व रूपोंका समर्थन पिशलकृत ' ग्रैमैटिक डेर प्राकृत स्प्राख ' ( स्ट्रासवर्ग १९०० तथा इण्डिअन एण्टीक्वेरीकी जिल्दोंमें छपी हुई उसकी शब्द-सूची ) और हरगोविन्द शास्त्री कृत 'पाइअसदमहण्णवो '( कलकत्ता स १९८५ ) में प्रस्तुत की हुई सामग्रीके प्रकाशमें किया गया है। जहा दोनो प्रतियोंका पाठ समान पाया गया है वहा पीछेके प्राकृत वैयाकरणोंकी स्वीकृति या अस्वीकृतिकी चिन्ता न करके भाषाप्रभेदसूचक चिह्नोंको सावधानीसे सुरक्षित रक्खा गया है। सक्षेपमें, सम्पादकोने प्रतियोंके साथ यथासम्भव पूर्ण सम्पर्क रक्खा है तथा उन हस्तप्रतियों द्वारा प्रस्तुत पाठपरपराका सचा और विवेकपूर्ण सरक्षण करना उनका सर्वत्र मार्गदर्शी नियम रहा है। जैसा कि ऊपर कह आये हैं, इसीके प्राराम्भिक प्रयोगस्वरूप प्रनथका एक भाग सम्पादकोंमेंसे एकके द्वारा पहिले भी सम्पादित किया गया था ( यतिवृपभक्तत तिलोयपण्णत्ति भाग १, डा. ए. एन. उपाध्याय द्वारा सम्पादित व जैन सिद्धान्त भवन आरासे १९४१ में प्रकाशित ) तथा उसीके सम्बन्धमें धवलाके प्रधान सम्पादक प्रोफेसर हीरालाल द्वारा महत्त्वपूर्ण ज्ञातन्य बाते प्रकाशमे लाई गई। इसपरसे दोनोंको यह अनुभव हुआ कि उक्त दोनों प्रतियोंके पाठ अनेक जगह भ्रष्ट हैं, ऐसे प्रन्थ उनके जीवनमें केवल एक वार ही प्रकाशित हो सकते है तथा उन्हें केवल भाषाशास्त्रियों और पाठविवेचकोकी आवश्यकताओंका ही ध्यान नहीं रखना है, किन्तु उन्हें उन धार्मिक पाठकोंका भी विचार करना है जो इस प्रन्थका उपयोग प्रधानतः उसके विषयके लिये करेंगे और जिनकी संख्या भी अपेक्षाकृत अधिक होगी। इन विचारोंपरसे उन्हें पाठोमें कुछ सशोधन करनेकी आत्रश्यकता पडी। ये सशोधन प्रन्यकारकी रचनाके सुधाररूप नहीं हैं, किन्तु वर्णविभ्रान्ति, छन्द व प्रसगको ध्यानमें रखते हुए सम्पादकोंने केवल उस आधार-भूत पाठपर पहुचनेका प्रयत्न किया है जहासे उपलब्ध पाठिवकार सम्भवतः प्रारम्भ हुए होंगे । सम्पादक कुछ काल तक इस दुविधामें पड़े रहे कि ऐसे पाठ दिये कहा जाय 2 उनके सामने दो मार्ग थे। एक तो यह कि दोनों प्रतियोंमें समानरूपसे पाये जाने वाले विकृत पाठ ही लिपिकारोंकी पीढियोंद्वारा भ्रष्ट किये गये रूपोंके भग्नावशेषस्वरूपसे मूल पाठमे ही रक्खे जाय। दूसरा मार्ग यह था कि संशोधित पाठ ही मूल पाठमें प्रहण करलिया जाय और द्व व ब के भ्रष्ट दिखनेवाले पाठ नीचे टिप्पणमें दे दिये जाय। कडे नियमके अनुसार प्रथम मार्ग ही वाछनीय था, किन्तु द्सरे मार्गमें कुछ व्यावहारिक सुविधायें दिखायी दीं। एक तो विपयमे रुचि रखनेवाले अधिकाश पाठक सार्थक पाठ ही पसंद करेंगे, और दूसरे जव हम हिन्दी अनुवाद मूल पाठके साथ दे रहे है तब उसकी सगित तो उसी सशोधित पाठसे ही बैठती है, न कि प्रतियोंके भ्रष्ट पाठोंसे । पाठिववेचक विद्वानोंसे हमारी प्रार्थना है कि वे अपनी दृष्टि प्रतियोंके पाठ देखनेके लिये टिप्पणोंकी ओर रक्खें। कहीं कहीं कुछ दूरदेशी सशोधन टिप्पणोंमें भी कोएकके भीतर रक्खे गये हैं। ये सब सशोधन केवल सम्भवनीय ही है और उनके स्थानपर अधिक

अच्छे सुझावके लिये पूर्ण क्षेत्र है। हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि ये संशोधन तब तक सम्भवनीय कोटिमें ही रहेंगे जब तक कि उनका समर्थन किन्हीं प्राचीन प्रतियोंके पाठोंसे न हो जाय।

प्रतियोंके कुछ पत्रोंपर सद्षिया इसप्रकार रखी गई हैं कि बहुधा इस बातका निर्णय करना कठिन है कि उनका सम्बन्ध किन गाथाओंसे है। कहीं कहीं उनमेकी संख्याये सर्वथा शुद्ध नहीं हैं, और कहीं कहीं वे समझमें भी नहीं आतीं, जैसे- पृ. ११ गा. ९१ पृ. १७ गा. १३८, पृ. २५ गा. १८०, पृ. ३३ गा. २२०, पृ. ५० पंक्ति ४, पृ. ६६ गा. ९५. पृ. ८३ गा १९५, व पृ. ९९ गा २८८ इत्यादि । प्रथम दो प्रकारके स्थलोंपर गाथाओंके सावधानतापूर्वक अर्थनिर्णयसे सदृष्टियोंके स्थानका निर्णय करनेमें सहायता मिली है। किन्तु अन्तिम प्रकारके स्थलोंपर संदृष्टियोंको मूलके अनुसार रखकर ही छोड देना पडा है। हमारा यह निश्चित मत है कि दोनों ही प्रतियोंमें कहीं कहींपर कुछ गाथाये छूट गई हैं। उदाहरणार्थ द्वितीय महा-धिकारमें गाथा १९३-१९४ के बीच, चतुर्थ महाधिकार गाथा ६८०-६८१, १०५१-१०५२, २४१५-२४२६ व २४४९-२४५० के बीच। कुछ गाथाओं की रचना एक ही ढाचेकी है और इसीके सहारे हम कहीं कहीं जुटित गायाओंकी पूर्ति कर सके। ऐसे कल्पित पाठोंको कोष्टकमें रक्खा गया है (देखो पृ १७९, १८०, १८१, १८२, २२८, २२९, ४८९)। कोष्टकका उपयोग प्राय: सम्पादकीय कल्पनाओं के लिये किया गया है। गद्य भाग इतने भ्रष्ट है कि उनमें सम्पादक बहुत चकराये। किन्तु सौभाग्यसे कुछ स्थलोंपर धवला टीकासे सहायता मिली, जिसके कर्ताने तिलोयपण्णित्तका उपयोग किया है। (देखो ति. प. पृ. ४३-४६, ध. पु. ४ पृ ५१-५५, ति प. पृ ४८, ४९, ध. पु. ४ पृ. ८८-९१)।

जिन पाठिविवेचकोको ऐसे प्रन्थोंके सम्पादन करनेका अनुभव है वे वर्तमान सम्पादकोंके इस पाठन्यवस्थासम्बन्धी प्राथमिक प्रयासको सहानुभूतिपूर्वक देखेंगे ऐसी आशा है। वे जो कुछ विधानात्मक समालोचना करेंगे उसका सम्पादक धन्यवादपूर्वक स्वागत करेंगे। अनुभवने हमें एक और, विशेषत जैन समाजमेंसे, ऐसे समालोचकगणका ध्यान रखना सिखाया है, जिन्हें विवेचनात्मक पाठसशोधनप्रणालीका परिचय नहीं है और जो उपदेशक भावके साथ यह कह कर इस प्रयासकी उपेक्षा करेंगे कि पाठको और भी अच्छे रूपमें प्रस्तुत करना चाहिये था। किन्तु उचित यहीं है कि उनकी कटु समालोचनाकी विशेष परवाह न की जाय। हमारा उनसे केवल यही निवेदन है कि वहतर प्रयास करनेसे उन्हें किसीने नहीं रोका तथा स्वय उनका वहतर प्रयास भी आदर्शसे कोसों दूर रहेगा— 'न हि वन्ध्या विज्ञानाति परप्रसव्येदनाम्'। यह तो एक प्राथमिक पाठ—व्यवस्थाका प्रयास है। आशा यही की जाती है कि और अधिक प्राचीन प्रतियोंके पाठ मिलाये जाय और तिलोयपण्णित्तके पूर्ण समालोचनात्मक पाठपर पहुंचनेके लिये और और प्रयास किये

जॉय। सम्पादकोंका यह तो दावा ही नहीं है कि उनके द्वारा न्यवस्थित पाठ तथा उसका प्रस्तुत अनुवाद ही इस प्रन्थका ग्रुद्ध अन्तिम रूप है। यह तो केवल प्रथम प्रयास है और सम्पादकोंने उपलब्ध सामग्रीकी सीमाके भीतर भरसक प्रयत्न किया है।

हिन्दी अनुवाद देनेमें सम्पादकों का रुक्ष दो वातोपर रहा है। एक तो अधिकाश पाठक, विशेषतः जैन समाजके, जो इस प्रन्थके विपयको धार्मिक श्रद्धाको दृष्टिसे देखेंगे, वे गुजराती, मराठी, कन्नड या वगाली जैसी प्रान्तीय भाषाओकी अपेक्षा हिन्दी भाषामें अनुवादका अधिक आदर करेंगे। दूसरे, भारतवर्षकी समस्त प्रचित्र भाषाओं मेसे हिन्दी भाषाको राष्ट्रीय भाषा बननेका निश्चयतः सर्वोच्च अविकार है और जितना ही हम उसे ऐसे अनुवादों से पृष्ट बनावेंगे उत्तनी ही अविक भविष्यमें उसकी समृद्धि होगी। प्रस्तुत हिन्दी अनुवाद मूल पाठका यथासभव शब्दानुगामी है। स्थानाभावसे सम्पादक विषयसम्बन्धी विशेष विवरणमें नही जा सके। जहापर विषय प्रसंगको स्पष्ट करनेके लिये मूल पाठके अतिरिक्त कुछ विषय जोड़ना या सुधारना आवश्यक प्रतीत हुआ वहा त्रिलोकसार, हरिवशपुराण, जबूदीवपण्णित्तसगह, महापुराण, लोकप्रकाश, प्रवचनसारोद्धार, क्षेत्रसमास (लघु व बृहत्) व बृहत्सप्रहणी आदि प्रन्थोंके आधारमे विशेषार्थ, उदाहरणके रूपमें, अथवा कोष्टकमे या अर्थात् 'पद देकर जोड या सुधार किया गया है।

#### ४ विरोध परिहार

कितने ही उत्तरदायी स्थानोंसे हमें यह सूचना प्राप्त हुई कि तिलोयपण्णत्तीके पाठके साथ हिन्दी अनुवादके अतिरिक्त संस्कृत छाया भी दी जानी चाहिये। सम्पादक इस सूचनाके सद्भावका आदर करते हैं, किन्तु उन्हें खेदके साथ कहना पड़ता है कि जो इम सूचनाको सिद्धान्तरूपसे प्रस्तुत करते हैं उन्होंने कभी उसकी आवश्यकताके विवेचन करनेका प्रयत्न नहीं किया। अतएव यह प्रश्न खड़ा हो सकता है कि क्या सस्कृत छाया न देनेमें सम्पादक अपने कर्तव्यसे च्युत या उसमें शिथिलप्रयत्न हो रहे है इस प्रश्नका शान्त हृदयसे उत्तर दिया जा सकता है। मिद्धान्तत. तिलोयपण्णत्तिका अध्ययन भिन्न भिन्न पाठक भिन्न भिन्न दृष्टिकोणोंसे कर सकते है। धार्मिक पाठक उसे उसके विपयके लिये श्रद्धासे पढ़ेगे, क्यो कि वह यितवृपभ जैसे प्राचीन और प्रामाणिक आचार्यकी रचना है। उनके शब्दोंका हमें अवश्य श्रद्धापूर्वक आदर करना चाहिये। उन्होंने यह प्रन्य प्राकृतमें रचा है और जहातक प्राचीन प्रतियोसे पता चलता है, उन्होंने कही कोई छाया इसमें नहीं दी है। वैयक्तिक शिकायतको व्यापक वनाकर नहीं चलना चाहिये। जो केवल पाठी भाषा जानता है उसे यह आजा नहीं करना चाहिये कि कि.मी मस्कृत प्रन्यका सम्पादक उसके साथ पाठीभाषान्तर जोडे और न सस्कृतक जाताको प्राकृत प्रन्यके साथ सरकृत छाया दी जाने की आजा करना चाहिये, जब कि स्वय प्रन्यकारने कोई छोया नहीं जोई। व्यायहारिक दृष्टिसे भी जब हम विचार करते है तो ज्ञात होता है कि

दुर्भाग्यसे आजकल प्राकृत समझनेवालोकी संख्या बहुत नहीं है और विशेषतः ऐसे ही पाठकोंके हितार्थ हिन्दी अनुवाद जोडा गया है। जो प्राकृत व हिन्दी दोनों नहीं जानते और केवल संस्कृत जानते हैं उनकी संख्या इतनी अल्प है कि उंगलियोंपर गिनी जा सकती है । उन इन गिने सज्जनोंकी वैयक्तिक शिकायत हमे छाया जोडने तथा प्रन्थका कलेवर व मूल्य बढानेकी ओर प्रोत्साहित करनेके लिये पर्याप्त नहीं है। यह सत्य है कि विद्वानोमें भी प्राकृत प्रन्थोको केवल छाया के आधारसे पढ़ने-पढ़ानेकी पद्धति हो गई है। पर इसके फलस्वरूप बडे अनर्थ उत्पन्न हुए है, जिनके विरुद्ध सम्पादकोंने कई बार आवाज उठाई है। ऐतिहासिक व भाषात्मक दृष्टिसे भी छाया देना न्यायसगत नहीं ठहरता । छायाका ऐसा अनर्थकारी प्रभाव पडता है कि बहतसे पाठक केवल छायाको ही पढते हैं और प्रथकारकृत मूल पाठको खुपचाप छोड बैठते है। प्राकृत प्रन्योंकी दृष्टिसे लापरवाहींके कारण बहुत क्षति हुई है, क्योंकि भाषाकी दृष्टिसे अनेक प्रन्थोंकी लिपि-परम्परा सावधानीसे सुरक्षित नहीं रक्खी गई। हमें कुछ ऐसे प्रन्थोंका भी परिचय है, जिनकी हस्तिलिखित प्रतियोंमें केवल सस्कृत छाया ही सुरक्षित रही है। उदाहरणार्थ, मद्राससे प्राप्त ' चन्द्रलेखा ' नामक प्राकृत सदक ( दश्यकान्य-विशेष ) की प्रतिमें केवल सस्कृत छाया उपलब्ध है, मूल प्राकृत पाठ नहीं है। यह छाया देनेकी प्रणालीका ही फल है कि दिगम्बर पण्डितोंमें प्रायः प्राकृत अध्ययनका अभाव ही हो गया है। ऐसी परिस्थितिमें हम जितने जल्दी ठीक मार्गपर आजाय उतना ही भविष्यकी शिक्षाप्रणालीके लिये हितकारी होगा। सम्पादकोंको यह कहनेमें कोई सकोच नहीं कि वे छाया न देनेमें सैद्धान्तिक व व्यावहारिक दोनों दृष्टियोंसे अभीए प्रणालीका ही अनुकरण कर रहे हैं। उनका आन्तरिक ध्येय यही है कि विद्वान् ऐसे प्रन्थोंका परकृत छायापरसे अध्ययन न करके स्वय प्रन्थकारद्वारा मौलिक भाषामें ही अध्ययन करें।

# जैन संस्कृति संरक्षक संघका तालेबंद सं. २०११ सन १९५५ मार्च अखेर

२००५०० जैन स. सं. संघ खाते
७०००० मराठी साहित्य विभाग
४२२६ रतनबाई जीवराज शिष्यवृत्ति
१५१९२॥ छोगोंका देना
८५७६॥ प्रथ विक्री
९०१ पं जिनटास फडकुले पारितोषिक फंड
६००० मकान दुरुस्ती
१२४२०४०। प्रथ प्रकाशन के लिये मंजूर
९६९५॥≻॥ श्रीबधघट खाते

३६३१५॥।=॥ मकान खरेदी खाते मकान गिरवी खाते 3 9 7 8 0 6 - 11 २०७१७२।०॥।१ हिर्वेचर्स-शेअर्स खाते प्रथ प्रकाशन खाते 111833 खुर्ची कपाट-सामान खाते २३ १४॥०॥। पुस्तक खरेदी पुरुषाना प्रामिसरी ने।टपर कर्ज ४१४९१॥। ७४९७।/।३ 3 2043 36-112 ॥≡४१ भूल ३२७५१२४-

#### प्रस्तावना

\_\_\_\_\_

## (दूसरी आवृत्ति)

तिलोयपण्णत्तीक विषयमें अनुराग रखनेवाले जिज्ञासुओंने ऐसे उत्साह और उमंगके साथ इस महान् कृतिका स्वागत किया है जिससे कि हमें तिलोयपण्णत्तीका प्रथम भाग पुनर्मुद्रित करनेकी आवश्यकता पड़ी। अब हम उस प्रथके दोनों भागोंकी मांग अच्छी तरहसे पूरी कर सकेगे। यह प्रथ प्रथमावृत्तिका केवल पुनर्मुद्रण है। प्रथका विषय, प्रथका लेखक आदि प्रमुख विष-योंकी चर्चा अंग्रेजीमें और हिंदीमें इस प्रथक दूसरे भागके प्रस्तावनामें की है जो पहलेहि प्रकाशित हो चुका है और इस प्रथके साथ उसकी माग भी पूरी हो सकती है।

विद्वानोंने करणानुयोगेक इस विषयका अत्यत उत्साहित होकर स्वागत किया है। इस लिए हम इसी विषयके जंबूदीवपण्णत्ती, लोकविभाग, त्रैलोक्यदीपिका आदि महान् कृतिओंका प्रकाशन करनेकी व्यवस्था कर रहे है। इससे जैन साहित्यके इस विभागके अनेक दुर्वीध स्थलोंका इसी विषयके सबित अन्य भारतीय साहित्यसे तुलनात्मक अभ्यास किया जा सकता है।

समाजिहतेषी व जीवराज गौतमचंदजीके हम खास आभारी है जो कि हमारे सघके मूल सस्थापक है। उनकी निरतर निगाह और प्रगाट रुचिके अभावमें इस प्रथका द्वितीया-विष्करण होना असंभव था। जिनवाणीके प्रति उनकी जो श्रद्धा और भक्ति है वह उनके सुयोग्य मार्गदर्शनमें कार्य करनेवाले हमारे जैसे व्यक्तियोंके लिए प्रेरकशक्ति प्रदान करती है।

इस आवृत्तिके प्रूफका निरीक्षण सदा जैसे श्री डॉ. ए. एन्. उपाध्यायजी, कोल्हापुर महोदयनेहि किया है जो कि इस मालाके एक सन्माननीय सपादक हैं। श्री. पं. जिनदासजी फडकुलेने हिंदी प्रूफ जॉचकर इस आवृत्तिका कार्य शीघ्र करनेमें सहायता दी है इसलिए इन सबके हम आमारी हैं।

सोलापुर २६-१-५६

वा. दे. शहा मत्री, जैन संस्कृति संरक्षक संघ, सोळापुरः

# ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंद दोशीजीका जीवन—दुर्शन

अपने धार्मिक जीवनसे जिन्होंने सत्य धर्मका दर्शन कराया और जिहोंने सर्वस्वका उटार और अपूर्व दानका फलस्वरूप उदात्तध्येय प्रेरित "जैन सस्कृति सरक्षक सघ " स्थापन किया वे पू. ब्र. जीवराज गौतमचंद दोशी इस जीवनचरितके नायक हैं।

ब्र. जीवराजमाईका शुम जन्म इ. स. १८८० में सोलापुरके भारतिविख्यात दोशी कुटुंबमें हुआ है। यह कुटुम्ब वही है जिसकी गत दो पीढियोंमें उत्पन्न हुओ अनेक सुप्रसिद्ध परोपकारी, धनविद्यासपन्न समाजिहतेषी और धिमष्ठ पुरुषोंनें आर्थिक, औद्योगिक, धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक आदि विविध क्षेत्रोंमे अपने अजरामर कार्यसे अपरपार प्रसिद्धि पाई है। जिस कुलमे स्व. हिराचंद नेमचद जैसे श्रेष्ठ समाजसेवक और अनेक सस्थाओंके जनक, स्व. वार्लचंद हिराचद जैसे अप्रगण्य राष्ट्रिय उद्योगपित, प. पू. क्षु. कक्कूबाई जैसी धर्मचिहका, स्व. रार्वजी सखाराम जैसे धर्मवीर, आदि महान् व्यक्तियोंका जन्म हुआ उसी दोशी कुलमें ब्र जीवराजमाईका जन्म हुआ।

इस कुटुम्ब का प्राचीन निवासस्थान फलटण, (जिला सातारा) था। नेमीचन्द निहालचदजी न्यापार निमित्त फलटण छोडकर शोलापुरमे आकर रहे। उनके ज्येष्ठ पुत्र ज्योति-चन्द्रजी बडे न्यापारकुशल, शान्तस्त्रभावी और गर्भारप्रकृति थे तथा सार्वजनिक और धार्मिक कार्योमें उत्साहसे भाग लेते रहे। इनके कोई सन्तान नहीं हुई। अपने भतीजे जीवराजभाई पर ही इनका पुत्रवत् प्रेम रहा। सवत् १९६१ में मैदरगी प्राममें इनका देहान्त हो गया। नेमीचन्दजीके दितीय सुपुत्र गौतमचंदजी हमारे चिरतनायक जीवराज भाईके पिता थे। यह कौटुम्बिक सबध निम्न वशवृक्षसे सुरूपष्ट हो जाता ह।

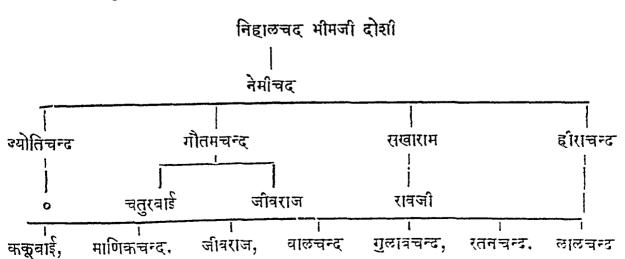

#### माता और पिता

हमोर चिरतनायक जीवराजभाईके पिता गौतमचदजी ये और माता झुमाबाई। गौतमचटजीकी बुद्धि वडी प्रखर और स्वभाव कुछ तेज था। संस्कृत साहित्यमें आपकी विशेष रुचि थी और कविता भी किया करते थे। किन्तु सप्रहणी रोगसे प्रस्त हो जानेक कारण उनकी प्रकृति अच्छी नहीं रहती थी। अन्ततः उनका मिरतण्क भी विचिछत हो गया और संवत् १९४६ के मार्गशीर्ष मासमें अपनी ५० वर्षकी अवस्था में वे स्वर्गवासी हो गये।

#### वाल्यकाल और शिक्षा

गौतमचन्द जीके सन्तानें तो ९-१० हुई किन्तु उनके जीवनकाल में केवल जीवराज-भाई और उनकी उयेष्ठ वहन चतुरवाई ही जीवित रहे। शेष सब पुत्र-पुत्रिया अत्यरप आयुमें ही कालके गालमे समा गये। जीवराज भाईका जन्म फाल्गुन शुक्ल ११, सवत् १९३६ (इ. स. १८८०) को हुआ था। केवल दश वर्षके बाल्यकाल में ही उनको पितृ वियोग हो गया। इनके लगभग दो ही वर्ष पश्चात् उनकी बड़ी बहन चतुरवाईका देहान्त हुआ और उसके दो तीन वर्ष पश्चात् संबद् १९५१ में उनकी मातृश्री भी स्वर्गवासिनी हुई। इस प्रकार पन्द्रह वर्षकी कोमल अवस्था में ही पिताके स्नेह, माताके दुलार और जेष्ठ भिगनीके लाडण्यारसे विचत होकर जीवराज भाई ससारमें अकेले रह गये। उन्हे इसलिए अंग्रेजी ३ री कक्षातक शिक्पा पाकर सरस्वती मदिरसे दूर हटना पड़ा। केवल १५ मालकी कोमल अवस्थामें जीवराज भाई का शिक्क्षा पाना ही बद हो गया।

### अशक्त शरीर और निग्रही मन

चिरतनायकके पिताजीके अस्थिर स्वास्थ्य को देखते हुए अन्य कुटुम्बियोंने उनके जीवन-कालमे ही जीवराजमाईका विवाह सम्बन्ध यहा के ही श्री. पानाचद हिराचदकी कन्या श्री रतन-वाईके साथ पक्का कर दिया था। यह विवाह संवत् १९४९ में माघ शुक्छ ५ को मातृश्रीके समक्ष जीवराजमाईकी तेरह वर्षकी अवस्थामे ही सम्पन्न हो गया। इस बन्धनसे उस वियोग कालमें एक नण महारा मिल गया। तीन वर्षके वैवाहिक जीवनके पश्चात् सवत् १९५२ में जीवराजजीको कन्यारनकी प्राप्ति हुई और इसप्रकार सोलह वर्षकी अवस्थामे वे पिता कहलाने लगे। पितृपग्यासे जीवराजमाईका शरीर दुवलापतला था। स्वमाव भीरु और बुद्धि साधारण थी। किर में विवाहिक जीवनका बोझा सम्भालते हुओ वे घरमें ही सस्कृत और अग्रेजीका अध्ययन करने लगे। लेकिन नगत् १९५२-१९५४ में शोलापुरमें प्रथम प्रेग पडनेके कारण जीवराजमाई मालुकुण अपने मामाके यहा परडा और फिर वहासे मामा के साथ कुथलगिरि क्षेत्रको गये। रम हिल्लाकों जनक कप्ट सहने पडे किन्तु कुथलगिरि में चार पाच मास रहनेसे उन्हें उस लेकिन स्वत्र स्वर्ग क्षित व्यक्त अपनर मिला। और वर्षपष्टी आदि लगाकर उस क्षेत्रके वार्षिक खर्चका म्यान स्वर्ग किना गया। प्रेम जान्त होने पर सन १८९७ के चैत्र मासमें शोलापुर लीट आये

# निलाय-पणात्ती—



ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचन्द्रती दोशी. शोलापुर. संस्थापक, हैन संस्कृति संरक्षक संघ. और जीवराज हैन प्रस्थमणा.

पर दो तीन माह पश्चात् ही पुनः सावन भादोंमे प्लेग का प्रकोप बढा। पर इस बार कहीं अन्य ग्राम न जाकर नगरके वाहर पुरानी मिलके समीप रहे। यहा भी प्लेगके आक्रमणसे पूरी रक्षा न हो सर्का। आपके चचेरे भाई माणिकचन्द हिराचंदजीकी धर्मपत्नी तथा दूसरे चचेरे भाई जीवराज हिराचदर्जाका यहा स्वर्गवास हो गया। ऐसा भय होने लगा कि क्या कुटुम्बका कोई व्यक्ति इस बीमारीसे नहीं बचेगा ? इसी भयके कारण जीवराज हिराचदजीको उनकी बीमारीमें पृथक् रखनेकी व्यवस्था की गई। पर काकाजी और कुटुम्बके अन्य सब व्यक्तियोंके मना करने पर भी जीवराजभाईने अपने चचेरे भाईकी उनके अन्तसमय तक ग्रुश्रूषा करना नहीं छोडा। संकटकालमें आत्मीय जनको परायेकी भाति पृथक् कर देना उन्हें किसी प्रकार भी उचित और न्यायसगत नहीं जान पडा । प्लेगके भीषण स्वरूपको देखकर भी उनका निग्रही मन आप्तजनकी सेवासे जरा भी विचलित नहीं हुआ। इन दोनोंके वियोगके पश्चात् वे स्थान परिवर्तनके लिए कुईवाडी गये। पर यहा भी ष्लेगने पीछा नहीं छोडा। वहा माणिकचद हिराचंद और सखारामजीकी धर्म-पत्नी उमाबाईका देहान्त हुआ । फिर शोलापुर लौटकर इस वक्त जीवराजमाई गावमें नगरशेट हरीभाई देवकरणके बगलेमें रहे। इस बार ष्ठेगने उनके चाचा वेणीचदके घरको आग लगा दी। स्वय वेणीचन्द और उनकी बहन और आखिर उनकी पत्नीको क्रमशः ष्लेगने घेरकर स्वर्गकी राह दिखायी । उनके पत्नीके पास इस भयानक बीमारीमें बैठनेके लिए भी कोओ व्यक्ति पैसा देकरभी नहीं मिला। बेशुद्ध अत्रस्थामे पाच दिनके बाद उसे मृत्युने घेर लिया। इमशान आनेके लिए भी कोओ व्यक्ति राजी नहीं हुआ । इस समय जीवराजमाईने उसके अन्त्यसस्कार किए।

#### सांपत्तिक स्थिति

पिताजीकी मृत्युके पश्चात् बाल्यावरथाके कारण जीवराजमाईको अपनी आर्थिक परिस्थितिका यथार्थ ज्ञान नहीं था। आपके पिता गौतमचदजी पत्नाळाळ लाहोटी नामक एक मारवाडीके साझेमें 'गौतमचद नेमीचंद के नामसे सृतका व्यापार करते थे। पिताजी और पत्नाळाळकी मृत्युके पश्चात् भी कुछ समय तक यह दूकान चळती रही, परन्तु घाटा अधिक रहा। अन्तमें पत्नाळाळके भतीजे रामप्रतापके साथ आपसमे निपटारा कर लगभग सवा वारह हजार रुपये छेकर उस दूकानमे सबध हटा लिया। पश्चात् वाडसाडियोंका स्वतत्र वन्या किया। इ. स. १९०० के लगभग शोलापुरमें पुरानी मिलका मृतका सष्टा चाछ् था। पहले इसतरफ जीवराज-भाईकी ऑखें लगी लेकिन अन्तमें यह विनाशके तरफ बढनेवाला मार्ग है यह सोचकर उन्होंने इस धन्धेका त्याग किया। कुछ काल पश्चात् अपने मामा माणिकचट रामचंदके भतीजे हिराचद परमचन्दके साथ कपडे की दूकान खोली। साझेमें दूकान खोलते समय व्यक्तिगत धन्या न करनेका दोनोंने निश्चित वायदा किया। इस दूकानमें लगभग सात वयोमें पचास हजार का मुनाफा हुआ। धन्धेकी इस सफलताके पश्चात् हो जीवराजमाईको विद्यान हो सका कि व अपने पूर्वजोंकी कीर्तिके अनुसार सम्मानपूर्वक रह सकते हैं। सवत् १९५४-५५ में पडे हुए याणिक

सस्कारोंके कारण आपको अन्याय और अनीतिसे जीवन व्यतीत करना बहुत ही घृणित प्रतीत होता था। आपने अपना अन्तिम घ्येय शान्ति और सन्तोष निश्चय कर लिया था। एक बार आपने कोइमत्र्रसे जरीके रूमालोंकी एक पेटी मंगाई। पेटीमे ऑर्डरसे एक रूमाल अधिक निकला जिसकी कीमत कोई पाच, सात रुपये होगी। इसकी सूचना कोइमत्रवालोंको देना चाहिए थी, पर नहीं दी गई। अपने व्यावसायिक जीवनभरमें केवल यही एक अनिष्ठ घटना जीवराजभाईको अब भी याद आती है जिसका उन्हें भारी पश्चाचाप और दुःख है। इसी पश्चाचापसे पता चलता है कि वे घंन्धेमें कहा तक निष्कपट और निष्पाप रहनेका प्रयत्न करते रहे। निष्पाप और सुरक्षित घन्धा समझकर आपने सवत् १९६४ में सोने चादीकी दूकान भी की। उसी समय यूरोपीय युद्धके कारण मोती वझारमें खूब तेजी हुई और लाम भी खूब हुआ। पर पश्चात् भाव वहुत गिर जानेसे बहुत हानि उठाकर वह दूकान बद की। सं. १९६७ सन १९११ में आपने दढ निश्चय कर लिया था कि व्यवसायमे लेशमात्र भी अन्याय वे भविष्यमें अपने हाथों कभी न होने देंगे और निम्न स्रोक मोटे अक्षरोमें लिखकर आपने अपनी बैठकमें लगा लिया—

### अकृत्वा परसंतापं अगत्वा खलनम्रताम् । अजुत्सृज्य सतां वर्त्म यत्स्वल्पमपि तद् बहु ॥

#### संतोष-भवन-निर्मिति

सन १९१७ में आपको अनुभव हुआ कि अपनी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्तिके योग्य पर्याप्त न्यायोपार्जित धन संग्रह हो गया है। अत एव धीरे धीरे अपने साझे के धन्धेसे हाथ खीचना प्रारंभ कर दिया और सतोष का अपूर्व आनन्द अनुभव करने लगे। प्रामाणिकता, सचाई, सन्त्व, शील, स्वाभिमान आदि गुणों की रक्षा संतोषवृत्तिसे ही हो सकती है। इस तरह दस ग्यारह हजार रुपयों की लागतसे आपने एक इमारत बनवाली और उसका नाम 'संतोषभुवन ' रक्खा।

#### सामाजिक सेवा

श्रीमान् हिराचदजीकी प्रेरणासे जीवराजमाईको सार्वजनिक कार्य करनेकी घुन लगी। श्रीहिराचदजी सार्वजनिक सस्थाओंका जमाखर्च हर साल प्रसिद्धिको देते रहे। सार्वजनिक सस्था आम जनताकी होती है। इसलिए जनताको भी दिलासा चाहिए इस नश्री नीतिपर उनकी अटल श्रद्धा थी। जीवराजमाई पर इस नीतिका असर हो जानेसे जिन सार्वजनिक सस्थाओंका कार्य वे करते थे उनका हिसाव भी हरसाल प्रसिद्ध करते रहे। इससे लोगोंमे सार्वजनिक सम्याओंक वन पर जनताका निर्विवाद हक रहता है वह भावना वदली गई। हर एक मंदिरके जमालर्चके प्रसिद्धिकी गांग जनताकी तरफसे होने लगी। पुराने जमानेके लोग इस कार्यमे विष्ठ लाने लगे। जोलापुरमें भी एक देवालयके बारेमें ऐसाही एक प्रसग उत्पन्न हुआ। लेकिन

जीवराजभाईको कुछ लोगोंकी मददसे देवालयके जमाखर्चकी मांगका दावा करना पडा। अन्तमें उन्हें उसमें यशःप्राप्ति होकर दूसरी पक्षको देवालय सार्वजिनक है और उसका हिसाब प्रसिद्ध करना अनिवार्य है यह कोर्टका हुक्म मानना पडा। इस कार्यमें व्यस्त रहते समय दूसरी पक्षके लोगोनें धमिकयां देकर, भय दिखाकर उन्हें परावृत्त करना चाहा लेकिन निप्रही और निश्चयी स्वभावसे वे अन्त तक लडते ही रहे। इसी तरह जीवराजभाईने कुंथलिगिर क्षेत्रकी इक्कीस हजारकी रक्म भी उसकी और अपने मातृपक्षीय परडेकर कुलकी 'दानशूर' की।त की आपने बडी किन्नाई और सावधानीसे रक्षा की।

#### कोमल अन्तःकरण

सकट कालमें दूसरोंको सहायता देना, विशेषतया बीमारोंकी देखमाल और सेवा शुश्रूषा करनेकी परोपकारी सेवावृत्ति हम जीवराजमाईमें जनमसे ही पाते हैं। आपने अपने अनेक आप्तजनोंकी प्रेग जैसी भीषण बीमारीमें भी सेवाशुश्रूषा की है। सन १९१८ में भारतवर्षमें इन्फ्ट्रएशा की बीमारी सारे देशमें फैल गई थी। शोलापुरमें भी इस बीमारीने हाहाकार मचाया। वीमारोंको दवा देनेके लिए भी कोओ व्यक्ति नहीं थी। ऐसी परिस्थितिमें हाल ही में स्थापित हुओ श्री सखाराम नेमचंद जैन औपधालयकी तरफसे श्री. श्रीपाल आदि वैद्योंसे सिहत आपने नगरके कुछ भागोंमें स्वय घुमकर गरीव जनताको दवा देनेकी व्यवस्था की। प्रसिद्ध नगरशेट हरिभाई देवकरण घरके प्रमुख पुरुष श्रीमान् वालचद रामचद इन्फ्ट्रएंशा की बीमारीसे हैरान हो रहे थे। इस भयानक स्पर्शजन्य वीमारीमें भी जीवराजमाईने न घवराते हुओ उनकी रात दिन आठ दिन तक शुश्रूपा की। अन्तमें जीवराजमाईके अंक पर ही उनका प्राणोत्क्रमण हुआ।

सन १९७१ में श्रीगोमटेश यात्राको जातेसमय अर्सिकेरी स्टेशन पर जीवराज भाईकें नौकरको अचानक प्लेगकी विमारीसे पछाड लिया। स्टेशन पर उतरते समय वह नौकर वेसुध था। उसे वाहरकी धर्मशालामें ले जानेके लिए कोओ तयार नहीं था। आखिर आपने वेसुध नोकरको अपने पीठ पर लेकर धर्मशाला गये। उसकी दवा के लिए सौ दीड सौ रुपिये खर्च किए अन्तमें वह उस वीमारीसें मर गया।

अनेक बीमारीयोंकी इस तरह आपने सेवाशुश्रूषा की । बीमारीयोंका दुःख आपका कोमल अंत.करण नहीं सह सकता। अपनी अशक्त शरीरका और भयानक प्रेगकालमें अपनी मृत्यू की पर्वा नहीं करते हुए आपने सेवाकार्य किया। सेवाकार्य करनेवाला आपकाकोमल मन तात्विक दृष्टिकोणमें वज्रके समान कठोर बन जाता है। सत्यके आप अतिआप्रही है। उसमें आप किसीकी भीडभाड नहीं रखते। आजन्म आपने अपने कामके लिए किसीको भीड नहीं दिखाओ। आपका कहना हैं 'मैं यदि मेरे अन्याय्य कार्यके लिए किसीसे भीडसे कार्यभाग साध छ तो दूसरोंके कार्योमें भी उनकी भीडसे उनकी इच्छानुसार मुझे अपनी प्रवृत्ति वदलनी होंगी और

मेरे हातसे अन्याय्य होगा । इसलिए किसीकी भीड रखना ही नहीं और किसीपर भीडका वोझा लादना ही नहीं। अपके निस्पृह वृत्तिका यह आदर्श है।

#### धर्मसेवा

लोकमान्य तिलकजीने गणपित उत्सव शुरू किया। लोगोंमें राष्ट्रकार्यकी प्रवृत्ति निर्माण करना यह उसका आद्य हेतु था। लेकिन अन्धानुकरणसे जैन लड़के गणपित जैसे हिंदु धर्मके उत्सवमें शामिल होना जैन समाजके लिए विघातक है यह सोचकर जीवराजभाईने अपने पज्सणके स्पोहारमें भगवत् गुणगानके स्वरूपसे लोगोंमे धर्मप्रीति निर्मित करनेके लिए छोटे लड़कोंसे मित्तप्रधान पद्यगान करनेका ऋम शुरू किया। अपने चिरत्रनायक ही उसके अधिपित थे। जीवराजभाईने दूसरा कार्य किया जैन कीर्तनकारकी निर्मित का। स्वयं पेटी बजाकर उन्होंने श्री. पार्श्वनाथ फड़कुले शास्त्रीको जैन कीर्तन करनेमें साथ दिया।

कुथलिगिर क्षेत्रकी अवस्था शोचनीय थी। इसलिए स. १९८५ में पूज्य गुरुवर्य श्री समतभद्र महाराज की प्रेरणासे शोलापुरमें दिगंबर समाजकी सभा लेकर उस क्षेत्रका कब्जा लिया। व्यवस्था कमेटीका कार्यकारित्व जीवराजभाईके तरफ सोंपा गया। उसके बाद आज वीस बाईस बरसमें उस क्षेत्रकी अनेक प्रकारसे उन्नति हुई है। श्री कुलभूषण देशभूषण मदिर के नये मडपके जीणोंद्वारका कार्य स. १९९१ में शुरू हुआ। जीवराजभाईने वहाँ पाच सात साल रहकर और अपना स्वय १४ हजार रुपया भी खर्च कराकर वह कार्य पूरा किया।

श्री गजपथ क्षेत्रपर भी श्री प. पूज्य आचार्य शांतिसागर महाराजकी आज्ञासे पहाडपर मिदर बाधकर सत्रत् १९९० में उसकी प्रतिष्ठा की। उस काममे उन्हें अठारह हजार रुपये खर्च करने पड़े।

#### शिक्पाप्रसार

शिक्षाप्रसार क लिए जीवराजभाई ने वहुत मदद की। प्रमुखतया उन्होंने ऐक्क पनालाल दि. जैन पाठशालांके हायस्कूलका। जैन गुरुकुलंभे रूपातर कराकर स्वधमीय सैकडो लडकोंके शिक्षा का प्रवध किया। धार्मिक अध्ययन के साथ व्यावहारिक शिक्षा देनेका हायस्कूल बनाकर जैन समाजके गरीव लडकोंपर अगणित उपकार किए हैं। इसक सिवा मातु-गृहके दो लडकोंकी इलेकिट्रक इजिनियर और डॉक्टर [M. B B S] की शिक्षा पानेके लिए बहुत बड़ी सहायता की। जैन वोर्डिंगके अनायालयको तेरा वरस तक वार्षिक मदद दरसाल रू. ३०० की तरह ४००० रू, गुरुकुलको दरसाल रू. ३०० की तरह रू. ३७०० देकर लडकोंको जिक्या लेनेकी सुविधा प्राप्त कर दी। इसके सिवा सेडवाल, बनारस विद्यालय, श्राविकाश्रम, पाठशाला, महावीर ब्रह्मचर्याश्रम आदि शिक्षणसस्थाओंको हजारें। रूपये देकर सहायता की।

#### औषधीय दान

जीवराजभाईने श्री. सखाराम नेमचंद औषवालयका उत्कर्ष आर्थिक और आयुर्वेदिक दृष्टिसे किया। अपनी धर्मपत्नी रतनबाईके नामसे साढे बारा हजार रुपये खर्च कराकर इस संस्थाकी इमारत सं. १९७९ सन १९२३ में बाध दी। इसके सिवा फिरता दवाखानेके लिए चार हजार और नेत्रचिकित्सालय स्थापित करके उसके लिए रु. १०४७५ खर्च किए।

#### पत्रकार और वाब्ययसेवक

जीवराजमाईकी शिक्षा मराठी ५ वी कक्षा तक और अग्रेजी तीसरी कक्षातक ही हुई थी। घरमें स्वय सरकृत और अंग्रेजीका अध्ययन करते रहे। आपके ऊपर सोंपा हुआ 'जैन-बोधक' का सपादनकार्य इ. स. १९१६ से १९२० तक कुशलतासे सपन्न किया। जैनागमके विरुद्ध और तर्कविसगत प्रश्नपर उससमय जोरसे टूट पडे। इससे 'जैन-बोधक' की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता वह गई। हिंदी भापाका अध्ययन और हिंदी पुस्तकोंका मराठीमें अनुवाद करके जीवराजभाईने मराठी वाचकोंकी सहायता की। तत्त्वार्थसूत्र, आत्मानुशासन, जैनसिद्धात प्रवेशिका, हिर्विशपुराण, रत्नकरडक श्रावकाचार, सार्वधर्म आदि प्रथोंके सरस और सरल अनुवाद उन्होंने किए है। उनके जीवनमें 'रत्नकरड श्रावकाचार' प्रथको महत्त्वपूर्ण स्थान मिला है। श्रावकोंको जीवनमें यथार्थ मार्गदर्शनका कार्य करनेवाला यह अपूर्व ग्रंथ है ऐसी उनकी अटल निष्ठा है। इसलिए स्वय जीवराजमाईने यह ग्रथ अनुवादित किया।

#### प्रतिमाधारी जीवराजजी

धर्मप्रथके अध्ययनसे उनकी ऑखे खुली। जीवनकी सार्थकता केवल सपत्तिंके त्यागपर ही नहीं पचपापोंके और कपायोंके त्यागपर भी निर्भर है यह सोचकर आत्मोन्नतिके लिए वे एक एक पदसे आगे बढने लगे। प. पू ऐ. पनालालजीके समक्ष परस्नी न्त्याग, अष्टमूलगुण आदि पाक्षिक वर्तोंकी धारणा पहलेसेही की थी। सन १९०८ सं. १९६४ में परिप्रह – परिमाणवत लेकर दो लाख रुपयोंकी अन्तिम मर्यादा निश्चित की। इसके सिवा तीर्थयात्रा करना, रथोत्सव कराना, प्रतिष्ठा कराना आदि नैमित्तिक धर्मित्रयामें भी वे दक्ष थे। मुनिसुवतकान्य, रत्नकरड श्रावकाचार, द्रव्यसग्रह, तत्त्वार्थसूत्र, सर्वार्थसिद्ध आदि प्रथोंके पठण और अध्ययनसे भाषा और धर्मज्ञानका मर्म समझ लेनेकी पात्रता आ गई।

#### जीवनका आदर्श

जीवन स्वय नहीं बनता, उसे सस्कार आदिसे निर्माण करना पडता है। जीवराज-भाईने अपनी अठारह वरसकी नवयौवन आयुमें ही 'शाति 'का घ्येय निश्चित किया और उसकी अनुसार अपना जीवन बनानेका प्रयत्न किया। सन १९४४ में उनका स्वास्थ्य विगडा। ऑपरेशनके लिए उन्हें वम्बई जाना पडा। लेकिन पहले उन्होंने अपना मृत्युपत्र तैयार करके अपने संपत्तिकी व्यवस्था की। ऑपरेशनके पश्चात् व्रतधारी जीवराजभाई अपने व्रतोंपर अटल रहे। व्रतोंसे जरा भी विचलित नहीं हुआ।

#### सञ्जन-संगति

गुणिजनोंके साथ रहना, उनकी आवभगत करना, गुणवानोंके लिए अपना तनमनधन खर्च करना यह और एक जीवराजभाईके स्वभावकी वडी विशेषता है। अपने सव वैयक्तिक कार्योंका त्याग करके, विचार विकारोंको दूर रखकर वे सज्जनोंका सम्मान करनेकेलिए आगे दौड जाते है। नित्य स्वाच्याय, जिनपूजा, सामायिक आदि पवित्रषट्कर्म करनेमें वे दिन विनाते है। जैन संस्कृति संरक्षक संघ की स्थापना करके उन्होंने जैन अजैन समाजमें जैन सिद्धात के जो बानी और श्रेष्ठ विद्वान है उन्हें एक जगह लाकर उनके हाथ से महान्कार्य कर लिया। प्राचीन दिगंबर जैन प्रथ प्रकाशन, इतिहास सशोधन, प्रंथसूची निर्माण आदि महान् कार्य के लिए इस संस्थाकी निर्मिति हुई है। डॉ. ए एन् उपाच्ये, डॉ. हिरालाल जैन आदि विद्वानो के साथ वे वरस के कुछ दिन विताते हैं। सन १९४१ में गरमी के छुट्टीमें गजपंथ (नासिक) में भरे हुए विद्वरसंमेलन में उन्हों ने जैन संस्कृति संघ की निर्मिति की घोपणा की। इस संघ के अंतर्गत जीवराज ग्रंथमाला प्रकाशन से आज वहूमूज्य प्रथप्रकाशन हो रहा है।

#### अंतिम इच्छा

डॉ. उपाध्ये को भेजे हुओ खत में उन्हों ने अपनी अन्तिम इच्छा प्रगट की है। उन्हों ने लिखा है— मैं सोच रहा हूं कि मेरा उर्वरित जीवनकाल निःसंग निष्पिग्रह होकर व्यतीन करूं । उस महान् अवस्थाका रसस्वाद छूं। लेकिन मेरी वृद्धावस्था और शारीरिक दुर्व- ॰ लता मुझ उस अवस्थामें जानेके लिए वाधक हो रही है। फिरभी जिनधम्प्रणीत मार्गानुसार केवल मेरे उदरनिर्वाहके लिए योग्य धन रखके में मेरा सर्वस्व तनमनधन सबके लिए अर्पण कर रहा हू। परिग्रहकी रक्षा की चिन्तासे मुक्त होनेसे मुझे अत्यत आनन्द हो रहा है और सतोषवृत्ति दिन व दिन वदती जा रही है। सं. २०१० सन १९५४ ता २६।१०।५४ में निर्वाण अमावस्याको श्री. कुंवलिंगरी क्षेत्रपर अटल बीमारी समझकर उन्होंने जो कुछ योडा धन रखा हुवा था, उनकाभी स्थाग कर वे पूर्ण अपरिग्रही वन गये और उन्होंने उसी वस्त नवमी प्रतिमीं धारण करली।

#### स्थित प्रज्ञृति

जीवराजभाईने जिन्हें बचपनसे मदद की है, और जिनका जीवन उन्नतिपयपर ले जानेकों कोशिसें की हैं ऐमे व्यक्ति उनकी आप्तवर्गमें और समाजमें अनेक मिलते हैं। धर्मपरनी के भनां के श्री. माणिकचंद वीरचंद और स्व. वालचद मोतिचंट पर उनका अपत्यवत् प्रेम था। श्री. धन्यकुमार कस्तुरचद शहा और उनके भाई अभयकुमार इन दो मातुलगृहीय लड-कोंका जीवन ऐहिक और धार्मिक दृष्टिसे अत्युत्कृष्ट बनानेका प्रयत्न किया। उनकी शिक्षा का सब खर्च करते रहे, उनके नोकरीकाभी प्रबध उन्होंने किया। लेकिन अपने उपकारके बदलेमें अपनी इच्छा उनके माथेपर लादनेकी कोशिस नहीं की। यही स्थितप्रज्ञता देखकर हमें अचरज होता है।

#### मन्दिर निर्माण

जीवराजमाईने श्री परमपूज्य आचार्य शान्तिसागर महाराजके आदेशसे श्रीगजपथ तीर्थक्षेत्रके पहाडपर एक छोटासा मन्दिर ब्नाकर स १९९४ मे उसमें श्रीपार्श्वनाथ तीर्थकरकी मूर्ति विराजमान करके पचकल्याणिक प्रतिष्ठा बनवाई और सवत् २००६ सालमें श्री कुंथलिगिरि-क्षेत्र जो मण्डपप्रतिष्ठा महोत्सव हुवा उस समयभी एक मूर्ति श्रीमुनिसुव्रत तीर्थकर की प्रातिष्ठापना करवाई। इनके पिताजी गौतमचंदजीने श्री पावागढ क्षेत्रके तलहाटीमे मन्दिरप्रतिष्ठा बनवाई और उनके प्रिपतामह श्री नेमचदजीने गिरनार क्षेत्रपर प्रतिष्ठा बनवाई थी। ऐसे तीन पीढियोंतक इनके वश्में धर्मव्यजा फडकानेका सौभाग्य प्राप्त हुवा है। ऐसी परपरा चलना कचित् अनुभवमें आता है।

### गुणाकर्षण, कृतज्ञता और नैरपेक्ष्य

जीवराजभाईका एक वैशिष्टयपूर्ण स्वभाव है । जीवनमें उनको जिन सम्बन्धित व्यक्ति-योंके अच्छे गुणोंका परिचय हुआ उसके और उनका मन आकर्पित होते हुए उस व्यक्तिके सम्बन्धमें आदर निर्माण होकर वढताही जाता है। स्वय ऐसे सुदर एवं गुणविशिष्ट वननेकी आकाक्षा चित्तमे निर्माण होती है। इसी तरह आजतक उन्होंने अनेक सद्गुणी जनोंका अनुकरण करते हुअ अपने जीवनका काल विताया। उसका फल यह हुआ कि वे निर्दोष सदाचारका पालन करनेमें मग्न रहे। इसके सिवा अपने कार्यमें जिन्होंने सहाय्यता दी उन्हें न भूलते हुए योग्य समय उस कार्यका योग्य मूल्य दे देते हैं। जीवनकी प्रथम कालमें जीवराजभाईके पत्नीने अनेक कष्ट सहते हुए जो अमोल सहयोग दिया उसकी कृतज्ञता प्रदर्शित करनेके लिए इ. सन. १९२३ में श्री सखाराम नेमचद जैन औपधालयकी इमारत वायकर उसका " सौ. रतनवाई रुग्ण परिचर्या मदिर " ऐसा नामाभिधान रक्खा गया । उसी तरह धदेकी प्रथम कालमे मातृगृहसे कपडेकी दकान खोलनेके लिए भाडवल मिला था इस लिए उन्होंने मातृगृहके दो लडकोंको शिक्पा कार्यमें सहाय्यता देकर एकको इजिनिअर और दूसरेको डॉक्टर (M. B B S.) बनाया और मातृगृहके वच्चोंकी बारा वरसतक देखभाल और पालपोसकर वडा किया। लेकिन उनकी तरफसे उन्होंने कुछभी फलकी इच्छा नहीं रखी। केवल अपना कर्नन्य समझकर जीवराजभाई हर एक कार्य निर-पेक्ष बुद्धिस करते आए है। शोलापुरके देवालयके हिसावकी माँग करनेके लिए उन्हें दावा करना पडा, धमिकयाँ सुनने पडे, कष्ट सहना पडा लेकिन वे अपने कार्यसे एक पग भी पीछे नहीं

हटे ? और अन्तमें अपनी कार्यमें वे सफल होते रहे। यह अपूर्व धीरज धारण करनेका स्वभाव भी अनुकरणीय है।

#### उनकी 'श्रीमंतीकी 'कल्पना

वे हरवखत वार्तालाप करते समय कहते हैं, "हम पैसेसे श्रीमान् नहीं है " हमारी श्रीमानता आतिरिक भागेंपर अवलित है। हररोज आत्माभिमुख होकर अपने मनसे पूछते हैं कि, 'क्या तुने आज कोईपर अन्याय किया, किसीका विश्वासघात किया, अभिमान छोडकर स्वार्थ के लिये लाचारी की 'ऐसेही दूसरे प्रश्न अपने मनको पूछनेसे उनका उत्तर 'आजतक यह बातें नहीं की 'ऐसा जब आत्मासे उत्तर मिलता है तभी वे बडे अभिमानसे मनमें खुष रहते हैं। जब सांझेमे कपडेका व्यवहार ग्रुक्त किया और उसी वखतके अनुसार नफेमेही चल रहा था तोभी इस एकही कारणसे कि, कदाचित् साझेवालेसे अपनेसे कोई मतमेद होजाय और जो वह एकदम साझा तोडकर अपनी रकम मागेगा तो उसी वखत अपनेको देना पडेगा इसीलिये अपने अकेलेके उपजीविकाके लिये जब पचीस तीस हजारकी रकम अपने पास होगई है तो अब साझेवालोको उनकी मुदल रकम मुनाफेसाथ दे देना और आगे यदाकदाचित् व्यापार नुकसानका प्रसग हो जाय तो उसी वखत अपना उपर्युक्त शिलमे डगमग होनेका प्रसग प्राप्त होनेका समव है। इसीके लिये बारा वर्षवाद अपना व्यापार कम करते चले। जिसकाही फल वे आज अपने सर्व संपत्तीका त्यागकर अपरिग्रही बने हैं। वे शीलकोही अपनी संपत्ति मानते है। इसी लिये दूसरे सपत्तीके मोहमे जखडे गये नहीं।

#### धर्मपत्नी

जीवराजमाईकी धर्मपत्नी सौ. रतनबाई स्वभावसे बहुत सीधीसाधी और सरल थी। उसका मन शात और प्रेममय था। संसारका बोझ वह शांतीसे सह लेति रही। जीवराजमाईकी गरीव अवस्थामें उसने अतिकष्टपूर्वक और खर्च कमी करके ससार चलाया। इससे उन्हें धदेमें पूरीतरहसे सहायता मिली। इस महान् सहयोगका आदर रखनेके लिए जीवराजमाईने सखाराम नेमचंद जैन औषधालयके लिए सांडे बारह हजार रुपये खर्च करके न औ इमारत बाध दी और उसे सौ. रतनवाई रुग्णपिचर्या मिंदर यह नामाभिधान देकर अपनी कृतज्ञता प्रगट की। सौ रतनवाईने श्रशुरवासीजनोंकी और अपने पितृवंशके बधूजनोंकी भलीमाति सेवा की है। इसमें सब आसगणोंमें उसका आदरसे प्यार होता रहा। जीवराजमाईके व्यावहारिक उत्कर्षमें सौ. रतनवाईका आवा बाटा था यह जीवराजमाई कभी भूल नहीं पाते। सौ. रतनवाईकी प्रेरणासे उन्होंने श्री गजपथ क्षेत्रपर १९९० में मंदिर बनाकर जिनाविंगका पंचकल्याणिकोन्सव किया। अपनी जीवनके अंततक उसने अपने पितृवंशीय लडकोंकी देखभाल की। उनकी सुस्थिति सुधारनेमें मदद की। एसी अवस्थामें अंतमें संवत् १९९२ पौप मासमें श्वासरोगसे छुटकारा पाकर उसने

परलोक सिधारा । उसे दिये हुए मानपत्रसे हमें सी. रतनवाईका यहाँका गुर्जर समाज कितना आदर करता था इस बातका हमें पता लगता है ।

जीवराजमाईका यह सिक्षित जीवन चिरत्र है । जीवराजमाईने अपनी आत्मरत्नको सुदर बनाया है । भारतीय संस्कृतिके वे अभिमानी है लेकिन पाश्चात्त्य विद्वानोंकी चिकित्सक बुद्धिका उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है । यह, उदार गुणप्राहकता उनके जीवनका एक सर्वोत्तम अग है । जीवराजमाई धनवान् और विद्वान भी है । सुचरित्रताका उन्होंने हमारे सामने एक उत्तम आदर्श राया है । बहुतसे विद्वान होते हुओ भी रिसक नहीं होते । लेकिन जीवराजभाई चारित्र्यशील विद्वान होते हुओ भी रिसक हैं । तत्त्वचर्चा की तरह कथाओं भी उनके मनको भाती है । इसतरह इनकी यह सुदर जीवनी वाचकोंके जीवन का मार्गदर्शक बनें ।

सोलापुर ता. २२।१।१९५६

जयकुमार ज्ञानीचा आळंदकर, एम. ए.

#### मानपत्र

श्रीमान् पूज्य ब्रह्मचारी शेठ जीवराज गौतमचंद दोशी सोलापुर यांच्या करकमलीं:-

आपण श्री परमपूज्य १०८ शातिसागर महाराजाच्या प्रेरणेनें येथील पहाडावरील जिनमंदि-राचें वांधकाम पूर्ण करून त्यांत प्रतिमा-प्रतिष्ठा महोत्सवाचें कार्य केलें. या प्रभावने मुळें सर्व जैन समा-जाला तीर्थक्षेत्रदर्शन करून देण्याला कारणीभूत झालात. या आपल्या तीर्थभक्तिवद्दल आहीं आपलें अभिनदन करतो.

आपण आपल्या वाद्मय-सेवेच्या अत्युक्तर प्रेमामुळे जैनशास्त्रांचे अव्ययन करून त्यातील तत्त्वार्थसूत्र, आत्मनुशासन वगैरे वहुमील प्रंथाचा सीप्या व सरळ भाषेंत अनुवाद करून, महाराष्ट्र जैन समाजापुढें ठेवलात व त्याना आपल्या ज्ञानांचा फायदा करून दिलात एवढच नव्हे तर श्री ए. पू. शातिसागर महाराजाजवळ सप्तम प्रतिमाधारी वनुन आत्मोन्नतीच्या मार्गास लागलांत व आपला गृहस्थाश्रम आदर्श वनविलात.

श्री दिगवर जैन सिद्धक्षेत्र गजपंथ या सस्थेची आपल्या हातीं स्त्रें घेतल्यापासून यात्रेकरू लोकाच्या, तीर्थरक्षणाच्या दृष्टीनें हरतञ्हेच्या सोयी आपण केल्या आहेत व क्षेत्राची व्यव-स्थाहि उत्तमप्रकारे व्वली आहे. आणि त्याचे दृश्यस्वरूप म्हणजे आजची सुस्थिति. याचप्रमाणें श्रीक्षेत्र कुंथलगिरीच्या व्यवस्थतिह लक्ष घातलें आहे. हे आपल्या उत्कट तीर्थमक्तीचें द्योतक होय.

समाजाची आरोग्यदृष्ट्या उन्नित , होण्यासाठीं आपल्या संपत्तीचा सदृपयोग करून आपण सोलापुर येथे रुग्णपिचर्यामदिर, नेत्रचिकित्सालय व व्यायामशाला या संस्था स्थापन केल्यान. इतकेंच करून स्वस्थ राहिला नाहींत तर ज्या ज्या सस्थाचें कार्य हार्ता घेतलें त्या त्या सस्याना आदर्शवत् वनविण्यासाठीं तनमनधन खर्च केलीत व अजूनिह खर्च करीत आहात.

आपल्या ठिकाणीं वसत असलेल्या उत्कट धर्मप्रेम, परोपकारबुद्धि, सत्यप्रीति, निर्भि-डपणा, न्यवहार कुशलता या व इतर सद्गुणामुळें जैन समाजास आपण छलामभूत झालात यावहल आम्हाला अत्यानद होत आहे

आपली हीच वृत्ति दिवसेंदिवस वृद्धिंगत होन जावो आणि आपणाला जैन समा-जाच्या कल्याणासाठीं दीर्घायुप्य व उत्तम आरोग्य प्राप्त होवो अशी श्री जिनेशचरणीं प्रार्थना करतो.

धर्मवुद्धि चित धारकर कीना आत्मसुधार, एतदर्थ हम प्रेनसे लाये यह हृदहार । भूपण जैन समाजके धर्म-कर्म आगार, अभिनंदन करने हमें होता हर्प अपार । श्रीमन् स्वीकृत कीजिये करके कृपा विशेष, अभिनंदन यों आपका होता रहे हमेश ।

श्री सिद्धक्षेत्र गजपंथ
म्डसरूळ (नाशिक)
मिति फा. शु. १२ वीरसवत् २४६०
विकाम सवत् १९९०

भवदीय गुणानुरुक्त श्री दि. जैन गजपंथ सिद्धक्षेत्र मंडळ व अखिल दिगंबर जैन समाज

## श्रीमदाचार्य श्री शांतिसागर स्वामिने नमः।

श्रीमान् सन्माननीय विद्वर्द्धय पूज्य ब्र. जीवराज गौतमचंदजी दोशी सोलापुर अध्यक्ष श्री गजपंथ दि. जैन सिद्धक्षेत्र कमेटीके करकमलोंमें सादर समार्पित

## अभिनन्दन पत्र

महानुभाव! आपने इस कमेटीकी अध्यक्षताको स्वीकार कर इस क्षेत्रकी उन्नितंके लिये जो महान् कार्य किये हैं वे आपकी दूरदर्शिता, विद्वत्ता एव धार्मिक सेवाके पूर्ण परिचायक हैं। इस क्षेत्रकी पूर्व अवस्था बहुत अवनतरूपमें थी परन्तु आपके सहयोगसे जो उसका अमूत-पूर्व उद्धार हुवा है वह आपकी कर्तव्य परायणताको सिद्ध करता है। आप जैसे प्रभावक धर्मिनिष्ठ, विशिष्ट पुरुपोंकाही यह कार्य है कि वर्तमानमें इस क्षेत्रकी पूर्ण सुव्यवस्था, चित्ताकर्षक उद्धार, मृतियोंका लेप, गुफाका सुन्दर निर्माण तथा व्यवस्थापक कमेटीका महत्त्वपूर्ण सहयोग इत्यादि गौरवपूर्ण कार्य दिख रहे है।

पूज्यव्रह्मचारीजी ! गत तीसरे वर्ष श्रोगजपयिगरीपर शिखरबढ मिदरका निर्माण कराकर पचकल्याणक प्रतिष्ठा आपने अपनी ओरसे कराई थी और उससे जो धर्मप्रभावना हुई थी वहभी इस क्षेत्रके इतिहासमें अभूतपूर्व वान है।

श्रीमान् ! इस वर्ष परमपूज्य १०८ आचार्य शान्तिसागरजी महाराज तथा उनके वीतरागी शिष्य परमपूज्य नेमिसागरजी महाराज, ऐलक श्रीसन्मितसागरजी महाराजका चातुर्मास एवं उसकी निर्विष्न महत्त्वपूर्ण समाप्तिके उपलक्ष्यमें पर्वतपर श्रीपार्श्वनाथ भगवानकी विशालमूर्तिका पचकल्याण महोत्सव, कमेटीद्वारा कराया है, और उनके नवीन कोठरीयोंका निर्माण तथा धार्मिक पुरुषोंके हृदयमें मिक्किका प्रवाह उत्पन्न कराकर उनके हारा क्षेत्रके फण्डमें जो हजारों रुपयोंकी वृद्धिकर क्षेत्रकी नीवको पृष्ट कर दिया है। इन सपूर्ण सत्कृत्योंके लिये आप भूरिर धन्यवादके पात्र हैं।

श्रेष्टिनर्य ! आप जैसे उदाराश्य श्रीमान् हैं वैसेही एक उच्च विद्वान और सप्तम प्रतिमाध्यारी आदर्श त्यागीभी है। परमध्य महाराजके एक सुशिष्यके नाते, आप उनकी आज्ञाको सदैव शिरोधार्य करते हुए हमेशा धार्मिक कार्योमें सलग्न रहते है। इसलिये आपके इन सब सद्गुणोंसे हार्षित होती हुई कमेटी यह अभिनन्दन पत्र आपके करकमलोंमें सादर समार्पित करती है और प्रार्थना करती है कि आप हमारी इस सद्भावपूर्ण लघुमेटको स्वीकार करके इस क्षेत्रपर सदैव प्रेम रखकर हमें अनुगृहीत करेंगे ऐसी दह आशा है।

म्हसरूळ (नाशिक)
निति मार्गशीर्प शुद्ध ९ मी रविवार
नीर निर्वाण संवत् २४६४
विकाम सवत् १९९४

आपकी धर्मानुरागिणी श्री दि. जैन सिद्धक्षेत्र कमिटी, गजपंथ.

## ॥ श्रीशांतिसागराचार्यपरमेष्ठिने नमः॥

Š

धर्मानुरागी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तीर्थभक्त, श्री आचार्यसघके परमसेवक, स्वनामधन्य, श्रेष्ठिवर्य, पूज्य ब्रह्मचारी जीवराज गीतमचंदजी दोशी, सोलापुर निवासी के करकमलेंामें।

> --: सकल दिगंबर जैन पंच कोपरगांवके द्वाराः--सादर सविनय समर्पित

## अभिनंदन पत्र

पूज्य ब्रह्मचारी, अलोट संपत्ति पाकर भोगोंकी उपेक्षा करके गृहस्थाश्रममें रहकरभी, सातमी प्रातिमा धारण करके आत्मकल्याणके लिए भोगादिक सामग्रीको तृणवत् तुच्छ माननेवालोंमें आप अप्रणी हैं। और हमारे धर्मानुमोदित आदर्शके मार्गदर्शक हैं।

तीर्थमक्तजी, इस प्रातमें श्री कुथलिंगरीजी और श्रीगजपथजी दो परमपूज्य सिद्धक्षेत्र है। उनकी व्यवस्थाके लिए तनमन और धनको अर्पण करके आदर्श बनानेमें आपकी सेवाये, प्रोत्साहन, लगन अनुपम हैं। यह सब आपके प्रोत्साहनकाहि प्रयत्न है, जो जगद्वंच श्री १०८ आचार्य शातिसागरजीने गजपथजीमें चातुर्मास करके, इस प्रातके निवासियोंको मोक्षका मार्ग दिखाया है।

श्रीसंघभक्तजी, निर्पंथ गुरुवर्य चारित्रचक्रवर्ती १०८ श्री आचार्य महाराजके गुणानुरागसे प्रेरित होकर जैन धर्मकी प्रभावनाकेलिये उनके विहार करानेमे धर्मीपदेश और प्रभावनाके निमित्त मिलानेमें आप बहुभाग व्यतीत करते हैं। और सद्गुरु समागमका लाभ सतत लेते हैं।

श्रीमान्, हमारे प्रांत तथा नगरिनवासियोंको आपके द्वारा धर्मसेवा और धर्मप्रभावनेके द्वारा जो समयपर प्रोत्साहन मिलता है तथा प्रातिष्ठामहोत्सवके लिये भी जो प्रोत्साहन तथा सहयोग प्राप्त हुवा है उसीका यह परिणाम है की हम आज त्रिकालबंद्य परमपूज्य सघके दर्शन कर रहे हैं तथा अनेक वर्षोसे निर्मित श्री जिनेद्र मिदरजीकी प्रातिष्ठाका परमपुण्य सपादन कर रहे हैं। आपमे और भी अनेक गुण हैं और उनका हमें सदैव लाभ हुवा है। अतः आपके गुणोंपर छुच्ध होकर हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करनेके लिये श्रीमानके करकमलोंमे यह शाब्दिक श्रद्धाञ्जलि अपण करते हैं। तथा श्रीमानके द्वारा चिरकाल इससेभी अधिक समाजकी सेवा होवें ऐसी श्री जिनेंद्र चरणोंमें प्रार्थना करते है।

संवत् १९९४, ता. २१।३।१९३८ वीरसवत् २४६४

श्रीमानके आज्ञानुवर्ती सकल दिगंवर जैन पंच, कोपरगांव

#### श्रीवीराय नम: ।

## श्रीमान् धर्मनिष्ठ पूज्य श्रेष्ठिवर व्र. जीवराज गौतमचंद दोशी सोलापुरकी सेवामें हीरक महोत्सवके शुभ प्रसङ्गमें सादर समर्पित—सम्मानपत्र

श्रेष्ठिन् ! दुनियामें अध्यवसाय, लगन, सत्यानिष्ठता, विवेक व परिश्रमसे सामान्य स्थितिका व्यक्तिभी किस प्रकार आदर्श व उच्चसमादरपूर्ण स्थानको प्राप्त कर सकता है, इस बातका निदर्शन आपने अपने जीवनसे उपस्थित किया है।

धर्मिन्छ ! वशपरपरागत कुलाचार, बाल्यकालसे प्राप्त सुदृढ सस्कार एव सस्सगितके प्रसादसे आपका जीवन इतना सुसंस्कृत और धार्मिक बना है कि जिसे देखकर बड़े २ त्यागी भी आश्चर्यान्वित होते हैं। आपके नसनसमें धार्मिकता भरी हुई है। आपने जीवनमें संपत्तिके संप्रहिकोही प्रधान ध्येय नहीं बनाया है, अपितु न्यायोपात्त धनका सप्रह कर पितृकुलकी प्रतिष्ठाकी दृद्धि किसप्रकार की जा सकती है इसका पूर्ण ध्यान रक्खा है।

तीर्थमक्त ! आपने अपने जीवनमें जो अनेक धर्मकार्य किये है उनमें तीर्थमिक्तभी उल्लेखनीय है। सिद्धक्षेत्र गजपन्थ और कुथलगिरिके सर्वाङ्गीण समुन्नति व जीणाद्धारका सर्व श्रेय आपकोही है। आपकी सलग्नता या चिन्ता न होनी तो आज हम इन क्षेत्रोको इस समुन्नतदशामें नहीं देख सकते थे। आपके स्वनामधन्य पिताजीने पावागड क्षेत्रमें मंदिर बनवाकर प्रतिष्ठा की तो आपने गजपथमें मिदर निर्माणकर प्रतिष्ठा महोत्सव कराया है। स्थावर तीर्थोंकी मिक्तिके साथ जंगम तीर्थस्वरूप श्रीचारित्रचन्नवर्ति आचार्य शान्तिसागरजी महाराज एव अन्य साधुसतोंकी आपने अनवरत सेवा करते हुए उनके पवित्र जीवनकी छाया अपने जीवनमें कृतिरूप उतारनेका जो साहस किया है वह महापुरुषोंकोही साध्य है। महात्मन, शीलवनके आन्तरिक रहस्यको आपने साक्षात्कार कर लिया है।

समाजवंधु ! आपकी विद्वत्ता, गंभीरता एव सबसे अधिक समाजिहतैषिताका परिचय आपके द्वारा अनेक वर्षीतक संपादित जैनबोधक पत्रसे समाजिको अच्छी तरहसे हो चुका है। इसके अलावा आपके द्वारा लिखित, अनुवादित तत्त्वार्थसूत्र, जैनसिद्धान्त प्रवेशिका, हरिवशपुराण आत्मानुशासन आदि प्रन्थोंके स्वाव्यायके आनन्दको समाजिक आवाल वृद्ध अनुभव कर रहे हैं।

दानवीर! "आत्मसम्मानकी रक्षाके लिये धनकी आवश्यकता है। धनका सरक्षण उसके सदुपयोगसेही हो सकता है" इस मर्मको आपने अपनी कृतिसे विश्वके सामने उपस्थित कर दिया है। श्रीमन्! आपने चतुर्विध दानकी प्रवृत्तिसे सखाराम नेमचद जैन औपधालय, चतुर्विधदानशाला, ऐलक पन्नालाल जैन पाठशाला व स्थानीय दिगम्बर जैन गुरुकुलकी समुन्नितम जो सिन्निय सहयोग दिया है उसीके फलसे आज ये सस्यायें आदर्श व उन्नतस्त्यमें विद्यमान हैं। आपने नेन्नचिकित्सालयके उपन्नमसे जिसप्रकार नेन्नहीनोंको नेन्नदान की आयोजना की

है उसी प्रकार ज्ञानचक्षुसे रहित व्यक्तियोंको ज्ञानचक्षु प्रदान करनेका आदर्श किया है। यह कार्य दोशीवंशकी प्रतिष्ठाके अनुरुपही हुआ है।

त्यागवीर ! इस विषयको सभी जानते है कि, निर्मोह वृत्तिसे बढकर कोई व्रत नहीं, सयम नहीं, शील नहीं । परन्तु उस विवेकको अपने जीवनमें कार्यरूप परिणत करना कोई सामान्य विषय नहीं । हमें इस वातका अनुभव करते हुए आनन्द होता है कि, धन, कनक, सपित्तकी समृद्धि होते हुएभी आपने सर्वधा उससे मोहका परित्याग किया है । एव उस सपित्तको तृणवत् समझकर जैन संस्कृति संरक्षणके लिये उदार हृदयसे समर्पण कर दिया है । इस तरह स्वहस्तोपार्जित लाखोंकी सपित्तको स्वहस्तसे सिद्धिनियोग कर परमसन्तोष वृत्तिको व्यक्त किया है एव निःश्रेयसके साधनको निश्चित कर लिया है ।

महातमन् ! आपके गुणरूपी समुद्रमे हम लोग कहातक अवगाहन कर सकते हैं ? नथापि आपके हीरक महोत्सवके प्रसंगमें अपने कर्तव्यका अशतः पालन करनेके लिये उपस्थित है। हमारी भावना है कि आप दीर्घायुष्यकी प्राप्ति करें एव हमें ऐसे कई उत्सव मनानेके अवसर मिलें।

सोलापुर, पौष शु १४ वीरसवत् २४७१ वि. संवत् २००१

गुणानुरक्त दि. जैन समाज, सोलापुर

## [ ३५ ]

#### सम्मान पत्र



श्री जिनधर्मपरायण त्र. जीवराज गौतमचंद दोशी याच्या धर्मपत्नी जिनधर्मवत्सला स्री. रतनबाई यास त्यांच्या अनेक सद्गुणावर छब्ध होऊन हें सम्मान पत्र आदराने अर्पण करीत आहोत.

#### वसंततिलका वृत्त

अईन्तशास्त्र गुरु हींच अपूर्व रत्नें । तू ठेविशी स्वहृदयात सखे प्रयत्ने । तेणेंचि नाम तव सार्थक रत्नबाई । आहे समस्त सुजना नित सौख्यदायी । १ आहे तुझा मुनिपदावरि पूर्ण भाव । तुं मानितेस भवसागरिं त्यास नाव । श्रीशातिसागर मुनीन्द्रपदद्वयास । तूं हेतु मानिसि सखे सुखसाधनास । २ जी स्त्री असे पतिमना अनुकूलवृत्ति । तेथेंच धर्मसुख कीर्ति रमा प्रवृत्ति । हे सर्व सद्गुण तुझ्या असती मनात । झालीस धन्य सख्ये महिलागणात । ३ आचार्यचारुचरणा विनर्ये नमून । तू घेतलीस दुसरी प्रतिमा म्हणून । चंद्रासमान यश निर्मल वाढलें गे । तुं धर्म आचरि पतीसह सानुरागें । ४ जेथें महापुरुष वास करीत होते । स्थानास त्या म्हणति तीर्थ सुतत्ववेत्ते । हे तीर्थवदन तुवा बहु आदरानें । केलेस पुण्य तुजला मिळलें तयानें । ५ जे नेत्ररोग परिपीडित लोक त्याचा । तो रोग दूर करण्यास मनात साचा उदेश तुं धर्रान आर्द्र अशा मनानें । नेत्रीषधी सदन बाधविलें धनानें । ६ या पूज्य पर्वततर्टी जिनमदिरास । बाधून मे पति तुझा सखये बुधास । झाला जसा परमआदरणीय तैशी । झालीस तृहि महिलागण सद्धितैषी । ७ लाभो पतीसह सखे ! तुजला प्रभूत । आयुष्य मानधन सौख्य यश प्रशस्त । ठेवो तुम्हा उभयतांस सुखी सदैव । तो श्रीजिनेश परिवारजना सदैव । ८ श्रीमजिनेन्द्र गुरुआगम पूजनांत । राहे तुईं प्रतिदिनीं अनुरक्त चित्त । पाहून जैन महिलागण अर्पितो ग । सम्मान पत्र तुजला स्वकरात ते घे । ९

गजपंथ क्षेत्र, विक्रम संवत् १९९४ महावीर संवत् २४६४ मार्गशीर्ष शुद्ध ९

तुझा

गुणानुरक्त जैन महिला समाज

### [ ३६ ]

## जीवराज गौतमचंद दोशी' राहणार सोलापुर उत्तरेश्वर गोत्र, गुजरार्थेतील ईंडर राज्यांतील वांकानेर

## — जन्मकुंडली —

संवत् १९३६ शके १८०१ फाल्गुन शुद्ध ११ सोमवार पुष्यनक्षत्र ८।२१ उपरांत आश्लेषा नक्षत्र तिसरें चरण द्वादशीच्या पहाटे चार वाजतां जन्म झाला. धनलग्न



स्व. श्री. सौ. रतनबाई भ्र. जीवराज गौतमचंद दोशी

## — जन्मकुंडली —

संवत् १९३७ पौष शुद्ध १२ बुधवार दिवसा ८ वाजून ५ मिनिटांनी देवगण, शृषभरास

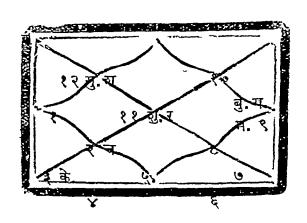



स्त. श्री. सो. रतनबाई भ्र. जीवराज दोशी

## पू. ब्र. जीवराज गुणगायन

( ब्र. जीवराज गौतमचंद यानी अनुवादित केलेल्या ' रत्नकरण्ड श्रावकाचार 'या प्रंथाच्या प्रकाशन समारंभाच्या वेळीं म्हटली गेलेली कविता )

दोशीवश नभास सूर्यसम जो जो मान्य विद्वजना । नाहीं वीर जिनेंद्र-तत्त्वनिचर्यी शब्का च ज्याच्या मना।। श्रेष्ठिन्, गौतमपुत्र, धन्य जागि तूं श्रीजिवराजाह्या । वर्षे शभर सौख्य लाभुनि तुला जावीत दुःखें लया॥ १ पापें दु:खद आत्मनाश करितीं सद्धर्म देतो सुखें। ऐसें जाणुनि अईदादिचरणीं तू वा प्रसनें मुखें॥ 🕟 : पापा त्यागुनि सुवर्ते सजविला आत्मा स्वताचा बुवा । सत्यादिवनपञ्चकें तुज मिळो स्वानन्दरूपा सुधा ॥ ३ वृद्धक्षी जननीसमान गणिसी बालेस कन्येसम । जी आहे तरुणी तिला स्वभगिनी तूं मानिसी निर्मम ॥ तु ब्रह्मव्रत पाळिशी मन तुझें स्वच्छोदकासारखें । वर्णायास समर्थ सद्गुण तुझें आम्ही न एका मुग्वें ॥ ३ नेत्राची उपमा विचार करुनि ज्ञानास देती सुधी। ज्यानें नेत्र दिले दिला गुणिवरें त्यानें जनाना निधि। ऐसें जाणुनि नेत्र रोगहर दं बा निर्मिलें आलय । तेर्णे होशिल सर्वदर्शि तुजला लाभेल सिद्धालय ॥ ४ जीं दु.खें करि दूर दुर्गति हरी सन्मार्ग दात्री जना । वाणी त्रीर-मुखोद्भवा अघहरी जी शुद्ध ठेत्री मना ॥ जी विद्वजननी तिचा गुणिवरा उद्धार सद्भक्तिन । त् सर्वस्वसमर्पणें करिशि न व्यत्तुस्य कोणीं गुणें ॥ ५ हा माझा पर हा स्वभाव असला स्वार्थी जनीं आढळे । निस्स्वार्थी सकलोपकार करितो तेथून तो नाढळे ॥ हे साबी, स्वधनास तु जनहितासाठीं असे अर्पिलें। लाभी तें सुख दीर्घकाल तुजला जें सज्जना लामलें ॥ ६ हीराचन्द्र सुनाम धन्य सुगुणी ज्या सत्कुलीं जनमले । वाणीभूषण रावजी सुजन हे ज्या सत्कुला लाभले ॥ ऐशा थोर कुलात गौतमसुता त्वज्जनम बा जाहला। सत्कृत्यें तव 'दानवीर 'सुपद संबोधु आम्ही तुला॥७ मैत्री प्राणिगणीं तसा गुणिगणीं तू ठेविशी आदर । रोगें पीडित त्यावरी फिरविशी साधो, कृपेचा कर ॥ जे लोकी विपरीत वृत्ति असती त्याच्यात मध्यस्थता। राहे या परि धीर वृत्ति तत्र ही आम्हा दिसे तत्त्वता॥ 🗸 'श्रीसिद्धान्त-प्रवेशिका' विरचिली गोपालदासें बुधें । तैसा तो शुभ 'सार्ववर्ष' हि तयें हे सद्गुणाच्या निधे ॥ याचा तं अनुवाद सुन्दर असा केला तदीयाश्रयें । छात्राना बहुबोध नित्य घडतो नैपुण्य त्यानेंचि ये ॥ ९ केलें 'श्रीहरिवश 'पुण्यचरितीं प्रार्शे तुवा वर्णन । तें साहित्यिक-मान्य गौतमसुता संशीतिचा लेश न ॥ जें सम्पादन 'जैनबोधिं ' तुवा केलें असें सुन्दर । तेणें जागृति जाहली जिनजनीं जी वाढवी आदर ॥ १० दोषाची कणिकाहि जींत न अशी विद्या नि दृष्टि क्रिया । रहनें तीन समन्तभद्र कथिती जे जाणती सन्तया ॥ त्यांचा हा रचिला 'करण्डक' तयें तो मातृभाषीं तुवा । प्रेमानें दिधला सुपाठककरीं आनन्द देई नवा ॥ ११ या प्रन्थें सुचिरित्रता तुज मिळे लाभे नुरत्नत्व ही। प्रेमानें अनुवादिला म्हणुनि तो लाभोचि अन्याम ही 🎉 ऐसा हा अनुवाद भूवरिं तुझा उत्कर्ष रात्रदिनीं । पावो ही 'जिनदास' आस कारितो वीरास मी वन्दुनि ॥ १२ राहो देह तुझा समर्थ सुजनीं वात्सल्य साधावया । दीर्घारोग्य मिळो तुला जिन-वच:-पीयूप चाखावया ॥ दीर्घायुष्य तुला मिळो शुन्चि असे चारित्र पाळावया । देवो वीर सुखें विभूपित करी जो मुक्ति-पद्मालया॥ १३

# विषयानुऋमणिका

| विषय                                 | गाथा       | विषय                                        | गाथा             |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------------|
| महाघिकार १                           | १-२८३      | प्रत्यक्षहेतुके साक्षात् व परंपराप्रत्यक्ष- |                  |
| मगलाचरण                              | 8          | रूप, भेट और उनका स्वरूप                     | ३६               |
| प्रन्थप्रतिज्ञा                      | દ્         | परोक्षहेतुके कथनमें अभ्युद्यसुखका           |                  |
| मंगल, कारण, हेतु, प्रमाण, नाम औ      | iर         | निरूपण                                      | ३९               |
| कर्ता, इनकी प्रथमवक्तव्यता           | હ          | राजाका लक्षण                                | ४१               |
| मगलके पर्याय शब्द                    | (          | हस्ति-तुरगादिरूप अठारह श्रेणिया             | ४३               |
| मगलकी निरुक्ति                       | ٩          | ्र अधिराज, महाराज, अर्धमण्डलीक,             |                  |
| संगलके भेद-प्रभेद व उनका लक्षण       | ,<br>1     | मण्डलीक, महामण्डलीक, अर्धचक्री,             |                  |
| प्रकारान्तरोंसे मंगलकी निरुक्ति      | <b>.</b> 8 | सकलचन्नी और तीर्थंकर, इनके                  |                  |
| मगलके छह भेद                         | १८<br>१८   | लक्ष्ण                                      | ४४               |
| नाममंगलका लक्षण                      | १९         | मोक्षसुखका निरूपण                           | ४९               |
| स्थापनामंगल व द्रव्यमंगलका लक्षण     | <b>२</b> ० | श्रुतके अभ्यासका फल                         | ५०               |
| क्षेत्रमंगलका लक्षण                  | <b>२</b> १ | शास्त्रमाण                                  | ५३               |
| क्षेत्रमंगलका उदाहरण, प्रकारान्तरोसे | ,,         | शासनाम                                      | ५४               |
| क्षेत्रमंगलका स्वरूप और              |            | कर्ताके निरूपणमें द्रव्य, क्षेत्र, काल      |                  |
| काल्मंगलका लक्षण                     | २२         | और भावसे अर्थकर्ताका कथन                    | ५५               |
| कालमंगलका उदाहरण                     | <b>२६</b>  | ग्रन्थकर्नाका निरूपण                        | ७६               |
| भावमंगलका लक्षण                      | २७         | उपसंहारसे मूलतत्रकर्ता, उपतत्रकर्ता         | ,                |
| शास्त्रके आदि, मध्य व अन्तमें        | (0         | और अनुतत्रकर्ताका निरूपण                    | 60               |
| मगलवचनका फल                          | २९         | राग-द्वेषरहित गणवर देवद्वारा द्रव्य-        | 40               |
| जेननामग्रहणमात्रका फल                | ₹0         | gazarian saraa                              | ८१               |
| तास्त्रके आदि, मध्य व अन्तमें विहित  |            | प्रमाण, नय व निक्षेपके विना होनेवाला        | ८२               |
| जिनस्तोत्ररूप मंगलका प्रयोजन         | ३१         | SIGNICI                                     | ८ <b>२</b><br>८३ |
| न्थावतारका निमित्त                   | <b>३</b> २ | अवारा, राज ज विवासमा उदार                   | ~ \              |
| तुके प्रत्यक्ष-परोक्ष भेद            | 34         | आचार्यपरम्परागन त्रिलोकप्रज्ञप्तिके         | <b>.</b> 8       |
|                                      | 42         | कथनकी प्रतिज्ञा                             | . •              |

| <del>चित्रम</del>                         | गाथा     | -<br>विषय                           | गाथा       |
|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------------|
| विषय                                      |          | _                                   |            |
| त्रिलोकप्रज्ञितके नौ महाधिकारोंका निर्देश | 22       |                                     | · १३१<br>- |
| लोकाकाश व उसमें स्थित पांच                |          | प्रतरांगुल, जगप्रतर, घनांगुल, लोक औ |            |
| द्रव्योंका निर्देश                        | ९१       | राजुका प्रमाण व उनके सकेत           | १३२        |
| उपमामानके आठ भेद                          | ९३       | लोकका स्वरूप                        | १३३        |
| पल्यके तीन भेद व उनकी उपयोगिता            | 68       | लोकाकारा व अलोकाकाराका स्वरूप       | १३४        |
| स्कन्ध, देश, प्रदेश और परमाणुका           |          | लोकके अधोलोक, मन्यलोक और            |            |
| लक्षण                                     | ९५       | ऊर्घ्वलोक, इन तीन मेदोंका           |            |
| प्रकारान्तरोंसे परमाणुके लक्षण            | ९७       | निर्देश व दष्टान्तद्वारा उनकी       |            |
| परमाणुमे पुद्गलत्वनिरूपण                  | ९९       | आकृातका निरूपण                      | १३६        |
| प्रकारान्तरसे परमाणुका स्वरूप             | १०१      | तीनों लोकोंका आकार                  | १३९        |
| उत्तरोत्तर अष्टगुणित उवसन्नासनादि         | 1        | लोककी लबाई, चौडाई और                | ·          |
| स्कन्धोंका निरूपण                         | १०२      | उंचाईका निरूपण                      | १४८        |
| अंगुलके तीन भेद व उनका लक्षण              | १०७      | अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्घ्व-          | •          |
| उत्सेधागुलका प्रयोजन                      | ११०      | लोककी पृथक् पृथक् उंचाई             | १५१        |
| प्रमाणागुलका "                            | १११      | अधोलोकमें रत्नप्रभादि सात पृथि-     | 7 11       |
| आत्मागुलका "                              | ११२      | वियोका निरूपण                       | ;<br>61.0  |
| पाद, वितस्ति, रिक्कु (किष्कु), दण्ड       | <b>1</b> |                                     | १५२        |
| कोस और योजनका प्रमाण                      | ११४      | रत्नप्रभादिकके गोत्रनाम             | १५३        |
| एक योजन विस्तृत समवृत्त गर्तका            |          | रत्नप्रभादिक पृथिवियोंमें राजुविभाग | १५४        |
| क्षेत्रफल व घनफल लानेके लिये              |          | सौधर्मादिक कल्पोंमें व उनके         |            |
| परिधि व क्षेत्रफल निकालनेकी विधि          | मे ११६   | ऊपर राजुविभाग                       | १५८        |
| उद्धारपल्यक निमित्तभूत व्यवहार-           |          | कल्पभूमियोंकी सीमा                  | १६३        |
| पल्यमें भरे हुए रोमोंकी संख्या            | ११९      | अधोलोकके मुख व भूमिका विस्तार       |            |
| न्यवहारपल्योपम कालका प्रमाण               | १२५      | तथा उचाई                            | १६४        |
| उद्घारपल्योपम कालका प्रमाण                | १२६      | अधोलोकके घनफलके लानेका विधान        | १६५        |
| उद्घारपल्यसे द्वीप-समुद्रोकी सख्या        | १२८      | पूर्ण अधोलोक व उसके अर्धभागके       |            |
| अद्धारपल्योपम कालका प्रमाण व              |          | घनफलका प्रमाण                       | १६६        |
| उससे मनुष्यादिकों और कर्मीकी              |          | अधोलोकमें त्रसनालीका घनफल           | १६७        |
| स्थितिका परिज्ञान                         | १२८      | त्रसनालीसे रहित और उससे सहित        |            |
| सागरोपम कालका प्रमाण                      | १३०      | अधोलोकका घनफल                       | १६८        |
| स्च्यंगुल व जगश्रेणीका प्रमाण तथा         |          | ऊर्घलोकका आकार                      | १६९        |

| • विषय                                                        | गाथा           | विषय                                     | गाथा  |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------|
| उपरिम लोकके मुख एव भूमिका                                     |                | ऊर्घ्वलोकके मुख व भूमिका विस्तार         |       |
| विस्तार तथा उसकी उंचाई                                        | १७०            | तथा उसकी उचाई                            | १९२   |
| उपरिम लोक और उसके अर्धभागका                                   |                | उपरिम लोकमें दश स्थानोके व्यासार्थ       |       |
| घनफल                                                          | १७१            | हानि-वृद्धि व गुणकारोंका प्रमाण          |       |
| उपरिम लोकमे त्रसनालीका घनफल                                   | १७२            | उपरिम लोकम दश स्थानोंका घनफल             | १९८   |
| त्रसनालीसे रहित और उससे सहित                                  |                | ब्रह्मकल्पके समीप एक व दो राजुके         | •     |
| उपरिम लोकका घनफल                                              | १७३            | प्रवेशमें नीचे व ऊपर स्तम्भोकी उंचा      |       |
| अधोलोकके मुख व भूमिका विस्तार                                 |                | स्तम्भान्तरित क्षेत्रोंका घनफल           | २०१   |
| तथा उचाई                                                      | १७५            | स्तम्भान्तरित और मध्यम क्षेत्रका         |       |
| रत्नप्रभादिक पृथिवियोंके पृथक् पृथक्                          |                | सम्मिलित घनफल                            | २०२   |
| विस्तारक परिज्ञानार्थ हानि-वृद्धि                             | का             | उपरिम लोकमें क्षुद्र मुजाओंका विस्तार    | २०३   |
| प्रमाण व उसके निकालनेकी वि                                    | ाधि १७६        | ऊर्ध्वलोकमें दलराजु व मन्यम क्षेत्रक     |       |
| रत्नप्रभादिक पृथिवियोंके विस्तारार्थ                          |                | अतिरिक्त अपूर्ण बाह्य व अभ्यन्तर         |       |
| गुणकार                                                        | १७८            | क्षेत्रोंका घनफल                         | २०८   |
| रत्नप्रभादिकोंका घनफल लानेके लिये                             | Ī              | दलराजुओ व मध्यक्षेत्रका घनफल             | २१३   |
| गुणकार                                                        | १७९            | अपूर्ण खण्ड, दलराजु और मध्यक्षेत्रका     | २१४   |
| अधोलोकान्तके उभय पार्श्वभागोंमें ती                           | न,             | सम्मिलित घनफल                            | 410   |
| दो और एक राजुके प्रवेशमे                                      |                | लोकके आठ भेद व उनका पृथक्                | २१५   |
| उंचाईका प्रमाण                                                | १८०            | पृथक् निरूपण                             | ()    |
| त्रिकोण और एक लबी मुजाबाले                                    |                | अधालोकके आठ भेदोंका विशेष                | २३४   |
| क्षेत्रके घनफलको निकालनेकी                                    |                | निरूपण                                   | ,,,,  |
| विधि व उसका प्रमाण                                            | १८१            | उपरिम लोकके आठ भेटोंका विशेष             | રૃષ્  |
| लोकके दोनों ओरके तीन तीन अभ                                   |                | निरूपण<br>वातवलयाक स्वरूप व वर्णादिका कथ | • •   |
| न्तर क्षेत्रों व मध्यम क्षेत्रका स                            |                | वातवलयाक स्वरूप व वजारिका अर             |       |
| लित वनफल                                                      | १८३            | स्यानीम उनके बाहल्यका निरूपण             | ग २६७ |
| वंशादि पृथिवियोंकी स्तम्भवाद्य                                | 0 40           | अवोलोकस्य सात पृथिवियोंके पार्श्वभा-     |       |
| भुजाओंका विस्तार<br>अधोलोकक एक राजु विस्तृत व इत              | १८४<br>चे      | गोंमें स्थित वातवलयोंका पृथक्            |       |
| अवाष्ट्राक्ष एक राज्य वस्तुत य इत्<br>ही अने उनीस मण्डा तया इ | _              | पृयक् बाहल्य                             | २७%   |
| बाह्य केरनेंका प्रथम् प्रथम् व                                | , v <u>v</u> v | उपरिम लोकके ग्यारह स्थानोंमें वात-       |       |
| सस्मितित घनपाट                                                | 824            | वलयोंका पृथक् पृथक् वाहल्य               | २७५   |
|                                                               |                |                                          |       |

| विषय                                  | गाथा         | विषय                                      | गाथा        |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------|
| लोकविभाग प्रन्थके अनुसार सातवीं       |              | उक्त पृथिवियोंका मतभेदसे बाहल्य           | २३          |
| पृथिवी व ब्रह्मयुगलके पार्श्वभागोंमें |              | सात पृथिवियोंके नौ दिशाभागोंमें           |             |
| तथा लोकके ऊपर वातवलयोंका बाहल         | प २८०        | तथा अष्टम पृथिवीके दशों दिशा-             |             |
| लोकपर्यन्त स्थित वातरुद्ध क्षत्रोंका  | 1            | भागोंमें घनोदिध वायुकी सलग्नता            | २४          |
| पृथक् पृथक् घनफल                      | पृ. ४३       | रत्नप्रभादि पृथिवियोंका आकार              | રૃષ         |
| आठ पृथिवियोंके अघोभागस्य वातरुद्ध     |              | सर्व पृथिवीस्य नारकाबिलोंकी सख्या         | २६          |
| क्षेत्रका घनफल                        | पृ. ४६       | पृथिवीऋमसे बिलसङ्या                       | २७          |
| भाठ पृथिवियोंका पृथक् पृथक्           |              | बिलोंका स्थान                             | २८          |
| <b>धन</b> फल                          | g. ૪૮        | नारकविलोंमे उष्णता व शीतताका              |             |
| गुद्ध आकाशका प्रमाण व अधिका-          |              | निरूपण                                    | २९          |
| रान्त मंगल                            | ष्टु. ५o     | उष्ण व शीत बिलोंकी सख्या                  | ३१          |
| महाधिकार २ १                          | <b>-३</b> ६७ | बिलोंमें शैस व उष्णताकी अधिकता            | ३२          |
|                                       |              | बिलोंमें स्थित दुर्गन्धका दिग्दर्शन       | ३४          |
| मगलाचरणपूर्वक नारकलोकके कह-           |              | बिलोंकी दारुणता                           | ३५          |
| नेकी प्रतिज्ञा                        | 8            | बिलोंके भेद                               | ३६          |
| नारकलोकके वर्णनमें पन्द्रह अधिका-     |              | रत्नप्रभादिक पृथिवियोंमें इन्द्रकाविलोंकी |             |
| रोंका निर्देश                         | <b>ર</b>     | संख्या                                    | ३७          |
| त्रसनालीका स्वरूप व उचाई              | દ્           | इन्द्रकाश्रित श्रेणीबद्ध विलोंकी सख्या    | ३८          |
| प्रकारान्तरसे सर्व लोकका त्रसना-      |              | सात पृथिवियोंकी समस्त इन्द्रकाबिल-        |             |
| लिखनि रूपण                            | 4            | सख्या                                     | ३९          |
| रत्नप्रभा पृथिवीके तीन भाग व उनक      | 1            | पृथिवीऋमसे इन्द्रकिवलोंके नाम             | 80          |
| बाहर्य                                | ९            | दिशाऋमसे धर्मादिक पृथिवियोंके             |             |
| खरभागके भेदोंमें चित्राका विशेष       |              | प्रथम इन्द्रकोंके समीपमें स्थित           |             |
| स्वरूप                                | १०           | प्रथम श्रेणीबद्ध बिलोंके नाम              | ४६          |
| चित्राका बाहल्य व उसके नीचे स्थि      | त            | प्रथम पृथिवीके प्रथम पाथडेमें स्थित       |             |
| अन्य पन्द्रह पृथिवियोंके नाम          | १५           | इन्द्रक व श्रेणीबद्ध विलोंकी संख्या       | ५५          |
| पंकभाग व अब्बहुलभागका स्वरूप          | १९           | द्वितीयादिक पाथडोंमें इन्द्रक व           |             |
| रत्नप्रभा नामकी सार्थकता              | २०           | श्रेणीबद्ध विलोंकी हानि                   | ષદ્         |
| शर्कराप्रभादि शेष छह पृथिवियोंके न    | ताम          | विवक्षित पाथडेमें इन्द्रकसिंहत            | •           |
| व उनकी सार्थकता                       | <b>२</b> १   | श्रेणीवद्वविलोंकी सद्या निकाल-            |             |
| शर्कराप्रभादि पृथिवियोंका बाह्रस्य    | २२           | नेकी विधि                                 | <b>Le</b> / |

| विषय                                    | गाथा | विषय                                                              | गाया            |
|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| प्रकारान्तरसे उक्त बिर्लोकी संख्या      |      | सब पृथिवियोंके समस्त श्रेणीत्रद                                   |                 |
| निकाल्नेका विधान                        | ५९   | बिलोंकी सख्याको निकालनेके लिये                                    |                 |
| विवक्षित पटलमें इन्द्रकविलोंकी सख्या    |      | आदि, चय और गच्छका निर्देश                                         | ٥٥              |
| निकालनेका विधान                         | ६०   | सब पृथिवियोंके समस्त श्रेणीवद्ध                                   |                 |
| रत्नप्रभादिक पृथिवियोंमें सकालित        |      | बिलोंकी संख्याके निकालनेका विधा                                   | न ८१            |
| धनको (इ. व श्रें.) निकालनेके            |      | सत्र पृथिवियोंकी समस्त श्रेणीवद्ध-                                |                 |
| लिये आदि, उत्तर ( चय ) और               |      | विलस्ख्या                                                         | ८२              |
| गच्छका प्रमाण                           | ६१   | आदिको निकालनेका विधान                                             | ८३              |
| सकलित धनके निकालनेका विधान              | ६४   | चयके निकालनेका विधान                                              | <b>58</b>       |
| प्रकारान्तरसे संकलित धनके निकाल-        |      | दो प्रकारसे गच्छके निकालनेका                                      | <b>८</b> ५      |
| नेका विधान                              | ६५   | विधान                                                             | CT              |
| प्रथमादि पृथिवियोंमें समस्त इन्द्रक     |      | रत्नप्रभादिक पृथिवियोंमें प्रकीर्णक                               | ८७              |
| और श्रेणीनद्ध निलोंकी सख्या             | ६६   | बिलोंकी सख्या<br>रत्नप्रभादिक छह पृथिवियोंकी समस्त                |                 |
| समस्त पृथिवियोंके इन्द्रक और श्रेणी-    |      | प्रक्तिप्रभादिक छह प्रायानपाना समस्य                              | ९४              |
| बद्घ विलोंके सम्मिलित प्रमाणको          |      | प्रकाणक विलोका सिर्मा<br>इन्द्रकादिक विलोका विस्तार               | ९५              |
| निकालनेके लिये आदि, चय और               |      | संख्यात व असंख्यात योजन विस्तार-                                  | •               |
| गच्छका प्रमाण                           | ६९   | वाले बिलोंकी सख्या                                                | ९६              |
| समस्त पृथिवियोंके संकलित धनको           |      | रत्नव्रभादिक पृथित्रियोंमें संख्यात् व                            |                 |
| निकालनेका विधान                         | 90   | असंख्यात योजन विस्तारवाले                                         |                 |
| प्रकारान्तरसे सव पृथिवियोंके सकलित      |      | बिलोंकी पृथक् पृथक् सख्या                                         | ९७              |
| धनको निकालनेका विधान                    | ७१   | संख्यात व असंख्यात योजन विस्तार-                                  |                 |
| सत्र पृथितियोंके इन्द्रक और श्रेणीबद्ध- |      | वाले विलोंका तिरछेरूपमें जघन्य                                    | _               |
| विलोंकी सख्या                           | ७२   | व उःकृष्ट अन्तराल                                                 | १०•             |
| प्रथमादि पृथितियोंके श्रेणीवद्ध विलोक   | î    | प्रकीर्णक त्रिलोंमें सख्यात व असं-                                |                 |
| संख्या निकालनेके लिये आदि,              |      | ख्यात योजन विस्तृत निलेंका                                        | १०२             |
| गच्छ और चयका निर्देश                    | ७३   | विभाग                                                             | (0)             |
| प्रथमादि पृथिवियोंके श्रेणीवद्वविर्होकी |      | सख्यात व असख्यात योजन विस्तृत                                     | १०४             |
| सख्या निकालनेका विधान                   | ७६   |                                                                   | •               |
| प्रथमादि पृथिवियोंमें श्रेणीवद्द विलोंक |      | हानि-वृद्धिका प्रमाण वतलाकर पृथक् प्<br>सव इन्द्रक विलोका विस्तार | १० <sup>५</sup> |
| म्ह्या                                  | ७७   | । सब इन्द्रक विलाका विराग                                         | ,               |

| विषय                                        | गाथा       | विषय                                 | गाथा     |
|---------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------|
| तीनों प्रकारके बिलोंका बाहल्य               | १५७        | नरकसे निकलकर भवान्तरमें जन्म         |          |
| रत्नप्रभादि छइ पृथिवियोंमें इन्द्रकादि      |            |                                      | २८९      |
| •                                           | १५९        | _                                    | २९३      |
| सातवीं पृथिवीमे इन्द्रक व श्रेणीबद्ध-       |            |                                      | ३०२      |
| बिलोंके अधस्तन और उपरिम पृथि-               |            | - 3/3                                | ः<br>३१३ |
| वीभागका बाहल्य                              | १६३        |                                      | ३५९      |
| प्रथमादि पृथिवियोंमें बिलोका परस्थान        |            | ^ \                                  | ३६२      |
| अन्तराल                                     | १६४        | ^                                    | २<br>३६७ |
| धर्मादिक पृथिवियोंमें इन्द्रकिबलोंके        |            |                                      |          |
| स्वस्थान व परस्थान अन्तरालका                |            | महाधिकार ३ १                         | २४३      |
| प्रमाण                                      | १६७        |                                      |          |
| अवधिस्थान इन्द्रककी ऊर्घ्व व अध-            |            | मगलाचरण                              | ₹        |
| स्तन भूमिके बाहल्यका प्रमाण                 | १७९        | भावनलोकनिरूपणमें चौबीस अधि-          |          |
| धर्मादिक पृथिवियोंमें श्रेणीबद्ध बिलोंको    |            | कारोंका निर्देश                      | 3        |
| स्वस्थान व परस्थान अन्तरालका                | ۸.         | भवनवासी देवोंका निवासक्षेत्र         | છ        |
| <b>                                    </b> | १८०        | भवनवासियोंके भेद                     | ९        |
| धर्मादिक पृथिवियोंमें प्रकीर्णक विलोंके     |            | भवनवासियोंके चिह्न                   | १०       |
| स्वस्थान व परस्थान अन्तरालका<br>प्रमाण      | १८९        | भवनवासियोंकी भवनसंख्या               | ११       |
| नारिकयोंकी सख्या                            | १९५        | भवनवासियोंमें इन्द्रसख्या            | १३       |
| पटलक्रमसे नारिकयोंकी आयु                    | <b>२०२</b> | इन्द्रोंके नाम                       | \$8      |
| पटलक्रमसे नारिकयोंका उत्सेध                 | <b>२१६</b> | दक्षिण व उत्तर इन्द्रोंका विभाग      | १७       |
| रत्नप्रभादि पृथिवियोंमें अवधिज्ञानका        | 117        | भवनसंख्या                            | २०       |
| नि रूपण                                     | २७१        | भवनभेद व उनका स्वरूप                 | २२       |
| नारिकयोंमें बीस प्ररूपणाओंका निरूपण         | •          | अल्पर्द्धिक, महर्द्धिक और मध्यम-     |          |
| नरकोंमें उत्पन्न होनेवाले जीवोंका           | • • •      | ऋद्धिधारक देवोंके भवनोंका स्थान      | २४       |
| निरूपण                                      | २८४        | भवनोंका विस्तारादि                   | ર ५      |
| रत्नप्रभादिक पृथिवियोंमें जन्म-मरणके        |            | मवनवेदियोंका उत्सेधादि               | २८       |
| अन्तरालका प्रमाण                            | २८७        | भवनोंके बाहिर स्थित वनोंका निर्देश   | ३१       |
| रत्नप्रभादिक पृथिवियोंमे प्रतिसमय           |            | चैत्यवृक्षोंका वर्णन                 | ३२       |
| उत्पन्न होनेवाले व मरनेवाले जीवो            | <b>ম</b> ী | वेदियों के मध्यमें कूटोंका निरूपण    | ४०       |
| सख्या                                       | २८८        | क्टोंके ऊपर स्थित जिन भवनोंका निरूपण | 8 3      |

## [88]

| ` विषय                                   | गाथा        | विषय                                   | गाथा          |
|------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------|
| कूटोंके चारों ओर स्थित भवनवासी           |             | असुरादिकोंमें क्षेत्र-कालादिकी अपेक्षा |               |
| देवोंके प्रासादोंका निरूपण               | ५६          | अवधिज्ञान                              | १७७           |
| प्रत्येक इन्द्रके परिवारदेव-देवियोंका    | i           | भवनवासियोंमें गुणस्थानादिकोंका         |               |
| निरूपण                                   | ६३          | निरूपण                                 | १८३           |
| भवनवासी देवाका आहार और उसका              |             | भवनोंमें एक समयमें उत्पन्न होनेवाले    | • •           |
| कालप्रमाण                                | ११०         | व मरनेवाले जीवोंका प्रमाण              | <b>१९</b> ४   |
| भवनवासियोंमें उच्छ्वासका निरूपण          | ११४         | भवनवासियॉमेंसे निकलकर पर्याया-         |               |
| आयुकी अपेक्षा आहार व उच्छू-              |             | न्तरमें आगमन                           | १९५           |
| वासके कालका प्रमाण                       | ११६         | भवनवासी देवोंकी आयुके बधयोग्य          |               |
| प्रतीन्द्रादिकोंके उच्छ्वासका निरूपण     | ११८         | परिणाम                                 | १९८           |
| असुरकुमारादिकोंके वर्णका निरूपण          | ११९         | भवनवासियोंमें उत्पत्तिसमारोह           | २०७           |
| असुरादिकोंका गमन                         | १२२         | भवनवासियोंमें उत्पन्न होनेपर कुछ       |               |
| भवनवासी देव-देवियोंके शरीरस्वभावा-       |             | विचारके पश्चात् जिनपूजादिकार्य         | २१३           |
| दिका निरूपण                              | १२५         | भवनवासियोंका सुखानुभव                  | २३१           |
| असुरादिकोंमें प्रवीचार                   | १३०         | भवनवासियोंमें सम्यक्तवकी सामग्री       | २३९           |
| इन्द्र-प्रतीन्द्रादिकोंकी छत्रादि विभूति | <b>१</b> ३२ | भवनवासियोंमें उत्पन्न होनेके कारण      | २४१           |
| इन्द्र प्रतीन्द्रादिकोंके चिह्न          | १३४         | अधिकारान्त मगल                         | २४३           |
| ओलगशालाके आगे स्थित असुरादि-             |             |                                        | 2059          |
| कुलोंके चिह्नस्वरूप वृक्षोंका निर्देश    | १३५         | महाधिकार ४ १–                          | २ <b>९६</b> १ |
| चैत्यवृक्षोंके मूलमें जिनप्रातिमार्ये व  |             | मंगलपूर्वक मानुषलोकप्रज्ञ तिके कह-     |               |
| उनके आगे मानस्तम्भोंकी स्थिति            | १३७         | नेकी प्रतिज्ञा                         | ₹             |
| चमरेन्द्रादिकोंमें परस्पर ईर्षामाव       | १४०         | मनुष्यलोकके वर्णनमें सोलह अधिका-       |               |
| भवनवासियोंकी संख्या                      | १४३         | रोंका निर्देश                          | ર             |
| भवनवासियोंकी आयु                         | <b>{88</b>  | मनुष्यलोकका विस्तार                    | ६             |
| आयुकी अपेक्षा भवनवासियोंका सामर्थ्य      | १६२         | मनुष्यलोकका बाहल्य और परिधि            | ٠             |
| आयुक्ती अपेक्षा भवनवासियोंमें विक्रिया   | १६६         | मनुष्यलोकका क्षेत्रफल                  | 4             |
| " " गमनागमनशक्ति                         | १६८         | मण्डलाकार क्षेत्रकी परिधि और क्षेत्र-  |               |
| भवनवामिदेवियोंकी आयु                     | १७०         | फल निकालनेका विधान                     | ९             |
| असुराहिकोंमें निकृष्ट देवेंकी जघन्य आयु  |             | मनुष्यलोकका घनफल                       | १०            |
| असुरादिकोंके शरीरकी उचाई                 | १७६         | जम्बूद्वीपका विस्तार                   | ११            |

| विषय                                   | गाथा       | विषय                                   | गाथा        |
|----------------------------------------|------------|----------------------------------------|-------------|
| जम्बूद्वीपके वर्णनमें सोलह अतराधि-     |            | धनुषाकार क्षेत्रमें जीवाप्रमाणके निका- |             |
| कारोंका निर्देश                        | १२         | लनेका विधान                            | 860         |
| जम्बूद्रीपकी जगतीका उत्सेधादि          | १५         | धनुषके प्रमाणके निकालनेका विधान        | १८१         |
| जम्बुद्दीपजगतीके ऊपर स्थित वेदि-       |            | बाणप्रमाणके निकालनेका विधान            | १८२         |
| काका विस्तारादि                        | १९         | विजयार्धकी दक्षिणजीवाका प्रमाण         | १८३         |
| वेदीके दोनों पार्श्वमागोंमें स्थित वन- |            | दक्षिणजीवाके धनुषका प्रमाण             | <b>१८</b> 8 |
| वापियोंका विस्तारादि                   | <b>२</b> २ | विजयार्धकी उत्तरजीवाका प्रमाण          | १८५         |
| दनोंमें स्थित व्यन्तरनगरोंका निरूपण    | २५         | उत्तरजीवाके धनुषका प्रमाण              | <b>१</b> ८६ |
| जम्बूद्वीपके विजयादिक चार द्वारींका    |            | चूलिकाप्रमाणके निकालनेका विधान         | १८७         |
| नि रूप <b>ण</b>                        | ४१         | विजयार्धकी चूलिकाका प्रमाण             | १८८         |
| द्वारे।परिस्थ प्रासादींका निरूपण       | 84         | पार्श्वभुजाके प्रमाणके निकालनेका       |             |
| गोपुरद्वारस्य जिनप्रतिमाओंका निरूपण    | ४९         | विधान                                  | १८९         |
| जम्बूद्वीपकी परिविका प्रमाण            | ५०         | विजयार्धकी पार्श्वभुजाका प्रमाण        | १९०         |
| जम्बूद्वापके क्षेत्रफलका प्रमाण        | 46         | भरतक्षेत्रकी उत्तरजीवाका प्रमाण        | १९१         |
| विजयादिक द्वारोंका अन्तरप्रमाण         | ६५         | भरतक्षेत्रके धनुषका प्रमाण             | १९२         |
| मतान्तरसे विजयादिक द्वारोंका विस्तार   |            | भरतक्षेत्रकी चूलिकाका प्रमाण           | १९३         |
| व उत्सेध                               | ७३         | ,, पार्श्वमुजाका "                     | १९४         |
| मतान्तरसे द्वारोपरिस्य पुरीका विस्तार  |            | हिमवान्पर्वतस्य पद्मद्रहका विस्तारादिक | १९५         |
| व उत्सेध                               | ७४         | गंगानदीका वर्णन                        | १९६         |
| द्वारोंके अधिपति देवोंका निरूपण        | ७५         | सिन्धुनदीका वर्णन                      | २५२         |
| विजयादिक देवोंके पुरोका वर्णन          | ७७         | भरतक्षेत्रके छह खण्ड                   | २६६         |
| जगतीके अभ्यन्तरभागस्य वन-              |            | उत्तरभरतके मध्यम म्लेच्छखण्डमें स्थित  |             |
| खण्डोंका वर्णन                         | ८७         | वृषभगिरिका निरूपण                      | २६८         |
| जम्बूर्द्वापस्थ सात क्षेत्रोंका निरूपण | ९०         | कालका खरूप व उसके भेद                  | २७७         |
| ,, कुलाचलोंका निरूपण                   | ९४         | कालके वर्णनमें संख्यात, असख्यात        |             |
| भरतादिक क्षेत्र व हिमवान् आदि          |            | और अनन्तके भेद प्रभेद व उनका           |             |
| कुल।चलोंका विस्तार                     | १००        | 1 ~                                    | १७९         |
| भरतक्षेत्रम्य विजयाई पर्वत और उसके     | 7          | अवसार्पिणी और उत्सापणी कालोंका         |             |
| ऊपर स्थित विद्याधरश्रेण्यादिकाका       |            | स्वरूप व उनका प्रमाण                   | ३१३         |
| नि रूपण                                | १०७        | अवसर्भिणी और उत्सर्पिणी कालके          |             |
| दक्षिण और उत्तरभरतका विस्तार           | 2101       | लंड भेट व जनका प्रमाण                  | 200         |

| 📭 विषय                            | गाथा | विषय '                                    | गाथा     |
|-----------------------------------|------|-------------------------------------------|----------|
| सुषमसुषमा कोलका निरूपण            | ३२०  | कुमारकालदीक्षित और राज्यान्त-             |          |
| सुषमा कालका निरूपण                | ३९५  | दीक्षित तीर्थं करोंका निर्देश             | ६७०      |
| मुषमदुषमा कालका निरूपण            | ४०३  | तीर्थैकरोंकी पारणाका काल                  | ६७१      |
| भोगभूमिजोंमें: बीस प्ररूपणाओंका   |      | पचाश्चर्य                                 | ६७२      |
| े      ६<br>नि रूपणः              | ४११  | ऋषमादि तीर्थैकरोंका छग्नस्थकाल            | ६७५      |
| न्<br>चौदह कुलकरोंका निरूपण       | ४२१  | ऋपमादि तीर्थैकरोंके केवलज्ञानकी           |          |
| शलाकापुरुषोंकी संख्या व उनके      |      | तिथि, समय, नक्षत्र और स्थानका             |          |
| नाम                               | ५१०  | निर्देश                                   | ६७९      |
| ग्यारह रहोंके नाम                 | 4२०  | तीर्थंकरोंके केवलज्ञानका अन्तरकाल         | ७०२      |
| ऋषभादि चौबीस तीर्थंकरोंके         |      | केवलज्ञानोत्पत्तिके पश्चात् तीर्थंकरोंके  |          |
| अवतरणस्थान                        | ५२२  | शरीरका पाच हजार ध <b>तु</b> ष-            |          |
| ऋषभादि चौबीस तीर्थंकरोंके जन्म-   |      | प्रमाण ऊर्घ्यगमन 📑                        | ७०५      |
| स्थान, माता-पिता, जन्मतिथि        |      | केवलीयत्तिके पश्चात् इन्द्रादिकों द्वारा  |          |
|                                   | . 50 | तत्परिज्ञानादि                            | ७०६      |
| और जन्मनक्षत्रोंके नाम            | ५२६  | सौधर्मेन्द्रकी आज्ञासे कुवेरके द्वारा सम- | ,        |
| चौबीस तीर्थंकरोके वर्शोका निर्देश | ५५०  | वसरणोंकी रचना                             | ०१०      |
| ,, जन्मान्तरालका प्रमाण           | ५५३  | समवसरणोंके निरूपणमें इकतीस अधि-           | ı        |
| ऋषभाढि तीर्थंकरोंका आयुप्रमाण     | ५७९  | कारोंका निर्देश                           | ७१२      |
| ., ,, कुमारकाल                    | ५८३  | सामान्यभूमि व उसका प्रमाण                 | ७१६      |
| ,, ,, उत्सेघ                      | ५८५  | सोपानोंका वर्णन                           | ७२०      |
| ,, ,, शरीरवर्ण                    | 466  | समवसरणोंका विन्यास                        | ७२३      |
| ,, ,, राज्यकाल                    | ५९०  | वीथियोंका निरूपण                          | ७२४      |
| ् " " चिह्न                       | ६०४  | ध्रुलिशालोंका वर्णन                       | ७३३      |
| ,, ,, राज्यपद                     | ६०६  | चैत्यप्रासादभूमिया                        | ७५१      |
| " ्,, वैराग्यकारण                 | ६०७  | नाटचशालायें                               | ७५६      |
| ,, ,, वैराग्यभावना                | ६११  | मानस्तम्भोंका निरूपण                      | ७६१      |
| , , दीक्षास्थान                   | ६४३  | प्रथम वेदी                                | ७९२      |
| ऋषभादि तीर्थं करोंकी दीक्षातिथि,  |      | खातिकाभूमि                                | ७९५      |
| काल, नक्षत्र, वन और उपवासींका     |      | द्वितीय वेदी                              | ७९९      |
| निरूपण                            | ६४४  | वल्लीभूमि                                 | 600<br>5 |
| सृष्ट्दीक्षित राजकुमारोंकी संख्या | ६६८  | द्वितीय शाल                               | ८०२      |

## [ 88 ]

| ,<br>विषय                             | गाथा        | विषय                                   | गाथा        |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------|
| वनभूमि                                | ८०३         | समवसरणमें रोगादिकका अभाव               | ९३३         |
| नाटचशालायें                           | ८१५         | ऋषभादि तीर्थंकरोंके यक्ष               | ९३४         |
| तृतीय वेदी                            | ८१७         | " तीर्थंकरोंकी यक्षणियां               | ९३७         |
| ध्वजभूमि                              | ८१८         | ,, तीर्थेकरोंका केवलिकाल               | 98₹         |
| तृतीय शास्र                           | ८२७         | गणधरसंख्या                             | ९६१         |
| कल्पतरुभूमि                           | ८२८         | ऋषभादि तीर्थैकरों के आद्य गणधर         | ९६४         |
| नाटचशालायें                           | ८३८         | ऋदिसामान्यके व बुद्धिऋदिके भेद         | ९६८         |
| चतुर्थ वेदी                           | ८४०         | बुद्धिऋद्धिके अठारह भेदोंका स्वरूप     | ९७३         |
| भवन मूमि                              | <b>८</b> ८१ | विक्रियाऋ द्वेक भेद व उनका स्वरूप      | १०२४        |
| स्तूप                                 | <b>5</b> 88 | क्रियाऋद्विक भेद व उनका स्वरूप         | १०३३        |
| चतुर्थ शाल                            | <b>78</b> 5 | तपऋद्धिके भेद व उनका स्वरूप            | १०४९        |
| श्रीमण्डप                             | ८५२         | बलऋद्भिके भेद व उनका स्वरूप            | १०६₹        |
| गणविन्यास                             | ८५६         | औषधिऋद्धिके भेद व उनका स्वरूप          | १०६७        |
| पंचम वेदी                             | ८६४         | रसऋदिके भेद व उनका स्वरूप              | १०७७        |
| प्रथम पीठ                             | ८६५         | क्षेत्रऋद्धिके भेद व उनका स्वरूप       | १०८८        |
| द्वितीय पीठ                           | ८७५         | तीर्थंकरोंके ऋषियोंकी संख्या           | १०९३        |
| तृतीय पीठ                             | <b>5</b> 58 | ऋषभादि तीर्थं करों के सात गण व         |             |
| गन्धकुटी                              | ८८७         | ।<br>उनकी पृथक् पृथक् संख्या           | १०९८        |
| सिंहासनोंसे चार अंगुल ऊपर             |             | ऋषभादि तीर्थकरोंकी आर्थिकाओंकी         |             |
| अरहन्तोंकी स्थिति                     | ८९५         | संख्या                                 | ११६६        |
| चौतीस अतिशय                           | ८९६         | मुख्य आर्यिकाओंके नाम                  | ११७८        |
| आठ महाप्रातिहार्य                     | ९१५         | श्रावकोंकी सख्या                       | ११८३        |
| एक एक समवसरणमे जिनवन्दनामें           | 0.20        | श्राविकाओंकी संख्या                    | ११८३        |
| प्रवृत्त हुए विविध जीवोंकी संख्या     | ९२९         | प्रत्येक तीर्थमें देव-देवियों तथा अन्य | 1101        |
| कोठोंके क्षेत्रसे जीवोंके क्षेत्रफलके | <u> </u>    | मनुष्यों और तियैचोंकी संख्या           | ११८४        |
| असंख्यातगुणित होनेपर भी जीवों         |             | ऋषभादि तीर्थं करों के मुक्त होने की    | 1168        |
| परस्पर् अस्पृष्टता                    | ९३०         |                                        |             |
| समवसरणमें बालकप्रमृतिका प्रवेश-       | 0 2 0       | तिथि, काल, नक्षत्र और साथमें           | 0.0         |
| निर्गमनप्रमाण                         | ९३१         | मुक्त हुए जीवोंकी संख्याका निर्देश     | • •         |
| समवसरणमें न पहुचनेवाले जीवोंका        | 027         | ऋषभादिक तीर्थकरोंकी योगनिवृत्ति        |             |
| निर्देश                               | ९३२         | ऋषभादि तीर्थंकरोंके मुक्त होनेके आसन   | <b>१२१०</b> |

| विषय                                  | गाथा          | विषय                                                              | गाथा          |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| ऋषभादिकोंके तीर्थमें अनुबद्ध केविल-   |               | बटदेव, वासुदेव और प्रतिशत्रुओंका                                  |               |
| योंकी संख्या                          | १२१२          | नि रूपण                                                           | १४११          |
| ऋषभादि तीर्थंकरोंके शिष्योंमेंसे अनु- |               | ग्यारह रुद्रोंका निरूपण                                           | १४३९          |
| त्तर जानेवालोंकी संख्या               | १२१५          | नौ नारदोंका निरूपण                                                | १४६९          |
| ऋषभादिकोंके मुक्तिप्राप्त यतिगणोंकी   |               | चौबीस कामदेव                                                      | १४७ <b>२</b>  |
| संख्या                                | १२१८          | तीर्थंकरादिकोंकी मुक्तिका नियम                                    | १४७३          |
| ऋषभादिकोंके मुक्तिप्राप्त शिष्यगणोंका |               | दुषमा कालका प्रवेश व उसमें आयु                                    | _             |
| मुक्तिकाल                             | १२३०          | आदिका प्रमाण                                                      | <b>\$</b> 808 |
| ऋषभादिकोंके सौधर्मादिको प्राप्त हुए   |               | गौतमादि अनुबद्ध केवली                                             | १४७६          |
| शिष्योंकी सख्या                       | १२३२          | गौतमादिकका धर्मप्रवर्तनकाल                                        | १८७८          |
| भावश्रमणोंकी सख्या                    | १२३८          | अन्तिम केवलज्ञानी-आदिकोंका निर्देश                                | १४७९          |
| ऋषभ और महावीरका सिद्धिकाल             | १२३९          | चौदहपूर्ववारियोंके नाम व उनका                                     | १४८२          |
| ऋषभादि तीर्थंकरोंके मुक्त होनेका      |               | कालप्रमाण<br>दशपूर्वधारी व उनका काल                               | १४८५          |
| अन्तर                                 | १२४०          | ग्यारहअंगधारी व उनका काल                                          | 8866          |
| ऋषभादिकोका तीर्थप्रवर्तनकाल           | १२५०          | आचारागके धारक व उनका काल                                          | १४९०          |
| दुषमसुषमा कालका प्रवेश व उसमें        |               | गौतमादिकोंका सम्मिलित कालमान                                      | १४९२          |
| आयु आदिका प्रमाण                      | १ <b>२</b> ७६ | श्रुततीर्थके नष्ट होनेका समय                                      | १४९३          |
| भर्मतीर्थकी व्युन्छित्ति              | १२७८          | चातुर्वण्यं सघका अस्तित्व                                         | १४९४          |
| ऋषभादिकोंकी प्रत्यक्ष व परोक्ष वंद-   |               | शक राजाकी उत्पत्ति                                                | १४९६          |
| नामें आसक्त भरतादिक चक्रवर्ति         | -             | आयुकी क्षय-वृद्धि और उत्कृष्ट                                     |               |
| ं योंका निर्देश                       | १२८१          | आयुके निकालनेका विधान                                             | १५००          |
| भरतादिक चऋवर्तियोंकी उचाई             | १२९२          | शक राजाकी उत्पत्ति व उसके                                         | 0 te a 3      |
| ,, ,, अायु                            | १२९५          | वशका राज्यकाल                                                     | १५०३<br>१५०४  |
| ., " कुमारकाल                         | १२९७          | गुप्तों और चतुर्मुखका राज्यकाल<br>पालक नामक अवन्तिस्रुतका राज्या- | 6-700         |
| े,, ,, मण्डलीककाल                     | १३००          | भिषेक                                                             | १५०५          |
| ,, ,, दिग्विजय                        | १३०३          | पालक, विजयवंशी, मुरुडवशी और                                       | ·             |
| ,, ,, विभव                            | १३७०          | पुष्यमित्रका राज्यकाल                                             | १५०६          |
| ,, राज्यकाल                           | १४०१          | वसुमित्र-अग्निमित्र, गन्धर्व, नरवाह्न,                            |               |
| ,, ,, सयमकाल                          | 800           | मृत्यआन्त्र और गुप्तवंशियोंका                                     | ورم وا ()     |
| ,, पर्यायान्तरप्राप्ति                | १४१०          | राज्यकाल                                                          | १५०७          |

| गाथा | विषय                                                             | गाथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १५०९ | हिमवान्पर्वतस्य कूटोंके नाम                                      | १६३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | , कूटोंकी उचाई आदि                                               | १६३३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| • -  | 1                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १५११ | निरूपण                                                           | १६३४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १५३५ | शेष कूटोंपर स्थित व्यन्तरनगरींका                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | नि रूपण                                                          | १६५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १५५५ | हिमवःन्पर्वतस्थ पदादहके वर्णनमें                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ोष   | श्रीदेवीके परिवारादिका वर्णन                                     | १६५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १५५८ | हैमवत क्षेत्रका निरूपण                                           | १६९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १५६७ | महाहिमवान् पर्वतका निरूपण                                        | १७१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १५७६ | हरिवर्ष क्षेत्रका निरूपण                                         | १७३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १५९६ | निषध पर्वतका निरूपण                                              | १७५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १५९९ | विदेह क्षेत्रका विन्यास                                          | १७७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १६०२ | विदेहका विस्तारादि                                               | १७७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | विदेहमध्यस्थ मेरु पर्वतका विस्तारादि                             | १७८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १६०६ | मेरुकी छइ परिधिया व उनका प्रमाण                                  | १८०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | मेरकी सातवीं परिधि व उसके भेद                                    | १८०४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १६०७ | मेरुके मूलभागाटिकी वज्रादिक्रपता                                 | १८०७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | मेरुसम्बन्धी चार वन                                              | १८०८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १६०८ | मेरुशिखरका विस्तार व परिधि                                       | १८१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | मेरुशिखरस्य पाण्डुक वनका वर्णन                                   | १८११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १६१० | सौमनस वनका वर्णन                                                 | १९३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १६१२ | नन्दन वनका वर्णन                                                 | १९८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १६१५ | भद्रशाल वन व उसका विस्तारादि                                     | २००१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | सौमनसादि चार गजदन्तोंका निरूपण                                   | २०१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| १६२४ |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १६२५ | · ·                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १६२६ | , –                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १६२७ |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | 1                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १६२९ | ं माल्यवान् पवतर्मे स्थित गुफाका निर्देश                         | २०६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      | १५१० १५१५ ५५ ६६६६ १५१५ १५६६६६९ १६६६६६९ १६६६६६९६६६९६६६९६६६६६६६६६६ | १५०९ हिमवान्पर्वतस्य कूटोंके नाम १५१० , कूटोंकी उचाई आदि प्रथम कूटपर स्थित जिनमवनका १५११ ते किरूपण १५१५ शेष कूटोंपर स्थित ज्यन्तरनगरोंका निरूपण १५५५ हिमवःन्पर्वतस्य पद्महके वर्णनमें श्रीदेवीके परिवारादिका वर्णन १५५८ हैमवत क्षेत्रका निरूपण महाहिमवान् पर्वतका निरूपण १५६७ महाहिमवान् पर्वतका निरूपण विदेह क्षेत्रका विन्यास १६०२ विदेह क्षेत्रका विन्यास १६०२ विदेह क्षेत्रका विन्यास १६०२ विदेह क्षेत्रका विन्यास १६०२ विदेहका विरुतारादि विदेहमध्यस्य मेरु पर्वतका विरुतारादि विदेहमध्यस्य मेरु पर्वतका विरुतारादि १६०६ मेरुकी छुड परिधिया व उनका प्रमाण मरुकी सातवी परिधि व उसके मेद भरुकी सातवी परिधि व उसके मेद भर्दि सातवी परिधि व उसके मेद भर्दि सातवी चार वन मरुकी स्वरार व परिधि मरुकीखरका विरुतार व परिधि मरुकीखरस्य पाण्डुक वनका वर्णन सहशाल वन व उसका विरुतारादि सौमनसादि चार गजदन्तोंका निरूपण सौमनसपर्वतस्य सात कूटोंका वर्णन १६२४ विद्युद्धभपर्वतम्य सात कूटोंका वर्णन १६२६ विद्युद्धभपर्वतस्य सात कूटोंका वर्णन १६२६ विद्युद्धभपर्वतस्य सात कूटोंका वर्णन १६२८ मारुवान्यर्वतस्य सात कूटोंका वर्णन १६२८ मारुवान्यर्वतस्य सात कूटोंका वर्णन १६२८ मारुवान्यर्वतस्य सात कूटोंका वर्णन |

| विषय                                   | गाथा         | विषय                                   | गाथा                    |
|----------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------|
| सीतोदा नदीका निरूपण                    | २०६५         | सीता-सीतोदाके दोनों तटोंपर स्थित       |                         |
| यमकूट और भेघकूट नामक यमक               |              | जिनप्रतिमाओंका निर्देश                 | २३०५                    |
| पर्वतोंका निरूपण                       | २०७५         | सोलह गजदन्तागिरियोंका वर्णन            | २३०७                    |
| यमक और मेधकूटके आगे पांच               |              | बारह विभगनदियोंका वर्णन                | र३१२                    |
| द्रहोंका निरूपण                        | २०८९         | देवारण्यका निरूपण                      | २३१५                    |
| काचनशैलोंका निरूपण                     | २०९४         | भूतारण्यका निरूपण                      | २३२५                    |
| भद्रशालवेदी                            | २१००         | नीलगिरिका वर्णन                        | २३२७                    |
| सिद्धिक व अंजन नामक दो दिग्गजेन        | द            | रम्यक विजयका वर्णन                     | २३३५                    |
| शैल                                    | २१०३         | रुक्मिगिरिका वर्णन                     | २३४०                    |
| सीतोदाके पश्चिम व उत्तर तटपर           |              | हैरण्यवत विजयका वर्णन                  | २३५०                    |
| स्यित जिनभवनका निर्देश                 | २१०९         | शिखरी गिरिका वर्णन                     | २३५५                    |
| कुमुद्रशैल व पलाशगिरि                  | २११२         | ऐरावत क्षेत्रका वर्णन                  | २३६५                    |
| भद्रशालवनवेदी                          | २११४         | धनुपाकार क्षेत्रके क्षेत्रफल निकालनेक  | iT                      |
| सीता नदीका वर्णन                       | २११६         | विधान                                  | २३७४                    |
| चित्रनग व विचित्रक्ट नामक यमक          |              | भरत क्षेत्रका क्षेत्रफल                | २३७५                    |
| गिरियोंका निर्देश                      | २१२३         | निषध पर्वतका क्षेत्रफल                 | २३७६                    |
| द्रहपंचक                               | २१२५         | विदेह क्षेत्रका क्षेत्रफल              | २३७७                    |
| भद्रशालवेदी                            | २१२७         | नीलान्त ऐरावतक्षेत्रादिका क्षेत्रफल    | २३७८                    |
| रोचन व अवतंसक्ट नामक दिग्गजेन्द्र      | २१३०         | जम्बूद्धीपका क्षेत्रफल                 | २३७९                    |
| सीताके पूर्व व दक्षिण तटपर स्थित       |              | जम्बूद्वीपस्थ निदयोंकी सख्या           | २३८०                    |
| जिनभवनका निर्देश                       | २१३२         | कुण्डोंका प्रमाण                       | २३८६                    |
| पद्मोत्तर व नीलगिरि                    | <b>२१३</b> ४ | कुण्डोंके भवनोंमें रहनेवाले व्यन्तरदेव | २३८७                    |
| मतान्तरसे द्रहपचकका निर्देश            | <b>२१३६</b>  | वेदियोकी सख्या व उत्सेघादि             | २३८८                    |
| देवकुरुक्षेत्रकी स्थिति व लंबाई आदि    | <b>२</b> १३८ | जिनभवनोंकी संख्या                      | २३९२                    |
| शाल्मलीवृक्ष व उसके परिवारवृक्षादि     | <b>२१</b> ४६ | कुलगैलादिकोंकी सख्या                   | २३९४                    |
| उत्तरकुरु व उसकी लवाई आदि              | २१९१         | लवणसमुद्र                              | २३९८                    |
| जम्बू इक्ष व उसके परिवार वृक्षादि      | २१९४         | लवणसमुद्रमें पातालेंका निरूपण          | र्५४०८                  |
| पूर्वापरविदेहोंमे विजयादिकोंका निर्देश | 1            | मतान्तरसे जलशिखरपर लवणसमुद्रका         |                         |
| विजयादिकोंका विस्तारादि                | <b>२</b> २१७ | वि <del>स्</del> तार                   | २४४८                    |
| कच्छादेशका निरूपण                      | <b>२२३३</b>  | लवणसमुद्रके दोनें। तटों व शिखरपर       | <b>D</b> 44 13 <b>C</b> |
| शेष विजयोंका निरूपण                    | २२९२         | स्थित नगरियोंका वर्णन                  | २४४९                    |

| विषय                                       | गाया           | विषय                                    | गाथा   |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------|
| णतालोंके पार्श्वभागोंने स्पित आठ           | 1.<br>•        | दोनों भन्त और दोनों ऐरावन क्षेत्रोंर्क  | Ĭ      |
|                                            | र्ष्ट्रपुष्ठ   | त्यिति                                  | २५५२   |
| लक्ष्मसुद्रस्य सूर्यद्वीयादिकोका निर्देश   | २४७१           | विजयोका आकार                            | र्षपर् |
| अहतालीम कुमानुषद्वीप व उनमें               |                | ~                                       | र्पष्द |
| ·<br>रहतेवाले कुमानुगींका निरूपण           | २४७८           | •                                       | र्षप्र |
| तकपन्तुहस्य मन्द्राहिकोंकी अव-             |                | धातकीखण्डमें गिरिन्द् क्षेत्रका प्रमाण  | २५६०   |
| गाइना                                      | र्ष्ट्रह       | शादिम, मध्यम और बाह्य सूर्वाक           |        |
| ल्बणस्तुत्रकी जगतीका निरूपण                | २५१९ .         | निकालनेका विधान                         | रपद्   |
| दलयाकार क्षेत्रसन्दर्गा मृद्य क्षेत्रकले   | <del>,</del>   | अभीष्ट स्चीकी परिधिक निकालनेका          |        |
| निकालनेका विधान                            | २५२१           | विघान                                   | २५६२   |
| <b>ब्दरास्</b> सूडके क्षेत्रक्रब्का प्रभाण | २५२३           | धातकीखण्डकी अभ्यन्तर परिधि              | २५६३   |
| जम्बूद्धीर व लवणसमुद्रके सम्मिलित          | -              | , मृद्युन                               | २५६४   |
| क्षत्रपटका प्रमाण                          | २५२४           | ., বাহ্য                                | २५६७,  |
| जन्दूर्दापप्रमाण खण्डोंके निकालनेका        | <u> </u>       | सव विजयोंका सनस्त क्षेत्र               | २५६६   |
| विवास                                      | र्षर्ष         | तीनों त्यानोंमें भरतक्षेत्रके विस्तारके |        |
| टवणसमुद्रके जम्बूद्यीपप्रमाण खण्ड          | २५२६           | निकाल्नेका विवान                        | २५६७   |
| भातकीखण्डद्वीप                             | <b>२</b> ५२७   | भरतादिकोंके विस्तारमें हानि-वृद्धिका    |        |
| धातकीखण्डद्वीपके वर्णनमें सोलह             |                | प्रमाण                                  | २५६८   |
| <u> कंतराधिकार</u>                         | २५२८ ,         | भरतक्षेत्रका अम्यन्तर विस्तार           | २५६९   |
| ঘাবর্জাভ়ডেরীদ্রী জ্যাবী                   | रुष३१          | हेमवतादिक क्षेत्रोंका विस्तार           | २५७०   |
| इप्याकार पर्वतीका निक्पण                   | र्५३२          | भग्तक्षेत्रका मध्यम विस्तार             | २५७१   |
| वानकी खण्डसः जिनभवन व व्यन्तर-             |                | বান্ত ,                                 | २५७२   |
| त्रासादोंका साद्द्य                        | ₹48c           | पद्महह और पुण्डरीकट्रहस निर्गत          |        |
| वानकीखण्डर्ने विजयादिकोंका विन्यास         | २५७१           | नदियोंका पर्वतके ऊपर गमन                | २५७३   |
| दोनों द्वीपोंमें विजयादिकोंका सास्त्र्य    | २५४४ ।         | मंदरपर्वतोंका निरूपण                    | २५७५   |
| विजयाद्वे पर्वतादिकींका विस्तार            | २५४६           | गजदन्तोंकी लम्बाई                       | २५९१   |
| नतान्तरसे दोनों द्वीपोंके पर्वतादिकोंके    |                | कुरक्षेत्रोंका वतु.पृष्ट                | र्५९३  |
| क्षमाइदिकी सहसता                           | <b>२५</b> 8७ ॄ | कुरुक्षेत्रोंकी जीवा                    | र्प९४  |
| बारह कुरुपर्वन और चार दीर्घ                | F              | _                                       | २५९५   |
|                                            | २५४८           | वृत्तिस्तार                             | २५९६   |
| विजयादिकाँके नाम                           | ३५५१           | ऋजु वाणके निकालनेका विवान               | २५९७   |

## १ परिशिष्ट

चतुर्थ महाधिकारकी गाथा २४१५ और २४२६ के बीच दश गाथाओं के छूट जाने की सूचना प्रतियोम पाई जाती है। प्रसगको देखने से भी यहा जघन्य पातालोकी स्थिति व विस्तारादि तथा ज्येष्ठ पातालों के अन्तरसंबधीं कुछ विषय छूटा हुआ स्पष्ट प्रतीत होता है। यह विषय त्रिलोकसार व जम्बूद्धीपप्रज्ञित आधारसे इसप्रकार जान पडता है—

ज्येष्ठ और मध्यम पातालोंके बीचमें अन्तरिदशाओमे पृथक् पृथक् एकसौ पचीस जघन्य पाताल है । इनका विस्तारादिक मध्यम पातालोंकी अपेक्षा दशवें मागमात्र है।

मूलिवस्तार १०० । मुखिवस्तार १०० । उदय १००० । मध्यविस्तार १००० । भित्तिबाहल्य ५ यो ।

ये पाताल लवणसमुद्रके जलमें पृथक् पृथक् दोनो तटोंसे निन्यानवै हजार नौसौ पचास योजन प्रवेश करनेपर हैं।

लवणसमुद्रकी मध्यम परिधिमेंसे ज्येष्ठ पातालोंके मुखविस्तारको कम करके शेषमे चारका भाग देनेपर ज्येष्ठ पातालोंके अन्तरालका प्रमाण आता है। यह अन्तरालप्रमाण दो लाख सत्ताईस इजार एकसौ सत्तर योजन और तीन कोस अधिक है।

ल. स. की मध्यम परिधि ९४८६८३ यो. है;  $\frac{९४८६८ \frac{3}{8} - 80000}{2} = 2708000$  यो. ज्येष्ठ पातालोंका अन्तर ।

#### २ सम्भव पाठ

अनेक स्थानोंपर प्रतियोंके पाठ शुद्ध प्रतीत न होनेके कारण मूलमें किएत पाठ रखें गये हैं और प्रतियोंके पाठ नीचे टिप्पणमें दें दिये गये हैं। फिर भी भुद्रित पाठमें जहापर अब भी अर्थ या प्रचलित व्याकरणकी दृष्टिसे सदेह उत्पन्न होता है ऐसे कुछ स्थलोंपर यहा पाठान्तर सुझाये जाते हैं—

| द्वह | पक्ति | सदिग्ध पाठ            | सम्भव पाठ            |
|------|-------|-----------------------|----------------------|
| ર્   | 8     | इमं                   | इमे                  |
| Ŋ    | ۷     | मडलयाण                | मडल्याण              |
| •1   | ٥,    | सेणाण                 | सेणीण                |
| १०   | 4     | णिर <del>व</del> खदे  | णिरिक्खदे            |
| ११   | ড     | णिण्णयर               | णिण्णयरा, या णिण्णयह |
| १२   | ও     | आदेसमुत्तमुत्तो ·     | आदेसमत्तमुत्तो       |
| 13   | 4     | उस्सेहगुलमाण चउणयराणि | उरसंहरम पमाण चडणयराण |

## [44]

| 9 <b>8</b> | पंक्ति   | संदिग्ध पाठ              | सम्भव पाठ                      |
|------------|----------|--------------------------|--------------------------------|
| १३         | ११       | आदंगुल णेया              | आदंगुलेणेव                     |
| १५         | 6        | पेलिदिग्हि               | फेलिदम्हि                      |
| २१         | 8        | सेढीमेत्ताअवसाणउच्छेडो   | सेढी सेढीमेत्तो य उच्छेडो      |
| 17         | ६        | सण्णिए                   | सण्णिहे                        |
| <b>33</b>  | <b>v</b> | सयटजुगो                  | सयलजगो                         |
| २९         | 8        | चउदुगिंदे                | चउदुगहिदा                      |
| ३२         | 8        | एत्ता                    | एत्तो                          |
| ५६         | 8        | इ <b>द</b> यपडिणामय      | इदयपरिमाणय                     |
| 46         | ३        | चितेदि                   | चिट्ठेदि                       |
| ९८         | १०       | उप्पण्णम्।ण              | उपजमाण                         |
| ९९         | ७        | तिरियचिय                 | तिरियम्मि य                    |
| 77         | ۷        | तेई                      | केई                            |
| १००        | ३        | उदयम्मि बंबेदि           | बधदि उदयम्मि                   |
| १०२        | 4        | जादूणं ता मुहुत्तगमेत्ते | जादूणतोमुद्धत्तगं <b>मे</b> चे |
| १०३        | 8        | अंग्जीन्ज                | अण्णण्णं                       |
| १३५        | 8        | मणवचकायाणि आउआणपाणाई     | मणवचकाया <b>उआणपाणाइं</b>      |
| १४०        | २        | पेम्ममूलमणा              | पेम्ममूढमणा                    |
| १६८        | ७        | रयणामर                   | रयणामय, अथवा रयणमई             |

## ३ विचारणीय स्थल

प्रन्थमें अनेक स्थल अब भी ऐसे है जो अर्थ, व्याकरण या छदकी दृष्टिसे शुद्ध प्रतीत नहीं होते। फिर भी उनके स्थानपर अन्य पाठ नहीं सुझाये जासके। ऐसे कुछ स्थल पाठकोंके विचारार्थ यहा निर्दिष्ट किये जाते है।

| पृष्ठ        | पक्ति | विचारणीय स्थल                                  |
|--------------|-------|------------------------------------------------|
| <b>१</b> 8   | 6     | णविदूण                                         |
| १७           | ९     | गाथा १४०                                       |
| १८           | १ आदि | ,, <i>१</i> ४१–१४७.                            |
| १०१          | 8     | बाहिं वहुलस्सिजुदा अद्धो वद्या यधोमुद्दा कंठा। |
| "            | ९     | मज्जवमइवो                                      |
| <b>१</b> ० ४ | 8     | कत्तारसिलिलायारा                               |

## [44]

| पृष्ट | पंक्ति        | विचारणीय स्थल                        |
|-------|---------------|--------------------------------------|
| १०६   | २             | अइतित्तकडुत्रकत्थरिसत्तीदो           |
| ११४   | २             | संखातीटा सेय छत्तीससुरा य होदि मखेजा |
| १३४   | <u> લ</u>     | अवरे दो गुणठाण च तिमम                |
| १३७   | ६             | गा. २०९                              |
| १४५   | 8             | चेत्तरया                             |
| \$85  | <b>१</b> २-१४ | गा. ५६, ५७.                          |
| १४९   | ११-१३         | ,, ६३, ६ <b>४</b> .                  |
| १७८   | 4             | " ₹o८                                |

# ४ शुद्धिपत्र

| पृष्ठ | पंक्ति | भग्रुद                             | गुन्द              |
|-------|--------|------------------------------------|--------------------|
| છ૭    | २      | <u>२८</u> ।                        | ×                  |
| 77    | १५, २९ | ७, <sup>४ ९</sup> और <del>२८</del> | ७ और <sup>४९</sup> |



#### जदिवसहाइरिय-विरइदा

## तिलोयपण्णत्ती

#### [ पढमो महाधियारो ]

<sup>र</sup> अट्टिविहकस्मिवियला णिट्टियकज्जा पण्ट्रसंसारा। दिट्टसयलस्थसारा सिद्धा सिद्धि मम दिसतु॥ १ घणघाइकस्ममहणा तिहुवणवरभव्वकमलमत्तंद्धा। अरिहा अणंतणाणे अणुवमसोक्खा जयंतु जए॥ २ पंचमहव्वयतुगा तक्वालियसपरसमयसुद्धारा। णाणागुणगणभरिया आइरिया मम पसीदतु ॥ ३ अण्णाणवोरतिमिरे दुरततीरिम्ह हिंद्धमाणाणं। भिवयाणुज्जोययरा उवज्झया वरमिट देंतु ॥ ४ थिरधरियसीलमाला ववगयराया जसोहपडहत्था। बहुविणयभूसियगा सुहाइ साहू पथच्छतु॥ ५ एव वरपंचगुरू तियरणसुद्धेण णमंसिऊणाहं। भव्वजणाण पदीवं वोच्छामि तिलोयपण्णित्त॥ ६

जो आठ प्रकार के कुर्मीसे विकल अर्थात् रहित है, करने योग्य कार्योंको कर चुके है अर्थात् कृतकृत्य हैं, जिनका जन्म—मरणरूप ससार नष्ट हो चुका है, और जिन्होंने सम्पूर्ण पदार्थोंके सारको देख लिया है, अर्थात् जो सर्वज्ञ हैं ऐसे सिद्ध परमेष्ठी मेरे लिये सिद्धि प्रदान करे॥ १॥

जो प्रवल घातिया कर्मोंका मथन करनेवाले है, तीन लोकके उत्कृष्ट भन्य जीवनरूपी कमलों के विकसित करनेमें मार्तण्ड अर्थात् सूर्य के समान हैं, अनतज्ञानी है, और अनुपम सुखका अनुभव करनेवाले है, ऐसे अरिहन्त भगवान् जगमें जयवन्त होवे॥ २॥

जो श्रेष्ठ पाच महावतों से उन्नत है, तत्कालीन स्वसमय और परसमयस्वरूप श्रुतके धारण करनेवाले है, और नाना गुणोंके समृहसे भरपूर है, ऐसे आचार्य महाराज मुझपर प्रसन्न होवें॥ ३॥

दुर्गम है तीर जिसका ऐसे अज्ञानरूपी घोर अन्धकारमें भटकते हुए भन्य जीवोंको ज्ञान-रूपी प्रकाश प्रदान करनेवाले उपाच्याय परमेष्ठी मुझे उत्कृष्ट बुद्धि प्रदान करें ॥ ४॥

शीलवतोकी मालाको दृढतापूर्वक धारण करनेवाले, रागसे रहित, अपने यश के समूहसे परिपूर्ण और विविध प्रकारके विनयसे विभूषित शरीरवाले साधु परमेष्टी मुझे सुख प्रदान करें॥ ५॥

इस प्रकार मैं तीन करण अर्थात् मन, वचन और कायकी शुद्धिपूर्वक पाचों परमेष्ठियोंको नमस्कार करके भन्य जनोंके लिये दीपकके समान लोकके स्वरूपको दिखलानेवाले इस 'त्रिलोकप्रज्ञित' प्रन्थको कहता हू ॥ ६॥

१ व ओं नमः सिद्धेम्यः, द ओ नमः सिद्धेम्यः २ [अनतणाणा]. ३ द पसीयंतु ४ द °तिमिरं व °तिमिर- ५ द °णुज्जोवयरा. ६ द दिंतु. ७ व सिलामाला.

मंगलकारणहेद् सत्थस्स पमाणणामकत्तारा। पढमं चिय किह्नद्वा एसा आइरियपरिभासा॥ ७ पुण्णं पूद्पवित्ता पसत्थिसवभद्द्वेमकल्लाणा। सुद्दसोक्खादी सक्वे णिहिट्टा मंगलस्स पज्जाया॥ ८ गालयदि विणासयदे घादेदि दहेदि हित सोधयदे। विद्ससेदि मलाई जम्हा तम्हा य मंगलं भणिद-॥ ९ दोण्णि वियप्पा होंति हु मलस्स इमं द्व्यभावभेएहिं। द्व्यमलं दुविहप्प बाहिरमन्भंतरं चेय॥ १० रेसेदमलरेणुकद्दमपहुदी वाहिरमलं समुहिट्टं। पुणु दिल्जीवपदेसे णिबंधरूवाह पयिष्ठिटिदिशाई ॥ ११ श्वणुभागपदेसाइं चउहिं पत्तेक्वभेज्जमाणं तु। णाणावरणपहुदीश्वट्टविहं कम्ममिखिलपावरयं॥ १२ श्वणुभागपदेसाइं चउहिं पत्तेक्वभेज्जमाणं तु। णाणावरणपहुदीश्वट्टविहं कम्ममिखिलपावरयं॥ १२ श्वन्यं बहुभेयगयं णाणावरणादिद्व्यभावमलभेदा। ताइं गालेइ पुढं जदो तदो मंगल भणिदं॥ १४ श्वह्वा बहुभेयगयं णाणावरणादिद्व्यभावमलभेदा। ताइं गालेइ पुढं जदो तदो मंगल भणिदं॥ १४ श्वह्वा मंगं सोक्खं लादि हु गेण्हेटि मंगलं तम्हा। एदेण कज्जिसिद्धं मंगह गच्छेदि गंथकत्तारो॥ १५ पुच्वं शाइरिएहिं मंगलपुच्वं च याचिदं भाणिदं । तं लादि हु शादत्ते जदो तदो मगलं पवरं॥ १६

शास्त्रके मङ्गल, कारण, हेतु, प्रमाण, नाम और कर्ता, इन छह अधिकारोंका वर्णन शास्त्र-व्याख्यानसे पूर्व ही करना चाहिये; यह आचार्योंकी गरिभाषा या पद्धति है ॥ ७ ॥

पुण्य, पूत, पवित्र, प्रशस्त, शिव, भद्र, क्षेम, कल्याण, शुभ् और सौख्य, इत्यादिक सब मद्गलके ही पर्याय अर्थात् समानार्थक शब्द कहे गये हैं ॥ ८॥

क्योंकि यह मलोंको गलाता है, विनष्ट करता है, घातता है, दहन करता है, हनता है, जुद्ध करता है और विध्वस करता है, इसीलिये इसे 'मङ्गल' कहा गया है ॥९॥

द्रव्य और भावके भेदसे इस मलके दो भेद हैं । इनमेंसे द्रव्यमल भी दो प्रकारका है, एक बाह्य द्रव्यमल, और दूसरा आभ्यन्तर द्रव्यमल ॥ १०॥

स्वेद, मल, रेणु (धूलि), कर्दम (कीचड), इत्यादिक बाह्य द्रव्यमल कहा गया है। और दढरूपसे जीवके प्रदेशोंमें एक क्षेत्रावगाहरूप वधको प्राप्त, तथा प्रकृति, स्थिति, अनुमाग और प्रदेश, इन चार बन्धके भेदोंसे हर एक भेदको प्राप्त होनेवाला ऐसा ज्ञानावरणादि आठ प्रकारका सम्पूर्ण कर्मरूपी पापरज चूकी जीवके प्रदेशोंमें सम्बद्ध है, इस हेतुसे वह (ज्ञानावरणादि कर्मरज) आम्यन्तर द्रव्यमल है। अज्ञान, अदर्शन इत्यादिक जीवके परिणामोंको भावमल समझना चाहिये॥ ११-१२॥

अथवा, ज्ञानावरणादिक द्रव्यमलके और ज्ञानावरणादिक भावमलके भेदसे मलके अनेक भेद हैं, उन्हें चूिक यह पृथक् गलाता है, अर्थात् नष्ट करता है, इसीलिये यह 'मगल' कहा गया है ॥ १४॥

अथवा, चूकि यह मगको अर्थात् सुखको लाता है, इसीलिये भी इसे ' मंगल ' समझना चाहिये। इसीके द्वारा ग्रंथकर्ता अपने कार्यकी सिद्धिपर पहुंच जाता है।। १५॥

पूर्वमें आचार्योद्वारा मङ्गलपूर्वक ही शास्त्रका पठन-पाठन हुआ है। उसीको निश्चयसे लाता है, अर्थात् ग्रहण कराता है, इसीलिये यह मगल श्रेष्ठ है॥ १६॥

१ द सीदजलरेणु॰ २ द पुण. ३ व ठिदिआइ ४ द अणुभावपदेसाई ५ व णिवंधमिदि. ६ द गत्थेदिसिगय°, व मगलगत्थेदि. ७ द वाचिय भणिय. सभवपाठ-प ४ इमे

पावं मलं ति भण्णह् उवचारसरूवएण जीवाणं। तं गालेदि विणासं णेदि ति भणेति मंगलं केहैं॥ १७ णामणिट्ठावणा दो दंव्वखेत्ताणि कालभावा य। इय छन्भेयं भणियं मंगलमाणंदसंजणणं॥ १८ अरहाणं सिद्धाणं वाहरियउवव्ह्मयाह्साहूणं । णामाहं णाममंगलमुद्दिहं वीयराएहि ॥ १९ ठावणमंगलमेदं अकिहमाकिष्टिमाणि जिणाबेंवा। स्रिउवव्ह्मयसाहूदेहाणि हु द्व्वमगलयं॥ २० गुणपरिणदासणं परिणिक्हमणं केवलस्स णाणस्स। उप्पत्ती इयपहुदी बहुभेय खेत्तमगलयं॥ २१ एदस्स उदाहरण पावाणगरुज्जयंतचंपादी। आउट्टहत्थपहुदी पणुवीसन्भिहयपणसयधणूणि॥ २२ देहअविहद्केवलणाणावट्टखगयणदेसो वा। रिविह्मणमेत्तलप्पदेसगदलोयपूरणापुण्णां॥ २३ विस्साणं लोयाण होदि पदेसा वि मंगल खेत्त। जिस्स काले केवलणाणादिमगलं परिणमिति॥ २४ परिणिक्हमणं केवलणाणुन्भविणव्दुदिप्पवेसादी। पावमलगालणादो पण्णतं कालमंगल एदं॥ २५

जीवोके पापको उपचारसे मल कहा जाता है। उसे यह मगल गलाता है, विनाशको प्राप्त करता है, इस कारण भी कोई आचार्य इसे मगल कहते हैं।। १७॥

आनन्दको उत्पन्न करनेवाला यह मगल नाम और स्थापना ये दो, तथा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ( ये चार ), इस प्रकार छह भेदरूप कहा गया है ॥ १८॥

वीतराग भगवान्ने अरिहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, इनके नामोंको नाममगल कहा है ॥ १९॥

जिन भगवानके जो अक्नात्रिम और कृत्रिम प्रतिविम्न है, वे सत्र स्थापनामगल हैं। तथा आचार्य, उपाध्याय और साधुके शरीर द्रव्यमंगल है।। २०॥

गुणपरिणत आसनक्षेत्र, अर्थात् जहापर योगासन, वीरासन आदि विविध आसनोंसे तदनुक्ल ध्यानाभ्यास आदि अनेक गुण प्राप्त किये गये हों ऐसा क्षेत्र, परिनिष्क्रमण अर्थात् दीक्षाका क्षेत्र, केवलज्ञानोत्पत्ति-क्षेत्र, इत्यादिरूपसे क्षेत्रमगल बहुत प्रकारका है ॥ २१॥

इस क्षेत्रमगलके उदाहरण पावानगर, ऊर्जयन्त [गिरनार पर्वत] और चम्पापुर आदि है। अथवा, साढे तीन हाथसे लेकर पाचसी पचीस धनुषप्रमाण शरीरमें स्थित और केवलज्ञानसे व्याप्त आकाश-प्रदेशोंको क्षेत्रमगल समझना चाहिय। अथवा, जगच्छ्रेणीके धनमात्र अर्थात् लोकप्रमाण आत्माके प्रदेशोंसे लोकप्रूरणसमुद्धात द्वारा पूरित सभी [ ऊर्व्व, अधो व तिर्यक् ] लोकोंके प्रदेश भी क्षेत्रमगल है।

जिस कालमें जीव केवलज्ञानादि रूप मगलमय पर्यायको प्राप्त करता है उसको, तया परिनिष्क्रमण अर्थात् दीक्षाकाल, केवलज्ञानके उद्भवका काल, और निर्वृति अर्थात् मोलक प्रवेशका काल, यह सब पापरूपी मलके गलानेका कारण होनेसे कालमंगल कहा गया है ॥ २२-२५॥

१ व उनन्यापार . २ द सेदिवमित्तअप्पपदेसजद ३ व पूरम पुष्म, ४ द व मिलास.

एवं अणेयभेयं हवेदि तं कालमंगलं पवरं । जिणमहिमासंबंधं णंदीसरदीवपहुदीको ॥ २६ मंगलपजाएहिं उवलिक्वयजीवद्व्वमेत्तं च । मावं मंगलमेदं पिढयं सत्यादिमञ्ज्ञयतेषु ॥ २७ पुन्विल्लाहरिएहि उत्तो सत्याण मंगलं जो सो । आइम्मि मञ्ज्ञकवसाणे य सुणियमेण कायव्वो ॥ २८ पढमे मंगलवयणे सिस्सा सत्यस्य पारगा होंति । मिञ्जम्मे णीविग्वं विज्ञा विज्ञाफलं चरिमे ॥ २९ णासिन-विग्वं भेददि यंहो दुट्टा सुरा ण लंघंति । इट्टो कत्यो ल्टमइ जिणणामग्गहणमेत्तेण ॥ ३० सत्यादिमञ्ज्ञकवसाणपु जिणतोत्तमंगलुचारो । णासइ णिस्सेसाइं विग्वाइं रिव व्व तिमिराइं ॥ ३१ । इदि मंगलं गदं ।

विविद्यवियणं लोगं बहुभेयण्यमाणदो भन्वा । जाणंति ति णिमित्तं किहदं गंथावतारस्स ॥ ३२ केवलणाणदिवायरिकरणकलावादु यत्थनवदारो । "गणघरदेवे गंथुप्पत्ति हु सो हंदि संजादो ॥ ३३

इसप्रकार जिनमहिमासे सम्बन्ध रखनेवाला वह श्रेष्ठ कालमंगल अनेक भेदरूप है, जैसे नन्दीश्वर द्वीपसंबंधी पर्व आदि ॥ २६॥

वर्तमानमें मंगलरूप पर्यायोंसे परिणत जो शुद्ध जीवद्रव्य है वह भावमंगल है। ऐसे अनेक भेदरूप यह मंगल शास्त्रके आदि, मध्य और अन्तमें पढ़ा गया है ॥ २०॥

पूर्वकालीन आचार्यीने जो शास्त्रोका मंगल कहा है उस मंगलको नियम्से शास्त्रोंके आदि, मन्य और अन्तर्मे करना ही चाहिये॥ २८॥

शास्त्रके आदिमे मंगलके पहनेपर शिष्यलोग शास्त्रके पारगामी होते हैं, मध्यमें मङ्गलके करनेपर निर्विघ्न विद्याकी प्राप्ति होती है, और अन्तमें मंगलके करनेपर विद्याका फल प्राप्त होता है ॥ २९॥

जिनभगवान्के नामके प्रहण करनेमात्रसे विष्ठ नष्ट हो जाते हैं, पाप खण्डित होता है, दुष्ट देव टांघते नहीं, अर्थात् किसी प्रकारका उपद्रव नहीं करते, और इष्ट अर्थकी प्राप्ति होती है ॥३०॥

शास्त्रके आदि, मध्य और अन्तर्मे किया गया जिनस्तोत्ररूप मङ्गलका उचारण सम्पूर्ण विघ्नोंको उसीप्रकार नष्ट कर देता है जिसप्रकार सूर्य अंघकारको॥ ३१॥

#### इसप्रकार मंगलका कथन सुमाप्त हुआ।

नाना भेदरूप लोकको भव्य जीव अनेक प्रकारके प्रमाणोंसे जान जांय, यह इस त्रिलोकप्रक्षप्तिरूप प्रन्यके अवतारका निमित्त कहा गया है ॥ ३२॥

केवलज्ञानरूपी सूर्यको किरणोंके समूहसे श्रुतके अर्थका अवतार हुआ, तथा गणधरदेवके द्वारा प्रथको उन्पत्ति हुई । इस प्रकार कल्याणकारी श्रुतको उत्पत्ति हुई ॥ ३३॥

१ ट्राचियपच्छादि, व पान्वियसत्यादि<sup>२</sup>. २ द व संठाणमगर्ल घोसो. ३ द दुट्टामुत्ताग, य दुट्टामुनाग. ४ द व लदो. ५ व सेयपमागदो. ६ द अवहारो, व अवहारे. ७ द गगघरदेहें। ८ इ सोहित संज्ञादो, व सोहित सो जादो.

छद्द्वणवपयत्ये सुद्रणाणंदुमणिकिरणसत्तीए । देक्खंतु भष्वजीवा अण्णाणतमेण संछण्णा ॥ ३४ । णिमित्तं गर्दं ।

दुविहो ह्वेदि हेटू तिलोयपण्णत्तिगंथयव्सयणे'। जिणवरवयणुहिट्टो पश्चन्त्वपरोक्त्वमेपृहिं ॥ ३५ सम्लापश्चन्त्वपरंपच्चन्त्वा दोण्णि होदि' पच्चन्त्वा । अण्णाणस्स विणासं णाणिदवायरस्स उप्पत्ती ॥ ३६ देवमणुस्सादीहिं संततमन्भच्चणप्याराणि । पिडसमयमसंखेज्ञयगुणसेदिकम्मणिजरणं ॥ ३७ इय सम्लापच्चन्त्वं पच्चन्त्वपरंपरं च णाद्व्वं । सिस्सपिडिसिस्सपहुदीहिं सददमन्भच्चणप्यारं ॥ ३८ दोभेदं च परोक्त्वं अभुद्यसोक्त्वाइं मोक्त्वसोक्त्वाइं । सादादिविविहसुपरसत्यकम्मतिन्वाणुभागउदपृहिं ॥ ३९ इंदपिडेदिदिगिद्यतेत्तीसामरसमाणपहुदिसुहं । राजाहिराजमहराजद्धमंडिलमंडल्याणं ॥ ४० महमंडिल्याणं अद्धचिक्तचक्कित्वक्कहिरितित्ययरसोक्त्वं । अष्टारसमेत्ताणं सामी सेणाण भित्तजुत्ताणं ॥ ४१ वरस्यणमउदधारी सेवयमाणाण वित्त तह अटं । देता ह्वेदि राजा जितसत्त् समरसंबद्धे ॥ ४२

अज्ञानरूप ॲघेरेसे आच्छन हुए भन्य जीव श्रुतज्ञानरूपी द्युमणि अर्थात् सूर्यकी किरणोंकी शक्तिसे छह द्रव्य और नौ पदार्थोंको देखें, अर्थात् जानें. (यही प्रंथके अवतारका निमित्त है)॥ ३४॥

इसप्रकार निमित्तका कथन समाप्त हुआ ।

त्रिलोकप्रज्ञप्ति प्रन्थके अध्ययनमें, जिनेन्द्रदेवके वचनोंसे उपदिष्ट हेतु, प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे दो प्रकारका है ॥ ३५॥

प्रत्यक्ष हेतु साक्षात् प्रत्यक्ष और परंपरा प्रत्यक्षके भेदसे दो प्रकारका है। अज्ञानका विनाश ज्ञानक्षपी दिवाकरकी उत्पत्ति, देव और मनुष्यादिकोंकेद्वारा निरन्तर कीजानेवाली विविध प्रकारकों अभ्यर्चना अर्थात् पूजा, और प्रत्येक समयमे असल्यात गुणश्रेणीक्षपसे होनेवाली कर्मीकी निर्जरा, इसे साक्षात् प्रत्यक्षहेतु समझना चाहिये। और शिष्य प्रतिशिष्य आदिके द्वारा निरंतर अनेक प्रकारसे कीजानेवाली पूजाको परपरा प्रत्यक्षहेतु जानना चाहिये॥ ३६–३८॥

परोक्ष हेतु भी दो प्रकारका है, एक अम्युदय सुख और दूसरा मोक्षसुख। सातावेदनीय आदि विविध प्रकारके सुप्रशस्त कर्मों तीव अनुभागके उदयसे प्राप्त हुआ इन्द्र, प्रतीन्द्र, दिगिन्द्र [लोकपाल] त्रायिक्षंश व सामानिक आदि देवोका सुख; तथा राजा, अधिराज, महाराज, अर्धमण्डलीक, मण्डलीक, महामण्डलीक, अर्धचकी [नारायण-प्रतिनारायण], चक्रधारी [चक्रवर्ता] और तीर्थंकर, इनका सुख अम्युदयसुख है | जो भक्तियुक्त अठारह प्रकारकी सेनाओंका स्वामी है, उरकृष्ट रत्नोंके मुकुटको धारण करनेवाला है, सेवकजनोंको वृत्ति [भूमि आदि] तथा अर्थ [धन] प्रदान करनेवाला है, और समरके सुध्वें शत्रुओको जीत चुका है, वह राजा है ॥ ३९–४२ ॥

१ व गंययन्त्रयणो. २ [ होंति ] ३ [ सुपसत्य ]. ४ व तेचीससायरपमाण . ५ द व सामी - सेगेण. ६ द वंति दह अद्धं, व वंति दह अद्धं. संभवपाठ - प. ८ मंडलियाणं। पं. ९ सेणीण.

करित्रयरहाहिवई सेणवइपेंद्रिसेटिदंडवई । सुद्दक्खित्यवह्सा हवंति तह महयरा पवरा ॥ ४३ गणरायमंतितलवरपुरोहियामत्त्रया महामत्ता । बहुविहपइण्णया य अट्ठारस होंति सेणीओ ॥ ४४ पंचसयरायसामी अहिराजो होदि कित्तिभरिद्दिसो । रायाण जो सहस्सं पाल्ड सो होदि महराजो ॥ ४५ दुसहस्समउडबद्धभुववसहो तत्थ अद्धमंडिल थो । चउराजसहस्साणं अहिणाओ होइ संडिल थो ॥ ४६ महमंडिल थो णामो अटुसहस्साण अहिवई ताणं । रायाणं अद्धचक्की सामी सोलससहस्समेत्ताणं ॥ ४७ छक्खंडभरहणाहो बत्तीससहस्समउडबद्धपहुद्धो । होदि हु सयलंचकी तित्थयरो सयलभुवणवई ॥ ४८ । अब्भुदयसोक्खं गदं ।

सोक्ख तित्ययराणं कप्पातीदाण तह य इंदियादीद । अतिसयमादसमुत्थं णिस्मेयसमणुवमं पवरं ॥ ४९ । मोक्खसोक्खं गदं ।

सुदणाणभावणाए णाणंमत्तंडाकेरणउज्जोक्षो । क्षादं चंदुज्जल चरित्त चित्तं हवेदि भन्वाण ॥ ५०

हैस्ति, तुरेंग [ घोडा ] और रैंथ, इनके अधिपति, सेर्नापति, पदाँति [ पादचारी सेना ] श्रेष्ठि [ सेठ ], दण्डेंपति, श्रूंद्र, क्षेत्रिय, वैश्वं, भेहत्तर, प्रवेर अर्थात् ब्राह्मण, भैणराज, भैन्त्री, तेलवर [ कोतवाल ], पुरोहित, अमात्य और भैहामात्य व बहुत प्रकारके प्रकीर्णक, ऐसी अठारह प्रकारकी श्रेणियां हैं ॥ ४३–४४ ॥

जो पांचसौ राजाओंका स्वामी हो वह अधिराज है। उसकी कीर्ति सारी दिशाओंमें फैली रहती है। जो एक हजार राजाओंका पालन करता हो वह महाराज है। ४५॥

जो दो हजार मुकुटबद्ध भूपोंमें वृषभ अर्थात् प्रधान हो [ उनका स्वामी हो ] वह अर्धमण्डलीक कहलाता है । जो चार हजार राजाओंका अधिनाथ हो, वह मण्डलीक कह-लाता है ॥ ४६॥

जो आठ हजार राजाओंका अधिपति हो, उसका नाम महामण्डलीक है। सोलह हजार. राजाओका स्वामी अर्धचक्री कहलातों है।। ४७॥

जो छह खण्डरूप भरतक्षेत्रका स्वामी हो और बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजाओंका तेजस्वी अधिपति हो वह सकलचक्री होता है, व तीर्थंकर समस्त लोकोंका अधिपति कहलाता है ॥ ४८॥

इसप्रकार अम्युदय सुखका कथन हुआ ।

तीर्थंकर [ अरिहन्त ], और कल्पातीत अर्थात् सिंद्ध, इनके अतीन्द्रिय, अतिशयरूप आत्मोत्पन्न, अनुपम और श्रेष्ठ मुखको निःश्रेयस-मुख कहते हैं ॥ ४९॥

# इसप्रकार मोक्षसुखका कथन हुआ ।

श्रुतज्ञान की भावनासे भन्यजीवोंका आत्मा ज्ञानरूपी सूर्य की किरणोंसे उद्योतरूप अर्थात् प्रकाशमान होता है, और उनका चिरत्र और चित्त चन्द्रमाके समान उज्ज्वल होता है॥ ५०॥

१ द व सेणेओ २ ट बढासेवसहो ३ द व महालिय

कणयधराधरधीरं मृद्त्तयविरहिदं हयहमलं<sup>र</sup> । जायदि पवयणपढणे सम्महंसणमणुवमाणं ॥ ५ ! सुरखेयरमणुवाणं लब्भंति सुहाइ आरिसब्भासा<sup>२</sup> । तत्तो णिब्वाणसुहं णिण्णासिद्धातु णहमलं ॥ ५२ (हेंदु गदं )

विविह्तथेहिं अणंतं संखेजं अक्खराण गणणाए । एदं पमाणमुदिदं सिस्साणं मइविकासयरं ॥ ५३ । पमाण गदं ।

भन्त्राण जेण एसा तेलोक्कपयासणे परमदीवा । तेण गुणणाममुदिदं तिलोयपण्णति णामेणं ॥ ५४। । णाम गदं ।

कत्तारो दुवियप्पो णाद्वो अत्थगंथभेदेहिं । द्वादिचउपयारोहिं भासिमो अत्थकत्तारं ॥ ५५ सेद्रजाइ्मलेणं रत्तिच्छकडक्खबाणमोक्खेहिं । इयपहुद्दिहदोसेहिं संततमदूसिद्सरीरो ॥ ५६ षादिमसंहणणजुदो समचउरस्संगचारुसंठाणो । दिव्ववरगंधधारी पमाणठिद्रोमणखरूवो ॥ ५७

प्रवचन अर्थात् परमागमके पढनेपर सुमेरुपर्वतके समान निश्वल; लोकमूढता, देवमृढता, गुरुमृढता, इन तीन मृढताओंसे रहित, और शका-काक्षा आदि आठ दोषोंसे विमुक्त अनुपम सम्यग्दर्शन-की प्राप्ति होती है ॥ ५१ ॥

आर्ष वचनोंके अभ्याससे देव, विद्याधर तथा मनुष्योक्ने सुखोंकी प्राप्ति होती है, और अन्तमें नोकर्ममलसे विहीन, तथा द्रव्यकर्म और उनसे सम्बन्ध रखनेवाले भावकर्मोंसे भी रहित, इसप्रकार त्रिविध मलवर्जित मोक्षसुखकी भी प्राप्ति होती है ॥ ५२॥

# इसप्रकार हेतुका कथन हुआ।

श्रुत विविध प्रेंकारके अर्थोंकी अपेक्षा अनन्त है, और अक्षरोंकी गणनाकी अपेक्षा संख्यात है । इसप्रकार शिष्योंकी बुद्धिको विकसित करनेवाला श्रुतप्रमाण कहा गया है ॥ ५३॥

# इसप्रकार प्रमाणका वर्णन हुआ।

क्योंकि यह शास्त्र भव्यजीवोंके लिये तीनों लोकोंके स्वरूपके प्रकाशित करनेमें दीपके समान है, इसीलिये 'त्रिलोकप्रज्ञित 'नामसे इसका यह गुणनाम कहा गया है ॥ ५४॥

## इसप्रकार नामका कथन हुआ।

अर्थकर्ता और प्रनथकर्ताके भेटसे कर्ता दो प्रकारके समझना चाहिये। इनमेंसे द्रव्यादिक चारं प्रकारसे अर्थकर्ताका निरूपण करते है ॥ ५५॥

जिनका शरीर पसीना, रज (धूली) आदि मलसे तथा लाल नेत्र और परको दुख पहुंचाने-वाले कटाक्ष-वाणोंका छोडना इत्यादि शरीरसम्बन्धी दूषणोंसे सदा अदृपित है, जो आदिके अर्थात् वज्रपभनाराच सहननसे युक्त हैं,समचतुरत्रसस्थानरूप सुन्दर आकृतिसे शोभायभान है,दिव्य और उत्कृष्ट

र द व हयगगनल २ द व आरिसभासा ३ द परमदीव, ४ व अत्यकत्तारी

णिब्भूसणायुभंबरभीदी सोम्माणणादिदिक्वतण् । अट्टब्सिहयसहस्सप्पमाणवरलक्खणोपेदो ॥ ५८ चउविहउवसगोदि णिब्चित्युक्को कसायपरिहीणो । छुहपहुदिपरिसहेहिं परिचत्तो रायदोसेहिं ॥ ५९ जोयणपमाणसंठिदितिरियामरमणुविणवहपिबेबोहो । मिदुमधुरगभीरतराविसदिवसयसयलभासाहिं ॥ ६० अट्टरस महाभासा खुल्लयभासा वि सत्तसयसंखा । अक्खरअणक्खरप्पय सण्णीजीवाण सयलभासाभो ॥ ६१ एदासि मासाणं तालुवदंतोट्टकंठवावारं । परिहरिय एककालं भव्वजणाणंदकरभासो ॥ ६२ भावणवेतरजोइसियकप्पवासीहें केसवबलेहिं । विज्ञाहरेहिं चिक्टप्पसुदेहिं णरेहिं तिरिएहिं ॥ ६३ एदेहिं अण्णोहिं विरिचेदचरणारविंदजुगप्जो । दिट्टसयलट्टसारो महवीरो अत्थकत्तारो ॥ ६४ सुरखेयरमणहरणे गुणणामे पचसेलणयरिंमें । विउलिम पव्वद्वरे वीरिजणो अट्टकत्तारो ॥ ६४ चउरस्सो पुव्वाए रिसिसेलो दाहिणाए वेभारो । णहरिदिदिसाए विउलो दोण्णि तिकोणिट्टरायारा ॥ ६६ चावसरिच्छो छिपणो वरुणाणिलसोमदिसविभागेसु । ईसाणाए पंदू वण्णा सन्वे कुसगगपरियरणा ॥ ६७

सुगन्धके धारक हैं, जिनके रोम और नख प्रमाणसे स्थित हैं अर्थात् वृद्धिसे रहित हैं, जो मूषण-आयुध, वस्न और भीतिसे रहित व सुन्दर मुखादिकसे शोभायमान दिव्य देहसे विभूषित है, शरीरके उत्तम एक हजार आठ लक्षणोंसे युक्त है, देव, मनुष्य, तिर्यंच और अचेतनकृत चार प्रकारके उपसर्गोंसे सदा विमुक्त है, कषायोंसे रहित हैं, क्षुधादिक बाईस परीषहो व राग-देषसे परित्यक्त हैं; मृदु, मधुर, अति गम्भीर और विषयको विशद करनेवाली भाषाओंसे एक योजनप्रमाण समवसरण-सभामे स्थित तिर्यंच, देव और मनुष्याके समृद्धको प्रतिवोधित करनेवाले हैं, सज्ञी जीवोंकी अक्षर और अनक्षररूप अठारह महाभाषा तथा सातसी छोटी भाषाओंमें परिणत हुई और तालु, दन्त, ओठ तथा कण्ठके हलन-चलनरूप व्यापारसे रहित होकर एकही समयमें भव्यजनोंको आनन्द करनेवाली भाषा (दिव्यप्वित ) के स्वामी हैं, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी देवों के द्वारा तथा नारायण बलभद्द, विद्याधर और चक्रवर्ती आदि प्रमुख मनुष्य, तिर्यंच और अन्य भी ऋषि-महर्षियोंसे जिनके चरणारविन्दयुगलकी पूजा की गयी है, और जिन्होंने सम्पूर्ण पदार्थोंके सारको देख लिया है, ऐसे महावीर भगवान् [द्वयकी अपेक्षा ] अर्थागमके कर्ता हैं ॥ ५६–६४॥

देव और विद्याधरोंके मनको मोहित करनेवाले और सार्थक नामसे प्रसिद्ध पचरौल [पांच पहाडोंसे सुशोभित ] नगर अर्थात् राजगृही नगरीमें, पर्वतोंमें श्रेष्ठ विपुलाचल पर्वतपर श्रीवीरिजनेंद्र [क्षेत्र की अपेक्षा ] अर्थ-शास्त्रके कर्ता हुए ॥ ६५ ॥

राजगृह नगरके पूर्वमे चतुष्कोण ऋषिशैल, दक्षिणमें वैभार और नैऋत्य दिशामें विपुलाचल पर्वत है। ये दोनो, वैभार और विपुलाचल, पर्वत त्रिकोण आकृतिसे युक्त हैं॥ ६६॥

पश्चिम, नायन्य और सोम [ उत्तर ] दिशामें फैला हुआ धनुषके आकार छिन्ननामका पर्वत है, और ईशान दिशामें पाण्डु नामका पर्वत है। उपर्युक्त पाचों ही पर्वत कुशाग्रोंसे वेष्टित है॥ ६७॥

१ व विसदयसमसयल. २ द °णययमिम ३ द व सिरिसेलो.

प्रधावसिष्पणीए चउत्थकालस्स चिरमभागिम । तेत्तीसवासम्बन्धमासपण्णरसिद्वससेसिम ॥ ६८ वासस्स पढममासे सावणणामिम बहुलपिडवाए । अभिजीणक्षत्तिम य उप्पत्ती धम्मितिथ्यस्स ॥ ६९ सावणबहुले पिडवरुदमुहुत्ते सुद्दोदय रिवणो । अभिजस्स पढमजोए जुगस्स आदी इमस्स पुढं ॥ ७० णाणावरणप्पहुदिभाणिच्छयववहारपायअतिसयए । संजादेण अणंतंणाणेणं दंसणसुद्देशि ॥ ७१ विरिएण तद्दा खाइयसम्मत्तेणं पि दाणलाहेहिं । भोगोपमोगणिच्छयववहारोहिं च पिरिपुण्णो ॥ ७२ दंसणमोहे णहे घादित्तिदए चिरत्तमोहिम । सम्मत्तणाणदंसणवीरियचिरयह होति खह्याहं ॥ ७३ जादे अणंतणाणे णहे छदुमहिदियामि णाणिम । णविवहपदत्थसारा दिव्वझुणी कहइ सुत्तत्थं ॥ ७४ अण्णोहिं अणंतिहिं गुणोहिं जुत्ते। विसुद्धचारित्तो । भवभयभंजणदच्छो महवीरो अत्थकत्तारो ॥ ७५ महवीरभासियत्थो तस्सि खेत्तामि तत्थ काले य । खायोवसमिवविद्विद्वचउरमलमईहि पुण्णेण ॥ ७६ लोयालोयाण तहा जीवाजीवाण विविद्वितसयेसु । संदेहणासणत्थं उवगदिसिरवीरचलणमुलेण ॥ ७७

यहा अवसर्पिणीके चतुर्थ कालके अन्तिम भागमें तेतीस वर्ष, आठ माह और पन्द्रह दिन रोष रहनेपर वर्षके श्रावणनामक प्रथम महिनेमे, कृष्ण पक्षकी प्रतिपदाके दिन अभिजित् नक्षत्रके उदित रहनेपर धर्मतीर्थकी उत्पत्ति हुई ॥ ६८–६९॥

श्रावणकृष्णा पिड्वाके दिन रुद्रमुहूर्तके रहते हुए सूर्यका ग्रुम उदय होनेपर अभिजित् नक्षत्रके प्रथम योगम इस युग का प्रारम हुआ, यह स्पष्ट है ॥ ७०॥

ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मोंके निश्चय और व्यवहाररूप विनाशके कारणोंकी प्रकर्षता होनेपर उत्पन्न हुए अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य, इन चार अनन्तचंतुष्टय, तथा क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकदान, क्षायिकलाभ, क्षायिकभोग और क्षायिकउपभोग, इसप्रकार नव लिध्योंके निश्चय एव व्यवहारस्वरूपोंसे परिपूर्ण हुए ॥ ७१-७२॥

दर्शनमोह, तीन घातिया ( ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय ) और चारित्रमोहके नुष्ट होनेपर क्रमसे सम्यक्तव, ज्ञान, दर्शन, वीर्य और चारित्र, ये पांच क्षायिक भाव प्राप्त होते है॥ ७३॥

अनन्तज्ञान अर्थात् केवलज्ञानकी उत्पत्ति और छग्रस्थ अवस्थामे रहनेवाले मित, श्रुत, अविव तथा मनःपर्ययरूप चार ज्ञानोका अभाव होनेपर नौ प्रकारके पढार्थोके सारको विषय करनेवाली दिन्यध्वनि स्त्रार्थको कहती है ॥ ७४॥

इसके अतिरिक्त और भी अनन्त गुणोसे युक्त, विशुद्ध चारित्रके धारक और ससारके भयको नष्ट करनेमे दक्ष श्रीमहावीर प्रभु ( भावकी अपेक्षा ) अर्थकर्ता है ॥ ७५॥

भगवान् महावीरके द्वारा उपिंदष्ट पदार्थस्वरूप, उसी क्षेत्र और उसी कार्लम, ज्ञानावरणके विशेष क्षयोपञमसे वृद्धिको प्राप्त निर्मल चार बुद्धियो (कोष्ठ, वीज, संभिन्न-श्रोतृ और पटानुसारी ) से परिपूर्ण, लोक, अलोक और जीवाजीवादि विविध विषयोंमें उत्पन्न हुए सदेहको नष्ट करनेके लिये श्रीवीर-

१ द व सुद्मुहुत्ते २ व सुहोदिए ३ द आदीइ यिमत्स ४ व पर्पण्णो ५ द व चदुमिट्टिदिसिम. ६ व चउउर.

विमले गोदमगोत्ते जादेणं 'इंद्रभूदिणामेण । चउवेदपारगेणं सिस्सेण' विसुद्धसीलेण ॥ ७८
भावसुद्रपज्ञयेहि परिणद्मियणा अवारसंगाणं । चोहसपुव्वाण तहा एक्क्सुहुत्तेण विरचणा विहिदो ॥ ७९
इय मूलतंतकत्ता सिरिवीरे। इंद्रभूदिविष्पवरो । उवतंते कत्तारो अणुतंते सेसबाइरिया ॥ ८०
णिण्णद्वरायदोसा महेसिणो 'दिव्वसुत्तकत्तारो । किं कारणं पभणिदा किहंदुं सुत्तस्स पामण्णं ॥ ८९
जो ण पमाणणयेहिं णिक्सवेवेणं णिरक्खदे अत्यं । तस्साजुत्तं जुत्तं जुत्तमजुत्तं च पिष्ठहादि ॥ ८२
णाणं होदि पमाणं णको वि णादुस्स हिद्यभावत्थो । णिक्सेको वि उवाक्षो जुत्तीए अत्थपित्रगृणं ॥ ८३
इय णायं अवहारिय आह्रियपरंपरागदं मणसा । पुन्वाह्रियाआराणुसरणकं तिरयणणिमित्तं ॥ ८४
मंगलपहुदिन्छक्कं वक्खाणिय विविह्रगंथजुत्तीहिं । जिणवरसुह्रणिक्कंतं गणहरदेवेहिं गथितपदमालं ॥ ८५
सासद्रपदमावण्णं पवाहरूवत्त्रणेण दोसेहिं । णिस्सेसेहिं विसुक्कं आह्रियअणुक्कमाआदं ॥ ८६
भव्वज्ञणाणंदयरं वोच्छामि अहं तिले।यपण्णित्तं । णिक्भरभित्तपसादिदवरगुरुचलणाणुभावेण ॥ ८७

भगवान्के चरण-मूलकी शरणमे आये हुए, निर्मल गौतम गोत्रमे उत्पन्न हुए, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इन चार वेदोंमें, अथवा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथवेवेद, इन चारो वेदोंमें पारंगत, विशुद्ध शीलके धारक, भावश्रुतरूप पर्यायसे नुद्धिकी परिपक्वताको प्राप्त, ऐसे इन्द्रभूतिनामक शिष्य अर्थात् गौतम गणधरद्वारा एक मुहूर्तमें बारह अंग और चौदह पूर्वोंकी रचना-रूपसे प्रथित किया गया ॥ ७६–७९॥

इसप्रकार श्रीवीरमगवान् मूलतंत्रकर्ता, ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ इन्द्रभूति गणधर उपतत्र-कर्ता, और शेप आचार्य अनुतंत्र-कर्ता हैं ॥ ८०॥

गणधरदेव राग-द्वेपसे रहित होते हुए द्रव्यश्रुतके कर्ता है, यह कथन यहां किस कारणसे किया गया है <sup>2</sup> सूत्रकी प्रमाणताका कथन करनेके लिये ॥ ८१ ॥

जो नय और प्रमाण तथा निक्षेपसे अर्थका निरीक्षण नहीं करता है, उसको अयुक्त पदार्थ युक्त और युक्त पदार्थ अयुक्त ही प्रतीन होता है ॥ ८२ ॥

सम्यग्ज्ञानको प्रमाण और ज्ञाताके हृदयके अभिप्रायको नय कहते है। निक्षेप उपायस्यरूप है। युक्तिसे अर्थका प्रतिप्रहण करना चाहिये॥ ८३॥

इसप्रकार आचार्यपरपरासे ज्ञात हुए न्यायको मनसे अवधारण करके पूर्व आचार्योके आचारका अनुसरण करना रत्नत्रयका कारण है ॥ ८४॥

विविध प्रथ और युक्तियोंसे मगलादि छह अर्थात् मगल, कारण, हेतु, प्रमाण, नाम और कर्ना, उनका व्याख्यान करके जिनेन्द्र भगवान् के मुखसे निकले हुए, गणधरदेवोंद्वारा पदोंकी, अर्थात् अव्ययस्यनागरप, मालामें गूथे गये, प्रवाहरूपसे शाश्वतपद अर्थात् अनन्तकालीनता को प्राप्त, सम्पूर्ण दोपोंसे गहिन, और आचार्यपरपरासे आये हुए तथा मन्यजनों को आनन्ददायक 'त्रिलोकप्रजिति' शासकों में अतिशय भक्तिद्वाग प्रमादित उत्कृष्ट गुरुके चरणोंके प्रभावसे कहना हूं ॥ ८५-८७॥

<sup>े</sup> व यदभृति २ व मिम्सेण ३ [परिणदमङ्णा य ]. ४ [विहिटा ]. ५ [द्व्यमुत्त<sup>०</sup>] ६ द व मागाः ७ व ण उ वि णातुसद्द्वियभावत्यो

सामण्णजगसरूवं तम्मि ठियं णारयाण छोयं च । भावण्णरितरियाणं वेतरजोइसियकप्पवासीणं ॥ ८८ सिद्धाणं छोगो त्ति य <sup>१</sup> अहियारे पयदिदृष्णवभेषु । तम्मि णिबद्धे जीवे पसिद्धवरवण्णणासिहिषु ॥ ८९ वोच्छामि <sup>३</sup>ळयळईषु भव्वजणाणंद्पसरसंजणणं<sup>३</sup> । जिणमुहकमलविणिग्गयतिलोयपण्णात्तिणामाषु ॥ ९० जगसेढिघणपमाणो लोयायासो सपंचदव्वरिदी<sup>४</sup> । एस अणंताणंतालोयायासस्स बहुमञ्झे ॥ ९१

#### ≝ १६ ख ख खं'।

जीवा पोग्गलधम्माधम्मा काला इमाणि दन्वाणि । सन्वं लोयायासं<sup>६</sup> काधूइय<sup>७</sup> पंच चिट्ठति<sup>८</sup> ॥ ९२ एत्तो सेढिस्स् घणप्पमाणाण णिण्णयरं परिभासा उच्चदे—

पल्लसमुद्दे उवमं अंगुलयं स्इपद्रघणणामं । जगसेढिलोयपद्रे। अ लोओ अटुप्पमाणाणि ॥ ९३

प० १ । सा० २ । सू० ३ । प्र० ४ । घ० ५ । ज० ६ । लोकप्र० ७ । लोय ८ ।

ववहारुद्दारुद्दा तियपल्ला पढमयम्मि संखाओ । विदिए दीवसमुद्दा तदिए मिजेदि कम्मठिदी ॥ ९४

सामान्य जगत्का स्वरूप, उसमे स्थित नारिकयोंका लोक, भवनवासी, मनुष्य, तिर्येच, व्यन्तर, ज्योतिषी, कल्पवासी और सिद्धोंका लोक, इस प्रकार प्रकृतमें उपलब्ध मेदरूप नौ अधिकारो, तथा उस उस लोकमें निबद्ध जीवोको, नयविशेषोंका आश्रय लेकर उत्कृष्ट वर्णनासे युक्त, भव्यजनोंको आनन्दके प्रसारका उत्पादक और जिनभगवान्के मुखरूपी कमलसे निकले हुए इस त्रिलोकप्रज्ञितनामक प्रथकेद्वारा कहता हू ॥ ८८-९०॥

अनन्तानन्त अलोकाकाशके बहुमध्यभागमें स्थित, जीवादि पाच द्रव्योंसे व्याप्त और जगश्रेणिके घनप्रमाण यह लोकाकाश है ॥ ९१॥

## = १६ ख ख ख ।

जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये पाची द्रन्य सम्पूर्ण लोकाकाशको न्याप्त कर स्थित हैं॥ ९२॥

अब यहासे आगे श्रेणिके घनप्रमाण लोकका निणय करनेके लिये परिभापाए अर्थात् पल्योपमादिका स्वरूप कहते है—

पन्योपम, सागरोपम, सूच्यगुल, प्रतरागुल, घनागुल, जर्मश्रेणि, लोकप्रँतर और लोर्क, ये आठ उपमाप्रमाणके भेद हैं॥ ९३॥

प. १। सा २। सू. ३। प्र. ४। च. ५। ज. ६। लोक प्र. ७। लो. ८॥

व्यवहारपल्य, उद्घारपल्य, और अद्घापल्य, ये पल्यके तीन भेद हैं। इनमे प्रथम पल्यसें सख्या, द्वितीयसे द्वीप-समुद्रादिक और तृतीयसे कर्मोंकी स्थितिका प्रमाण लगाया जाता है॥ ९४॥

१ व अहिआरो.२ व लय = नयविशेषम्, द वोच्छामि सयलईए. ३ व जणाणदए सरसं.४ [दन्विदिरो]. ५ द ख ख ख  $\times$  २.६ द व लोयायासो. ७ द. आउविह्विदिआधू इय ८ द व चरति.

खंदं सयलसमत्यं तस्स य अदं भणंति देसो ति । भद्धं च पदेसो भविभागी होदि परमाणू ॥ ९५ सत्येण 'सुतिक्खेणं छेतुं भेतुं च जं किरस्सकं । जलयणलादिहिं णासं ण एदि सो होदि परमाणू ॥ ९६ एक्स्सवण्णगंधं दो पासा सहकारणमसहं । खंदंतिरदं दृन्वं तं परमाणुं भणंति बुधा ॥ ९७ अंतादिमञ्झहीणं अपदेसं इंदिएहिं ण हु गेज्झं । जं दृन्वं भविभत्तं तं परमाणुं कहंति जिणा ॥ ९८ प्रंति गलंति जदो प्रणगलणिहि पोग्गला तेण । परमाणु च्चिय जादा हय दिहं दिहिवादाकि ॥ ९९ वण्णरसगंधफासे प्रणगलणाइ सन्वकालि । खंदं पिव कुणमाणा परमाणू पुग्गला तम्हा ॥ १०० भादेसमुत्तमुत्तो धातुचउक्कस्स कारणं जादो । सो णेओ परमाणू परिणामगुणो य खंदस्म ॥ १०० परमाणूहिं अणंताणंतिर्दं बहुविहेहि दन्वेहिं । उवसण्णासण्णो ति य सो खंदो होदि णामेण ॥ १०२

सत्रप्रकारसे समर्थ, अर्थात् सर्वांशपूर्ण स्कंध कहलाता है । उसके अर्धभागको देश और अधिके आधे भागको प्रदेश कहते हैं। स्कधके अविभागी अर्थात् जिसके और त्रिभाग न होसकें ऐसे अंशको परमाणु कहते हैं॥ ९५॥

जो अत्यन्त तीक्ष्ण शस्त्रसे भी छेदा या भेदा नहीं जा सकता, तथा जल और अग्नि आदिके द्वारा नाशको भी प्राप्त नहीं होता, वह परमाणु हैं ॥ ९६॥

जिसमें पांच रसोंमेंसे एक रस, पाच वणोंमेंसे एक वर्ण, दो गंधोंमेंसे एक गध, और रिनग्ध-रूक्षमेसे एक तथा शीत-उष्णमेंसे एक ऐसे दो स्पर्श, इसप्रकार कुल पांच गुण हों, और जो स्वय शब्दरूप न होकर भी शब्दका कारण हो एवं स्कन्धके अन्तर्गत हो, ऐसे द्रव्यको पण्डित जन परमाणु कहते हैं ॥ ९७॥

जो द्रव्य अन्त, आदि एवं मध्यसे विहीन हो, प्रदेशोंसे रहित अर्थात् एक प्रदेशी हो, इन्द्रियद्वारा प्रहण नहीं किया जासकता हो और विभागरहित हो, उसे जिन भगवान् परमाणु कहने है। ९८॥

क्योंकि स्कन्धोंके समान परमाणु भी पूरते हैं, और गलते हैं, इसीलिये पूरण-गलन क्रियाओंके रहनेसे वे भी पुदल के अतर्गत है, ऐसा दृष्टिवाद अगमें निर्दिष्ट है ॥ ९९ ॥

परमाणु स्कन्धकी तरह सब कालमें वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श, इन गुणोंमें पूरण-गलन को किया करते हैं, इसल्ये वे पुद्गल ही हैं ॥ १००॥

जो नयित्रशेषकी अपेक्षा कथित् मूर्त व कथित् अमृर्त है, चार धातुरूप स्कन्धका कारण है, और परिणमनस्त्रभात्री है, उसे परमाणु जानना चाहिये॥ १०१॥

नानाप्रकारके अनन्तानन्त परमाणु-द्रव्योसे उत्रसन्नासन नामसे प्रसिद्ध एक स्कथ उपन होता है ॥ १०२ ॥

१ व रिनिस्तेष य च्छेतु च व किरस्सका. २ द व सा ३ तस्स. ४ पद्मा. ८५

उवसण्णासण्णो वि य गुणिदो अट्ठेहि होदि णामेण । सण्णासण्णो त्ति तदो दु इदि खंधो पमाण्टुं ॥ १०३ अट्ठेट्ठे गुणिदेहिं सण्णासण्णोहिं होदि तुढिरेणू । तित्तियमेत्तहदेहिं तुढिरेणूहिं पि तसरेणू ॥ १०४ तसरेणू रथरेणू उत्तमभोगावणीए वालग्ग । मिन्झिमभोगिखिदीए वालं पि जहण्णभोगिखिदिवालं ॥ १०५ कम्ममहीए वालं लिक्खं ज्वं जवं च अंगुलयं । इगिउत्तरा य भणिदा पुन्वेहिं अट्ठगुणिदेहिं ॥ १०६ तिवियप्पमंगुलं तं उच्छेहपमाणअप्पअंगुलय । परिभासाणिप्पण्णं होदि हु उदिसेहस्चिअंगुलयं ॥ १०७ तं चिय पंच सयाइं अवसप्पिणपढमभरहचिक्स । अंगुलं एकं चेव य तं तु पमाणंगुलं णाम ॥ १०८ जिस्स जिस्स काले भरहेरावदमहीसुँ जे मणुवा । तिस्स तिस्स ताणं अंगुलमादंगुलं णाम ॥ १०९ वैस्सेहअंगुलेणं सुराण णरितिरियणारयाणं च । उस्सेहंगुलमाणं चडदेविणिकेदणयराणिं ॥ ११० दिविदिसेलाणं वेदीण णदीण कुंडजगदीणं । वस्साणं च पमाणं होदि पमाणंगुलेणव ॥ १११ मिगारकलसदप्पावेणुपदहजुगाण सयणसगदाणं । इज्जाणपहुदियाणं संखा आदंगुलं णेया ॥ ११३ चामरदुंदुहिपीढच्छत्ताण णरिणवासणगराणं । उज्जाणपहुदियाणं संखा आदंगुलं णेया ॥ ११३

उवसन्नासन्नको भी आठसे गुणित करनेपर सन्नासन्न नामका स्कंध होता है अर्थात् आठ उवसन्नासन्नोंका एक सन्नासन्न नामका स्कंध होता है। आठसे गुणित सन्नासन्नों अर्थात् आठ सन्नासन्नोंसे एक त्रुटिरेणु, और इतने ही [आठ] त्रुटिरेणुओंसे एक त्रसरेणु होता है। इसप्रकार पूर्वपूर्व स्कन्धोसे आठ आठ गुणे क्रमशः रथरेणु, उत्तम भोगभूमिका बालाप्र, मध्यमभोगभूमिका वालाप्र, जधन्यभोगभूमिका बालाप्र, कर्मभूमिका बालाप्र, लीख, जूं, जौ और अगुल, ये उत्तरोत्तर स्कध कहे गये हैं॥ १०३–१०६॥

अगुल तीन प्रकारका है— उत्सेधागुल, प्रमाणागुल और आत्मागुल । इनमेंसे जो अंगुल उपर्युक्त परिभाषासे सिद्ध किया गया है, वह उत्सेध सूच्यंगुल है ॥ १०७॥

पाचसौ उत्सेधागुलप्रमाण अवसर्पिणी कालके प्रथम भरत चक्रवर्तीका एक अंगुल होता है, और इसीका नाम प्रमाणांगुल है ॥ १०८॥

जिस जिस कालमें भरत और ऐरावत क्षेत्रमें जो जो मनुष्य हुआ करते हैं, उस उस कालमें उन्हीं मनुष्योंके अगुलका नाम आत्मांगुल है ॥ १०९॥

उत्सेघागुलसे देव, मनुष्य, तिर्यंच एव नारिक्योंके शरीरकी ऊचाईका प्रमाण, और चारों प्रकारके देवोंके निवासस्थान व नगरादिका प्रमाण जाना जाता है ॥ ११०॥

द्वीप, समुद्र, कुलाचल, वेदी, नदी, कुड या सरोवर जगती और भरतादिक क्षेत्र इन सबका प्रमाण प्रमाणागुलसे ही हुआ करता है ॥ १११ ॥

झारी, कलश, दर्पण, वेणु, भेरी, युग, शय्या, शकट (गाड़ी), हल, मूसल, शिक्त, तोमर, सिंहासन, वाण, नालि, अक्ष, चामर, दुदुभि, पीठ, छत्र, मनुष्योके निवासस्थान व नगर और उद्यानादिकोंकी सख्या आत्मागुलसे समझना चाहिये॥ ११२–११३॥

१ [अगुलमेक ] २ व भहीस. ३ व उस्सेहअगुलो णं. ४ व णिकेदणणयराणि ५ द व वसाण. ६ [ सगडाणं ]

छाहें अंगुलेहि वादो बेबादेहिं विहत्थिणामा य । दोण्णि विहत्थी हत्थो बेहत्थेहिं हवे रिक्कृ ॥ ११४ बेरिक्कृहिं दंडो दंडसमा जुगधणूणि मुसलं वा । तस्स तहा णाली वा दोदंडसहस्सयं कोसं ॥ ११५ चडकोसेहिं जोयण तं चिय वित्थारगत्तसमवद्टं । तित्तयमेत्तं घणफलमाणेज्जं करणकुसलेहिं ॥ ११६ समबद्दवासवर्गे दहगुणिदे करणिपरिधझो होदि । वित्थारतुरिमभागे परिधिहदे तस्स खेत्तफलं ॥ ११७ उणवीसजोयणेसुं चडवीसेहिं तहाबहरिदेसु । तिविहवियप्पे पहे घणखेत्तफला हु पत्तेकं ॥ ११८

<del>१</del>८ ।

उत्तमभोगिखदीए उप्पण्णिवजुगलरोमकोडीको । एकादिसत्तदिवसाविहिम्म च्छेत्एण संगिहयं ॥ ११९ अइवदेहि तेहिं रोमगोहिं णिरंतरं पढमं । अच्चंत णिवदूण भरियन्व जाव भूमिसमं ॥ १२० दंढपमाणंगुलए उस्सेहंगुल जवं च जूवं च । लिक्खं तह कादूणं वालगं कम्मभूमीए ॥ १२१ 'अवरंमिक्झमउत्तमभोगिखदीणं च वालभगाहं । <sup>६</sup>एक्केक्समुद्वणहदरोमा ववहारपल्लस्स ॥ १२२

छह अगुलोका पाद, दो पादोंका वितस्ति, दो वितस्तियोंका हाथ, दो हाथोंका रिक्क् दो रिक्क्ओंका दण्ड, दण्डके बराबर अर्थात् चार हाथप्रमाण ही धनुष, मूसल, तथा नाली, और दो हजार दण्ड या धनुषका एक क्रोश होता है ॥ ११४–११५॥

' चार क्रोशका एक योजन होता है। उतने ही अर्थात् एक योजन विस्तार वाले गोल गड्डेका गणितशास्त्रमें निपुण पुरुषोको घनफल ले आना चाहिये॥ ११६॥

समान गोलक्षेत्रके व्यासके वर्गको दशसे गुणा करके जो गुणनफल प्राप्त हो उसका वर्गमूल निकालनेपर परिधिका प्रमाण निकलता है। तथा विस्तार अर्थात् व्यासके चौथे भागसे परिधिको गुणा करनेपर उसका क्षेत्रफल निकलता है। ११७॥

तथा उन्नीस योजनोंको चौबीसस विभक्त करनेपर तीन प्रकारके पल्योंमेसे प्रत्येकका घन क्षेत्रफल होता है ॥ ११८॥

उत्तम भोगभूमिमें एक दिनसे लेकर सात दिनतकके उत्पन्न हुए मैढेके करोडो रोमांक अविभागी खण्ड करके उन खण्डित रोमाग्रोंसे उस एक योजन विस्तारवाले प्रथम पल्यको (गड्ढेको) र पृथिवीके वरावर अत्यन्त सघन भरना चाहिये ॥ ११९–१२०॥

ऊपर जो र् १ प्रमाण घनफल आया है उसके दण्ड करके प्रमाणागुल कर लेना चाहिये। पुनः प्रमाणागुलोंके उत्सेधांगुल करना चाहिये। पुन जौ, जू, लीख, कर्मभूमिके वालाप्र, जधन्य भोगभूमिके वालाप्र, मध्यम भोगभूमिके बालाप्र, उत्तम भोगभूमिके बालाप्र, इनकी अपेक्षा प्रत्येकको आठके घनसे गुणा करनेपर व्यवहारपल्यके रोमोंकी सख्या निकल आती है ॥१२१-१२२॥

१ द् युगधणुणि २ व वित्थारं. ३ [ घणखेत्तफल ]. ४ व पत्तेका. ५ व अवरमिकामं, ६ द एकिकां.

<sup>र्</sup>अट्टरसं अंताणे<sup>३</sup> सुण्णाणिं दोणवेकदोएका<sup>४</sup> । पणणवचउक्सत्ता सगसत्ता **एक**तियसुण्णा ॥ १२३ दोअट्टसुण्णतिअणहतियच्छदोणिणपणचउतिण्णि य<sup>४</sup> । <sup>६</sup>एकचउक्काणि ते अंक कमेण्<sup>४</sup> पहस्स ॥ १२४

४१३४५२६३०३०८२०३१७७७४९५१२१९२००००००००००००००।
एकेकं रोमग्गं वस्ससदे पेलिदिन्हि सो पहो । रित्तो होदि स कालो उद्धारणिमित्तववहारो ॥ १२५

ववहाररोमराप्तिं पत्तेक्वमसंखकोडिवस्साणं । समयसमं छेत्तूणं बिदिए पह्निम्हं भरिदिम्हं ॥ १२६ समयं पिंड एक्केंकें वालग्गं पेलिदिम्हं सो पह्नों । रित्तो होदि स कालो उद्धारं णाम पह्नं तु ॥ १२७ । उन्हारपह्नं ।

अन्तर्मे १८ शून्य, दो, नौ, एक, दो, एक, पांच, नौ, चार, सात, सात, सात, एक, तीन शून्य, दो, आठ, शून्य, तीन, शून्य, तीन, छह, दो, पांच, चार, तीन, एक, और चार, ये ऋमसे पल्यके अक हैं ॥ १२३–१२४ ॥

सौ सौ वर्पमें एक एक रोम-खण्डके निकालनेपर जितने समयमें वह गड्डा खाली हो, उतने कालको न्यवहारपल्योपम कहते हैं। वह न्यवहारपल्य उद्घारपल्यका निमित्त है। १२५॥

#### व्यवहारपल्य समाप्त हुआ।

व्यवहारपत्यकी रोमराशिमेंसे प्रत्येक रोमखण्डको, असंख्यात करोड़ वर्षोंके जितने समय हो उतने खण्ड करके, उनसे दूसरे पत्यको भरकर पुनः एक एक समयमें एक एक रोम-खण्डको निकाले। इस प्रकार जितने समयमें वह दूसरा पत्य खाली होजाय उतने कालको उद्धारपत्योपम समझना चाहिये॥ १२६-१२७॥

## उद्धारपल्य समाप्त हुआ ।

१ [पछं] २ द् अहरसंताणे ३ [अतेण]. ४ द् दोणविकः. ५ द् तियच्छचपदोण्णिपणचउण्णिति. ६ द ए एकः. ७ [अका कमेण]. ८ ब पहियक्षेकः.

एदेणं पहेणं दीवसमुद्दाण होदि परिमाणं । उद्धाररोमरासि <sup>र</sup>छेत्तूणमसंखवाससमयसमं ॥ १२८ पुन्वं व विरविदेणं तदियं अद्धारपह्यणिप्पत्ती । णारयतिरियणरसुराण<sup>र</sup> विण्णेया कम्मट्टिदी तम्हि ॥ १२९ । अद्धारपह्यं । एवं पह्यं समत्तं ।

एदाणं पहाणं दह्य्यमाणाउ कोडिकोडीओ । सागरउवमस्स पुढं एक्स्स हवेज परिमाणं ॥ १३० । सागरोपमं समत्तं ।

भद्धारपञ्चछेदो तस्सासंखेयभागमेत्ते य । पञ्चधणंगुलयगिन्दमंत्रागिन्दयम्हि सूइजगसेदी ॥ १३१ सू. २ । जग.— ।

तं वग्गे पदरंगुलपदराइ घणे घणंगुलं लोगो । जगसेढीए सत्तमभागो रज्जू पभासंते ॥ १३२ ४ । = । ६ । ≡ ।

। एवं परिभासा गदा ।

इस उद्घारपत्यसे द्वीप और समुद्रोका प्रमाण जाना जाता है। उद्घारपत्यकी रोमराशिमेंसे प्रत्येक रोमखण्डके असख्यात वर्षोंके समयप्रमाण खण्ड करके तीसरे गड्ढेके भरनेपर और पिहलेके समान एक एक समयमे एक एक रोमखण्डको निकालनेपर जितने समयमे वह गड़ा रिक्त हो जाय उतने कालको अद्धापल्योपम कहते है। इस अद्धा पल्यसे नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देवोंकी आयु तथा कर्मोंकी स्थितिका प्रमाण जानना चाहिये॥ १२८-१२९॥

उद्धारपल्य समाप्त हुआ । इस प्रकार पत्य समाप्त हुआ ।

इन दशकोड़ाकोड़ी पल्योका जितना प्रमाण हो उतना पृथक् पृथक् एक सागरोपमका प्रमाण होता है। अर्थात् दश कोडाकोड़ी व्यवहार पल्योंका. एक व्यवहारसागरोपम, दश कोडा-कोडी उद्घारपल्योंका एक उद्घारसागरोपम और दश कोडाकोड़ी अद्घापल्योंका एक अद्घासागरोपम होता है।। १३०॥

सागरोपम समाप्त हुआ।

अद्वापल्यके जितने अर्घच्छेद हो, उतनी जगह पल्यको रखकर परस्परमे गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसे सूच्यगुल, और अद्वापल्यकी अर्धच्छेद राशिके असख्यात वें भागप्रमाण धना-गुलको रखकर उनके परस्पर गुणाकरनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसे जमश्रेणी कहते हैं ॥१३१॥

जगश्रे.— स्. अ. २

उपर्युक्त सूच्यङ्गुलका वर्ग करनेपर प्रतरागुल और जगश्रेणी का वर्ग करनेपर जगप्रतर होता है। इसी प्रकार सूच्यगुलका घन करनेपर घनागुल और जगश्रेणीका घन करनेपर लोकका प्रमाण होता है। जगश्रेणीके सातवें भाग प्रमाण राज्का प्रमाण कहा जाता है॥ १३२॥

> प्र अ. ४, ज. प्र.=, घ. अ. ६, घ. लो. ≡ । इसप्रकार परिभाषा समाप्त हुई।

१ द छेत्रूण मंख । २ द णराणे स्राण

आदिणिहणण हीणो पगदिसरूवेण एस संजादो । जीवाजीवसिमद्धो सन्वण्हावलोहसो हो छो ॥ १३३ धम्माधम्मणिबद्धा गदिरगैदी जीवपोग्गलाणं च । जेतियमेत्ताआसे लोयाआसो स णादन्वो ॥ १३४ लोयायासट्टाणं सयंपहाणं सदन्वछक्दं हु । सन्वमलोयायासं तं सन्वासं हवे णियमा ॥ १३५ स्वलो एस य लोसो णिप्पण्णो सेढिविंद्माणेण । तिविर्यप्पो णादन्वो हेट्टिममन्झिलउहुमेण्ण ॥ १३६ हेट्टिमलोयायारो वेत्तासणसण्णिहो सहावेण । मन्झिमलोयायारो उन्भियमुरअद्धसारिन्छो ॥ १३७

 $\nabla \quad \Delta$ 

उवरिमलोयाझारो उव्भियमुरवेण होइ सरिसत्तो। सठाणो एदाणं लोयाणं एण्हि साहेसि ॥ १३८

संदिही-बादरं। =

तंमज्झे मुहमेक मूमि जहा होदि सत्त रज्जूवो। तह छिंदिदम्मि मज्झे हेट्टिमलोयस्य भायारो ॥ १३९ दोपक्खखेत्तमेत्तं उर्बेलयंतं पुण टुवेटूणं । विवरीदेणं मेलिदे वासुच्छेहा सत्त रज्जूओ ॥ १४०

सर्वज्ञ भगवान्से अवलोकित यह लोक आदि और अन्तसे रहित अर्थात् अनाद्यनन्त है, स्वभावसे ही उत्पन्न हुआ है, और जीव एवं अजीव द्रव्योंसे व्याप्त है। १३३॥

जितने आकाशमें धर्म और अधर्म द्रव्यके निमित्तसे होनेवाली जीव और पुद्रलोंकी गति एवं स्थिति हो, उसे लोकाकाश समझना चाहिये॥ १३४॥

छह द्रव्योंसे सहित यह लोकाकाशस्थान निश्वय ही स्वयंप्रधान है। इसकी सब दिशाओं में नियमसे सब अलोकाकाश स्थित है॥ १३५॥

श्रेणीवृंदके मानसे अर्थात् जगश्रेणीके घनप्रमाणसे निष्पन्न हुआ यह सम्पूर्ण लोक अधोलोक, मध्यलोक और उर्ध्वलोकके भेदसे तीन प्रकारका है ॥ १३६॥

इनमेसे अघोलोकका आकार स्वभावसे वेत्रासनके सदश, और मध्यलोकका आकार खड़े किए हुए आधे मृदगके ऊर्घ्वभागके समान है ॥ १३७॥

जर्वलोकका आकार खंडे किये हुए मृदगके सदृश है। अब इन तीनों लोकोंके आकारको कहते हैं ॥ १३८॥

उस सम्पूर्ण लोकके बीचमेंसे जिसप्रकार मुख एक राजु और भूमि सात राजु हो, इस-प्रकार मध्यमें छेटनेपर अथोलोकका आकार होता है ॥ १३९॥

दोनों ओर फैले हुए क्षेत्रको उठाकर अलग रखदे, फिर विपरीतक्रमसे मिलानेपर विस्तार और उत्सेघ सात सात राजु होता है ॥ १४०॥

१ द सन्वणहावअववो, व सन्वणहावलोयवो. २ द व गदिरागदि. ३ द व मेचाआसो. ४ व तं संवास. ५ द तिन्वियम्पो. ६ ट उच्चलयत

मञ्झान्हि पंच रज्जू कमसो देहीवरिन्हि इगि रज्जू। सग रज्जू उच्छेही दोटि जहा तह य छेनूणं॥ १४१ हेट्टोवरिदं मेलिदखेत्तायारं तु चरिमलोयस्स । एदे पुन्विलस्स य खेतावरि ठावए पयदं॥ १४२ उद्यियदिवड्डमुरैत्वधनोवमाणो य तस्स आयारो । एकपदे सगवहलो चोहसरज्जूदवो तस्स ॥ १४३ तस्म य एकन्हि टए वासो पुन्वावरेण भूमिमुद्दे । सत्तेक्पचएका रज्ज्वो मज्झहाणिचय ॥ १४४ खेरसंठियचडखंडं सरिसट्टाणं आई घेत्रणं । तमणुज्झोभयपक्खे विवरीयकमेण मेलिज्जो ॥ १४५ पुर्वैजिय अवसेसे खेते गहिऊण पदरप्रिमाणं। पुन्वं पिव कादूणं वहलं वहलम्मि मेलिजो ॥१४६ एवमवसेसखेत्तं जाव समप्पेटि ताव घेत्तव्वं । एक्केक्कपट्रमाणं एक्केक्कपट्रसवहरूणं ॥ १४७ पुदेण पयारेणं णिप्पणात्तिलोयखेत्तदीहृतं । वासउदयं भणामो णिस्संदं दिहिवादादो ॥ १४८ सेंडिपमाणायामं भागेसु दक्तिखणुत्तरेसु पुढं। पुन्वावरेसु वासं भूमिमुहे सत्त येकपंचेका॥ १४९ -1-1-1-1-41-41-1

जिस प्रकार मध्यमें पाच राजु, नीचे और ऊपर ऋमसे एक राजु और उंचाई सात राजु हो, इसप्रकार खण्डित करनेपर नीचे और ऊपर मिले हुए क्षेत्रका आकार अन्तिम लोक अर्थात् ऊर्घ्वलोकका आकार होता है। इसको पूर्वोक्त क्षेत्र अर्थात् अधोलोकके ऊपर रखनेपर प्रकृतमें खंडे किये हुए घ्वजयुक्त डेट मृदगके सदश उस सम्पूर्ण लोकका आकार होता है। इसको एकत्र करनेपर उस लोकका वाहल्य सात राजु और उचाई चौदह राजु होती है ॥ १४१-१४३ ॥

इस लोककी भूमि और मुखका व्यास पूर्व-पश्चिमकी अपेक्षा एक ओर ऋमशः सात, एक, पाच और एक राजुमात्र है, तथा मध्यमें हानि-वृद्धि है ॥ १४४॥

आकाशमें स्थित चारों सदश आकारवाले खण्डोंको ग्रहण करके उन्हें विचारपूर्वक उभय पक्षमें विपरीत ऋमसे मिलाना चाहिये। इसीप्रकार अवशेष क्षेत्रोको प्रहण करके और पूर्वके समान ही प्रतरप्रमाण करके वाहल्यको वाहल्यमें मिलादे । इस क्रमसे जवतक अवशिष्ट क्षेत्र समाप्त न हो जाय, तत्रतक एक एक प्रदेश बाहल्यरूप एक एक प्रतरप्रमाणको प्रहण करना चाहिये ॥ १४५-१४७ ॥

इसप्रकारसे सिद्ध हुए त्रिलोकरूप क्षेत्रकी मुटाई, चौडाई और उंचाईका हम वैसा ही वर्णन करते हैं जैसा कि दृष्टिवाद अगसे निकला है ॥ १४८ ॥

दक्षिण और उत्तर भागमें लोकका आयाम जगश्रेणीप्रमाण अर्थात् सात राजु है, पूर्व और पश्चिम भागमें भूमि तथा मुखका न्यास क्रमसे सात, एक, पांच और एक राजु है। तात्पर्य यह है कि लोककी मुटाई सर्वत्र सात राजु है, और विस्तार क्रमशः अधोलोकके नीचे सात राजु, मध्यलोकमें एक राजु, ब्रह्मस्वर्गपर पांच राजु और लोकके अन्तमें एक राजु है ॥ १४९॥

राजु. ७ ७ १। ५। १

१ द उन्मियदिवहूमुरवद्ध. २ द व सन्वहलो. ३ व अइ. ४ [ एवं चिय]. ५ द व समं पेरि. ६ द व णिस्सदं

चोइसरञ्जुपमाणो उच्छेहो होदि सयललोगस्स । अद्मुरज्जस्सुदवो समैग्गमुरवोदयसरिच्छो ॥ १५० १४। – । – ।

हेट्टिममज्झिमउवरिमलोउच्छेहो कमेण रज्जूवो । सत्त य जोयणलक्खं जोयणलक्ख्णसगरज्जू ॥ १५१ ७ । जो. १००००० । ७ रिण जो. १००००० ।

इह रयणसक्तरावालुपंकधूमतममहातमादिपहा । मुरवद्धिम महीओ सत्त चिय रज्जुअन्तरिया ॥ १५२ विम्मावंसामेघाअंजणरिट्टाणउडभमघवीओ । माधिवया इय ताणं पुढवीण गोत्तणोमाणि ॥ १५३ मिक्सिमजगस्स हेट्टिमभागादो णिग्गदो पढमरज्जू । सकैरपहपुढवीए हेट्टिमभागिम णिट्टादि ॥ १५४

- 91

तत्तो दोइदरज्जू वाळुवपहहेट्टि समप्पेदि । तह य तह्जा रज्जू पकपहहेट्टस्स भागिम ॥ १५५

- 21 - 31

सम्पूर्ण लोककी उचाई चौदह राजुप्रमाण है। अर्ध मृदगकी उचाई सम्पूर्ण मृदगकी उचाईके सदश है अर्थात् अर्ध मृदंगसदश अधोलोक जैसे सात राजु ऊचा है, उसीप्रकार पूर्ण मृदंगके सदश ऊर्घ्वलोक भी सातही राजु ऊचा है॥ १५०॥

ऋमसे अधोलोककी उचाई सात राजु, मध्यलोककी उचाई एक लाख योजन और ऊर्घ्वलोककी ऊचाई एक लाख योजन कम सात राजु है ॥ १५१॥

अ. लो. ७ रा.। म. लो. १००००० यो.। ऊ. लो. रा ७ ऋण १००००० यो.।

इन तीनों लोकोंमेंसे अर्धमृदगाकार अधोलोकमें रत्नप्रभा, शर्कराप्रभा, बालुप्रभा, पक्रप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा, और महातमःप्रभा, ये सात पृथिविया एक एक राजुके अन्तरालसे हैं॥ १५२॥

विशेषार्थ—ऊपर प्रत्येक पृथिवीके मध्यका अन्तर जो एक राजु कहा है, वह सामान्य कथन है। विशेषरूपसे विचार करनेपर पहली और दूसरी पृथिवीकी मुटाई एक राजुमे शामिल है, अतएव इन दोनों पृथिवीयोंका अन्तर दो लाख बारह हजार योजन कम एक राजु होगा। इसी-प्रकार आगे भी पृथिवियोकी मुटाई प्रत्येक राजुमें शामिल है, अतएव मुटाईका जहा जितना प्रमाण है, उतना उतना कम एक राजु वहा अन्तर जानना चाहिये।

धर्मा, वशा, मेघा, अजना, अरिष्टा, मघवी, और माघवी, ये इन उपर्युक्त पृथिवियोंके गोत्र-नाम है ॥ १५३॥

मध्यलोकके अधोभागसे प्रारम्भ होकर पहिला राजु शर्कराप्रभा पृथिवीके अधोभागमें समाप्त होता है ॥ १५४॥

रा १.

इसके आगे दूसरा राजु प्रारम्भ होकर बालुकाप्रभाके अबोभागमें समाप्त होता है, तथा तीसरा राजु पकप्रभाके अधोभागमें समाप्त होता है ॥ १५५॥

रा. २ । ३ ।

१ व सामग्ग. २ व गात. ३ द घ सकरसेह.

धूमपहाए हेहिमसागिम समप्पदे तुरियरञ्जू । नह पंचिमया रञ्जू तमप्पहाहेहिमपएसे ॥ १५६ – ४। – ४।

महतमहेट्टिमयंते छेट्टी हि समप्पदे रञ्जू । तत्तो सत्तमरञ्जू लोयस्स तलम्मि णिट्टादि ॥ १५७ - ६। 🛫 ७।

मिंडिसमजगस्त उवरिमभागादु दिवड्ढ्ररञ्जुपरिमाणं । इगिजोयणलक्त्रुणं सोहम्मविमाणघयद्रदे ॥ १५८ ह्य । रि. यो. १०००००।

वचित दिवहुरज्जू माहिदसणक्कुमारउवरिम्मि । णिहादि सदरज्जू वंभुत्तरं हुमागिमा ॥ १५९

इस्ट १ दुरु।

अवसादि अटरञ्जू काविट्ठस्सोवरिट्ठभागिमा। स चिय महसुक्कोवरि सहसारोवरि भ म चेय॥ १६०

तत्तो च अङ्गरञ्जू आणद्कप्पस्स उवरिमपपुसे । स च नारणस्स कप्पन्स वविरमभागिमा गेविजा ॥ १६१

इसके अनन्तर चौथा राजु घूमप्रभाके अधोभागमें और पांचवां राजु तमःप्रभाके अधोभागमें समाप्त होता है ॥ १५६॥

#### रा. १।५।

पूर्वोक्त ऋमसे छठवां राजु महातम,प्रभाके अन्तर्मे समाप्त होता है, और इसके आगे सातवां राजु लोकके तलमागर्मे समाप्त होता है ॥ १५७॥

## रा. ६।७।

मध्यलोकके उपरी भागसे सौधर्म विमानके ध्वजदण्डतक एक लाख योजन कम डेड राजुप्रमाण उंचाई है ॥ १५८॥

रा. १३ ऋण--१००००० यो.।

इसके आगे डेड़ राज़ माहेन्द्र और सानकुमार स्वर्गके ऊपरी भागमें समाप्त होना है। अनन्तर आधा राज़ ब्रह्मोत्तर स्वर्गके ऊपरी भागमें पूर्ण होना है।। १५९॥

# रा. $\{\frac{3}{5} | \frac{3}{5} \}$

इसके पश्चात् आधा राजु कापिष्टके ऊपरी भागमें, आधा राजु महागुक्रके ऊपरी भागमें, और आवा राजु सहस्रारके ऊपरी भागमें समाप्त होना है ॥ १६०॥

# रा. है। है। है।

इसके अनन्तर अर्घ राजु आनत स्वर्गके कपरी भागमें और अर्घ राजु आरण स्वर्गके कपरी

१ व छट्टीहि. २ व लखोन. ३ द व १४ ३। १४ ३। ४ व अट्टुरज्जूबनुत्तरं, ५ द व रूपं सो ६ व नेवरं वत्ते। उवरिमभागे णवाणुत्तरको,होंति एकरज्जूवो । एवं उवरिमलोए रज्जुविभागो समुद्दिहं ॥ १६२

णियणियचरिमिंदयधयदंडरगं कप्पभूमिअवसाणं । कप्पादीदमहीए विच्छेदो लोयविच्छेदो ॥ १६६ सेढीए सत्तंसो हेट्टिमलोयस्स होदि सुद्दवासो । भूमीवासो सेढीमेत्ताअवसीणउच्छेहो ॥ १६४

मुहभूमिसमासमिद्धिय गुणिदं पुण तह् य वेदेण । घणघणिदं णादध्वं वेत्तासणसिण्णिए खेते ॥ १६५ हेट्डिमलोए लोओ चडगुणिसगिहदो विंदफलं । तस्सद्धे सयलजुगो दोगुणिदो सत्तपरिभागो ॥ १६६ इ ४ । इ २ ।

छेत्तूणं तसणाहिं अण्णत्थं ठाविदूण विंद्फलं । आणेज तप्पमाणं उणवण्णेहिं विभक्तलोयसमं ॥ १६७

भागमें पूर्ण होता है। बाद एक राज़की उचाईमें नौ प्रैवेयक, नौ अनुदिश और पांच अनुत्तर विमान हैं। इसप्रकार ऊर्घ्वलोकमें राज़का विभाग कहा गया है।। १६१-१६२।।

# रा. ३।३।१।

अपने अपने अन्तिम इन्द्रक विमानसम्बन्धी ध्वजदण्डके अग्रभागतक उन उन स्वर्गोका अन्त समझना चाहिये। और कल्पातीत भूमिका जो अन्त है वही लोकका भी अन्त है।। १६३॥

अधोलोकके मुखका विस्तार जगश्रेणीका सातवां भाग, भूमिका विस्तार जगश्रेणीप्रमाण, और अधोलोकके अन्ततक उचाई भी जगश्रेणीप्रमाण ही है ॥ १६४॥

### रा. १।७।७।

मुख और भूमिके योगको आधा करके पुनः उचाईसे गुणा करनेपर वेत्रासनसदृश लोक (अधोलोक) का क्षेत्र-फल जानना चाहिये॥ १६५॥

े लोकको चारसे गुणा करके उसमें सातका भाग देनेपर अधोलोकके घनफलका प्रमाण निकलता है, और सम्पूर्ण लोकको दोसे गुणा कर प्राप्त गुणनफलेंमें सातका भाग देनेपर अधोलोकसम्बधी आधे क्षेत्रका घनफल होता है ॥ १६६॥

> ३४३ × ४ - ७ = १९६ रा. अ. लो. का घ. फ ३४३ × २ ÷ ७ = ९८ रा. अई अ. लो. का घ. फ.

अधोलोकोंसे त्रसनालीको छेदकर और उसे अन्यत्र रखकर उसका घनफल निकालना चाहिये। इस घनफलका प्रमाण, लोकके प्रमाणमे उनचासका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना होता है॥ १६७॥

रा. ७ $\times$ १ $\times$ १=9 अ. लो. त्र. ना. का घ. फ. = ३४३  $\div$  ४९=७।

१ द मेत्रा अ उच्छेहो. २ द व समासमिद्य. ३ द सगिहदो य विंद. ४ व तस्सद्धे सलयजुदागो, द व सत्तपरिमाणो.

सगवीसगुणिदलोंको उणवण्णहिदो अ सेसखिदिसंखा । तसखित्ते सम्मिलिदे चउगुणिदो सगहिदो लोको ॥ १६८

मुरजायारं उद्गं खेत्तं छेत्तूण मेलिदं सयलं । पुग्वावरेण जायदि वेत्तासणसरिससंठाणं ॥ १६९ सेदीए सत्तमभागो उवरिमलोयस्स होदि मुहवासो । पणगुणिदो तब्भूमी उस्सेहो तस्य इगिसेढी ॥ १७०

तियगुणिदो सत्तिहिदो उवरिमलोयस्स घणफलं लोबो । तस्सदे खेत्तफलं तिउणो चोहसिहदो लोबो ॥ १७१

डेल्एंग तसैणालि अर्णेत्थं ठाविऊण विंदर्फेलं । आणेज्ञ तं पमाणं उणवण्णेहिं विभक्तलेग्यसमं ॥ १७२

लोकको सत्ताईससे गुणा कर उसमें उनचासका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना त्रस-नालीको छोड़ शेष अधोलोकका घनफल समझना चाहिये। और लोकप्रमाणको चारसे गुणा कर उसमें सातका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना त्रसनालीसे युक्त पूर्ण अवोलोकका घनफल समझना चाहिये॥ १६८॥

३४३ × २७ ÷ ४९ = १८९ त्रसनाली छोड रोप अ. लो. का घ. फ.

३४३ × ४ ÷ ७ = १९६ पूर्ण अ. लो का घनफल।

मृदगके आकार जो सम्पूर्ण ऊर्घ्वलोक है, उसे छेदकर मिला देनेपर पूर्व-पश्चिमसे वेत्रासनके सदश अधोलोकका आकार वन जाता है ॥ १६९॥

ऊर्च्वलोकके मुलका न्यास जगश्रेणीका सातवा भाग है, और इससे पाचगुणा (५ राजु) उसकी भूमिका न्यास, तथा उचाई एक जगश्रेणी है ॥ १७० ॥

## रा. १।५।७।

लोकको तीनसे गुणा करके उसमें सातका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना उध्वलोकका घनफल है, और लोकको तीनसे गुणा करके उसमें चौदहका भाग देनेपर लब्धराशिप्रमाण उर्ध्वलोक-सम्बन्धी आधे क्षेत्रका फल (घनफल) होता है ॥ १७१ ॥

> ३४३ × ३ - ७ = १४७ ऊ. हो घ. फ. ३४३ × ३ ÷ १४ = ७३ ई अई ऊ हो. घ फ.

कर्ष्वलोकसे त्रसनालीको छेदकर और उसे अलग रखकर उसका धनफल निकाले। इम धनफलका प्रमाण उनचामसे विभक्त लोकके वरावर होगा ॥ १७२ ॥

३४३ - ४९ = ७ अ. हो. त्र. ना घ फ.

१ ट 🚍 । 🚍 ४। २ टव. <sup>\*</sup>सठागा. ३ ट तम्सगालि ४ टव अण्णद. ५ ट बिंदु<sup>प्</sup>ठं

विंसिद्गुणिदो छोओ उणवण्णिहदो य सेसिखिदिसंखा । तसखेत्ते सिम्मिछिदे छोओ तिगुणो भ सत्तिहिदो ॥ १७३ इ. २० । 🍧 ३ ।

घणफलमुवरिमहेट्टिमलोयाणं मेलिदम्मि सिढिघणं । वित्थरैरहबोहत्थं वोच्छं णाणावियप्पे वि ॥ १७४ सेढियसत्तमभागो हेट्टिमलोयस्य होदि मुहवासो । भूवित्थारो सेढी सेढि ति य तस्स उच्छेहो ॥ १७५

<del>-1-1-1</del>

भूमिय मुहं विसोहिय उच्छेहिदं मुहाउ भूमीटो । सन्त्रेसु क्खेत्तेसुं पत्तेकं विद्वहाणीको ॥ १७६ तक्ख्यविद्विपमाणं णियणियउदयाहदं जङ्च्छाए । हीणन्मिहिए संते वासाणि हवंति भूमुहाहितो ॥ १७७ 🕫 ६। ३

लोकको बीससे गुणा करके उसमें उनचासका भाग देनेपर त्रसनालीको छोड़ बाकी ऊर्ध्व-लोकका घनफल निकल आता है। लोकको तिगुणा कर उसमें सातका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना त्रसनालीयुक्त पूर्ण ऊर्ध्वलोकका घनफल है।। १७३॥

३४३ × २० - ४९ = १४० त्रम़नालीसे रहित ऊ. लो. का घ फ.

३४३ × ३ - ७ = १४७ त्रसनालीयुक्त ऊ. लो. का घनफल.

ऊर्ध्व और अधोलोकके घनफलको मिला देनेपर वह श्रेणीके घनप्रमाण ( लोक ) होता है। अब विस्तारमें अनुराग रखनेवाले शिष्योंको समझानेकेलिये अनेक विकल्पोंद्वारा भी इसका कथन करता हू॥ १७४॥

ऊ. घ. १४७ + अ. घ. १९६ = ३४३ [ ७ × ७ × ७ = ३४३ श्रे. घ. ]

अधोलोकके मुखका न्यास श्रेणीका सातवा भाग अर्थात् एक राजु, और भूमिका विस्तार श्रेणीप्रमाण [ ৩ रा. ] है, तथा उसकी उचाई भी श्रेणीमात्र ही है ॥ १७५॥

# रा. १।७।७।

मूमिके प्रमाणमेंसे मुखका प्रमाण घटाकर शेषमें उंचाईके प्रमाणका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना, सब भूमियोंमेंसे प्रत्येक पृथिवीक्षेत्रकी, मुखकी अपेक्षा वृद्धि और भूमिकी अपेक्षा हानिका प्रमाण निकलता है ॥ १७६॥

 $9 - 8 \div 9 = \frac{5}{9}$  वृद्धि और हानि का प्रमाण ।

विवक्षित स्थानमें अपनी अपनी उचाईसे उस दृद्धि और क्षयके प्रमाणको [६] गुणा करके जो गुणनफल प्राप्त हो, उसको भूमिके प्रमाणमेंसे घटानेपर अथवा मुखके प्रमाणमें जोड देनेपर उक्त स्थानमें न्यासका प्रमाण निकलता है ॥ १७७॥

विशेपार्थ- कल्पना कीजिये कि यदि हमें भूमिकी अपेक्षा चतुर्थ स्थानके न्यासका प्रमाण निकालना है, तो हानिका प्रमाण जो छह बटे सात 🖫 है, उसे उक्त स्थानकी उचाईसे [३ रा.] गुणाकर प्राप्त हुए गुणन-फलको भूमिके प्रमाणमेसे घटा देना चाहिये। इस रीतिसे चतुर्थ स्थानका व्यास निकल आवेगा। इसीप्रकार मुखकी अपेक्षा चतुर्थ स्थानके व्यासको निकालनेके लिये वृद्धिके प्रमाण [ र् ] को उक्त स्थानकी उचाई [ ४ राजु ] से गुणा करके प्राप्त हुए गुणन-फलको मुखमें जोड देनेपर विवक्षित स्थानके व्यासका प्रमाण निकल आवेगा।

उदाहरण— र् × ३=१८; भू. १८० - १८८ = ३८१ भूमिकी अपेक्षा चतुर्थ स्थानका न्यास । र ४८=२४, २४ + मु. ८=३४ मुखकी अपेक्षा चतुर्थ स्थानका न्यास ।

श्रेणीमें उनचासका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसे ऋमसे आठ जगह रखकर ब्यासके निमित्त गुणा करनेकेलिये आदिमे गुणकार सात है। पुनः इसके आगे ऋमसे छह छह गुणकारकी वृद्धि होती गई है।। १७८॥

श्रेणीप्रमाण रा ७,  $\frac{6}{8}$  × ७;  $\frac{6}{8}$  × १३,  $\frac{6}{8}$  × १९;  $\frac{6}{8}$  × २५,  $\frac{6}{8}$  × ३१,  $\frac{6}{8}$  × ३७,  $\frac{6}{8}$  × ४३;  $\frac{6}{8}$  × ४९

सातके घन अर्थात् तीनसौ तेतालीससे माजित लोकको क्रमसे सात जगह रखकर अधोलोकके सात क्षेत्रोंमेसे प्रत्येक क्षेत्रके घनफलको निकालनेकेलिये आदिमे गुणकार दश और फिर इसके आगे क्रमसे छह छहकी वृद्धि होती गई है ॥ १७९॥

लो. प्र. ३४३; ३४३ – ७ $^3$  = १, १ × १०, १ × १६; १ × २२, १ × २८; १ × ३४; १ × ४०; १ × ४६.

विशेषार्थ— मुख और भूमिको जोडकर उसे आधा करनेपर प्राप्त हुए प्रमाणको विविधित क्षेत्रकी उचाई और मुटाईसे गुणा करनेपर विषम क्षेत्रका घनफल निकलता है। इस नियमके अनुसार उपर्युक्त सात पृथिवियोंका घन—फल निम्नप्रकार है—

१ व उणवणभजिदं २ द ठाणेण. ३ व वासद गुणआए

उदको हवेदि पुन्वावरेहि लोयंतउभयपासेसु । तिदुइगिरज्जुपवेसे सेढी दुतिभागतिदसेदीको ।। १८०



भुजपि भुजिमिलिद्दं विंदफलं वासमुद्यवेदहदं । एकाययत्तवाहू वासद्रहदा य वेदहदा ॥ १८१ वादालहरिदलोभो विंदफलं चोहसावहिदलोभो । तब्भंतरखेताणं पणहदलोभो दुदालहिदो ॥ १८२

> ≅ | ≅ | ≅ 4 | 82 98 82

एदं खेत्तपमाणं मेलिय सयलं पि दुगुणिदं काद्ं । मिक्सिमखेते मिलिदे चउगुणिदो सगिहदो ै लोभो ॥ १८३ इ ४। ३

पूर्व और पश्चिमसे लोकके अन्तके दोनों पार्श्वभागोंमें तीन, दो और एक राजु प्रवेश करनेपर उचाई क्रमसे एक जगश्रेणी, श्रेणीके तीन भागोंमेसे दो भाग, और श्रेणीके तीन भागोंमेंसे एक भागमात्र है। १८०॥

[१] मुजा और प्रतिभुजाको मिलाकर आधा करनेपर जो न्यास हो, उसे उंचाई और मुटाईसे गुणा करना चाहिये। ऐसा करनेसे त्रिकोण क्षेत्रका घनफल निकल आता है।

[२] एक लम्बे बाहुको न्यासके आधेसे गुणा करके पुनः मुटाईसे गुणा करनेपर एक लंबे बाहुयुक्त क्षेत्रके घनफलका प्रमाण आता है ॥ १८१ ॥

लोकमें व्यालीसका भाग देनेसे, चौदहका भाग देनेसे, और लोकको पांचसे गुणा करके उसमें न्यालीसका भाग देनेसे क्रमश. उन तीनों अभ्यन्तर क्षेत्रोंका घनफल निकलता है॥ १८२॥

३४३ — ४२ = ८६ प्र. अ. क्षेत्रका घ. फ., ३४३ — १४ = २४६ द्वि. अ. क्षेत्रका घ. फ., ३४३ × ५ – ४२ = ४०६ तृ. अ. क्षेत्रका घ. फ.।

इस समस्त घनफलको मिलाकर और उसे दुगुणा करके इसमें मध्यम क्षेत्रके घनफलको जोड़ देनेपर चारसे गुणित और सातसे भाजित लोकके वरावर सपूर्ण अधोलोकके घनफलका प्रमाण निकल आता है ॥ १८३ ॥

 $\zeta_{\xi}^{2} + 38\frac{1}{3} + 80\frac{1}{4} = 93\frac{1}{3}, 93\frac{1}{3} \times 3 = 189$ , 189 + 89 = 194 भ. लो. का घनफल, बराधर  $183 \times 8 + 91$ .

१ [ दुतिभागतिदियसेदीओ ]. २ द व चउगुणिदे सगिहदे. ३ व 🚆 ४। 🖁 । ७.

रञ्जस्स सत्तभागो तियछदुपंचेकवर्षसंगोहिं हटा । खुह्रयभुजाण रुंदा वंसादी थंभबाहिरए ॥ १८४ इ. ३१ इ. ६१ इ. २१ इ. ५१ इ. ५१ इ. ४१ इ. ४। इ. ७।

लोयंते रज्जुवणा पंच चिय अखभागसंजुत्ता । सत्तमखिदिपजंता सङ्काहज्जा हवंति फुढं ॥ १८५

उभयोसिं परिमाणं वाहिम्मि अवमंतरम्मि रज्ज्ञघणा । छट्टक्लिविदेपेरंता तेरस दोरूवपरिहत्ता ॥ १८६

बाहिरछन्भाएसुं अवणीदेसुं हवेदि अवसेसं । सतिभागछक्मेत्तं तं चिय अव्भंतरं खेतं ॥ १८७

क्षाहुट्ठं रज्जुवर्णं धूमपहाए समासमुद्दिटं । पंकाए चरिमंते इगिरज्जुवणा तिभागूणं ॥ १८८

राजुके सातवें भागको तीन, छह, दो, पाच, एक, चार और सातसे गुणा करनेपर वंशा आदिकमें स्तम्भोंके वाहिर छोटी भुजाओंके विस्तारका प्रमाण निकलता है ॥ १८४ ॥

डें; हैं; हैं; हैं; हैं; हैं सा.

लोकके अन्ततक अर्थ भाग सहित पांच घनराजु और सातवीं पृथिवीतक टाई घनराजुप्रमाण घनफल होता है ॥ १८५॥

 $\ddot{\psi} + \ddot{\psi} \div \mathbf{7} \times \mathbf{9} \times \mathbf{9} = \mathbf{3}^{\mathbf{3}}$  ਬਜरਾਗੁ;  $\ddot{\psi} + \ddot{\psi} \div \mathbf{7} \times \mathbf{9} = \mathbf{5}^{\mathbf{3}}$  ਬ. रा.

छठवीं पृथिवीतक वाह्य और आभ्यन्तर दोनों क्षेत्रोंका मिश्र घनफल दोसे विभक्त तेरह घनराजुप्रमाण है ॥ १८६॥

 $\xi + \xi - \chi \times \chi = \xi = \xi$   $\Xi$ .  $\xi$ 1.

ह्यां पृथिवीतक जो वाह्य क्षेत्रका घनफल एक वटे छह ( है ) घनराजु होता है, उसे उपर्युक्त दोनो क्षेत्रोंके जोड़रूप घनफल ( कि घ. रा. ) मेंसे घटा देनेपर शेष एक त्रिभाग ( है ) नहित हह घनराजुप्रमाण आम्यन्तर क्षेत्रका घनफल समझना चाहिये॥ १८७॥

 $\frac{1}{3}$  —  $\frac{2}{5} \times 0 = \frac{2}{5}$  घ. रा वाह्य क्षेत्रका घनफल;  $\frac{1}{5}$  —  $\frac{2}{5} = \frac{2}{5}$  घ. रा. अम्प-

धूमप्रभापर्यन्त घनफलका जोड साढे तीन घनराजु वतलाया गया है । और पंकप्रभाके अन्तिम भागतक एक त्रिभाग ( रे ) कम एक घनराजु प्रमाण घनफल है ॥ १८८॥

 $\frac{3}{3} + \frac{3}{3} - \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times 0 = \frac{2}{3}$  घ. रा. बाब क्षेत्रका धनफर।

१ द चडमगरि २ द च चाहिरछन्मासेमुं, ३ द व अवसेमु, ४ द व 🚍 🤏.

रज्जुघणा सत्त बिय छन्भागूणा चउत्थपुरवीए । अन्भंतरिम भागे खेत्तफलस्य प्यमाणिमदं ॥ १८९

रञ्ज्ञघणदं णवहदत्तदियैखिदीए दुइजभूमीए । होदि दिवड्काए दे। मेलिय दुगुणं घणे। कुजा ॥ १९०

दुगुणिदे ≡ ६३।

तेत्तीसब्भहियसयं सन्बच्छेताण<sup>९</sup> सन्बरज्जुयाण । ते ते सन्बे मिलिदा दोण्णि सया होति चडहीणा ॥ १९१

एकेकरञ्जमेत्ता उवरिमलोयस्स हॉति मुहवासा । हेट्टोवरि भूवासा पण रञ्जू सेढिअद्मुच्छेहो ॥१९२ ७।७।भू। ७५।५।

चतुर्थ पृथिवीपर्यन्त अभ्यन्तर भागमें घनफलका प्रमाण एक बटे छह ( ६ ) कम सात घनराजु है ॥ १८९॥

 $\frac{8}{5} + \frac{8}{5} - \frac{2}{5} \times \frac{2$ 

अर्ध ( ६ ) घनराजुको नौसे गुणा करनेपर जो गुणनफल प्राप्त हो, उतना तीसरी पृथिवी-पर्यन्त क्षेत्रके घनफलका प्रमाण है, और दूसरी पृथिवीपर्यन्त क्षेत्रका घनफल डेढ घनराजुप्रमाण है। इस सब घनफलको जोडकर दोनों तरफके घनफलको लानेकेलिये उसे दुगुणा करना चाहिये॥ १९०॥

$$\frac{6}{5} + \frac{3}{5} - \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} \times 0 = \frac{2}{5}$$
 घ. रा.,  $\frac{3}{5} - \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} \times 0 = \frac{3}{5}$  घ रा.

योग-  $^{\frac{1}{5}}$ ?  $+\frac{1}{5}$ +  $\frac{3}{5}$ +

उपर्युक्त घनफलको दुगुणा करनेपर दोनों (पूर्व-पश्चिम) तरफका कुल घनफल त्रेसठ घनराजुप्रमाण होता है। इसमें सब अर्थात् पूर्ण एक राजुप्रमाण विस्तारवाले समस्त (१९) क्षेत्रोंका घनफल जो एकसौ तेतीस घनराजु है, उसे जोड देनेपर चार कम दोसौ अर्थात् एकसौ छ्यानबै घनराजुप्रमाण कुल अधोलोकका घनफल होता है॥ १९१॥

ऊर्ध्वलोकके नीचे व ऊपर मुखका विस्तार एक एक राजु, भूमिका विस्तार पाच राजु, और उचाई ( मुखसे भूमितक ) जगश्रेणीके अर्द्धभाग अर्थात् साढे़ तीन राजुमात्र है ॥ १९२॥

ऊपर व नीचे मुख १, भूमि ५, उत्सेध- भूमिसे नीचे ३३; ऊपर ३३ राजु ।

१ ट व तदीय. २ व तेत्तीसन्भिह्यछेत्ताण द तेत्तीसन्भिह्यसय सयछेत्ताण

भूमीए मुहं सोहिय उच्छेहिहं मुहादु भूमीदो । खयवङ्कीण पमाणं अडरूवं मत्तपविहत्तं ॥ १९३

तक्लयबङ्किपमाणं णियणियउदयाहदं जङ्च्छाए । हीणव्महिए संते वासाणि हवंति भूमुहाहितो ॥ १९४ अहगुणिदेगसेढी उणवण्णहिदम्मि होदि जं लदं । स चेय विद्वहिहाणी उविरमलोयस्स वासाणं ॥ १९५ रज्जूए सत्तभागं दससु हाणेसु ठाविदूण तदो । सत्तीणवीसङ्गितीसपंचतीसेकृतीसिहं ॥१९६ सत्तीहियवीसेणं तेवीसिहं तहोणवीसेण । पण्णरस वि सत्तिहिं तिमा हदे उविर वासाणि ॥ १९७ रू. ७। रू. १९। रू.

भूमिमेंसे मुखके प्रमाणको घटाकर शेषमें उचाईका भाग देनेपर जो लब्ध आवे, उतना प्रत्येक राजुपर मुखकी अपेक्षा वृद्धि और भूमिकी अपेक्षा हानिका प्रमाण होता है। वह प्रमाण सातसे विभक्त आठ अंकमात्र अर्थात् आठ बटे सात होता है। १९३॥

भूमि ५, मुख १, ५-१= ४; ४ ÷ ६ म प्रत्येक राजुपर क्षय और वृद्धिका प्रमाण। उस क्षय और वृद्धिके प्रमाणको इच्छानुसार अपनी अपनी उंचाईसे गुणा करनेपर जो कुछ गुणनफल प्राप्त हो उसे भूमिमेंसे कम करने अथवा मुखमें जोड़ देनेपर विवक्षित स्थानमें न्यासका प्रमाण निकलता है ॥ १९४॥

उदाहरण—सनःकुमार-माहेन्द्र कल्पका विस्तार-

उंचाई राजु ३; ( $3 \times 6$ ) +  $8 = 3^8 = 8 = 8$  राजु । अथवा, भूमिसे कल्पकी नीचाई राजु  $\frac{2}{5}$ ; ५– ( $\frac{2}{5} \times 6$ ) =  $\frac{3}{5}$  = 8 = 8 राजु।

श्रेणीको आठसे गुणा करके उसमें उनंचासका भाग देनेपर जो लब्ध आवे, उतना ऊर्च्च लोकके न्यासकी दृद्धि और हानिका प्रमाण है ॥ १९५॥

७ × ८=५६; ५६ - ४९= ई क्ष. चू. का प्रमाण.

राजुके सातवें भागको क्रमसे दश स्थानोंमें रखकर उसको सात, उन्नीस, इकतीस, पैंतीस, इकतीस, सत्ताईस, तेईस, उन्नीस, पनद्रह और सातसे गुणा करनेपर ऊपरके क्षेत्रोंका न्यास निकलता है॥ १९६-१९७॥

दश उपरिम क्षेत्रोंके अधोभागमें विस्तारका क्रम-

डटाहरण—[१] सौ. ई. ई  $\times$  ७ = १ राजु; [२] सा. मा. ई  $\times$  १९ = ई  $^{\circ}$  = २६ रा.; [३] त्रस. त्रसो. ई  $\times$  ३१ =  $^{\circ}$ 5 = १ है रा.; [१] त्रा. का. ई  $\times$  ३५ =  $^{\circ}$ 5 = १ है रा.; [१] त्रा. का. ई  $\times$  २५ =  $^{\circ}$ 5 = १ है रा.; [६] ज. स. ई  $\times$  २७ =  $^{\circ}$ 5 = २६ रा.; [८] आ. अ. ई  $\times$  १९ =  $^{\circ}$ 5 = २६ रा.; [८] आ. अ. ई  $\times$  १९ =  $^{\circ}$ 5 = २६ रा.; [१०] लोतान्तमें  $^{\circ}$ 5  $\times$  ७ = १ रा.

१ य रामाहित्य, इ मनक्ति प. २ य म दे य. ३ ट मतादिव"; व मनादिविमेहि

उणदालं पण्णत्तरि तेत्तीसं तेत्तियं च उणतीसं। पणैवीसमेकवीसं सत्तरसं तह य वावीसं॥१९८ एदाणि य पत्तेकं घणरज्जूए दलेण गुणिदाणि। मेरुतलादी उवरिं उवरिं जायंति विंदफरं ॥ १९९

81 र ।

छप्पणहरिदो लोझो ठाणेसुं दोसु ठविय गुणिदन्वो । एकतिएहिं एद थंभंतरिदाण विंदफलं ॥ २०१ एद विय,

विंदफलं संमेलिय चउगुणिंदं होदि तस्स कादूण। मिन्समखेते मिलिदे तियगुणिदो सगिहदो लोशो ॥ २०२

उनतालीस,पचहत्तर,तेतीस,फिर तेतीस, उनतीस, पचीस,इक्कीस,सत्तरह और बाईस,इन्मेंसे प्रत्येकको घनराजुके अर्घभागसे गुणा करनेपर मेरु-तलसे ऊपर ऊपर कमसे घनफलका प्रमाण आता है ॥१९८–१९९॥

उदाहरण—' मुहभूमिजोगदले ' इत्यादि नियमके अनुसार सौधर्मादिकका घनफल इसप्रकार है—

$$[8] {}^{8}_{5} + {}^{6}_{5} - 3 \times {}^{3}_{7} \times 9 = {}^{3}_{7} = 89$$

$$[7] \ \frac{3}{5}^{8} + \frac{8}{5}^{8} - 7 \times \frac{3}{5} \times 9 = \frac{9}{5}^{9} = 39\frac{3}{5} \text{ (1.)}$$

$$[\mathfrak{F}] = \{\mathfrak{F} : \mathfrak{F} : \mathfrak{F}$$

$$[4] \ \frac{3}{5}^{8} + \frac{3}{5}^{6} - \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} \times 9 = \frac{3}{5}^{8} = \frac{3}{5} \times \frac{$$

$$\begin{bmatrix} \xi \end{bmatrix} \ \stackrel{?}{ \circ } \ + \ \stackrel{?}{ \circ } \ - \ \stackrel{?}{ \circ } \ \times \ \stackrel{?}{ \circ } \ \times \ 9 = \ \stackrel{?}{ \circ } \ \stackrel{?}{ \circ } \ = \ ? \ \stackrel{?}{ \circ } \ 7 \ .$$

$$[9] \ \frac{23}{5} + \frac{39}{5} - \frac{3}{5} \times \frac{9}{5} \times 9 = \frac{29}{5} = \frac{9}{5} = \frac$$

$$-[C] \frac{3}{5} + \frac{3}{5} + \frac{3}{5} - \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} \times 0 = \frac{3}{5} = C\frac{3}{5} \text{ etc.}$$

$$[9] {}^{8}_{\overline{U}} + {}^{6}_{\overline{U}} - 2 \times 2 \times 9 = {}^{6}_{\overline{U}} = 22 \times 1.$$

ब्रह्मस्वर्गके समीप पूर्व-पश्चिम भागमें एक और दो राजु प्रवेश करनेपर क्रमसे नीचे-ऊपर चार और दोसे भाजित जगश्रेणीप्रमाण स्तर्भोंकी उचाई है ॥ २००॥

स्तम्भोत्सेध-१ रा. के प्रवेशमें 👸 रा; २ रा. के प्रवेशमें 🗳 रा.।

छप्पनसे भाजित लोकको दो जगह रखकर उसे क्रमसे एक और तीनसे गुणा करनेपर उपर्युक्त अभ्यन्तर क्षेत्रोंका घनफल निकलता है ॥ २०१॥

$$383 - 46 \times 8 = 6\frac{8}{5}, 383 - 46 \times 3 = 86\frac{3}{5}$$
 8. 4.

इस घनफलको मिलाकर और उसको चारसे गुणाकर उसमें मध्यक्षेत्रके घनफलको मिला देनेपर पूर्ण ऊर्ध्वलोकका घनफल होता है। यह घनफल तीनसे गुणित और सातसे भाजित लोकके प्रमाण है। २०२॥

१ व पणुवीस २ द थमुच्छेहो. ३ द चउदगेहि, व चउदगहिदे. ४ द व हिरदलोउ. ५ द व रिवय ६ द व पदस्थ भत्तरिदाण. ७ द व एदिनवय.

सोहम्मीसाणोविर छ ब्वेय रज्जूड सत्तपविभत्ता । खुछ्यभुजस्स रुंद इगिपासे होदि छोयस्स ॥ २०३

माहिंदउवरिमंते रज्जूओं पंच होंति सत्तिहिदा। उणवण्णहिदस्तेढी सत्तगुणा वम्हपणधीए॥ २०४

कापिट्ठउवरिमंते रज्जूओ पंच होंति सत्तिहिदा । सुकस्स उवरिमते सत्तिहिदा तिगुणिदो रज्जू ॥ २०५ रू. ५ । 🙀 ३ ।

सहसारउवरिमंते सगिहदरज्जू य खुछभुजरुंद । पाणदउवरिमचिरिमे छ रज्जूको हवंति सत्तिहिदा ॥ २०६ - ᢏ १ । 😴 ६ ।

पणिधीसु भारणच्चुदकप्पाणं चरिमइंदयधयाणं । खुछयभुजस्स रुंदं चड रज्जूभो हवंति सत्तिहिदा ॥ २०७

सोहम्मे दलमुत्तौ पण रज्जूनो हवंति तिण्णि बहि । तम्मिस्सपुज्वसेसं तेसीदी अट्टपविहत्ता ॥ २०८

६ $\frac{8}{6}$  + १८ $\frac{3}{6}$  = २8 $\frac{8}{5}$ ; २8 $\frac{8}{7}$  × 8 = ९८; ९८. + 8९ = १८७ रा. वरावर **३**8३ × ३ - ७ रा.

सौधर्म और ईशान स्वर्गके ऊपर लोकके एक पार्श्वभागमें छोटी मुजाका विस्तार सातसे विभक्त छह राजुप्रमाण है ॥ २०३॥ ( ६ )

माहेन्द्र स्वर्गके ऊपर अन्तमें सातसे भाजित पाच राजु और ब्रह्सस्वर्गके पास उनचाससे भाजित और सातसे गुणित जगश्रेणीप्रमाण छोटी भुजाका विस्तार है ॥ २०४॥

मा. कल्प रा.  $\frac{3}{6}$ ; ब्र. कल्प. ज. श्रे.  $\frac{3}{3}$  ×  $9 = \frac{9}{8}$   $\approx$  रा. १.

कापिष्ठ स्वर्गके ऊपर अन्तमें सातसे भाजित पाच राजु, और शुक्रके ऊपर अन्तमें सातसे भाजित और तीनसे गुणित राजुप्रमाण छोटी भुजाका विस्तार है ॥ २०५ ॥

का. रा. 🞖; शु. रा. 🕏 ।

सहस्रारके ऊपर अन्तमें सातसे माजित एक राजुप्रमाण और प्राणतके ऊपर अन्तमें सातसे भाजित छह राजुप्रमाण छोटी भुजाका विस्तार है ॥ २०६॥ स. रा 👶, प्रा. रा. 🖫

आरण और अन्युत स्वर्गके पास अन्तिम इन्द्रक विमानक ध्वज-दण्डके समीप छोटी भुजाका विस्तार सातसे भाजित चार राजुप्रमाण है ॥ २०७॥ आ. अ. रा. है.

सौधर्मयुगलतक त्रिकोण क्षेत्रका घनफल अर्ध राजुसे कम पांच घनराजुप्रमाण है। (सनत्कुमारयुगलतक वाह्य और आभ्यन्तर दोनो क्षेत्रोंका मिश्र घनफल साढे तेरह घनराजुप्रमाण है।) इस मिश्र घनफलमेंसे वाह्य त्रिकोण क्षेत्रका घनफल [ रूप ] कम कर देनेपर शेष आठसे भाजित तेरासी घनराजुप्रमाण अभ्यन्तर क्षेत्रका घनफल होता है॥ २०८॥

१दव  $= |\frac{3}{c}| = 3$ । २दव मेत्त ३ द् उणवण्णहिदा र $= \frac{3}{c}$  ४ द व द $= \frac{3}{c}$  ५ द व तेसिं इदि ६ व पविहत्या

38315 383 18 383 18 ≡ 8 ≡ 84 ≡ 83 18

वम्हुत्तरहेट्टवरिं रज्जुघणा तिण्णि होंति पत्तेकं । लंतवकप्पिमा दुगं रज्जुघणो धुक्ककप्पिमा ॥ २०९

 \$8\$
 \$8\$
 \$8\$
 \$8\$
 \$8\$

अट्ठाणउदिविह्तो लोओ सदरस्स उभयविद्फलं । तस्स य बाहिरभागे रञ्जुघणो भट्टमो भंसो ॥ २१०

<sup>2</sup> = 0 = 9 38315|38316|

त्तिमस्ससुद्धसेसे हवेदि अवभंतरामि विंद्फलं । सत्तावीसेहि हदं रज्जूघणमाणमट्टहियं ॥ २११

ड २७ ३४३।८

रज्जुघणा ठाणदुगे अङ्काइज्जेहिं दोहि गुणिदन्वा । सन्वं मेलिय दुगुणिय तस्सि ठावेज जुत्तेण ॥ २१२

 $\frac{\xi}{5} - 2 \times \frac{3}{2} \times 9 = \frac{9}{2}$  घ. फ. (सौधर्म);  $\frac{1}{5} - 2 \times \frac{1}{5} \times 9 = \frac{25}{5}$  सन. क. तक बा. क्षे. का घ. फ.;  $\frac{9}{5} + \frac{5}{5} - 2 \times \frac{1}{2} \times 9 = \frac{29}{5}$  बा. और आ. क्षेत्रका मिश्र घनफल,  $\frac{29}{5} - \frac{25}{5} = \frac{6}{5}$  आ. क्षे. का घ. फ.

ब्रह्मोत्तर स्वर्गके नीचे और ऊपर प्रत्येक क्षेत्रका घनफल तीन घनराजुप्रमाण है। लांतव स्वर्गतक दो घनराजु, और ग्रुक्र कल्पतक एक घनराजुप्रमाण घनफल है। २०९॥

ब्रह्मोत्तर कल्पके नीचे व ऊपर बा क्षे. का घ. फ.—  $\frac{8}{6} + \frac{1}{6} - \frac{2}{6} \times \frac{5}{6} \times 9 = \frac{3}{6}$  घ. राजु; लां का वा. क्षे का घ. फ. —  $\frac{1}{6} + \frac{3}{6} - \frac{2}{6} \times 9 = \frac{2}{6}$  घ. रा; शु. क. बा. क्षे. का घ. फ. —  $\frac{3}{6} + \frac{1}{6} - \frac{2}{6} \times \frac{5}{6} \times 9 = \frac{2}{6}$  घ. रा.।

शतार स्वर्गतक उभय अर्थात् आभ्यन्तर और बाह्य क्षेत्रका मिश्र घनफल अहानबैसे भाजित लोकके प्रमाण है। तथा इसके बाह्य क्षेत्रका घनफल घनराजुका अष्टमाश है॥२१०॥

 $\frac{8}{5} + \frac{8}{5} - \frac{2}{5} \times 9 = \frac{9}{5} = \frac{2}{5} =$ 

उपर्युक्त उभय क्षेत्रके घनफलमेंसे बाह्य क्षेत्रके घनफलको घटा देनेपर जो शेष रहे उतना आम्यन्तर क्षेत्रका घनफल होता है । वह सत्ताईससे गुणित और आठसे भाजित घनराजुके प्रमाण है ॥ २११ ॥

र्ष - १ = २७ = ३३ घ. रा. श. कल्पके आम्यन्तर क्षेत्रका घनफल।

घनराजुको क्रमशः ढाई और दोसे ग्रुणा करनेपर जो ग्रुणनफल प्राप्त हो, उतना शेष दो स्थानोंके घनफलका प्रमाण है । इस सब घनफलको जोडकर और उसे द्रुगुणा कर सयुक्तरूपसे रखना चाहिये ॥ २१२ ॥

१ द्वरज्ज्ञघणा. २ द् ह्र , व ह्र-

₹8\$ 5 | \$8\$ | \$8\$ ≡ ~ | ≡ ~ 5 | ≡ ~ 0 0 |

एता दलरज्जूणं घणरज्जूको ह्वंति अडवीतं । एक्कोणवण्णगुणिदा मजिल्लमखेत्तिम रज्जुवणा ॥ २१३

इ २८ इ ४९ ३४३ |३४३

पुम्ववण्णिदेखिदीणं रज्जूए घणा सत्तरी होंति । एटे तिण्णि वि रासी सत्तत्तालुत्तरसयं मेलिदा ॥ २१४

₹85 | \$86 |<sub>5</sub>

अट्टविहं सन्वजगं सामण्णं तह य दोण्णि चडरस्सं । जवमुरकं जवमज्झं मंद्रदूसाहगिरिगडयं ॥ २१५ सामण्णं सेढिघणं भायदचोरस्स वेदकोडिभुजा । सेढी सेढीअदं दुगुणिदसेढी कमा होति ॥ २१६ 1-1-10101

६+ %-२×१×७= ५ घ. रा. आनत कल्पके ऊपरका घ. फ.

हुँ-र×१×७= हैं घ. रा. आरण कल्पके उपरिम क्षेत्रका घ. फ.

सब घनफलका योग— $\frac{9}{5} + \frac{34}{5} + \frac{3}{5} + \frac{6}{5} + \frac{8}{5} + \frac{3}{5} + \frac{3}{5} + \frac{3}{5} + \frac{3}{5} + \frac{4}{5} + \frac{3}{5}$ = २६°, २६° × २ = २६° = ७० घ. रा.

इसके अतिरिक्त दल [ अर्घ ] राजुओका घनफल अट्टाईस घनराजु और मध्यम क्षेत्र [त्रसनाली]का घनफल उनचाससे गुणित एक घनराजुप्रमाण अर्थात् उनचास घनराजुप्रमाण है॥२१३॥

दल राजुओंका घ. फ.-दलराजु ८ = ई, ई × ७ = २८ घ. रा.,-मध्य क्षेत्रका घ. फ.-

१ x ७ x ७ = ४९ घ. रा.

पूर्वमें वर्णित इन पृथिवियोंका घनफल सत्तर घनराजुप्रमाण होता है । इसप्रकार इन तीनों राशियोंका योग एकसौ सैंतालीस घनराजु है, जो सम्पूर्ण ऊर्घ्वलोकका घनफल समझना चाहिये॥ २१४॥

दल रा. घ. फ. २८ + म. क्षे. घ. फ ४९ + पूर्वोक्त क्षेत्रोका घ फ. ७० = १४७ घ. राजु कुल ऊ. लो. का घ. फ.।

सम्पूर्ण लोक सामान्य, दो चतुरस्र अर्थात् ऊर्घ्वायैत और तिर्यगौयत चतुरस्र, यवमुरंज, यवमध्य, महदर, दूष्य और गिरिकर्टक, इसप्रकार आठ भेदरूप है ॥२१५॥

सामान्य लोक जगश्रेणीके घनमात्र है। आयत चतुरस्र क्षेत्रके वेध, कोटि और मुजा, य तीनों क्रमसे जगश्रेणी, जगश्रेणीका अर्द्धभाग अर्थात् सांहे तीन राजु, और जगश्रेणीसे दुगुणा अर्थात् चौदह राजुप्रमाण है ॥ २१६॥

सामान्य लोक =  $9 \times 9 \times 9$ ; आयत च का वेध  $9 \times 1$  कोटि  $\frac{2}{5} = \frac{3}{5}$ , रा.; भुजा ७ × २ = १४ सा. 1

भुजकोडीवेदेसुं पत्तेकं मुखाखिदिए विंदुकलं । तं पंचवीसहदं जवमुखमहिए जवखेतं ॥ २१७

पहदो णवेहि लोओ चोइसभजिदो य मुरवविंदफलं । सिंहिस्स य घणमाणं उभयं पि हवेदि जवमुरवे ॥ २१८ घणफलमेक्कम्मि जवे पंचत्तीसद्धभाजिदो लोगो । तं पणतीसद्वहदं सेहिघणं होदि जवखेते ॥ २१९

चदुतियइगतीसेहिं तियतेवीसेहि गुणिदरज्जूओ । तियतियदुच्छदुच्छभजिदमंदरखेत्तफलं ॥ २२०





लोकको सत्तरसे भाजित कर लब्ध राशिको पन्चीससे गुणित करनेपर यवमुरजक्षेत्रमें यवका प्रमाण आता है (इस गाथामें पूर्वार्घ भाग अप्रकृत है, और प्रकृत भाग छूटा हुआ प्रतीत होता है )॥ २१७॥

नौसे गुणित लोकमें चौदहका भाग देनेपर मुरजक्षेत्रका घनफल आता है। इन दोनोके घनफलको जोड़नेसे जगश्रेणीके घनरूप सम्पूर्ण यवमुरजक्षेत्रका घनफल होता है।।२१८॥

३४३ – ७० × २५ = १२२३ यवका घ. फ., ३४३ × ९ – १४ = २२०३ मुरज क्षे का घ. फ., १२२३ + २२०३ = ३४३ घनराजु सम्पूर्ण य. मु क्षेत्रका घ. फ. = ७ × ७ × ७ घनराजु।

यवमध्य क्षेत्रमे एक यवका घनफल पैतीसके आधे साढे सत्तरहसे भाजित लोकप्रमाण है।इसको पैतीसके आधे साढे सत्तरहसे गुणा करनेपर जगश्रेणीके घनप्रमाण सम्पूर्ण यवमध्य क्षेत्रका घनफल निकलता है।। २१९॥

३४३  $-\frac{3.5}{5}$  = १९ $\frac{3}{5}$  एक यवका घनफल, १९ $\frac{3}{5}$   $\times$   $\frac{3.5}{5}$  = ३४३ घनराजु सम्पूर्ण य. म. क्षेत्रका घ. फ = ७ × ७ × ७ घ. रा

चार, दो, तीन, इकतीस, तीन और तेईससे गुणित, तथा ऋमसे तीन, तीन, ढो, छह. दो और छहसे भाजित राजुप्रमाण मन्दरक्षेत्रकी उचाई है ॥ २२०॥

मन्दराकार लोककी उचाईका ऋम राजुओंमें - है, है, है, है, है, है, है

१ द्व पचतीसदुभाजिदो २ द्व तप्पणतीस दुह्दं ३ द्व चदुतियगितीसहि ४ [ तियतियदुछदुछ-भजिदा रज्जूओ मदरस्स खेत्तफल ]

पण्णरसहदा रज्जू छप्पण्णहिदा तडाण वित्थारे। पत्तेकंतकरणे खंडिदखेतेण चूलिया सिदा ॥ २२१ 202 9 W

पणदालहदा रज्जू छप्पण्णहिदां हवेदि भूवासो । उदसो दिवद्भरज्जू भूमितिभागेण मुहवासो ॥ २२२ भूमीए मुहं सोहिय' उदयहिदे भूमुहादु हाणिचया । छकेक्कुमुहरज्जू उस्सेहा दुगुणसेढीए॥ २२३ तक्खयविङ्किविमाणं चोद्दसभजिदाइ पंचरूवाणि । णियणियउद्णु पहदं आणेजं तस्स तस्स खिदिवासं ॥ २२४ मेरुसरिच्छम्मि जगे सत्तद्वाणेसु ठविय उड्ढुहुं। रज्जूको रंदद्वे वोच्छं गुणयारहाराणि॥ २२५ छन्वीसन्भहियसयं सोलसणुकारसादिशित्तसया । इगिवीसेहि विहत्ता तिसु ट्ठाणेसु हवंति हेट्ठादो ॥ २२६

पन्द्रहसे गुणित और छप्पनसे भाजित राजुप्रमाण चूलिकाके प्रत्येक तटोंका विस्तार है। उस प्रत्येक अंतवर्ती करणाकार अर्थात् त्रिकोण खण्डित क्षेत्रसे चूलिका सिद्ध होती है ॥ २२१॥

 $\frac{\sigma}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}} \sqrt{10}.$ 

चूलिकाकी भूमिका विस्तार पैंतालीससे गुणित और छप्पनसे माजित एक राजुप्रमाण ( ६ राजु ) है। उसी चूलिकाकी उंचाई डेढ़ राजु ( १६ ) और मुखविस्तार भूमिके विस्तारका तीसरा भाग अर्थात् तृतीयांश ( ६६ ) है ॥ २२२ ॥

भूमिमेसे मुखको घटाकर शेषमें उंचाईका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना भूमिकी अपेक्षा हानि और मुखकी अपेक्षा वृद्धिका प्रमाण होता है। यहां भूमिका प्रमाण छह राजु, मुखका प्रमाण एक राजु, और उचाईका प्रमाण दुगुणित श्रेणी अर्थात् चौदह राजु है॥ २२३॥

उदाहरण— ६ - १ - १८  $=\frac{4}{28}$  हा. वृ. का प्रमाण प्रत्येक राजुपर |

हानि और वृद्धिका वह प्रमाण चौदहसे भाजित पांच, अर्थात् एक राजुके चौदह भागोंमेंसे पांच भागमात्र है। इस क्षयवृद्धिके प्रमाणको अपनी अपनी उंचाईसे गुणा करके विवक्षित पृथिवीके (क्षेत्रके ) विस्तारको ले आना चाहिये॥ २२४॥

मेरुके सदश लोकमे, ऊपर ऊपर सात स्थानोमें राजुको रखकर विस्तारको लानेकेलिये गुणकार और भागहारोको कहता हू॥ २२५॥

नीचेसे तीन स्थानोंमे इक्कीससे विभक्त एकसौ छन्त्रीस, एकसौ सोल्ह और एकसौ ग्यारह गुणकार है॥ २२६॥

$$\frac{\sigma \times \sigma}{\sigma \times \sigma} = \frac{\sigma \times \varepsilon}{\sigma \times \sigma}; \quad \frac{\sigma \times \sigma}{\sigma \times \sigma} = \frac{\sigma \times \varepsilon}{\sigma \times \sigma}; \quad \frac{\sigma \times \sigma}{\sigma \times \sigma} = \frac{\sigma \times \sigma}{\sigma \times \sigma}.$$

१ ट मुह्वासो, च मुह्सोही. २ ट कुमह. ३ ट च अणेजयत्तरस. ४ ट हंदे वोच्छं, म हंदे दो वोच्छ. ५ व इगवींसे वि°, द इगवींसे वि तहत्था तिसु ठाणेसु ठविय इवंति.

पुद्धोणचउसयाहं दुसयाचउदालदुसयमेक्नोणं। चउसीदी चउठाणे होदि हु चउसीदिपविहत्ता॥ २२७

मंद्रसिरिसिम जंगे सत्तसु ठाणेसु ठिवय रञ्जुघणं। हेट्टादु घणफलस्स य वोच्छं गुणगारहाराणि॥ २२८ चउसीदिचउसयाणं सत्तावीसाधिया य दोण्णि सया। एक्टोणचउसयाइं वीससहस्सा विहीणसगसट्टी॥ २२९ एक्होणं दोण्णिसया पणसिट्टिसयाइं णवजुदाणिं पि। पंचत्तालं एदे गुणगारा सत्तठाणेसु॥ २३० णव णव अट्ट य बारसवग्गा अट्टं सयं च चउदालं। अट्टं एदे कमसो हारा सत्तेसु ठाणेसु॥ २३१

 $\equiv$  ४८४ $\equiv$  २२७ $\equiv$  ३९९ $\equiv$  १९९३ $\equiv$  १९९ $\equiv$  ६५०९ $\equiv$  ४५ ३४३ । ९ ३४३ । ९ ३४३ । ८ ३४३ । १४४ | १४४ । ८ ३४३ । १४४|३४३ । ८ सत्तिहिद्दुगुणलोगो विंदफलं बाहिरुमयबाहाणं। पणभजिदुगुणं लोगो दूसस्सन्भंतरोभयभुजाणं ॥२३२

इसके आगे चार स्थानोंमे ऋगसे चौरासीसे विभक्त एक कम चारसौ (३९९), दोसौ चवालीस, एक कम दोसौ (१९९) और चौरासी, ये चार गुणकार है ॥२२७॥

$$\frac{\sigma \times \overline{\zeta} \circ \varsigma}{\varsigma \circ \zeta} = \frac{\overline{\zeta} \circ \varsigma}{\zeta \circ \zeta}; \quad \frac{\sigma \times \overline{\zeta} \circ \varepsilon}{\varsigma \circ \zeta} = \frac{\overline{\zeta} \circ \varepsilon}{\zeta \circ \zeta}; \quad \frac{\sigma \times \overline{\zeta} \circ \varepsilon}{\varsigma \circ \zeta} = \frac{\overline{\zeta} \circ \varepsilon}{\zeta \circ \zeta}; \quad \frac{\sigma \times \overline{\zeta} \circ \varepsilon}{\varsigma \circ \zeta} = \frac{\overline{\zeta} \circ \varepsilon}{\zeta \circ \zeta}.$$

मन्दरके सदृश लोकमें घनफल लानेकेलिये नीचेसे सात स्थानोंमें घनराजुको रखकर गुणकार और मागहारोंको कहते है ॥ २२८॥

चारसो चौरासी, दोसो सत्ताईस, एक कम चारसो अर्थात् तीनसो निन्यानवै, सडसठ कम बीस हजार, एक कम दोसो, नो अधिक पैंसठसो और पैतालीस, ये क्रमसे सात स्थानोंमे सात गुणकार है ॥ २२९–२३० ॥

नौ, नौ, आठ, वारहका वर्ग, आठ, एकसौ चवालीस और आठ, ये ऋमसे सात स्थानोंमें सात भागहार हैं ॥ २३१ ॥

$$\frac{383\times8}{383\times8} = \frac{C}{8} \text{ att.} |$$

$$\frac{383\times8}{383\times8} = \frac{C}{8} \text{ att.} |$$

$$\frac{383\times8}{383\times8} = \frac{283}{383\times8} = \frac{283\times8}{383\times8} = \frac{283\times$$

योग — 
$$\frac{828}{9} + \frac{229}{9} + \frac{399}{6} + \frac{399}{6} + \frac{89933}{988} + \frac{899}{6} + \frac{8409}{888} + \frac{84}{6}$$

$$= \frac{89392}{988} = 383$$
 घनराजु ।

दूष्यक्षेत्रकी वाहरी दोनों भुजाओंका घनफल सातसे भाजित और दोस गुणित लोकप्रमाण होता है। तथा भीतरी दोनों भुजाओंका घनफल पांचसे भाजित और दोसे गुणित लोकप्रमाण है॥ २३२॥

उदाहरण – वा. उभय बाहुओका घ. फ. – ३४३ – ७ × २ = ९८ रा , अभ्यं उ. बाहुओंका घ. फ.– ३४३ – ५ × २ = १३७% रा.

१ द व अद्ध नारसवग्गे णवणवअट्य

तस्साइं लहुबाहुं छागुणलोओ अ पणत्तीसिहिरों। विंद्रफलं जवखेते लोओ सत्तेहि पविहत्तो ॥ २३३ तं पणतीसिष्पहदं सेढिघणं घणफलं च तिम्मिस्सं। सत्तिहिदो होिंद अधो चउगुणिडो लोयखिदी एदे ॥ २३४ सामण्णे विंद्रफलं भुजकोडिसेढिचउरञ्जूलो तह्जाए वेदो। बहुजवमञ्झे मुखे जवमुरयं होिंद णियमेण ॥ २३५ तिम्म जवे विंद्रफलं चोहसभजिदो य तियगुणो लोओ। मुरवमहीविंद्रफलं चोहसभजिदो य पणगुणो लोओ॥ २३६ घणफलमेक्किम्म जवे लोओ बाटालभाजिदो होिद। तं चउवीसप्पहदं सत्तिहिदो चउगुणो लोगो॥ २३७ रज्जूलो तेमागं वारसभागो तहेव सत्तगुणो। तेदालं रज्जूलो वारसभजिटा हवंति उड्ढुकुं ॥ २३८

इसी क्षेत्रमें उसके लघु बाहुका घनफल छहसे गुणित और पैतीसंसे माजित लोकप्रमाण, तथा यवक्षेत्रका घनफल सातसे विभक्त लोकप्रमाण है॥ २३३॥

लघु बाहुका घ.फ.—३४३×६–३५=५८ है रा.; यवक्षेत्रका घ.फ.—३४३–७=४९ रा., दूष्यक्षेत्रका समस्त घनफल – ९८ +१३७६ + ५८ है + ४९ = ३४३ रा.

इसको पैंतीससे गुणा करनेपर श्रेणीके घनप्रमाण कुल गिरिकटक क्षेत्रका मिश्र घनफल होता है।

इस उपर्युक्त लोकक्षेत्रमें सातका भाग देकर लब्ध राशिको चारसे गुणा करनेपर सामान्य अधोलोकका घनफल होता है। आयतचतुरस्न क्षेत्रमें भुजा श्रेणीप्रमाण सात राजु, कोटि चार राजु और इतना ही (सात राजु) वेध भी है। बहुतसे यवोंयुक्त मुरजक्षेत्रमें यवक्षेत्र और मुरजक्षेत्र दोनों ही नियमसे होते हैं। उस यवमुरजक्षेत्रमे यवाकार क्षेत्रका घनफल चौदहसे भाजित और तीनसे गुणित लोकप्रमाण तथा मुरजक्षेत्रका घनफल चौदहसे भाजित और पाचसे गुणित लोकप्रमाण है।। २३४-२३६॥

उदाहरण—(१) (एक गिरिकटकका घ. प. रा. ९ है होता है) ९ ४ ४ ३५ = ३४३ रा. समस्त गिरिकटकका घनप्तल । (२) सामान्य अधोलोकका घनप्रल ३४३ – ७×४=१९६ रा. (३) आयतचतुरस्र अधोलोकमें — भुजा ७ रा.; कोटि ४ रा. और वेध ७ राजु है — ७ × ४ × ७ = १९६ रा. घ. प. । (४) यवमुरजाकार अधोलोकमें यव-क्षेत्रका घ. प. – ३४३ – १४ × ३ = ७३ ई रा.; मुरजक्षेत्रका घ. प. – ३४३ – १४ × ५ = १२२ ई रा.; १२२ ई + ७३ ई = १९६ रा. समस्त यवमुरजक्षेत्रका घ. प. ।

यवाकार क्षेत्रमें एक यवका घनफल व्यालीससे भाजित लोकप्रमाण है। उसको चौवीससे गुणा करनेपर सातसे भाजित और चारसे गुणित लोकप्रमाण समस्त यवमध्य क्षेत्रका घनफल निकलता है ॥ २३७॥

३४२ – ४२ = ८ $\frac{3}{5}$  राजु एक यवका घ. फ.; ८ $\frac{3}{5}$  × २४ = ३४३ – ७ × ४ = १९६ रा. य. म. का घ. फ.

मन्दरके सदश आयामवाले क्षेत्रमें ऊपर ऊपर उचाई क्रमसे एक राजुके चार भागों मेंसे

१ द तग्गुणलोओअप्पट्टिसहिदाओ, व तग्गुणलोओ अ पहिसहिदाओ. २ द व सत्ते वि. ३ द सदो, च सदो ४ द व मुखजवमुरयं. ५ द पणगुणो. ६ द व तेदालं. ७ द तेलतं, व तेलम.

सत्तहद्वारसंसा<sup>र</sup> दिवहुगुणिदा हवेइ रज्जू य। मंदरसिसायामे उच्छेहा होइ खेत्तिमा॥ २३९ भट्ठावीसिविहत्ता सेढी मंदरसमिमा तडवासे । चउतडकरणेक्खंडिदखेतेणं चूलिया होदि॥ २४० भट्ठावीसिविहत्ता सेढी चूलीय होदि मुहरूंदं। तित्तगुणं भूवासं सेढी बारसिहदा तदुच्छेहो॥ २४९ भट्ठाणविदिविहत्तं सत्तट्ठाणेसु सेढि उड्डुहं। ठिविदूण वासहेदुं गुणगारं वत्तह्स्सामि॥ २४२ भड्डणउदी वाणउदी उणणवदी तह कमेण वासीटी। उणदालं बत्तीसं चोहस इय होति गुणगारा॥ २४३ हेट्ठादो रज्जुघणा सत्तट्ठाणेसु ठिवय उड्डुह्दे। विंद्फलजाणणट्टं गुणगारं वत्तह्स्सामि॥ २४४ गुणगारा पणणउटी एक्टासीदेहि जुत्तमेक्कसयं। सगसीदेहिं दुसयं तियधियद्कस्या पणसहस्सा॥२४५ भड्डीस उणहत्तरि उणवण्णं उविर उविर हारा य। चउ चउवग्गं बारं भडदालं तिचउक्चउवीसं॥ २४६

तीन भाग, बारह भागोंमेंसे सात भाग, बारहसे भाजित तेतालीस राजु, राजुके बारह भागोंमेंसे सात भाग और डेट राजुमात्र है ॥ २३८–२३९॥

 $\frac{3}{8}(\frac{7}{8} + \frac{8}{8}) + \frac{9}{77} + \frac{83}{77} + \frac{9}{77} + \frac{3}{77} = \frac{58}{77} = 9$  (13)

मन्दरसदश क्षेत्रमें तटभागके विस्तारमेंसे अट्ठाईससे विभक्त जगश्रेणीप्रमाण चार तटवर्ती करणाकार खण्डित क्षेत्रोंसे चूलिका होती है॥२४०॥ २९८॥ ३९८ राजु प्रत्येक खण्डित क्षेत्रका प्रमाण।

इस चूलिकाके मुखका विस्तार अट्ठाईससे विभक्त जगश्रेणीप्रमाण, भूमिका विस्तार इससे तिगुणा और उचाई वारहसे भाजित जगश्रेणीमात्र है। २४१॥

चूलिकाका मुख २८, भूमि २१ ( २८ × ३ ), उंचाई १५ रा.।

अट्टानबैसे विभक्त जगश्रेणीको ऊपर ऊपर सात स्थानोंमें रखकर विस्तारको लानेके हेतु गुणकारको कहता हू ॥ २४२ ॥

अट्ठानबै, बानवै, नवासी, व्यासी, उनतालीस, बत्तीस और चौदह, ये ऋमसे उक्त सात स्थानोंमें सात गुणकार हैं॥ २४३॥

पूर्वोक्त उचाईके ऋमसे विस्तारका प्रमाण—  $\frac{6}{\sqrt{6}} \times 9$ ;  $\frac{6}{$ 

नीचेस ऊपर ऊपर सात स्थानोंमें घनराजुको रखकर घनफल जाननेके लिये गुणकारको कहता हू ॥ २४४॥

उक्त सात स्थानोंमें पचानवे, एकसी इक्यासी, दोसी सतासी, पाच हजार दोसी तीन, अट्ठाईस, उनहत्तर और उनचास, ये सात गुणकार, तथा चार, चारका वर्ग (१६), वारह, अडतालीस, तीन, चार और चौवीस, ये सात भागहार है॥ २४५–२४६॥

पूर्वोक्त उचाईके क्रमसे घनफलका प्रमाण —  $\frac{९5}{9} + \frac{१८8}{7} + \frac{२८9}{79} + \frac{५२०३}{95} + \frac{२८9}{9} + \frac{५२०३}{95} + \frac{१८}{9} + \frac{१८8}{9} + \frac{१८8}{9} + \frac{१८8}{95} + \frac{१८8}{95} + \frac{1100}{95}$ 

१ व बारसंसो. २ द व तलवासे ३ द व चउतदकारणखंडिदखेत्तेणं. ४ द ठेविदूण वासहेदु, व ठविदूण वासहेदु. ५ द व एकासेदेहि. ६ द व सगसीतेदि दुस्सं तियधियदुसेया.

चोद्दसभिनदे। तिद्दो होदि विंदफलं बाहिरुभयबाहूणं। लोको पंचिवहत्तो दूसस्सर्भतरोभयभुजाणं॥ २४७ तस्साइं लहुबाहू तिगुणियलोको य पंचतीसिहदो। विंदफलं जवखेत्ते चोद्दसभिनदो हव लोगो॥ २४८ एकस्ति गिरिगदए चउसीदीभाजिदो हवे लोको। तं अहतालपहदं विंदफलं तिम खेत्तिम ॥ २४९ एवं अहिवयप्पो हेहिमलोको य विण्णदो एसो। एण्डि उविर्मलोयं अहपयारो णिस्त्रेमो॥ २५० सामण्णे विंदफलं सत्तिहदो होद्द तिगुणिदो लोगो। विदिए वेदभुजाए सेढी कोडी तिरज्जूको॥२५१ तिदिए भुयकोडीको सेढी वेदे ते वि तिण्णि रज्जूको। बहुजवमज्को सुरथे जवसुरयं होदि तक्खेतं॥२५२ तिम जवे विंदफलं लोगो सत्तेहि भाजिदो होदि। सुरयम्म य विंदफलं सत्तिहदो दुगुणिदो लोको॥ २५३

दूष्यक्षेत्रमें चौदहसे भाजित और तीनसे गुणित लोकप्रमाण वाह्य उभय वाहुओंका और पांचसे विभक्त लोकप्रमाण आभ्यन्तर दोनों वाहुओंका घनफल है ॥ २४७॥

इसी क्षेत्रमें लघु वाहुओंका घनफल तीनसे गुणित और पैतीससे भाजित लोकप्रमाण तथा यवक्षेत्रका घनफल चौदहसे भाजित लोकप्रमाण है ॥ २४८॥

दूष्यक्षेत्रमें—३४३ – १४ × ३ = ७३ ई बाह्य बाहुओका घ. फ., ३४३ – ५ = ६८ ई अभ्यन्तर बाहुओंका घ. फ.; ३४३ × ३ – ३५ = २९ ई लघु वाहुओंका घ. फ., ३४३ – १४ = २९ ई यवक्षेत्रका घ. फ.; ७३ ई + ६८ ई + २९ ई + २४ ई = १९६ रा. अधोलोकसंबधी कुल दूष्यक्षेत्रका घनफल.

एक गिरिकटक क्षेत्रका घनफल चौरासीस भाजित लोकप्रमाण है। इसको अडतालीससे गुणा करनेपर कुल गिरिकटक क्षेत्रका घनफल होता है।। २४९॥

३४३-८४=४०१ एक गिरिकटकी घ. फ.; ४०१ ×४८=१९६ सम्पूर्ण गि. का घ. फ. इसप्रकार आठ भेदरूप इस अधोलोकका वर्णन किया जाचुका है। अब यहासे आगे आठ प्रकारके ऊर्ध्वलोकका निरूपण करते हैं॥ २५०॥

सामान्य ऊर्ध्वलोकका घनफल सातसे भाजित और तीनसे गुणित लोकके प्रमाण अर्थात् एकसौ सैंतालीस राजुमात्र है। ३४३ – ७ × ३ = १४७ रा. सामान्य ऊ. लोकका घ. फ.

द्वितीय ऊर्ध्वायतचतुरस्न क्षेत्रमें वेध और मुजा जगश्रेणीप्रमाण, तथा कोटि तीन राजुमात्र है ॥ २५१ ॥ ७ × ७ × ३ = १४७ ऊ. आयत क्षे. का धनफल।

तीसरे तिर्यगायत चतुरम्न क्षेत्रमें भुजा और कोटि श्रेणीप्रमाण, तथा वेघ तीन राजुमात्र है। बहुतसे यवोंयुक्त मुरजक्षेत्रमें वह क्षेत्र यव और मुरजरूप होता है। इसमेंसे यवक्षेत्रका घनफल सातसे भाजित लोकप्रमाण और मुरजक्षेत्रका घनफल सातसे भाजित और दोसे गुणित लोकके प्रमाण है। २५२-२५३॥

१ द्व वियदि २ द्व विहत्त. ३ द्व सत्ताइं. ४ द्व गिरिविडए. ५ द्व वियप्पा होिंडमलोउए. ६ [अडपयार] ७ द्व तिगुणिदा ८ द्व मुजासे ९ द्व भुविको डीओ. १० [वेधो] ११ टब मुख्य

वणफलमेक्किम जवे अट्टावीसेहिं भाजिदो लोओ। तं वारसेहि गुणिदं जवखेते होदि विंदफलं ॥ २५४ तिहिदो दुगुणिदरज्जू तियभजिदा चउहिदा तिगुणरज्जू। एक्कतीसं च रज्जू बारसभजिदा हवंति उद्दुं ॥ २५५ चउहिदतिगुणिदरज्जू तेवीसं ताओ वारपिहहत्ता। मंदरसिरसायारे उस्सेहो उहु खेत्तिमा ॥ २५६ अट्टाणविदिविहत्ता तिगुणा सेही तहाण वित्यारो । चउतहकरणक्खंदिदखेत्तेण चूलिया होदि ॥ २५७ तिणिण तहा भूवासो ताण तिभागेण होदि मुहरुंदं। तच्चूलियए उदओ चउभजिदा तिगुणिदा रज्जू ॥ २५८ सत्तहाणे रज्जू उड्ढुंहु एक्कवीसपिवभत्तं। ठिवदूण वासहेदुं गुणगारं तेमु साहेमि ॥ २५९ पंचुत्तरप्रकृत्सयं सत्ताणउदी तियधियणउदीओ। चउसीदी तेवण्णा चउदालं एक्कवीस गुणगारा ॥ २६०

७ $\times$  ७ $\times$  ३ = १४७ ति. आयत क्षे. का घ. फ; यवमुरजमे— ३४३ ÷ ७= ४९ य. क्षे. घ. फ, ३४३ ÷ ७  $\times$  २ = ९८ मु. क्षे. का घ. फ., ४९ + ९८ = १४७ समस्त य. मु. क्षेत्रका घ. फ.

यवमध्यक्षेत्रमें एक यवका घनफल अट्ठाईससे भाजित लोकप्रमाण है। इसको बारहसे गुणा करनेपर सम्पूर्ण यवमध्यक्षेत्रका घनफल निकलता है। २५४॥

३४३ – २८ = १२ $\frac{9}{9}$  एक यवका घनफल, १२ $\frac{9}{9}$  × १२ = १४७ रा. सम्पूर्ण य. म. क्षे. का घ. फ.

मन्दरसदृश आकारवाले ऊर्व्वक्षेत्रमें ऊपर ऊपर उंचाई क्रमसे तीनसे भाजित दो राजु, तीनसे भाजित एक राजु, चारसे भाजित तीन राजु, बारहसे भाजित इकतीस राजु, चारसे भाजित तीन राजु और बारहसे भाजित तेईस राजुमात्र है ।। २५५–२५६ ।।

 $\frac{2}{3} + \frac{8}{3} + \frac{3}{8} + \frac{28}{52} + \frac{28}{52} + \frac{28}{52} = 9$  (13)

अञ्चानबैसे विभक्त और तीनसे गुणित जगश्रेणीप्रमाण तटोका विस्तार है। ऐसे चार तटवर्ती करणाकार खण्डित क्षेत्रोंसे चूलिका होती है। २५७॥

प्रत्येक तटका विस्तार  $\sqrt[6]{\epsilon} \times 3 = \frac{3}{3} \frac{8}{6} = \frac{3}{2} \frac{8}{6}$  रा.

उस चूलिकाकी भूमिका विस्तार तीन तटोंके प्रमाण, मुखका विस्तार इसका तीसरा भाग, तथा उचाई चारसे भाजित और तीनसे गुणित राजुमात्र है ॥ २५८॥

भूमिविस्तार $-\frac{3}{78} \times 3 = \frac{9}{78}$ ; मुखिवस्तार $-\frac{9}{98} - \frac{9}{9} = \frac{3}{98}$ ; उचाई  $\frac{3}{8}$  राजु. सात स्थानोंमे ऊपर ऊपर इक्कीससे विभक्त राजुको रखकर उनमें विस्तारके निमित्तभूत गुणकारको कहता हू ॥ २५९ ॥

१ द °सरिसायारो. २ द व तदाण. ३ द विहत्ता रिरे तिष्णि गुणा. ४ द च उतदकारणखिट्ट. भ च उदत्तकारणखिट्ट. ५ द व तदा. ६ व पंचुतं एक:

उड्डुं रज्जुवणं सत्तसु ठाणेसु ठिवय हेट्टादो । विंद्फलजाणणटुं वोच्छं गुणगारहाराणि ॥ २६१ दुजुदाणिं दुसयाणिं पंचाणउदी य एक्कवीसं च । सत्तत्तालजुदाणि बाटालसयाणि एक्करसं ॥ २६२ पणणविदयिषयचउदससयाणि णव इय हवंति गुणगारा । हारा णउ णव एकं वाहत्तरि इगि विहत्तरी चउरो ॥२६३ चोदसभिजदो तिउणो विंदफलं वाहिरोभयभुजाणं । लोको दुगुणो चोहसहिदो य मन्मंतरिम दूसस्स ॥ २६४ तस्स य जवखेत्ताणं लोको चोहसहिदो दु विंदफलं । एत्तो गिरिगडखंडं वोच्छामो काणुपुन्वीए ॥ २६५ छप्पण्णहिदो लोको एक्कस्सि गिरगडिमा विंदफलं । तं चउवीसप्पहदं सत्तहिदो तिगुणिदो लोगो ॥ २६६ अट्टविहप्पं साहिय सामण्णं हेट्टउड्डू होदि जयं । एण्डिं साहेमि पुढं संठाणं वादवलयाणं ॥ २६७

सात स्थानोंमें नीचेसे ऊपर ऊपर घनराजुको रखकर घनफल जाननेक लिये गुणकार और भागहारोंको कहता हूं ॥ २६१ ॥

इन सात स्थानोमें ऋमसे दोसो दो, पचानबै, इक्कीस, व्यालीससाँ सैंतालीस, ग्यारह, चौदहसौं पंचानबै और ना, ये सात गुणकार है। तथा भागहार यहा ना, ना, एक, बहत्तर, एक, बहत्तर-और चार है।। २६२–२६३॥

 $\frac{202}{2} + \frac{25}{2} + \frac{25}{2} + \frac{2280}{2} + \frac{88}{2} + \frac{2825}{62} + \frac{8}{8} = 890$  राजु मन्दर- क्षेत्रका घनफल.

दूष्यक्षेत्रकी वाहिरी उभय भुजाओका घनफल चौदहसे भाजित और तीनसे गुणित लोक-प्रमाण; तथा अभ्यन्तर दोनों भुजाओंका घनफल चौदहसे भाजित और दोसे गुणित लोकप्रमाण है ॥ २६४ ॥

दूष्यक्षेत्रमें — ३४३ — १४ × ३ = ७३९ वा. उ. मु. घ फ, ३४३ — १४ × २ =४९ अ. क्षे. घ. फ.

इस दृष्यक्षेत्रके यवक्षेत्रोंका घनफल चौदहसे भाजित लोकप्रमाण है। अब यहासे आगे अनुक्रमसे गिरिकटक खण्डको कहता हूं॥ २६५॥

 $383 - 88 = 38\frac{5}{5}$  दूष्यक्षेत्रके य. क्षे. का घ फ, ७३ $\frac{5}{5}$  + 89 +  $\frac{28\frac{5}{5}}{5}$  = 89 सम्पूर्ण दृष्यक्षेत्रका घनफल.

एक गिरिकटका घनफल छप्पनसे भाजित लोकप्रमाण है। इसको चौबीससे गुणा करनेपर सातसे भाजित और तीनसे गुणित लोकप्रमाण सम्पूर्ण गिरिकटक क्षेत्रका घनफल आता है।।२६६॥

३४३ - ५६ = ६ $\frac{8}{c}$  एक गि. क का घनफल, ६ $\frac{8}{c}$ X २४ =१४७ रा ( ३४३ -

७×३ ) सम्पूर्ण गि. क्षे. घ. फ.

सामान्य, अध. और ऊर्व्वके भेदसे जो तीन प्रकारका जग अर्थात् लोक है, उसको आठ प्रकारसे कहकर अव वातवलयोके पृथक् पृथक् आकारको कहता हू ॥ २६७॥

१ द् व गिरिविद्यहं.

गोमुत्तमुग्गवण्णा घणोदधी तह घणाणिलो वाऊ । तणुवादो बहुवण्णो रुक्खस्स तयं व वलयतियं ॥२६८ पढमो लोयाधारे। घणोवही इह घणाणिलो तत्तो । तप्परदो तणुवादो अंतम्मि णहं णिआधारं ॥ २६९ जोयणवीससहस्सा बहलं तम्मारुदाण पत्तेकं । अट्टिखिदीणं हेट्ठे लोअतले उविर जाव इगिरज्जू ॥ २७० २०००० । २००००

सगपणचडजोद्यणयं सत्तमणारयाम्म<sup>रं</sup> पुह्विपणघीए<sup>°</sup> । पंचचडतियपमाणं तिरीयखेत्तस्स पणिघीए ॥ २७१ ७ । ५ । ४ । ५ । ३ ।

सगपंचचउसमाणा पणिधीए होंति वम्हकप्पस्स । पणचउतियजोयणया उवरिमलोयस्स यंतिम्म ॥ २७२ ७ । ५ । ४ । ५ । ३ । १

कोसदुगमेक को किंचूणे के च लोयिस हरिम । ऊणपमाणं दंडा च उरसया पंचवीस जुटा ॥ २७३ को २। को १। दंड १५७५।

गोमूत्रके समान वर्णवाला घनोदधि, मूगके समान वर्णवाला घनवात, तथा अनेक वर्णवाला तनुवात, इसप्रकारके ये तीनो वातवलय वृक्षकी त्वचाके समान (लोकको घेरे हुए) है ॥ २६८॥

इनमेसे प्रथम घनोदिधवातवलय लोकका आधारभूत है। इसके पश्चात् घनवात-वलय, उसके पश्चात् तनुवातवलय और फिर अन्तमें निजाधार आकाश है।। २६९॥

आठ पृथिवियोके नीचे लोकके तलभागमें एक राजिकी उचाईतक इन वायुमण्डलोमेसे प्रत्येककी मुटाई बीस हजार योजनप्रमाण है ॥ २७० ॥

घ. उ. २००० + घ. २०००० + त. २०००० = ६०००० यो. लोकके तलभागमें एक राजु ऊपर तक वातवलयोंकी मुटाई।

सातवें नरकमें पृथिवीके पार्श्वभागमे ऋमसे इन तीनों वातवलयोकी मुटाई सात, पाच और चार, तथा इसके ऊपर तिर्यग्लोक (मध्यलोक) के पार्श्वभागमे पाच, चार और तीन योजनप्रमाण है ॥ २७१॥

सातवीं पृथिवीके पास तीनो वातवलयोकी मुटाई— घ. उ. ७ + घ. ५ + त ४ = १६ योजन, मध्यलोकके पास घ. उ. ५ + घ ४ + त ३ = १२ योजन।

इसके आगे तीनो वायुओंकी मुटाई ब्रह्मस्वर्गके पार्श्वभागमें ऋमसे सात, पाच और चार योजनप्रमाण, तथा ऊर्ध्वलोकके अन्तमे (पार्श्वभागमें) पाच, चार और तीन योजनप्रमाण है ॥ २७२ ॥ ब्रह्मस्वर्गके पास यो ७, ५, ४, लोकके अतमें यो. ५, ४, ३.

लोकके शिखरपर उक्त तीनों वातवलयोंका वाहल्य ऋमशः दो कोस, एक कोस और कुछ कम एक कोस है। यहा तनुवातवलयकी मुटाई जो एक कोससे कुछ कम बतलाई है, उस कमीका प्रमाण चारसौ पचीस धनुष है।। २७३॥

लोकशिखरपर घनोदिधवातकी मुटाई को. २, घन. वा. को १, त वा ४२५ धनुष कम को. १ (धनुष १५७५)।

र्ट सत्तमणयमि, व सत्तमसारयम्मि. २ ट् पणदीए, व पणधीए

तिरियक्खेत्तप्पणिधिं गर्स्स प्रवणत्तयस्स बहरुत्तं । मेलिय स्तमपुढवीपणिधीगयमरुदबहरूम्मि ॥ २७४ तं सोधिदूण तत्तो भजिद्व्वं छप्पमाणरज्जूहिं । लक्षं पिडप्पदेसं जायंते हाणिवङ्कीको ॥ २७५

१२।४।६।<sup>२</sup>

भट्टछचउदुगढेयं तालं तालट्टतीसछत्तीसं<sup>३</sup>। तियभनिदा हेट्ठादी मरुवहलं सयलपासेसु ॥ २७६

 86
 86
 88
 87
 80
 36
 36

 3
 3
 3
 3
 3
 3

र्डंड्रुज़ो खलु वड्ढी इगिसेटीभजिदशहजोयणया । एदं इच्छप्पहदं सोहिय मेलिज भूमिमुहे ॥ २७७ मेरुतलादो उविर कप्पाणं सिद्धलेत्तपणिधीए । चउसीदी छण्णउदी अदजुदसय बारसुत्तरं चै सयं ॥ २७८

तिर्यक्क्षेत्रके पार्श्वभागमें स्थित तीनों वायुओंके वाहल्यको मिलाकर जो योगफल प्राप्त हो, उसको सातवीं पृथिवीके पार्श्वभागमे स्थित वायुओंके बाहल्यमेंसे घटा कर शेषमें छह प्रमाण राजुओंका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतनी सातवीं पृथिवीसे लेकर मध्यलोकतक प्रस्नेक प्रदेश-क्रमसे एक राजुपर वायुकी हानि और वृद्धि होती है ॥ २७४-२७५ ॥

७ वीं पृ. के पास वातवलयोंका बाहल्य ७ + ५ + ८ = १६; ५ + ८ + ३ = १२, १६-१२÷६ =  $\frac{8}{6}$  प्रतिप्रदेशक्रमसे एक राजुपर होनेवाली हानिवृद्धिका प्रमाण ।

अडतालीस, ज्यालीस, चवालीस, व्यालीस, चालीस, अड़तीस और छत्तीसमें तीनका मांग देनेपर जो लब्ध आवे, उतना क्रमसे नीचेसे लेकर सब पार्श्वमार्गोमें (सात पृथिवियोंके पा. मा. में ) वातवलयोका बाहल्य है ॥ २७६॥

सात पृथिवियोंके पार्श्वभागमें स्थित वातवलयोंका बाहल्य— सप्तम पृ.  $\frac{8}{3}$ , षष्ठ पृ.  $\frac{8}{3}$ ; पंचम पृ.  $\frac{8}{3}$ ; च. पृ.  $\frac{8}{3}$ ; तृ. पृ.  $\frac{8}{3}$ °; द्वि. पृ.  $\frac{3}{3}$ °; प्र. पृ.  $\frac{3}{3}$ ° यो. ।

ऊर्घ्वलोकमें निश्चयसे एक जगश्रेणीसे माजित आठ योजनप्रमाण वृद्धि है। इस वृद्धि-प्रमाणको इच्छासे गुणा करनेपर जो राशि उत्पन्न हो, उसको भूमिमेंसे कम कर देना चाहिये और मुखमें मिला देना चाहिये। (ऐसा करनेसे ऊर्घ्वलोकमें अभीष्ट स्थानके वायुमण्डलोंकी मुटाईका प्रमाण निकल आता है)॥ २७७॥

उदाहरण—भूमिकी अपेक्षा सानः माहेन्द्र कल्पके पास वातवलयोंकी मुटाई—१६-( 🖁 🗙 है ) = १५ 🖁 यो.; अथवा १२ + ( 🖁 🗴 है ) = १५ 💍 यो. मुखकी अपेक्षा।

मेरुतलसे ऊपर कर्लो तथा सिद्धक्षेत्रके पार्श्वभागमें चौरासी, ल्यानवै, एकसी आठ, एकसी वारह और फिर इसके आगे सात स्थानोंमें उक्त एकसी वारहमेसे (११२) उत्तरोत्तर चार

१ द व सहमपोढवी. २ इ १२४१०।. ३ द व देय तालं ताल तालहुतीर्स. ४ [ उड्डूजो ] ५ द जोयणस्या. ६ द व स्यवारवारसुत्तरं.

एतो चउचउद्दीणं सत्तसु ठाणेसु ठविय पत्तेकं । सत्तविद्दत्ते होदि हु मारुदवलयाण बद्दलत्त ॥ २७९

तीसं इगिदालदलं कोसा तियभाजिदा य उणवण्णा । सत्तमखिदिपणिधीए बम्हजुगे वाउबहलत्त ॥ २८०

दोछन्बारसभागन्भिहिको कोस्रो कमेण वाउघण । लोयउवरिम्मि एवं लोयविभायम्मि पण्णत्तं ॥ २८१ पाठांतरं

बादवरैंद्रक्खेते विंटफलं तह य अट्टपुढवीए । सुद्धायासखिदीणं लवमेत्त वत्तइस्सामी ॥ २८२

संपिं होगपेरतिट्टदवादवलयरुद्धलेताणं आर्णयणिवधाणं उच्चदे — होगस्स तहे तिण्णिवादाण वहरूं वादेक्कस्स य वीससहस्सा य जोयणमेत्तं । त सन्वमेगट्टं कदे र्सिट्टजोयणसहस्सवाहहः जगपदरं होटि ।

चार कम संख्याको रखकर प्रत्येकमे सातका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना वातवलयोकी मुटाईका प्रमाण है ॥ २७८-२७९ ॥

ऊर्ध्वलोकमें वातवलयोंका बाहल्य—[१] मेरुतलसे ऊपर सौ. ई. के अधोभागमें  $\zeta_{b}^{b}$ ; [२] सौ. ई. के उपरिभागमें  $\frac{c}{c}$ , [३] सा मा.  $\frac{2 \circ c}{c}$ , [४] ब्र. ब्रह्मो.  $\frac{2 \circ c}{c}$ , [५] लां. का.  $\frac{2 \circ c}{c}$ , [६] शु. महा.  $\frac{2 \circ c}{c}$ , [७] श. स.  $\frac{2 \circ c}{c}$ , [८] आ प्रा.  $\frac{2 \circ c}{c}$ , [९] आ. अ  $\frac{2 \circ c}{c}$ , [१०] ग्रैवेयकादि  $\frac{2 \circ c}{c}$ , [११] सिद्धक्षेत्र  $\frac{2 \circ c}{c}$ ।

सातवीं पृथिवी और ब्रह्मयुगलके पार्श्वभागमें तीनो वायुओकी मुटाई ऋमसे तीस, इकताली-सके आधे और तीनसे भाजित उनचास कोस है ॥२८०॥ घ. उ. ३०, घ. ११, तनु १९ कोस।

लोकके ऊपर अर्थात् लोकशिखरपर तीनों वातवलयोंकी मुटाई क्रमसे दूसरे भागसे अधिक एक कोस, छठवे भागसे अधिक एक कोस और बारहवें भागसे अधिक एक कोस है, ऐसा 'लोकविभागमें 'कहा गया है ॥ २८१ ॥ पाठान्तर ॥ घ. उ. १६, घ. १६, तनु. १०% कोस ।

यहा वायुसे रोके गये क्षेत्र, आठों पृथिवियों और शुद्ध आकाशप्रदेशके घनफलको लवमात्र अर्थात् सक्षेपमें कहते हैं ॥ २८२॥

अब लोकपर्यन्तमें स्थित वातवलयोंसे रोके गये क्षेत्रोंके निकालनेके विधानकों कहते है—लोकके नीचे तीनो वायुओंमेंसे प्रत्येक वायुका बाहल्य बीस हजार योजनप्रमाण है। इन तीनों वायुओंके बाहल्यको इकडा करनेपर साठ हजार योजन बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है।

१ द व प्रत्योः 'पाठातर ' इति पद २८०-२८१ गाथयोर्मध्य उपलभ्यते । २ व १, द प्रतौ सदृष्टि-नीस्ति ३ द वादरुद्ध खेत्ते, व वादवरुद्ध खेत्ते. ४ द व खिदिण ५ द व वादवलयरुधिचत्ताण. ६ द व याणयण ७ द तिण्ण ८ द त सम्मेगट्टु,कदेग्सट्टि व तेसमेगट्ट कदे वासिट्टू.

णविर जोसु वि अंतेसु सिट्ठ जोयणसहस्सउस्सेहपरिहाणसेत्तेण क्रणं एउमजोप्ट्रणं सिट्ठसहस्सवाहृष्टं जगः पररिमाित संकिष्यिय तच्छेड्ण पुढं ठवेदन्व । = ६००००। पुणो एगर ज्यस्से घेण सत्तर ज्ञायामेण सिट्ठ- जोयणसहस्सवाहृष्टेण द्रोसु पासेसुं ठिठ्वाद सेतं द्वर्ही पुधं करिय जगपदरपमाणेण णिवदे वीसमहस्मा- हिं अजोयणसहस्साहृष्टेण द्रोसु पासेसुं ठिठ्वाद सेतं द्वर्ही । = १२०००० । तं पुन्चिह क्ते तस्सुविर ठिठे चालीम- जोयणसहस्माहियपंचण्हं लक्त्वाणं सत्तभागवाहृष्टं जगपदरं होिद् । = ५४००००। पुणो अवरासु द्रोसु विसासु ५ एगर ज्ञुस्पेष्ठेण तले सत्तर ज्ञुकायामेण सुद्दे सत्तभागाहिय छर ज्ञुरंद त्रेण सिट्ठ जोयणसहस्सवाहृष्टेण विद्वाद- सेतं जगपदरपमाणेण केते वीस जोयणसहस्स्माह्य पंचरंचास जोयणसहस्स्माहिसहस्स जोयणाहिय विष्हं होिद्दे । = ५५२००००। पुणे प्रति पुण्वित स्मागवाह्य जगपदरं होिद्दे । = १५२००००। पुणे सत्तर ज्ञुतिक सेतं रहर जुन्व को वेदाली सित्तस द्रमागवाह्य जगपदरं होिद्दे । = ३१९८००००। पुणो सत्तर ज्ञुतिक सेतं रहर जुन्व को वेदाली सित्तस द्रमागवाह्य जगपदरं होिद्दे । = ३१९८००००। पुणो सत्तर ज्ञुतिक सेतं रहर जुन्व को वेदाली सित्तस द्रमागवाह्य जगपदरं होिद्दे । = ३१९८००००। पुणो सत्तर ज्ञुतिक सेतं रहर जुन्व को वायामसो केत्र होत् । = ३१९८००००। पुणो सत्तर ज्ञुतिक सेतं रहर जुन्व को वायामसो केत्र होत् । = ३१९८००००। पुणो सत्तर ज्ञुतिक सेतं रहर विद्वाद सेतं जगपदरपमाणेण करे १०

्यहां विशेषता सिर्फ इतनी है कि लोकके दोनों ही अन्तों अर्थात् पूर्व-पश्चिमके अन्तिम भागोंमें साठ हजार योजनकी उंचाईतक क्षेत्र यद्यपि हानिक्षप है, फिर भी उसे न जोडकर 'साठ हजार योजन वाहल्यवाला जगप्रतर है ' इसप्रकार संकल्पपूर्वक उसको छेदकर पृथक् स्थापित करना चाहिये। यो. ६०००० × ४९.

अनन्तर एक राजु उत्सेघ, सात राजु आयाम और साठ हजार योजन वाहल्यवाले वातवलयकी अपेक्षा दोनों पार्श्वमार्गोमें स्थित वातक्षेत्रको बुद्धिसे अलग करके जगप्रतरप्रमाणसे सम्बद्ध करनेपर सानसे भाजित एक लाख वीस हजार योजन वाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है। १००००००४।

इसके आगे इतर दो दिशाओं अर्थात् दक्षिण और उत्तरकी अपेक्षा एक राजु उन्तेषस्प. तलभागमें सात राजु आयामरूप, मुखमे सातवें भागसे अधिक छह राजु विस्तारस्प और साठ हजार योजन वाहल्यरूप वायुमण्डलकी अपेक्षा स्थित वातक्षेत्रके जगप्रतरप्रमाणसे करनेपर पचवन लाख वीस हजार योजनके तीनसी तेतालीसवें भाग वाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है।

$$\frac{2}{86} + \frac{2}{89} - \frac{2}{5} \times \frac{2}{5} \times \frac{2}{9} \times \frac{$$

इस उपर्युक्त घनफलके प्रमाणको पूर्वोक्त क्षेत्रके ऊपर रखनेपर तीन करोड़ उनीस लाए अस्सी हजार योजनके तीनसौ तेतालीसर्वे भाग वाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है ॥

इसके अनन्तर सात राज विष्कंभ, तेरह राज आयाम तथा सोलह, वारह, (सोलह एवं वारह) योजन वाहल्यरूप अर्थात् सातवीं पृथिवीके पार्श्वभागमें सोलह, मध्यलोकके पार्श्वभागमें वारह,

१ द परिहाणिनेत्तेण, [परिहीणखेत्तेण]. २ द व पुढं ति दव्वं. ३ द व्रधि पुदक्करिय, व शृहि एदनकरिय. ४ द व ठिदवादखेत्तेण. ५ एदं पुन्तिहं. ६ द सोहस.

चउसिहसदजीयण्णअहारहमहस्यजीयणाण तेटालीसितसटभागवाह्लं जगपटरसुप्पज्जित् । = १ % ६ ३ ६ । पुणी सत्तभागिहियलरज्जुम्लिविक्लंभेण लरज्जुउच्छेहेण एकरज्जुसुहेण सोलहवारहजीयणबाह्लेण दोसु वि पासेसु िहद्वादक्षेतं जगपदरपमाणेण कटे वादालीसिजोयणसदस्सं तेटालीसितसटभागवीह्लं जगपदरं होिंट । = १ % ० ३ । पुणी एनपचएगरज्जुविक्लंभेण सत्तरज्जुउच्छेहेण वारहसोलहवारहजीयणबाह्लेण उचित्तमित्रोसु वि पासेसु िहदवादलेतं जगपँदरपमाणेण कटे बहासिटितमिह्यपंचजीयणसदाणं एगूणवण्णास- ५ भागवाह्लं जगपदरं होिद् । = ५ ६५ ८ । उविर रज्जुविक्लभेण सत्तरज्जुकायामेण किंचूणजीयणबाह्लेण िहदवादलेतं जगपदरपमाणेण कटे विदत्तरितस्रण वेसहस्सविसदचालीसभागबाह्लं जगपदरं होिद् । = ३ १ ८ । एदं संवमेगत्य मेलाविटे चउवीसकोडिसमिह्यसहस्सकोडीक्षो एग्णवीसलक्लतेसीदिसहस्स-

ब्रह्मस्वर्गके पार्श्वभागमे सोलह, और सिद्धलोकके पार्श्वभागमें वारह योजन बाहल्यरूप वातवलयकी अपेक्षा दोनो ही पार्श्वभागोमें स्थित वातक्षेत्रको जगप्रतरप्रमाणसे करनेपर एकसौ चौंसठ योजन कम अठारह हजार योजनके तीनसा तेतालीसवे भाग वाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है।

$$?3 \times 0 \times ?8 \times ? = ?486 = \frac{?0636 \times 89}{383}$$

पुनः सातवे भागसे अधिक छह राजु मूलमें विस्ताररूप, छह राजु उत्सेधरूप, मुखमें एक राजु विस्ताररूप और सोलह-बारह योजन बाहल्यरूप (सातवीं पृथिवी और मध्यलोकके पार्श्वभागमें) वातवलयकी अपेक्षा दोनो ही पार्श्वभागोंमें स्थित वातक्षेत्रको जगप्रतरप्रमाणसे करनेपर व्यालीससौ योजनके तीनसौ तेतालीसवें भाग वाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है।

$$\frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \frac{1}{6} \times \frac{1}{6$$

अनन्तर एक, पाच व एक राज विष्क भरूप (क्रमसे मध्यलोक, ब्रह्मस्वर्ग और सिद्धक्षेत्रके पार्श्वभागमें), सात राज उत्सेधरूप, और क्रमशः मध्यलोक, ब्रह्मस्वर्ग एव सिद्धलोकके पार्श्वभागमें बारह, सोलह, और बारह योजन वाहल्यरूप वातवलयकी अपेक्षा ऊपर दोनो ही पार्श्वभागोंमें स्थित वातक्षेत्रको जगप्रतरप्रमाणसे करनेपर पाचसौ अठासी योजनके एक कम पचासवें अर्थात् उनंचासवें भाग वाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है।

$$4 + \xi - 3 \times 6 \times 3 \times \xi = \frac{4 \times 5}{8 \times 5} \times 86$$

जपर एक राजु विस्ताररूप, सात राजु आयामरूप और कुछ कम एक योजन बाहल्यरूप चातवलयकी अपेक्षा स्थित वातक्षेत्रको जगप्रतरप्रमाणसे करनेपर तीनसौ तीन योजनके दो हजार दोसौ चालीसर्वे भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है।

इस सबको इकट्ठा करके मिला देनेपर एक हजार चौबीस करोड़, उन्नीस लाख, तेरासी

१ द व सदा. २ द जोयणलक्षतेदालीससदमागहिबाह्ल. ३ व ४२०००. ४ द जगदपदर°. ५ व सन्वमग पथमेलाविदे, द सन्वमेगं पमेलाविदे.

चउसदसत्तासीदिजोयणाणं णवसहस्ससत्तसयसिट्टिस्वाहियलक्वाए अवहिदेगभागबाहलं जगपदरं होदि। = १०२४१९८३४८७। १०९७६०

पुणे। अट्टण्हं पुढवीणं हेट्टिमभागावरुखवादखेत्तवणफलं वत्तइस्सामो-

तत्य पढमपुढवीए हेट्टिमभागावरुद्धवादखेत्तघणफलं एक्करज्जुविक्खंभसत्तरज्जुनीहा सिट्टजोयणसहस्सबाहृं एसा अप्पणो बाहृहुस्स सत्तमभागबाहृं जगपदं होिं। = ६०००। बिदियपुढवीए
हेट्टिमभागावरुद्धवादखेत्तघणफलं सत्तभागूणवेरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुआयदा सिट्टजोयणसहस्सबाहृहा ५
असीदिसहस्साहियसत्तणहं लक्खाणं एगूणवण्णासभागवाहृं जगपदं होिद् । = ७८०००। तिदयपुढवीए
हेट्टिमभागावरुद्धवादखेत्तघणफलं वेसत्तमभागहीणतिण्णिरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुआयदा सिट्टजोयणसहस्सबाहृह्या चालीससहस्साधियएक्वारसलक्खजोयणाणं एगूणवंचासभागवाहृं जगपदं होिद् । = ११४०००।
च्डत्थपुढवीए हेट्टिमभागावरुद्धवादखेत्तघणफलं तिण्णिसत्तमभागूणचत्तारिरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुभायटा

हजार, चारसौ सतासी योजनोमे एक लाख नौ हजार सातसौ साठका भाग देनेपर लव्ध एक भाग वाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है।

$$\frac{388}{388} + \frac{388}{388} + \frac{388}{388} + \frac{388}{388} + \frac{388}{388} = \frac{30889823888}{308080} \times 88$$

अव आठों पृथिवियोके अधस्तन भागमे वायुसे अवरुद्ध क्षेत्रका घनफल कहते है-

इन आठों पृथिवियोमेंसे प्रथम पृथिवीके अधरतन भागमे अवरुद्ध वायुके क्षेत्रका धनफल कहते है—एक राजु विष्कंभ, सात राजु लबाई और साठ हजार योजन बाहल्यवाला प्रथम पृथिवीका वातरुद्ध क्षेत्र है। इसका धनफल अपने बाहल्य अर्थात् साठ हजार योजनके सातवें भाग वाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है। १ × ७ × ६०००० × ४९ = ४९ × ६००००

दूसरी पृथिवीके अधस्तन भागमें वातरुद्धक्षेत्रके घनफलको कहते है—सातवे भाग कम दो राज्ज विष्कम्भवाला, सात राजु आयत और साठ हजार योजन बाहल्यवाला द्वितीय पृथिवीका वातरुद्ध क्षेत्र है। उसका घनफल सात लाख अस्सी हजार योजनके उनचासवे भाग वाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है।

$$\frac{1}{\sigma} \times \frac{12}{\sigma} \times \frac{20000}{1} = \frac{0 \times 00000 \times 0}{0 \times 0} = \frac{00000 \times 00}{00000 \times 00}$$

तीसरी पृथिवीके अधरतन भागमें वातरुद्व क्षेत्रके वनफलको कहते है—हो वट मत भाग ( है ) कम तीन राजु विष्क्रम्भयुक्त, सात गजु लगा और साठ हजार योजन वाहत्यवाला तृतीय पृथिवीका वातरुद्व क्षेत्र है। इसका घनफल ग्याग्ह लाव चालीम हजार योजनके उनचासंव भाग वाहत्यप्रमाण जगप्रतर होता है।

चौथी पृथिवीके अवस्तन भागमे वातरह क्षेत्रके वनफलको कहते है-चतुर्य पृथिवीका वातारम्य क्षेत्र तीन बटे सात भाग ( ैं ) कम चार राजु विस्तारवाला, सात राजु लवा, ओर साठ सिट्ठेजोयणसहस्सबाह्ला पण्णरसलक्षजोयणाणं एगूणवंचासभागबाह्लं जगपदरं होदि। = १५००००। ४९९ विसमपुढवीए हेट्टिमभागावरुद्धवाद्षेत्त्रधणफलं चत्तारिसत्तमभागूणपंचैरज्जुविक्षंभा सत्तरज्जुआयदा सिट्टे-जोयणसहस्सबाह्ला सिट्टेसहस्साहियअट्टारसलक्षाणं एगूणवंचासभागबाह्लं जगपदरं होदि। =१८६००००। ४९९ छट्टपुढवीए हेट्टिमभौगावरुद्धवाद्षेत्तघणफलं पंचसत्तमभागूणछरज्जुविक्षंभा सत्तरज्जुआयदा सिट्टे-जोयणसहस्सबाह्ला वीससहस्साहियबावीसलक्षाणमेगूणवंचासभागबाह्लं जगपदरं होदि। =२२२००००। ५ ४९९ सत्तमपुढवीए हेट्टिमभागावरुद्धवाद्षेत्तघणफलं छसत्तमभागूणसत्तरज्जुविक्षंभा सत्तरज्जुआयदा सिट्टेजोयणसहस्सबाह्ला सीदिसहस्साधियपंचवीसलक्षाण एगूणवंचासभागबाह्लं जगपदरं होदि। =२५८००००। अट्टमपुढवीए हेट्टिमभागवादावरुद्धसेत्तघणफलं सत्तरज्जुआयदा एगरज्जुविक्षंभा

हजार योजन मोटा है। इसका घनफल पन्द्रह लाख योजनके उनंचासर्वे भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है।

$$\frac{2^{q}}{\omega} \times \Theta \times \xi \circ \circ \circ \circ = \frac{\omega \times 9^{q} \circ \circ \circ \circ \times \omega}{\omega \times \omega} = \frac{9^{q} \circ \circ \circ \circ \times 8^{q}}{8^{q}}$$

पांचवीं पृथिवीके अधस्तन भागमें अवरुद्ध वातक्षेत्रके घनफलको कहते हैं—पांचवीं पृथिवीके अधोभागमें वातावरुद्ध क्षेत्र चार वटे सात भाग ( हैं ) कम पाच राजु विस्ताररूप, सात राजु लम्बा और साठ हजार योजन मोटा है। इसका घनफल अठारह लाख साठ हजार योजनके उनंचासवें भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है।

$$\frac{33}{6} \times 6 \times 6 \times 6 \times 6 = \frac{6 \times 3 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6}{6 \times 6} = \frac{3 \times 6 \times 6 \times 6 \times 6}{86 \times 6} = \frac{3 \times 6 \times 6 \times 6}{86 \times 6} = \frac{3 \times 6}{86 \times 6} = \frac{3$$

छठी पृथिवीके अधस्तन भागमें वातावरुद्ध क्षेत्रके घनफलको कहते हैं—पांच वटे सात भाग ( ुं ) कम छह राजु विस्तारवाला, सात राजु लवा और साठ हजार योजन बाहल्यवाला छठी पृथिवीके नीचे वातरुद्ध क्षेत्र है, इसका घनफल बाईस लाख बीस हजार योजनके उनचासवें भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है।

सातवीं पृथिवीके अधोभागमें वातरुद्ध क्षेत्रके घनफलको कहते हैं—सातवीं पृथिवीके नीचे वातावरुद्ध क्षेत्र छह बटे सात भाग ( ैं ) कम सात राजु विस्तारवाला, सात राजु लगा और साठ हजार योजन मोटा है। इसका घनफल पचीस लाख अस्सी हजार योजनके उनंचासवें भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है।

$$\frac{88 \times 6 \times 6 \times 6}{6 \times 6} = \frac{8 \times 6 \times 6 \times 6}{6 \times 6} = \frac{88 \times 6}{6 \times 6} \times \frac{88}{6} \times \frac{8$$

अष्टम पृथिवीके अधस्तन भागमें वातावरुद्ध क्षेत्रके घनफलको कहते है—अष्टम पृथिवीके अधस्तन भागमे वातावरुद्ध क्षेत्र सात राजु लवा, एक राजु विस्तारयुक्त और साठ हजार योजन

१ द भागूणछरञ्ज . २ द हेडिभागा

सिंहेजोयणसहस्सवाहत्ला पुसा अप्पणो वाहल्लस्स'सत्तमानवाहल्लं जनपद्रं होदि।=१००००। एदं सन्वमेनह मेलाविदे<sup>र</sup> येत्तियं होदि—=१०९२००००।

॥ एवं वाडावरुडखेत्तवणफलं समतं॥

संपहि अहण्हं पुढवीणं पत्तेकं विंडफलं थोरुचएण वत्तइस्सामो-

तत्य पढमपुडवीए एगरज्जुविक्खंभा मत्तरज्जुटीहा वीस्सहस्स्णदेजीयणस्कत्वाह्स्टा एमा ५ अप्पणी बाह्स्टस्स सत्तमभागवाह्सं लगपदं होदि। = १८००००। विदियपुडवीए मत्तमभागृणवेरज्जुः विक्खंभा सत्तरज्जुआयदा वत्तीसजीयणसहस्सवाह्स्टा सोस्टमस्माहियचपुण्दं स्क्खाणमेगृणवेरज्जुः वाह्स्ट लगपदं होदि।= ११६०००। तदियपुडवीए वेमत्तमभागहीणविण्यरज्जुविक्खमा मत्तरज्जुः आयदा बहावीसजीयणसहस्सवाह्स्टा वत्तीससहस्साहियपंचलक्त्वजीयणाणं एगृणवंचासभागवाह्स्ट जगपदं होदि।=५३२०००। चडत्यपुडवीए विण्णिमत्तमभागृणवत्तारिरज्जुविक्खंभा सत्तरज्जुलापदा चडवीमः १०

वाइल्यवाला है। इसका घनफल अपने वाहल्यके सातवें भाग वाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है।

$$\frac{5 \times 6 \times 6 \times 60}{5 \times 600} = \frac{3}{50000 \times 36}$$

इस सत्रको इकट्ठा मिलानेपर निम्नप्रकार कुल धनफल होता है-

$$+\frac{\delta\delta}{5550000} \div \frac{\delta\delta}{5750000} - \frac{\delta\delta}{550000} = \frac{\delta\delta}{10550000 \times 56}$$

$$\frac{\delta\delta}{550000} - \frac{\delta\delta}{270000} \div \frac{\delta\delta}{1150000} - \frac{\delta\delta}{1150000} - \frac{\delta\delta}{1150000}$$

इसप्रकार वानावरुद्ध क्षेत्रके वनफलका वर्णन समाप्त हुआ।

अव आठ पृथिवियोंमेसे प्रत्येक पृथिवीके घनफलको संक्षेपमे कहते है—इनमेंसे प्रयन पृथिवी एक राजु विस्तृत, सात राजु लंबी, और वीम हजार कम दो लाए. अर्थात् एक नाल अस्सी हजार योजन मोटी है। इसका घनफल अपने वाहल्य (१८०००० यो.) के साववे भाग वाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है।

$$8 \times 0 \times 8 < 0 < 0 < 0 = \frac{8 \times 8 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0}{8 \times 10^{-3}} = \frac{8 \times 9 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0}{8 \times 10^{-3}} = \frac{8 \times 9 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0}{8 \times 10^{-3}} = \frac{8 \times 9 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0}{8 \times 10^{-3}} = \frac{8 \times 9 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0}{8 \times 10^{-3}} = \frac{8 \times 9 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0}{8 \times 10^{-3}} = \frac{8 \times 9 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0}{8 \times 10^{-3}} = \frac{8 \times 9 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0}{8 \times 10^{-3}} = \frac{8 \times 9 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0}{8 \times 10^{-3}} = \frac{8 \times 9 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0}{8 \times 10^{-3}} = \frac{8 \times 9 \times 0 \times 0 \times 0 \times 0}{8 \times 10^{-3}} = \frac{8 \times 9 \times 0 \times 0 \times 0}{8 \times 10^{-3}} = \frac{8 \times 9 \times 0 \times 0 \times 0}{8 \times 10^{-3}} = \frac{8 \times 9 \times 0 \times 0 \times 0}{8 \times 10^{-3}} = \frac{8 \times 9 \times 0 \times 0 \times 0}{8 \times 10^{-3}} = \frac{8 \times 9 \times 0 \times 0}{8 \times 10^{-3}} = \frac{8 \times 9 \times 0 \times 0}{8 \times 10^{-3}} = \frac{8 \times 9 \times 0 \times 0}{8 \times 10^{-3}} = \frac{8 \times 9 \times 0 \times 0}{8 \times 10^{-3}} = \frac{8 \times 9 \times 0}{8 \times 10^$$

दूमरी पृथिवी सातवे भाग कम दो राजु विस्तारवाली. सान राजु आपन और वसीन हजार योजन मोटी है। इसका घनफल चार लाख मोलह हजार योजनके उनंचामवे भाग वार्य्य-प्रमाण जगप्रतर होता है।

$$\frac{2}{15} \times \frac{3}{2} \times \frac{3}{5000} = \frac{2\times 2}{2\times 35000 \times 56} = \frac{50}{515000 \times 56}$$

तीमरी पृथिवी दो बंट सात भाग (है) कम तीन राजु विस्ताखाली, मात राजु आपत. और अहार्ट्स हजार योजन मोटी हैं। इसका बनफल यांच लाख वर्त्तान हजार ये।जनके उनेचारी भाग बाहस्यप्रमाण जगप्रतर होता है।

और चौबीस हजार योजन मोटी है। इसका घनफल छह लाख योजनके उनंचासर्वे भाग बाहल्य-प्रमाण जगप्रतर होता है।

$$\frac{2a}{a} \times \frac{a}{b} \times \frac{28000}{b} = \frac{a \times 600000 \times a}{a \times a} = \frac{600000 \times 86}{86}$$

पांचवीं पृथिवी चार बटे सात भाग ( हैं ) कम पांच राजु विस्तारयुक्त, सात राजु लबी और बीस हजार योजन मोटी है। इसका घनफल छह लाख बीस हजार योजनके उनंचासवे भाग बाह्ल्यप्रमाण जगप्रतर होता है।

$$\frac{\mathfrak{z}\mathfrak{g}}{\mathfrak{g}}\times\frac{\mathfrak{g}}{\mathfrak{g}}\times\frac{\mathfrak{z}\circ\circ\circ\circ}{\mathfrak{g}}=\frac{\mathfrak{g}\times\mathfrak{z}\circ\circ\circ\circ\times\mathfrak{g}}{\mathfrak{g}\times\mathfrak{g}}=\frac{\mathfrak{z}\circ\circ\circ\circ\times\mathfrak{g}\times\mathfrak{g}}{\mathfrak{g}\times\mathfrak{g}}$$

छठी पृथिवी पाच बटे सात भाग ( 🗟 ) कम छह राजु विस्तारवाली, सात राजु आयत, और सोल्ह हजार योजन बाहल्यवाली है। इसका घनफल पाच लाख बानवै हजार योजनके उनंचासेंवे भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है।

$$\frac{3a}{a} \times \frac{a}{3} \times \frac{35000}{3} = \frac{a \times 495000 \times a}{a \times a} = \frac{495000 \times 89}{89}$$

सातवीं पृथिवी छह बटे सात भाग ( ६ ) कम सात राजु विस्तारवाली, सात राजु आयत, और आठ हजार योजन बाहल्यवाली है। इसका घनफल तीन लाख चवालीस हजार योजनके उन-चासवें भाग बाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है।

$$\frac{a}{ss} \times \frac{s}{a} \times \frac{s}{s} = \frac{a \times a}{s \times s \times s \circ \circ \circ \times ss} = \frac{ss}{s \times s \circ \circ \circ \times ss}$$

आठवीं पृथिवी सात राजु आयत, एक राजु विस्तारवाली और आठ योजन मोटी है। इसका घनफल सातवें भागसहित एक योजन वाहल्यप्रमाण जगप्रतर होता है।

$$\varphi \times \xi \times \zeta = \frac{\varphi \times \zeta \times \varphi}{\varphi} = \frac{\zeta}{\zeta} \times \xi$$

१ द ससत्तभागूण°. २ द एगरज्जु°. ३ द अहसहस्सजीयण°. ४ द भागाहिययेयज्ञो°. TP.7

एदाणि सन्वमेलिदे एत्तियं होदि—= ४३६४०५६

एदेहिं दोहिं लेताणं विंद्फलं संमेलिय सयललोयिम अवणीदे अवसेसं सुदायासपमाणं होदि। तस्स ठवणा---



केवरुगाणितिणेतं चोत्तीसादिसयमूदिसंपण्णं । णाभेयितिणं तिहुवणगमंसिणिजं णमंसामि ॥ २८३ एवमाह्रियपरंपरागयितिरुोयपण्णत्तीपु सामण्णतगसस्विणिरूवणपण्णती णाम पढमो महािचयारो सम्मत्तो ॥ १ ॥

इस सबको मिलानेपर निम्नप्रकार-प्रमाण होता है-

उपर्युक्त इन दोनों क्षेत्रोंके (वातावरुद्धक्षेत्र और आठ मूमियोंके ) घनफलको मिलाकर उसे सम्पूर्ण लोकमेंसे घटा देनेपर अवशिष्ट ग्रुद्ध आकाशका प्रमाण होता है। उसकी स्थापना यह है— (देखों मूल पाठ ?)

केवल्ज्ञानरूपी तीसरे नेत्रके धारक, चौंतीस अतिशयरूपी विभूतिसे सम्पन्न, और तीनों लोकोंकेद्वारा नमस्करणीय, ऐसे नाभेय जिन अर्थात् ऋषभ जिनेन्द्रको में नमस्कार करता हूं॥ २८३॥

इसप्रकार आचार्यपरंपरागत त्रिलोक-प्रज्ञप्तिमें सामान्यजगखरूपनिरूपणप्रज्ञप्तिनामक प्रथम महाधिकार समाप्त हुआ.

## [ विदुओं महाधियारी ]

अजियजिणं जियमयणं दुरितहरं क्षाजवंजवातीदं । पणिमय णिरूवमाणं णारयलीयं णिरूवेमी ॥ १ णिद्धयेणिवासिविदिपरिमाणं भाउदयसोहिपरिमाणं । गुणठाणादीणं च य संखा उप्पज्जमाणजीवाणं ॥ २ जम्मणमरणाणंतरकालपमाणादि एक्समयिम । उप्पज्जणमरणाण य परिमाणं तह य क्षागमणं ॥ ३ णिरयगदिसाउबंधणपरिणामा तह य जम्मभूमीसो । णाणादुक्खसरूवं दंसणगहणस्स हेदु जोणीको ॥ ४ एवं पण्णारसिवहा यहियारा विण्णदा समासेण । तित्ययरवयणिगगयणारयपण्णातिणामाए ॥ ५ लोयबहुमज्झदेसे तरुम्मि सारं व रज्जुपदरजुदा । तेरसरज्जुच्छेहा किंचूणा होदि तसणाली ॥ ६ जणपमाणं दंदा कोडितियं एक्वीसलक्खाणं । बासिट्टं च सहस्सा दुसया हिगदाल दुतिभाया ॥ ७

३२१६२२४१।२।

₹

सथवा-

उववादमारणंतियपरिणदतसलोयपूरणेण गदो । केवलिणो भवलंबिय सन्वजगो होदि तसणाली ॥ ८

जिन्होंने मदन अर्थात् कामदेवको जीत लिया है, पापको नष्ट कर दिया है, तथा जो संसारसे अतीत है अर्थात् मोक्षको प्राप्त कर चुके है और अनुपम है, ऐसे अजित भगवान्को नमस्कार करके नारकलोकका निरूपण करते हैं ॥१॥

एके ही घरमें रहनेवालों अर्थात् नारिकयोंकी निवास-भूमियोंका वर्णन, पैरिमाण अर्थात् नारिकयोकी संख्या, आयुँका प्रमाण, शरीर्रकी उंचाईका प्रमाण, अवधिज्ञानका प्रमाण, गुणर्स्थानादिकोंका निर्णय, नरेंकोंमें उत्पद्यमान जीवोंकी व्यवस्था, जर्म और मरणके अन्तरकालका प्रमाणादिक एके समयमें उत्पन्न होनेवाले और मरनेवाले जीवोंका प्रमाण, नरकेंसे निकलनेवाले जीवोंका वर्णन, नरकर्गितिसम्बन्धी आयुक्ते वंधक परिणामोंका विचार, जर्मस्थानोंका कथन, नाने दुःखोंका स्वरूप, सैम्यग्दर्शनग्रहणके कारण, और नैरेंकमें उत्पन्न होनेके कारणोंका कथन, इसप्रकार ये पन्द्रह अधिकार तीर्थंकरके वचनसे-निकले इस नारकप्रज्ञितनामक महाधिकारमें संक्षेपसे कहे गये हैं ॥२—५॥

जिसप्रकार वृक्षके ठीक मध्यभागमें सार हुआ करता है, उसीप्रकार लोकके वहुमध्यभाग अर्थात् वीचमें एक राजु लंबी-चौड़ी और कुछ कम तेरह राजु ऊंची त्रसनाली (त्रसजीवोंका निवासक्षेत्र ) है ॥६॥

त्रसनालीको जो तेरह राजुसे कुछ कम ऊंचा वतलाया गया है, उस कमीका प्रमाण यहां तीन करोड़, इकीस लाख, वासठ हजार, दोसौ इकतालीस धनुष और एक धनुषके तीन भागोंमेंसे दो भाग अर्थात् र्हे है ॥॥ त्रसनालीकी उचाई- ३२१६२२४१३ धनुष कम १३ राजु.

अथवा — उपपाद और मारणांतिक समुद्घातमें परिणत त्रस तथा लोकपूरणसमुद्घातको प्राप्त केवलीका आश्रय करके सारा लोक ही त्रसनाली है ॥८॥

विशेषार्य- विवक्षित भवके प्रथम समयमें होनेवाली पर्यायकी प्राप्तिको उपपाद कहते

१ द म णिद्धइ°.

खरपंकप्पब्बहुला भागा रयणप्पहाए पुढवीए । बहुलत्तणं सहस्सा सोलसे चउसीदि सीदी य ॥ ९ १६०००। ८७०००।

खरभागो णाद्व्वो सोलसभेदेहिं संजुदो णियमा । चित्तादीओ खिदिओ तेसिं चित्ता बहुवियण्या ॥ १० णाणाविह्वण्णालो महिलो तह सिलातला उववादा । वालुवसक्तरसीसयरूप्पसुवण्णाण वहरं च ॥ ११ अयदंबतउरसासयमणिसिलाहिंगुलाणि हरिदालं । अंजणपवालगोमज्ञगाणि रुजगं कलंभपद्राणि ॥ १२ तह अंबवालुकाओ फिलहं जलकंतस्रकंताणि । चंद्रप्पहवेरुलियं गेरवचंदस्सलोहिदंकाणि ॥ १३ वंबयबगमोअसारगणपहुदीणि विविह्वण्णाणि । जा होति ति एतेण चित्तेति य विण्यदा एसाँ ॥ १४ एदाएँ बहलत्तं एक्ससहस्तं हवंति जोयणया । तीए हेट्टा कमसो चोहस अण्णा य ट्विदमही ॥ १५

हैं। वर्तमान पर्यायसम्बन्धी आयुके अन्तिम अन्तर्मृहूर्तमें जीवके प्रदेशोंके आगामी पर्यायके उत्पत्ति-स्थान तक फैलजानेको मारणान्तिक समुद्धात कहते हैं। जब आयुक्तर्मकी स्थिति सिर्फ अन्तर्मृहूर्त ही बाकी हो, परन्तु नामं, गोत्र और वेदनीय कर्मकी स्थिति अधिक हो, तब सयोगकेवली दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण समुद्धातको करते हैं। ऐसा करनेसे उक्त तीनों कर्मोंकी स्थिति भी आयुक्तर्मके बराबर होजाती है। इन तीनों अवस्थाओंमें त्रस जीव त्रसनालीके बाहर भी पाये जाते हैं।

अधोलोकमें सबसे पहिली रत्नप्रभा पृथिवी है। उसके तीन भाग हैं—- खरभाग, पंकभाग और अञ्बहुलभाग। इन तीनों भागोंका बाहल्य ऋमशः सोलह हजार, चौरासी हजार, और अस्सी हजार योजनप्रमाण है ॥९॥

खरभाग १६०००, पंकभाग ८४००० अब्बहुलभाग ८०००० यो.।

इनमेंसे खरभाग नियमसे सोलह भेदोंसे सिहत है। ये सोलह भेद चित्रादिक सोलह पृथिवीरूप है। इनमेंसे चित्रा पृथिवी अनेक प्रकार है ॥१०॥

यहांपर अनेकप्रकारके वर्णोंसे युक्त महीतल, शिलातल, उपपाद, वालु, शक्कर, शीशा, चांदी, सुवर्ण, इनके उत्पत्तिस्थान, वज्र तथा अयस् (लोहा) तांबा, त्रपु (रागा), सस्यक (मणि-विशेष) मणिशिला, हिंगुल (सिंगरफ), हरिताल, अंजन, प्रवाल (मूंगा), गोमेदक (मणि-विशेष), रुचक, कदंव (धातुविशेष), प्रतर (धातुविशेष), ताम्रवालुका (लाल रेत), स्फिटक मणि, जलकान्त मणि, सूर्यकान्त मणि, चन्द्रप्रभ (चन्द्रकान्त मणि), वैहूर्य मणि, गेरु, चन्द्राश्म, लोहितांक (लोहिताक्ष?), बंबय (पप्रक?), बगमोच [?], और सारग इत्यादिक विविध वर्णवाली धातुएं हैं, इसीलिये इस पृथिवींका 'चित्रा' इस नामसे वर्णन किया गया है ॥११-१४॥

इस चित्रा पृथिवीकी मुटाई एक हजार योजन है। इसके नीचे ऋगसे चौदह अन्य पृथिवियां स्थित हैं ॥ १५॥

१ द रयणप्पहायि पुढवीए, व रयणप्पहाय पुढवीणं. २ द व सोल. ३ व सिलातला ओववादा. ४ द अरिदाल. ५ द व विण्णदो एसो. ६ व एदाव. ७ द हुवंति. ८ व द रण्णा य खिदमही.

तण्णामा वेरुलियं लोहिययंकं स्वसारगहुं च । गोमज्जयं पवालं जोिद्रसं अंजणं णाम ॥ १६ अंजणमूलं अंकं फिलहचंदणं च वच्चगयं । बहुला सेला एदाँ पत्तेकं हिगसहस्सबहलाई ॥ १७ ताण खिदीणं हेट्ठा पासाणं णाम रयणसेलसमा । जोयणसहस्सबहलं वेत्तासणसिण्णहाउँ संठाओ ॥ १८ पंकाजिरो य दीसिंद एवं पंकबहुलभागो वि । अप्पबहुलो वि भागं सिललस्स्वस्सवो होिद्द ॥ १९ एवं बहुविहरयणप्पयारभिदेशे विराजदे जम्हा । रयणप्पहो ति तम्हा भिणदा णिउणेिह गुणणामा ॥ २० सक्करवालुवपंका धूमतमा तमतमं च समचिरयं । जेणं अवसेसावो छप्पुढवीओ वि गुणणामा ॥ २१ बत्तीसट्टावीसं चउवीसं वीस सोलसट्टं च । हेट्टिमछप्पुढवीणं बहलतं जोयणसहस्सा ॥ २२

३२००० । २८००० । २४००० । २०००० । १६००० । ८००० । विगुणियछचउसट्टीसट्टीउणसट्टिकॅट्टचउवण्णा । बद्दलत्तणं सद्दस्सा द्वेट्टिमपुढवीयछण्णं पि ॥ २३

वैद्वर्य, लोहितांक (लोहिताक्ष), असारग्रह (मसारकल्पा), गोमेदक, प्रवाल, ज्योतिरस, अंजन, अंजनमूल, अक, रफटिक, चन्दन, वर्चगत (सर्वार्थका), बहुल (बकुल) और शैल, ये उन उपर्युक्त चौदह पृथिवियोंके नाम हैं। इनमेंसे प्रत्येककी मुटाई एक हजार योजन है॥ १६–१७॥

इन पृथिवियोंके नीचे एक पाषाण नामकी (सोलहवीं) पृथिवी है, जो रत्नशैलके समान है। इसकी मुटाई भी एक हजार योजनप्रमाण है। ये सब पृथिवियां वेत्रासनके सदश स्थित है॥१८॥

इसीप्रकार पक्तवहुलभाग भी है जो पक्ते परिपूर्ण देखा जाता है। तथैव अञ्बहुलभाग जलस्वरूपके आश्रयसे है॥ १९॥

इसप्रकार क्योंकि यह पृथिवी बहुतप्रकारके रत्नोंसे भरी हुई शोभायमान होती है, इसीलियें निपुण पुरुषोंने इसका 'रत्नप्रभा' यह सार्थक नाम कहा है ॥ २०॥

रत्नप्रभा पृथिवीके नीचे शर्कराप्रभा, वाछुकाप्रभा, पक्रप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा और तमस्तमःप्रभा ( महातमःप्रभा ), ये शेष छह पृथिवियां क्रमशः शक्कर, वाछु, कीचड, धूम, अंधकार और महान्धकारकी प्रभासे सहचरित हैं, इसीलिये इनके भी उपर्युक्त नाम सार्थक हैं॥ २१॥

इन छह अधस्तन पृथिवियोंकी मुटाई ऋमसे बत्तीस हजार, अष्टाईस हजार, चौबीस हजार, बीस हजार, सोलह हजार और आठ हजार योजनप्रमाण है॥ २२॥

श. प्र. ३२०००, वा. प्र. २८०००, प. प्र. २४०००, घू. प्र. २००००, त. प्र. १६०००, म. प्र. ८००० योजन.

छ्यासठ, चौंसठ, साठ, उनसठ, अष्ठावन, और चौवन, इनके दुगुणे हजार अर्थात् एक लाख वत्तीस हजार, एक लाख अट्टाईस हजार, एक लाख वीस हजार, एक लाख अठारह हजार, एक लाख सोल्ह हजार, और एक लाख आठ हजार, योजनप्रमाण उन अधस्तन छहे पृथिवियोंकी मुटाई है ॥ २३॥

१ [ लोहिययक्ख मसार°]. २ द व सेलं इय एदाइं. ३ व रयणसोलसम ४ द व सिण्णहो. ५ द दिसदि एदा एवं, व दिसदि एवं ६ [रयणप्पह त्ति]. ७ द व जेतं. ८ द व दुविसट्टि.

## १३२००० । १२८००० । १२०००० । ११६००० । १०८००० ।

पाठान्तरम् ।

सत्त श्चिय सूमीलो णवदिसभाएण घणोविहिविलग्गा । सहमभूमी दसदिसभागेसु घणोविह डिविद ॥ २४ पुन्वावरिहिन्भाए वेत्तासणसंणिहाको संहाको । उत्तरदिक्लणदीहा सणादिणिहणा य पुढवीको ॥ २५ चुलसीदी लक्लाणं णिरयिवला होति सन्वपुडवीसुं । पुढविं पिंड पत्तेकं ताण पमाणं परूवेमो ॥ २६

तींसं पणवींसं च य पण्णारसं दस तिप्णि होंति छक्खाणि । पणरहिदेकं छक्खं पंच य रयणाइपुढेवीणं ॥ २७

३००००० । २५०००० । १५०००० । १००००० । २०००० । १९९९५ । ५ । सत्तमितिदेवहुमन्से विलाणि<sup>र</sup> सेसेषु अप्पबहुलंतं । उन्तरि हेट्ठे जोयणसहस्समुन्सिय हवंति पर्डेलकमे ॥ २८ पढमादिवितिचउक्के पंचमपुढवीप् तिचउक्कमागंतं । अदिउण्हा णिरयबिला तट्टियजीवाण तिन्वदाघकरा ॥ २९

शः प्र. १३२०००, वा. प्र. १२८०००, पं. प्र. १२००००, घू. प्र. ११८०००, त. प्र. ११६०००, म. प्र. १०८००० । यह पाठान्तर अर्थात् मतभेद है-।

सातों पृथिवियां ऊर्घ्वदिशाको छोड़ शेष नौ दिशाओं में धनोदिष वातवल्यसे लगी हुई हैं। परन्तु आठवीं पृथिवी दशों दिशाओं में ही धनोदिष वातवल्यको छूती है ॥ २४॥

उपर्युक्त पृथिवियां पूर्व और पश्चिम दिशाके अन्तराल्में वेत्रासनके सदश आकारवाली हैं। तथा उत्तर और दक्षिणमें समानरूपसे दीर्घ एवं अनादिनिधन हैं॥ २५॥

सर्व पृथिवियोंमें नारिकयोंके विल कुल चौरासी लाख है। अब इनमेंसे प्रत्येक पृथिवीका आश्रय करके उन विलोंके प्रमाणका निरूपण करते हैं॥ २६॥ समस्त पृथिवियोंके विल ८४००००।

रत्नप्रभा आदिक पृथिवियोंमें क्रमसे तीस लाख, पचीस लाख, पन्द्रह लाख, दश लाख, तीन लाख, पांच कम एक लाख और केवल पांच ही नारिक्वयोंके विल हैं ॥ २७॥

विल्संख्या— र. प्र. ३०००००० । श. प्र. २५००००० । वा. प्र. १५००००० । प. प्र. १००००० । घू. प्र. ३००००० । त. प्र. ९९९५ । म. प्र. ५ । = ८४००००० ।

सातर्वी पृथिवीके तो ठीक मध्यभागमें ही नारिकयोंके विल हैं. परन्तु अव्बहुलभाग-पर्यन्त शेष छह पृथिवियोंमें नीचे व ऊपर एक एक हजार योजन छोड़कर पटलोंके क्रमेंसे नारिकयोंके विल हैं ॥२८॥

पहिली पृथिवीसे लेकर दूसरी, तीसरी, चौथी और पाचवी पृथिवीके चार भागोंमेंसे तीन भागों ( है ) में स्थित नारिकयोंके विल अत्यन्त उष्ण होनेसे वहा रहनेवाले जीवोंके तीव्र गर्मीकी पीड़ा पहुचानेवाले हैं ॥ २९ ॥

१ द प्राचीतं. २ द व स्योइ. ३ द व विलागः ४ व पहालक्तमे. ५ द पुढवीयः

पंचिमिखिदिए तुरिमे भागे छट्टीय सत्तमे महिएँ । अदिसीदा णिरयविका तट्टिदर्जीवाण<sup>्</sup>घोरसीदयरा'॥ ३० वासीदिं क्रम्खाणं उण्हविका पंचवीसदिसहस्सा । पणहत्तरिं सहस्सा अदिसीदविकाणि<sup>र</sup> इगिक्रम्बं ॥ ३१ ८२२५००० । १७५००० ।

मेरुसमलोहिष्डं सीदं उण्हे बिलिम्म पिन्स्ततं । ण सहिद तलप्पदेसं विलीयदे मयणखंडं व ॥ ३२ मेरुसमलोहिष्डं उण्हं सीदे बिलिम्म पिन्सत्तं । ण लहिद तलप्पदेसं विलीयदे लवणखंडं व ॥ ३३ मजगजमिहसतुरंगमखरोद्धमज्ञारअहिणरादीणं । कुधिदाणं गंधेहिं णिरयबिला ते मणंतगुणा ॥ ३४ कन्सक्रवच्छुरीदो<sup>रं</sup> खहिरगालातितिन्त्रसूईर्षे । कुंजरचिक्कारादो णिरयबिला दारुणा तमसहावा ॥ ३५ इंदयसेढीवदा पहण्णया य हवंति तिवियप्पा । ते सब्वे णिरयविला दारुणदुनखाण संजणणा ॥ ३६

पांचवीं पृथिवीके अवशिष्ट चतुर्थ भागमें, तथा छट्ठी और सातवीं पृथिवीमें स्थित नारिक्तयोंके विल अत्यन्त शीत होनेसे वहा रहनेवाले जीवोंको भयानक शीतकी वेदना करनेवाले हैं॥ ३०॥

नारिकयोंके उपर्युक्त चौरासी लाख विलोंमेंसे न्यासी लाख पश्चीस हजार विल उण्ण, और एक लाख पचहत्तर हजार विल अत्यन्त शीत हैं ॥ ३१॥

-उष्ण विल ८२२५०००, शीत विल १७५०००।

यदि उण्ण विलमें मेरके वरावर लोहेका शीतल पिण्ड डाल दिया जाय, तो वह तलप्रदेशतक न पहुंचकर वीचमें ही मैनके दुकड़ेके समान पिघलकर नष्ट हो जायगा। तात्पर्य यह है कि इन विलोमें उण्णताकी वेदना अत्यधिक है ॥ ३२॥

इसीप्रकार, यदि मेरुपर्वतके वरावर लोहेका उष्ण पिण्ड शीत विलमें डाल दिया जाय तो वह भी तलप्रदेशतक नहीं पहुचकर वीचमें ही नमकके टुकड़ेके समान विलीन हो जावेगा ॥३३॥

वकरी, हाथी, भैंस, घोडा, गधा, ऊट, विल्ली, सर्प और मनुष्यादिकके सड़े हुए शरीरोंके गन्धकी अपेक्षा वे नारिकयोंके विल अनन्तगुणी दुर्गधसे युक्त हैं ॥ ३४॥

स्त्रभावतः अधकारसे परिपूर्ण ये नारिक्षयोंके विल कक्षक (कौक्षेयक या क्रकच), कृपाण, छुरिका, खदिर (खैर) की आग, अति तीक्ष्ण सुई और हाथियोंकी चिकारसे अत्यन्त भयानक हैं॥ ३५॥

वे नारिक्योंके विल इन्द्रक, श्रेणीवद्ध और प्रकीर्णकके मेदसे तीन प्रकारके हैं। ये सब ही नरकविल नारिक्योंको भयानक दुख दिया करते हैं॥ ३६॥

विशेषार्थ — जो अपने पटलके सव विलोंके वीचमें हो वह इन्द्रक विल कहलाता है, चार दिशा और चार विदिशाओंमें जो विल पंक्तिसे स्थित होते हैं, उन्हें श्रेणीवद्ध कहते हैं। श्रेणीवद्ध विलोंके वीचमें इधर उधर रहनेवाले विलोंको प्रकीर्णक समझना चाहिये।

१ व महीए. २ द व अदिसीदि. ३ द कखकछुरीदो [कक्लककवाणछुरिदो]. ४ द व खइरिंगाला तिक्खसूईए. ५ द व इवति वियप्पा.

वेरमपुकारसगवसगर्यचितिपुक् ह्रंद्या होति । रयणपहपहुदीसुं पुढवीसुं आण्पुस्वीपु ॥ ३७ १३ । ११ । ९ । ७ । ५ । ३ । १ ।

पडमम्हि इंदयन्हि य दिसासु उणवण्णसेडिबद्धा य । सददारुं विदिसासुं विदियादिसु एक्सरिहींगा ॥३८

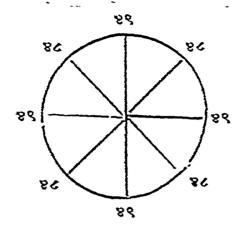

एकंततेरसादी सत्तसु ठागेसु निस्तित्विति । उगवण्या पटमादो इंद्यपिडणामयं होति ॥ ३९ सीमंतगो य पढमं गिरयो रोखा य मंतडञ्मंता । संमंतयसंमंतं विञ्मंता तर्त्तं तसिदा य ॥ ४० वकंतयवकंता विकंतो होति पढमपुढवीए । यजैगो तज्यो मजगो वज्यो घारो य संवादो ॥ ४३ जिञ्माजिञ्मगसोसा सोस्त्रे संवादो ॥ ४२ विद्यतिदीए एकारस इंद्या होति ॥ ४२

रत्नप्रभा आदिक पृथिवियोंमें क्रमसे तेरह, ग्यारह. नौ, सात, पांच, तीन और एक, इस प्रकार कुल टनंचास इन्द्रक विल हैं ॥ ३७॥

ब्ल्यूक बिल् — र. प्र. १३, वा. प्र. ११, वा. प्र. ९, पं. प्र. ७, घू. प्र. ५, त. प्र. ३, स. प्र. १।

पहिले इन्द्रक विलक्ते आश्रित दिशाओं में उनंचास और विदिशाओं ने अड़तालीस श्रेमीन्द्र विल हैं। इसके आगे दितीयादिक इन्द्रक विलोंके आश्रित रहनेवाले श्रेमीन्द्र विलोंने एक एक विल कम होता गया है॥ ३८॥ (देखो मूलकी संद्यिह)

उक्त सात भूनियोंने तेरहको आदि हेकर एकपर्यन्त कुछ मिछकर उनंचास इन्द्रक विछ हैं॥ ३९॥

पहिला सीमन्तक तथा दितीयादि निरय, रौहक, आन्त, उद्घान्त, संभान्त, असंभान्त, विश्वान्त, तप्त, त्रित्त, वक्तान्त, अवकान्त, और विक्रान्त, इसप्रकार, ये तेरह इन्द्रक विल प्रयन्त पृथिवीमें हैं। स्ननक. तनक, मनक, वनक, धात, संधात, जिह्ना, जिह्नक, लोल, लोलक कीर स्तानलोहक, ये ग्यारह इन्द्रक विल दितीय पृथिवीमें ह ॥ ४०-४२ ॥

१ व तम. २ द मलगो. ३ व दावी. ४ द लोल्यवन.

तत्ती सीदो तवणो तावणणामा णिदाघपजलिदो । उजलिदो संजलिदो संपजलिदो य तदियपुढवीए ॥ ४३

है। आरो मारो तारो तचो तमगो तहेव वादे य । खडखडणामा तुरिमक्खेणीए इंदया सर्च ॥ ४४

तमभमझसंयं वाविकतिमिसो धुर्मेमप्पहाए छहीए। हिमवहललछंका सत्तमभवणीए भविधठाणो ति ॥ ४५ प्रविश्व श्व

वम्मादीपुढवीणं पढमिंदयपढमसेढिबद्धाणं । णामाणि णिरूवेमो पुन्वादिपदाहिणक्कमेण ॥ ४६ कंखापिवासणामा महकंखा यदिपिपासणामा य । श्रादिमसेढीबृद्धा चत्तारो होति सीमंते ॥ ४७ पढमो क्षणिचणामो बिदिको विज्ञो तहा महाणिचो । महविज्ञो य चउत्थो पुन्वादिसु होति थणगम्हि ॥ ४८ दुक्ला य वेदणामा महदुक्ला तुरिमया अ महवेदा। तित्तंदयस्त एदे पुन्वादिसु होति चत्तारो॥ ४९ आरिंद्यु णिसद्दे। पढमे। बिदिक्षे। वि अंजणिगरोधो । तदिक्षो य<sup>९</sup> अदिणिसत्तो महणिरोधो चउन्थो ति ॥ ५०

तप्त, शीत, तपन, तापन, निदाध, प्रज्विलत, उज्ज्विलत, सज्विलत और संप्रज्विलत, ये नौ इन्द्रक बिल तृतीय पृथिवीमें हैं ॥ ४३ ॥

आर, मार, तार, तत्व ( चर्चा ), तमक, वाद और खडखड, ये सात इन्द्रक विल चतुर्थ पृथिवीमें हैं ॥ ४४ ॥

तमक, भ्रमक, अपक, वाविल ( अन्ध ) और तिमिश्र ये पाच इन्द्रक विल धूमप्रमा पृथिवीमें है। छठी पृथिवीमें हिम, वर्दल और लल्लक, इसप्रकार तीन तथा सातवीमें केवल एक अवधिस्थाननामका इन्द्रक बिल है ॥ ४५ ॥

घर्मादिक सातों पृथिवियोसम्बन्धी प्रथम इन्द्रक विलोंके समीपवर्ती प्रथम श्रेणीवद्ध विलोंके नामोंका पूर्वादिक दिशाओंमें प्रदक्षिणक्रमसे निरूपण करते हैं ॥ ४६ ॥

घर्मा पृथिवीमें सीमन्त इन्द्रक विलके समीप पूर्वादिक चारों दिशाओंमें ऋमसे कांक्षा, पिपासा, महाकांक्षा और अतिपिपासा, ये चार प्रथम श्रेणीबद्ध विल हैं ॥ ४७ ॥

वशा पृथिवीमें प्रथम अनित्य, दूसरा अविद्य तथा महानिद्य और चतुर्थ महाविद्य, ये चार श्रेणीवद्ध विल पूर्वादिक दिशाओं में स्तनक इन्द्रक विलके समीप हैं॥ ४८॥

मेघा पृथिवीमें दु:खा, वेदा, महादु:खा और चौथा महावेदा, ये चार श्रेणीवद्ध विल पूर्वादिक दिशाओं में तप्त इन्द्रक विलके समीपमें हैं ॥ ४९ ॥

अंजना पृथिवीमें आर इन्द्रक बिलके समीप प्रथम निसृष्ट, द्वितीय निरोध, तृतीय अतिनिसृष्ट और चतुर्थ महानिरोध, ये चार श्रेणीवद्ध विल हैं ॥ ५०॥

१ द व तेत्तो. २ द आरे मारे तारे. ३ द व तस्स. ४ द दुव्वपहा, व दुच्चपहा. ५ द पहादिको कमेण, व पदाहिको कमेण. ६ द व महाणिज्जो. ७ द घलगम्हि, व घणगम्हि. ८ व तर्चिदियस्त. ९ व ततिउ य.

चयहदमिन्छूणपदं<sup>र</sup> रुत्रूणिच्छाए गुणिदचयजुत्तं । दुगुणिदवदणेणे जुदं पददलगुणिदं ह्वेदि संकित्दं ॥ ६४ चयहदमिन्छूणपदं १ । ८ । रुत्रूणिच्छाए गुणिदचयं १ । ८ । जुदं ९६ । दुगुणिदवदणादि सुगमं<sup>र</sup> । रक्षोणमेंविणिहंदयमिद्धेयं विगाज मूलसंजुत्तं । सहगुणं पंचजुदं पुढाविंदयताहिदम्मि पुढविंघणं ॥ ६५ पढमा इंदयसेढी चउदालसयाणि होंति तेतीसं । छस्सयदुसहस्साणि पणणउदी विदियपुढवीए ॥ ६६ ४४३३ । २६९५ ।

तियपुढवीए इंदयसेटी चउँदससयाणि पणसीदी । सत्तुत्तराणि सत्त य सयाणि ते होंति तुरिमाए ॥ ६७

इच्छासे हीन गच्छको चयसे गुणा करके उसमें एक कम इच्छासे गुणित चयको जोड़कर प्राप्त हुए योगफलमें दुगुणे मुखको जोड देनेके पश्चात् उसको गच्छके अर्ध मागसे गुणा करनेपर संकलित धनका प्रमाण आता है ॥ ६४ ॥

उदाहरण— [१] (१३–१) × ८+(१–१ × ८)+(२९३ × २) ×  $^{\xi_2^3}$  = १२ × ८+ ०+ ५८६ ×  $^{\xi_2^3}$  = ६८२ ×  $^{\xi_2^3}$  = 88३३ प्रथम पृथिवीका सक्ति धन. [२] (११–२) × ८+(२–१×८)+(२०५×२) ×  $^{\xi_1^3}$  = 9× ८+८+8१०

[३](९ – ३)×८+(३ – १ ×८)+(१३३ ×२) ×  $\frac{2}{5}$  = ६ × ८+१६ + २२६×  $\frac{5}{5}$  = १४८५ तृ. पृ. का स. धन । इत्यादि ।

एक कम इष्ट पृथिवीके इन्द्रकप्रमाणको आधा करके उसका वर्ग करनेपर जो प्रमाण हो उसमें मूलको जोड़कर आठसे गुणा करे और पांच जोड़ दे । पश्चात् विवक्षित पृथिवीके इन्द्रकका जो प्रमाण हो उससे गुणा करनेपर विवक्षित पृथिवीका धन अर्थात् इन्द्रक व श्रेणीवद्ध विलोंका प्रमाण निकलता है ॥ ६५ ॥

विशेषार्थ — जैसे प्रथम पृथिवीके इन्द्रकके प्रमाण १३ मेंसे १ कम करनेपर अवशिष्ट १२ के आधे ६ द्या वर्ग ३६ होता है। इसमें मूळ ६ के मिलानेपर योगफल ४२ हुआ। उसकी ८ से गुणा करनेपर जो ३३६ गुणनफल होता है, इसमें ५ जोड़कर योगफल ३४१ को प्रथम पृथिवीके इन्द्रकप्रमाण १३ से गुणा करनेपर प्राप्त गुणनफल ४४३३ प्रमाण प्रथम पृथिवीमें इन्द्रक व श्रेणीवद्ध विलोंका प्रमाण समझना चाहिये।

चदाहरण— $(\frac{? \sqrt[3]{-?}}{\sqrt[3]{?}})^{2} + (\frac{? \sqrt[3]{-?}}{\sqrt[3]{?}}) \times C + 4 \times ? \sqrt[3]{?} = 2 \sqrt[3]{?} + \sqrt[3]{?}$  = 8833 प्र. पृ. के इन्द्रक व श्रेणीवद्ध |

प्रयम पृथिवीमें इन्द्रक और श्रेणीवद्ध विल चवालीससौ तेतीस है। और द्वितीय पृथिनीमें दो हजार छहसौ पचानवे इन्द्रक व श्रेणीवद्ध विल हैं॥ ६६॥ ४४३३। २६९५।

तृतीय पृथिवीमें इन्द्रक व श्रेणीवद्द विल चौदहसौ पचासी; और चौथी पृथिवीमें सातसी सात हैं ॥ ६७ ॥ १४८५ । ७०७ ।

१ द घ 'मिक्कणपद. २ द च गुणिदं चदणेण. ३ द च चयपदिमित्यूमपदं १३३ । ८ । स्डिनिस्छाप गुणिदमयं है ८ । तद ९ । हुगुणिदेवादि सुगमं। इति पाठः ७६ तमगायायाः पश्चादुपलम्यते. ४ द च मण्यः ५ च महिंग, द मिदियः ६ च पुढमाः ७ द सेटीबद्धस स्याणिः पणसही दोण्णि सया इंदयसेढीए पंचमिखदीए । तेसही चरिमाए पंचाए होति णायव्वा ॥ ६८ २६५ । ६३ । ५ ।

पंचादी मह चयं उणवण्णा होदि गच्छपरिमाणं । सन्वाणं पुढवीणं सेढीबाईदियाणिदमं<sup>र</sup> ॥ ६९ चयेहद्मिहाधियपदमेक्काधियइहुगुणिदचयहीणं । दुगुणिदवद्णेण जुदं पददलगुणिदम्मि होदि संकलिदं ॥ ७० मथवा—

अहत्ताळं दिलं गुणिदं अहेहि पंचरूवजुदं । उणवण्णाए पहदं सन्वघणं होइ पुढवीणं ॥ ७१ इंदयसेढीबद्धा णवयसहस्साणि छस्सयाणं पि । तेवण्णं अधियाइं सन्वासु वि होति खोणीसु ॥ ७२ ९६५३ ।

णियणियचरिर्मिद्यपयमेकोणं होदि श्रादिपरिमाणं । णियणियपदरा गच्छा पचया सन्वत्थ श्रुँद्वेव ॥ ७३ बाणडदिजुत्तंदुस्या दुस्यं चंड सयजुदाण बत्तीसं । छावत्त्रिं छत्तिसं बारस रयणप्पदादिआदीको ॥ ७४ २९२ । २०४ । १३२ । ७६ । ३६ । १२ ।

पांचवीं पृथिवीमें दोसी पैंसठ, छठीमें तिरेसठ और अन्तिम सातवीं पृथिवीमें सिर्फ पांच ही इन्द्रक व श्रेणीबद्ध बिल हैं, ऐसा जान्ना चाहिये ॥ ६८ ॥ २६५; ६३; ५ ।

सम्पूर्ण पृथिवियोंके इन्द्रक व श्रेणीबद्ध बिलींके प्रमाणको निकालनेके लिये आदि पांच, चय आठ और गच्छका प्रमाण उनंचास है, यह निश्चित समझना चाहिये॥ ६९॥

इष्ट्रसे अधिक पदको चयसे गुणा करके उसमेंसे, एक अधिक इष्ट्रसे गुणित चयको घटा देनेपर जो शेष रहे उसमें दुगुणे मुखको जोडकर गच्छके अर्ध भागसे गुणा करनेपर संकळित धन आता है।। ७०॥

उदाहरण— (  $89 + 9 \times 4$  ) – (  $9 + 8 \times 4$  )  $+ (9 \times 7) \times \frac{8}{5}$  =  $884 - 88 + 80 \times \frac{8}{5} = 9843$  सातों पृथिवियोंका सं. धन ।

अथवा — अंडतालीसके आधेको आठसे गुणा करके उसमें पांच मिला देनेपर प्राप्त हुई राशिको उनंचाससे गुणा करे। इस रीतिसे पृथिवियोंका सर्वधन निकलता है॥ ७१॥

उदाहरण— $\frac{8}{5}$  × ८ + ५ × 8९ = ९६५३ सर्व पृथिवियोंका सं. धन । सम्पूर्ण पृथिवियोंमें कुल नौ हजार छहसौ तिरेपन इन्द्रक व श्रेणीवद्ध विल हैं ॥ ७२ ॥ ९६५३ ।

(प्रत्येक पृथिवीके श्रेणीधनको निकालनेके लिये) एक कम अपने अपने चरम इन्द्रकका प्रमाण आदि, अपने अपने पटलका प्रमाण गच्छ और चय सब जगह आठ ही है॥ ७३॥

दोसौ बानबै, दोसौ चार, एकसौ वत्तीस, छ्यत्तर, छत्तीस और वारह, इसप्रकार रत्नप्रभादि छह पृथिवियोंमें आदिका प्रमाण है ॥ ७४ ॥

र. प्र. २९२; श. प्र. २०४; वा. प्र. १३२; पं. प्र. ७६; धू. प्र. ३६; त. प्र. १२।

१ द व °दयाण इदमं. २ द चयपदिमद्भादियपदमेकादिय°, व चयहदिमट्टुदियपदेमकादिय ३ व अलदेव, द लहेव. ४ चउअधियसय°.

तेरसएकारसणवसगपंचितियाणि होंति गच्छाणि । सन्वत्थुत्तरमहं सेढिधणे सन्वपुढवीणं ॥ ७५ पदवगं चयपहुं दुगुणिदगच्छेण गुणिदमुहुँ जुत्तं । विद्वहिंदैपदिविहीणं दिलदं जाणिज्ञ संकिछदं ॥ ७६ चत्तारि सहस्साणि य चडस्सया वीस होंति पढमाए । सेढिगदा बिदियाए दुसहस्सा छस्सयाँण चुलसीदी॥ ७७ ४४२०। २६८४।

चोद्दससयछाहत्त्तरि तदियाए तह य सत्त सया । तुरिमाए सिट्टेजुदं दुसयाणि पंचमीए णायन्वं पा ७८

सही तमप्पहाए चरिमधरित्तीए होंति चत्तारि । एवं सेढीवंद्रा पत्तेकं सत्तखोणीसु ।। ७९ ६०। ४।

चउरूवाई बादि पचयपमाणं पि अहरूवाई । गच्छस्स य परिमाणं हवेदि एकोणपण्णासा ॥ ८० ४। ८। ४९ ।

तेरह, ग्यारह, नौ, सात, पाच, और तीन; यह सब पृथिवियोंके (पृथक् पृथक् ) श्रेणीधनको निकालनेके लिये गच्छका प्रमाण है; चय सब जगह आठ ही है।। ७५॥

पदके वर्गको चयसे गुणा करके उसमें दुगुणे पदसे गुणित मुखको जोड़ देनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसमेंसे चयसे गुणित पद्भमाणको घटाकर शेषको आधा करनेपर प्राप्त हुई राशिके प्रमाण सकळित धनको जानना चाहिये॥ ७६॥

उदाहरण— (१३२ x ८) + (१३ x २ x २९२१) - (८ x १३) = ८८१० = ४४२० प्रथमं पृथिवीगत श्रेणीवद्ध विलोंका कुल प्रमाण्

पहिली पृथिवीमें चार हजार बीस; और दूसरीमें दो हजार छहसौ चौरासी श्रेणीवद्ध विल हैं ॥ ७७ ॥ ४४२०; २६८४।

तृतीय पृथिवीमें चौदहसौ झ्यत्तर, चौथीमें सातसौ और पांचवींमें दोसौ साठ श्रेणीबद्ध विल हैं, ऐसा जानना चाहिये॥ ७८॥ १४७६; ७००; २६०।

तमःप्रभा पृथिवीमें साठ और अन्तिम अर्थात् महातमःप्रभा पृथिवीमें चार श्रेणीवद्ध विल हैं । इसप्रकार सात पृथिवियोंमेंसे प्रत्येकमे श्रेणीवद्ध विलोंका प्रमाण समझना चाहिये ॥ ७९ ॥ ६०; ४।

( रत्नप्रभादिक पृथिवियोंमे सपूर्ण श्रेणीवद्ध विलोंका प्रमाण निकालनेके लिये ) आदिका प्रमाण चार, चयका प्रमाण आठ और गच्छका प्रमाण एक कम पचास होता है।। ८०॥

आदि ४ चय ८; गच्छ ४९।

र द व चर्यपहिदं. २ द व मुवनुतं ३ व चिट्टिह्द . ४ व न्नस्याण ५ द व पचिमए होदि णायन्त्र ६ द व °कोणीए.

पदवर्गं पदरिहदं चयगुणिदं पदहदादिजुदैमद्धं । मुहदलपहदपदेणं संजुत्तं होदि संकलिदं ॥ ८१ रयणप्पहपहुदीसुं पुढवीसुं सन्वसेढिबद्धाणं । चउरुत्तरछचसया णव य सहस्साणि परिमाणं ॥ ८२ ९६०४।

पददलहिदसंकिलदं<sup>भ</sup> इच्छाए गुणियपचयसंजुत्तं । रूजिणच्छाधियपदचयगुणिदं अवणियदिदे आदी ॥ ८३ पददलहदवेकपदावहरिदसंकलिद्वित्तपरिमाणे । वेकपदद्धेण हिदं आदिं सोहेजै तत्थ सेस चयं ॥ ८४ ९६०४ ।

भपवितिते १९ । विकपदद्वेण १९ । १८ । १० हिदं आदि २ १ ११ सोहेज्जे शोधितशेषिमदं १६८ । भपवितिते ८ । १४

पदका वर्ग कर उसमेंसे पदके प्रमाणको कम करके अवशिष्ट राशिको चयके प्रमाणसे गुणा करना चाहिये। पश्चात् उसमें पदसे गुणित आदिको मिलाकर और फिर उसका आधाकर प्राप्त राशिमें मुखके अर्द्ध भागसे गुणित पदके मिलादेनेपर संकलित धनका प्रमाण निकलता है॥ ८१॥

उदाहरण— 
$$(\frac{89^{3}-89)\times5+(89\times8)}{3}+(7\times89)$$
  
=  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

रत्नप्रभादिक पृथिवियोंमें सम्पूर्ण श्रेणीबद्ध बिलोंका प्रमाण नौ हजार छहसी चार है॥ ८२॥ ९६०४.

पदके अर्घ भागसे भाजित संकलित धनमें इच्छासे गुणित चयको जोड़कर, और उसमेंसे चयसे गुणित एक कम इच्छासे अधिक पदको कम करके शेषको आधा करनेपर आदिका प्रमाण आता है ॥ ८३॥

पदके अर्द्ध भागसे गुणित जो एक कम पद, उससे भाजित सकलित धनके प्रमाणमेंसे, एक कम पदके अर्ध भागसे भाजित मुखको कम करदेनेपर शेष चयका प्रमाण होता है।। ८४॥

९६०8 ÷ ( 8९ - १ × 
$$\frac{8}{5}$$
 ) - ( 8 ÷  $\frac{8}{5}$  · =  $\frac{8}{5}$  · =  $\frac{8}{5}$  · =  $\frac{8}{5}$  =  $\frac{8}{5}$  =  $\frac{8}{5}$  =  $\frac{8}{5}$  =  $\frac{8}{5}$ 

१ द जुदमंद, व जुदमंहं २ द एदेण ३ द व ° रुत्तरछस्ससया. ४ व ° हिदलसिलंद, ५ द पहलहदवेक-पादाबहरिदसंकलिदिवित्तपरिमाणो, व पहलहदवेकपाहाबहरिदसँकिलिदिवित्तपरिमाणो ६ द व वेकपदंदेण ७ द व सोगेज्ज. ८ द व ४९ ९ द व वेकपदंदेण, १० द व प्रत्यो: इदं ८५ तमगायायाः पश्चादुपलम्यते. ११ द ु १, १२ द व सोदेज्ज. १३ द १८ । व १८ १४ द व ९.

चयदलहदसंकिलदं चयदलरिहदादि अद्धकित्तुतं । मूलं परिमूर्त्यणं पचयद्धहिदिस्मी तं तु पदमर्थवा ॥ ८५ चयदलहदसंकिलिदं ४४२० । ४ । चयदलरिहदादि २८८ । अद्ध १४४ । किद २०७३६ । जुत्तं ३८४१६ । मूलं १९६ । पुरिमूल १४४ । जणं ५२ । पचयद्ध ४ ) हिदं १३ । दुचयहदं संकिलिदं चयदलवदणंतरस्स वग्गजुदं । मूलं पुरिमूर्त्रणं चयभजिदं होदि तं तु पदं ॥८६

हुँचय २। ८। दुचयहदं संकिलिदं ४४२०। १६। चयदल ४। वदम २९२। अंतरस्स २८८। वता ३ २ । मूळं ३९२। पुरिमूल २८८। कणं १०४। चयमितिदं १८४। पदं १३। पत्तेहं स्यणादीसन्विबलाणं ठवेज परिसंखं । णियणियसेढियेंहंदयरिदा पहण्णया होति ॥ ८७

चयके अर्द्ध भागसे गुणित सक्तित धनमें चयके अर्ध भागसे रहित आदि ( मुख ) के अर्ध भागके वर्गको मिलादेनेपर जो राशि उत्पन्न हो उसका वर्गमूल निकाले। पश्चात् उसमेंसे पूर्व मूलको (जिसके वर्गको संकलित धनमें जोड़ा था) घटाकर अवशिष्ट राशिमें चयके अर्ध भागका भाग देनेपर पदका प्रमाण निकलता है ॥ ८५॥

अथवा— दुगुणे चयसे गुणित सकलित धनमें चयके अर्द्ध भाग और मुखके अन्तररूप सख्याके वर्गको जोड़कर उसका वर्गमूळ निकाळनेपर जो सख्या प्राप्त हो उसमेंसे पूर्व मूळको (जिसके वर्गको संकलित धनमें जोड़ा था) घटाकर शेषमें चयका भाग देनेपर विवक्षित पृथिवीके पदका प्रमाण निकळता है।। ८६॥

रत्नप्रभादिक प्रत्येक पृथिवीके सम्पूर्ण बिलोंकी सख्याको रखकर उसमेंसे अपने अपने श्रेणीबद्ध और इन्द्रक बिलोंकी सख्याको घटा देनेपर शेष उस उस पृथिवीके प्रकीर्णक बिलोंका प्रमाण होता हैं ॥ ८७ ॥

प्रथम पृथिवीके समस्त बिल ३०००००; ३००००० — (१३ + ४४२०) = २९९५५६७ प्र पृ. के प्रकी. बिल।

१ व हिदमित्त २ द व पदयथवा. ३ द व मूलूणं पूर्वमूले माण ५२ । चयमजिद ५२=१ । चयदलहृद-संकलिद ४४२० । ४ । चयदलरहिदाहिदादि २८८ । अदं १४४ । १०७३७ । जुत्तं ३८४१६ । ४ । मूल १९६ । पुरि २ = । दु २ । चयद्वहृद सकलिद ४४२० । १६ । चय ८ । द ४ । वदन २९२ । अंतरस्य २८८ । वग्गजुद इत् । मूल इदं ३९२ । पुरिमूल २८८ । चयमजिदं १०४ । पद १३ = ८ । इति पाठः ८९ तमगायाया पश्चादुपलभ्यते. ४ द सेदीया, व सेदिया.

उणतीसं स्वस्ताणं पंचाणउदीसहस्सपंचसया । सगसद्वीसंजुत्ता पहण्णया पढमपुढवीए ॥ ८८ २९९५६७ ।

चउवीसं लक्खाणि य संत्ताणवदीसहस्सतिसयाणि । पंचुत्तराणि होति हु पङ्ण्णया बिदियखोणीए ॥ ८९ २४९७३०५ ।

चोइसङक्लाणि<sup>र</sup> तहा भट्ठाणउदीसहस्सपंचसया । पंचदसेहिं जुत्ता पर्ण्णया तदियवसुहाए ॥ ९० १४९८५१५ ।

णवलक्षा णवणउदीसहस्सया दोसयाणि तेणउदी । तुरिमाए वसुमइए पहण्णयाणं च परिमाणं ॥ ९१ ९९२९३ ।

दो लक्खाणि सहस्सा णवणउँदी सगसयाणि पणुतीसं । पंचमवसुधायाए पहण्णया होति णियमेण ॥ ९२ २९९७३५ ।

अद्वासद्वीहीणं कक्ष्वं छिटीपुँ मेहणीए वि । अवणीए सत्तिमए पहण्णया णित्य णियमेण ॥ ९३ ९९९३२।

> प्रथम पृथिवीमें उनतीस लाख पंचानवै हजार पाचसौ सद्सठ प्रकीर्णक बिल हैं ॥८८॥ २९९५६७

द्वितीय पृथिवीमें चौत्रीस लाख सत्तानवै हजार तीनसौ पांच प्रकीर्णक बिल हैं॥ ८९॥

समस्त विल २५०००० – (२६८४ + ११) = २४९७३०५ द्वि. पृ. के प्रकी. विल ।

तृतीय पृथिवीमें चौदह लाख अञ्चानवै हजार पांचसौ पन्द्रह प्रकीर्णक विल हैं ॥ ९०॥ समस्त विल १५००००० – (१४७६ + ९) = १४९८५१५ तृ. पृ. के प्रकी. विल ।

चतुर्थ पृथिवीमें प्रकीर्णक विलोंका प्रमाण नौ लाख निन्यानवै हजार दोसौ तेरानवै है ॥ ९१ ॥

समस्त विल १००००० - (७०० + ७) = ९९९२९३ च.पृ. के प्रकी. बिल । पांचर्वी पृथिवीमें नियमसे दो लाख निन्यानवै हजार सातसौ पैंतीस प्रकीर्णक बिल हैं ॥ ९२ ॥

समस्त विल ३००००० — (२६० + ५) = २९९७३५ पं. पृ. के प्रकी. बिल। छठवीं पृथिवीमें अद्सठ कम एक लाख प्रकीर्णक विल हैं। सातवीं पृथिवीमें नियमसे प्रकीर्णक विल नहीं हैं॥ ९३॥

समस्त विल ९९९९५ - (६० + ३) = ९९९३२ ष. पृ. के प्रकी. विल।

१ द चोद्सयं जाणि, व चोद्सएं जाणि. २ द णउणउदी. ३ द छडी, व छडीइ.

तेसीदिं लक्काणि णउदिसहस्साणि तिसयसगदालं । छप्पुढवीणं मिलिदा सन्वे वि पहण्णया होति ॥ ९४ ८३९०३४७ ।

संवेजिंदियाणं रंदं सेढीगदाण जोयणया । तं होदि असंवेजं पर्ण्णयाणुभयमिस्सं चै ॥ ९५ ६ । २७ । ७७ । (?)

संखेजा वित्थारा णिरयाणं पंचमस्स परिमाणं । सेस चउपंचभागा होति असंखेजहंदाई ॥ ९६ ८४०००० । १६८००० । ६७२००० ।

छप्यंचितदुगलक्वा सिट्टसहस्साणि तह य एक्कोणा । वीससहस्सा एकं रयणादिसुँ संखिवत्थारा ॥ ९७ ६०००० । ५०००० । ३०००० । २०००० । ६०००० । १९९९ । १ । चउवीसवीसवारसमद्वपमाणाणि होंति लक्खाणि । सयकदिहदँचउवीसं सीदिसहस्सा य चउहीणा ॥ ९८ २४०००० । २००००० । १२०००० । ८०००० । २४००० । ७९९६ । चत्तारि चियं एटे होंति असंखेजजोयणा रुंदा । रयणप्यह्यहृदीए कमेण सन्वाण पुढवीणं ॥ ९९

8

छह पृथिवियोंके सबही प्रकीर्णक बिल मिलकर तेरासी लाख नव्बे हजार तीनसौ सैंतालीस होते हैं ॥ ९४ ॥ ८३९०३४७ सब पृ.क प्रकी. बिल ।

इन्द्रक बिलोंका विस्तार संख्यात योजन, श्रेणीबद्ध विलोंका असख्यात योजन और प्रकीर्णक विलोंका विस्तार उभयमिश्र अर्थात् कुछका संख्यात और कुछका असख्यात योजन है ॥ ९५ ॥

संपूर्ण विलसंख्याके पांच भागोंमेंसे एक भागप्रमाण ( दे ) विलोंका विस्तार संख्यात योजन, और शेप चार भागप्रमाण ( है ) विलोंका विस्तार असंख्यात योजनप्रमाण है ॥ ९६ ॥ सर्व विल ८४००००, संख्यात योजन विस्तारवाले १६८०००, असं. यो. विस्तारवाले ६७२०००।

रत्नप्रभादिक पृथिवियोंभे 'ऋमशः छह लाख, पाच लाख, तीन लाख, दो लाख, साठ हजार, एक कम बीस हजार और एक, इतने विलोंका विस्तार सख्यात योजनप्रमाण है।। ९७॥

संख्यात योजनप्रमाण विल्न र. प्र. ६०००००; श. प्र. ५०००००; वा. प्र. ३०००००, प. प्र. २०००००; धू. प्र. ६००००; त. प्र. १९९९; म. त. प्र. १।

रत्नप्रभादिक सत्र पृथिवियोंमें क्रमसे चौत्रीस लाख, बीस लाख, वारह लाख, आठ लाख, चौत्रीससे गुणित सेंकि वर्गप्रमाण अर्थात् दो लाख चालीस हजार, चार कम अस्सी हजार, और चार, इतने त्रिल असख्यात योजनप्रमाण विस्तारवाले हैं॥ ९८–९९॥

असंख्यात योजनप्रमाण विस्तारवाले विल—र. प्र. २४०००००; श. प्र.२०००००; वा प्र. १२०००००, प. प्र. ८०००००; धू. प्र. २४००००; त प्र. ७९९९६ म. त. प्र. ४।

१ द् च यसखेज्जं. २ द् च 'णुभयमस्सरूवं. ३ द् च द्यणेदिसु. ४ द् सयकदिद्दिः. ५ द्रचिय, च रिषय.

संखेजहंदसंजुदणिरयाबिलाणं जहण्णविचालं । छक्कोसा तेरिच्छे उक्कस्से दुगुणिद्र तेपि ॥ १०० ६। १२ ।

णिरयबिलाणं होदि हु असंखर्रदाण अवरविचालं । जोयणसत्तसहस्सा उकस्से तं असंखेजा ॥ १०१ ७०००।

उत्तपद्दण्णयमञ्झे होंति हु बहुवो असंखिवत्थारौँ । संखेजवासजुत्ता थोवा होरा तिमिरजुतौँ ॥ १०२ सगसगपुरुविगयाणं संखासंखेजहंदरासिम्मि । इंदयसेडिविद्दीणे कमसो सेसा पद्दण्णए उभयं ॥ १०३ ५९९८७ । झ २३९५५८० ।

संखेजवासजुत्ते णिरयबिले होंति णारया जीवा । संखेजा णियमेणं इदरम्मि तहा असंखेजा ॥ १०४

संख्यात योजन विस्तारवाळे नारिकयोंके बिळोंमें तिरछेरूपमें जघन्य अन्तराळ छह कोस और उत्कृष्ट अन्तराळ इससे दुगुणा अर्थात् बारह कोसमात्र है ॥ १००॥ ज. अतराळ ६, उ. अं. १२ कोस.

असंख्यात योजन विस्तारवाले नारिक्तयोंके बिलोंमें जघन्य अन्तराल सात हजार योजन और उत्कृष्ट अन्तराल असंख्यात योजनमात्र ह ॥ १०१ ॥ ज. अन्तराल ७००० यो.।

पूर्वोक्त प्रकीर्णक बिलोंमेंसे असख्यात योजन विस्तारवाले बहुत और सख्यात योजन विस्तारवाले बिल थोडेही है। ये सब बिल अहोरात्र अन्धकारसे न्याप्त हैं॥ १०२॥

अपनी अपनी पृथिवीके सख्यात योजन विस्तारवाले बिलोंकी राशिमेंसे इन्द्रक बिलोंके प्रमाणको घटा देनेपर शेष संख्यात योजन विस्तारवाले प्रकीर्णक बिलोंका प्रमाण होता है। इसी-प्रकार अपनी अपनी पृथिवीके असख्यात योजन विस्तारवाले बिलोंकी सख्यामेंसे श्रेणीबद्ध बिलोंके प्रमाणको घटा देनेपर अवशिष्ट असंख्यात योजन विस्तारवाले प्रकीर्णक बिलोंका प्रमाण रहता है॥ १०३॥

प्र. पृथिवीमें सं. यो. विस्ता. बिल ६०००००, अस. यो. वि. २४०००००; इन्द्रक १३, श्रे. व. ४४२०, ६००००० — १३ = ५९९९८७ स. यो. वि. प्रकी. बिल, २४००००० — ४४२० = २३९५५८० अस. यो. वि. प्रकी. बिल।

संख्यात योजन विस्तारवाले नरकविलमे नियमसे संख्यात नारकी जीव, तथा असंख्यात योजन विस्तारवाले बिलमें असंख्यातही नारकी जीव होते हैं ॥ १०४॥

१ द जहण्णवित्यारं. २ द व दुगुणिदो. ३ द ६। ४ द व वित्थारो. ५ व होएति तिमिर°.

पणदार्लं लक्खाणि पढमो चरिमिंदओ वि इगिलक्खं । उमयं सोहिय एक्कोणिंदयभिजदिम हाणिचयं ॥ १०५ ४५०००० । १०००० ।

छावट्टिछस्सयाणि इगिणउदिसहस्सजायणाणि पि । दुकलाको तिविहत्ता परिमाणं हाणिवङ्कीए ॥ १०६ ९१६६६ । २ ।

Ę

बिदियादिसु इच्छंतो रूऊणिच्छाए गुणिदखयवङ्की । सीमंतादो सोहिय<sup>र</sup> मेलिज सुभवधिठाणिमी ॥ १०७ रयणप्पहभवणीए सीमंतयइंदयस्स वित्थारे। पंचत्तालं जीयणलक्खाणि होदि णियमेण ॥ १०८

8400000

चोदाळं लक्खाणिं<sup>3</sup> तेसीदिसयाणि होंति तेत्तीसं । एक्ककला तिविहत्ता णिरहंदयरुंदपरिमाणं ॥ १०९ ४४०८३३३ । १ ।

₹

प्रथम इन्द्रकका विस्तार पैंताछीस छाख योजन और अन्तिम इन्द्रकका विस्तार एक छाख योजन है। इनमें प्रथम इन्द्रकके विस्तारमेंसे अन्तिम इन्द्रकके विस्तारको घटाकर शेषमें एक कम इन्द्रकप्रमाणका भाग देनेपर जो छब्ध आवे उतना (द्वितीयादि इन्द्रकोंके विस्तारको निकाछनेके छिये) हानि और वृद्धिका प्रमाण समझना चाहिये॥ १०५॥

8400000 - 100000 - (89 - 1) = 91444 = 816 - 1914 = 1

इस हानि-वृद्धिका प्रमाण इक्यानबै हजार छहसी ह्यासठ योजन और तीनसे विभक्त दो कला है ॥ १०६॥

द्वितीयादिक इन्द्रकोंके विस्तारको निकालनेकेलिये एक कम इन्छित इन्द्रकप्रमाणसे उक्त क्षय और वृद्धिके प्रमाणको गुणा करनेपर जो गुणनफल प्राप्त हो उसको सीमंत इन्द्रकके विस्तारमें घटा देनेपर या अवधिस्थान इन्द्रकके विस्तारमें मिलानेपर अभीष्ट इन्द्रकका विस्तार निकलता है ॥ १०७॥

उदाहरण— सीमंत और अवधिस्थानकी अपेक्षा २५ वें तप्तनामक इन्द्रकका विस्तार— क्ष. वृ. ९१६६६  $\frac{2}{3}$  × (२५-१) = २२००००, ४५००००–२२००००=२३०००० सीमन्तकी अपेक्षा । ९१६६६  $\frac{2}{3}$  × (२५-१) = २२००००; २२०००० + १०००० = २३०००० अवधिस्थानकी अपेक्षा।

रत्नप्रभा पृथिवीमें सीमन्त इन्द्रकका विस्तार नियमसे पैंतालीस लाख योजनप्रमाण है ॥ १०८ ॥ ४५००००० यो.

निरय (नरक) नामक द्वितीय इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण चवालीस लाख तेरासीसौ तेतीस योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे एक भाग है ॥ १०९॥

सीमत वि. ४५०००० — ९१६६६ $\frac{2}{3}$  = ४४०८३३३ $\frac{2}{3}$ 

१द्व सेढीअ. २व्ठाणं. ३द् बादालळक्लाणिं.

तेदालं लक्खाणं छस्सयसोलससहस्सछासट्टी । दुतिभागो वित्यारो<sup>र</sup> रोरुगणामस्त<sup>र</sup> णाद्ग्वो<sup>र</sup> ॥ ११० ४३१६६६ । २ ।

Ę

पणुवीससहस्साधियजोयणबादाललक्खपरिमाणो । मंतिंदयस्स मणिदो वित्थारो पढमपुढवीए ॥ १११ ४२२५००० ।

श्कृतालं लक्खा वेत्तीससहर्रेसितसयतेत्तीसा । एकक्ला तिविहत्ता उब्मेतयरंदपरिमाणं ॥ ११२ ४१३३३३३ । १।

Ę

चालीसं लक्काणि इगिदालसहस्सछस्सयं होदि । छावटी दोण्णि कली वासो संमंतणामिम ॥ ११३ ४०४१६६६ । २ ।

₹

डणदाळं लक्खाणि पण्णाससद्दस्सजोयणाणि पि । होदि असंमंतिंदयवित्थारो पढमपुढवीए ॥ ११४ ३९५०००।

अट्ठत्तीसं लक्ला अडवण्णसहस्सतिसयतेत्तीसं । एक्वकला तिविहत्ता वासो विब्मंतणामिमा ॥ ११५ ३८५८३३३ । १४

ર

रौरुक (रौरव) नामक तृतीय इन्द्रकका विस्तार तेतालीस लाख सोलह हजार छहसौ छ्यासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे दो भागमात्र जानना चाहिये॥ ११०॥

४४०८३३३३ - ९१६६६३ = ४३१६६६६३ ।

प्रथम पृथिवीमें भ्रान्त नामक चतुर्थ इन्द्रकका विस्तार न्यालीस लाख पचीस हजार योजन प्रमाण कहा गया है ॥ १११ ॥ ४३१६६६६३ — ९१६६६३ = ४२२५००० ।

उद्भान्त नामक पाचर्वे इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण इकतालीस लाख तेतीस हजार तीनसी तेतीस योजन और योजनके तीन भागोंमेंसे एक भाग है ॥ ११२ ॥

४२२५००० – ९१६६६ $\frac{2}{3}$  = ४१३३३३३ $\frac{8}{3}$ ।

सम्भ्रान्त नामक छठे इन्द्रकका विस्तार चालीस लाख इकतालीस हजार छहसौ छ्यासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे दो भागप्रमाण है॥ ११३॥

 $8833333\frac{8}{3} - 98666\frac{2}{3} = 8088666\frac{2}{3}$ 

प्रथम पृथिवीमें असम्भ्रान्त नामक सातवें इन्द्रकका विस्तार उनतालीस लाख पचास इजार योजनप्रमाण है ॥ ११४ ॥ ४०४१६६६३ — ९१६६६३ — ३९५०००० ।

विभ्रान्त नामक आठवें इन्द्रकका विस्तार अडतीस लाख अट्टावन हजार तीनसौ तेतीस योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे एक भागप्रमाण है ॥ ११५॥

3940000 - 98666 = 3545331

१ द् इ विस्थारा. २ द् लोस्गणामस्य. ३ द् णादन्वा. ४ द् वीसप्रइसगं. ५ द् व कला तिविमत्ता.

सगतीसं लक्ताणिं छै।सिहिसहस्सछसयछासिह। दोणिं कला तियभजिदा रुंदो तित्वंदये होदि॥ ११६ ३७६६६६। २।

३

छत्तीसं लक्खाणं जोयणया पंचहत्तरिसर्हस्सा । तिसिदिदयंस्स रुंदं णाद्वेवं पढमपुढवीए ॥ १३७ ३६७५०००

पणतीसं लक्काणिं तेसीदिसहस्सतिसयतेत्तीसा । एक्काला तिविहत्ता रुंद्रं वर्कतणामस्मि ॥ ११८

३५८३३३३ । १ ।

3

चडतीसं लक्लाणिं ईिंगणडिद्सहस्सछसयछासही । देंाण्णि कला तियमजिदा एस यवकंतणामिम ॥ ११९ ३४९१६६६ । २ ।

3

चोत्तीसं लक्त्वाणिं जोयणसंखा य पढमपुढवीए । विक्नंतणामइंदयवित्थारो<sup>३</sup> एत्थ णादव्वो ॥ १२० ३४०००० ।

तेत्तीसं लक्खाणि अहुसहस्साणि तिसयतेत्तीसा । एक्कञ्ला विदियाए थणहंदयरंदपरिमाणं ॥ १२१ ३३०८३३३ । १ ।

₹

तप्त नामक नववें इन्द्रकका विस्तार सैंतीस लाख छ्यासठ हजार छहसौ छ्यासठ योजन और योजनके तीन भागोंमेंसे दो भाग है ॥ ११६॥

३८५८३३३ $\frac{8}{3}$  - ९१६६६ $\frac{2}{3}$  = ३७६६६६६ $\frac{2}{3}$  ।

प्रथम पृथिवीमें त्रसित नामक दशवें इन्द्रकका विस्तार छत्तीस लाख पचहत्तर हजार योजनप्रमाण जानना चाहिये॥ ११७॥ ३७६६६६३ – ९१६६६३ – ३६७५०००।

वक्रान्त नामक ग्यारहवें इन्द्रकका विस्तार पैंतीस लाख तेरासी हजार तीनसौ तेतीस योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे एक भाग है।। ११८॥

३६७५००० – ९१६६६ $\frac{2}{3}$  = ३५८३३३२ $\frac{8}{3}$ ।

अवक्रान्त नामक वारहवें इन्द्रकका विस्तार चौतीस लाख इक्यानवै हजार छहसौ छयासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे दो भागप्रमाण है ॥ ११९॥

34 < 333 = 389866

प्रथम पृथिवीमें विकान्त नामक तेरहवें इन्द्रकका विस्तार चौतीस लाख योजनप्रमाण जानना चाहिये ॥१२०॥ ३४९१६६६३ - ९१६६६३ = ३४०००००।

द्वितीय पृथिवीमें स्तन नामक प्रथम इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण तेतीस लाख आठ हजार नीनमें। तेनीस योजन और योजनके तीन मार्गोमेंसे एक भाग है ॥ १२१ ॥

3800000 - 98666 = 3300333 = 1

१ द बामहि. २ व इगमउदि. ३ व व विक्कतमामादयिवायारो. ४ व विदियाए. ५ व घलइदय.

बत्तीसं लक्लाणि इस्सयसोलससहस्सङासही । दोण्णि कला तिविहत्ता वासो तणहंदए होदि ॥ १२२ ३२१६६६ । २ ।

३

इकतीसं लक्लाणिं पणुवीससहस्सजोयणाणिं पि । मणइंदयस्स रुंदं णादन्वं बिदियपुढवीए ॥ १२३ ३१२५००० ।

तीसं विय लक्खाणि तेत्तीससहस्सतिसयतेत्तीसा । एककला विदियाए वणहंदयरंदपरिमाणं ॥ १२४ ३०३३३३ । १ ।

३

पुक्नोणतीसलक्खा इगिदालसहस्सछसयछासही । दोण्णि कला तिविहत्ता घादिँदयणामवित्थारो ॥ १२५ २९४१६६६ । २ ।

3

स्रद्वावीसं लक्ता पण्णाससिहस्सजोयणाणि पि । संघातणामइंद्यवित्यारो बिदियपुढवीए ॥ १२६ २८५००० ।

सत्तावीसं लक्ता भडवण्णसहस्सितिसयतेत्तीसा । एककला तिविहत्ता जिन्मिद्यस्द्परिमाणं ॥ १२७ २७५८३३३ । १ ।

३

तनक नामक द्वितीय इन्द्रकका विस्तार वत्तीस लाख सोलह हजार छहसौ छ्यासठ योजन और एक योजनके तीन भागोमेंसे दो भागप्रमाण है ॥ १२२ ॥

330 < 33 = 9 - 995 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 = 3795 =

द्वितीय पृथिवीमें मन नामक तृतीय इन्द्रकका विस्तार इकतीस छांख पचीस हजार योजन-प्रमाण जानना चाहिये ॥ १२३ ॥ ३२१६६६६३ — ९१६६६३ — ३१२५०००।

द्वितीय पृथिवीमें वन नामक चतुर्थ इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण तीस लाख तेतीस हजार तीनसो तेतीस योजन और योजनका एक तृतीय भाग है ॥ १२४ ॥

३१२५००० - ९१६६६<del>३</del> = ३०३३३३३३ ।

घात नामक पंचम इन्द्रकका विस्तार योजनके तीन मार्गोमेंसे दो भागसहित उनतीस लाख इकतालीस हजार छहसौ छ्यासठ योजनप्रमाण है ॥ १२५॥

३०३३३३३<sup>१</sup> - ९१६६६<sup>२</sup> = २९४१६६६<sup>२</sup>।

द्वितीय पृथिवीमें सघात नामक छठवे इन्द्रकका विस्तार अञ्चाईस लाख पचास हजार योजनप्रमाण है ॥ १२६ ॥ २९४१६६६३ — ९१६६६३ — २८५०००० ।

जिह्न नामक सातवें इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण सत्ताईस लाख अष्ठावन हजार तीनसौ तेतीस योजन और एक योजनके तीसरे भागप्रमाण है ॥ १२७॥

 $\frac{2}{3} < \frac{1}{3} = \frac{2}{3} = \frac{2}{3} = \frac{2}{3} = \frac{2}{3} = \frac{2}{3}$ 

१ द लक्खाणं पुणुवीस°. २ द व पण्णरस. ३ द व दिमिंदय°.

पण्णारसलक्लाणि छस्सिट्टिसंहस्सङसयछासद्धी । दोण्णि कला तीदियाए संपंजिलिदस्से वित्थारा ॥ १४० १५६६६६६ । रे ।

चेहसंजीयणलक्षां पणसंत्तरि तह सहस्तपरिमाणा । तुरिमाए पुढवीए आरिंद्यर्हेंद्परिमाणं ॥ १४१ 18040001

तेरसंजोयंगळक्ला तेसीदिसहस्सतिसयतेत्तीस । एक्केंक्ला तुरिमाए महीए मारिंदए रुंदो ॥ १४२ १३८६६६६६। १।

वारसजोयणलक्षा इंगिणउदिसहस्सेछसयछासही । दोण्णि कला तिविहत्ता तुरिमातारिदयस्से रुदाउ ॥ १४३ १२८१६६६। री

वारसजोयणलक्ला तुरिमोए वसुंघराएँ वित्यारों । ताँचैंदयस्स रुंदो णिद्दिहं सन्वद्रिसीहिं ॥ १ ४४ 9200000 1

एकाद्सलक्वाणि बहुसहस्साणि विसयतेत्तीसा । एक्कला तुरिमाए महीए तमगस्स वित्थारो ॥ १४५ ११०८३३३।१।

तीसरी पृथिवीमें संप्रज्विलतनामक नववें इन्द्रकका विस्तार पनद्रह लाख ह्यासठ हजार छहसौ इयासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे दो भागप्रमाण है ॥ १४० ॥

१६५८३३३३ - ९१६६६३ = १५६६६६३ । चतुर्थ पृथिवीमें आर नामक प्रथम इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण चौदह लाख पचहत्तर हजार 

चतुर्थ पृथिवीमें मार नामक द्वितीय इन्द्रकका विस्तार तेरह लाख तेरासी हजार तीनसौ तेतीस योजन और एक योजनके तीसरे भागप्रमाण है ॥ १४२ ॥

8899000 - 98666 = 83637

चतुर्थ पृथिवीमें तार नामक तृतीय इन्द्रकका विस्तार वारह लाख इक्यानवै हजार छहसौ व्यासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे दो भागप्रमाण है ॥ १४३॥

१३८३(३३३३ – ९१६६६३ – १२९१६६६३ ।

सर्वज्ञदेवने चतुर्थ पृथिवीमें तत्व (चर्चा) नामक चतुर्थ इन्द्रकका विस्तार वारह लाख योजन-प्रमाण वतलाया है ॥ १४४ ॥ १२९१६६६३ — ९१६६६३ = १२००००० ।

चतुर्थ पृथिवीमें तमक नामक पचम इन्द्रकका विस्तार ग्यारहं लाख आठ हजार तीनसौ तेनीस योजन और एक योजनके तीसरे भागप्रमाण है ॥ १४५ ॥

2200000 - 98444 = 88003331

<sup>?</sup> द य तादिएसं. २ द व तुरिमाइदस्स. ३ द व तन्मंतयस्स. ४ द

दसजोयणरुक्काणि छस्तयसोलससहस्सछासट्टी । दोण्णि कला तुरिमाए वादिदयवासपरिसंखा॥ १४६

3

पणवीससहस्साधियणवजीयणसयसहस्सपरिमाणा । तुरिमापु खोणीपु खलखलणामस्स वित्थारी ॥ १४७ ९२५०००।

लक्षाणि मृह जोयणतेत्तीससहस्सतिसय्तेत्तीसा । एक्काला तमहंदयिवत्थारी पंचमधराए ॥ १४८ ८३३३३३ । १ ।

3

सगजोयणलक्खाणि इगिदालसहस्सछसयछासही । दोण्णि कला भमइंदयरुंदो पंचमधरित्तीए ॥ १४९ ७४१६६६ । २ ।

3

छज्ञोयणलक्षाणि पण्णाससहस्तसमधियाणि च । धूमप्पहावणीए झसहंदयरुंदपरिमाणा ॥ १५० ६५००० ।

लक्लाणि पंच जोयणभदवण्णसहस्सतिसयतेत्तीसा । ऐक्रक्ला यधिदयवित्यारे। पंचमखिदीए ॥ १५१ ५५८३३३ । १ ।

3

चतुर्थ भूमिमें वाद नामक छ इन्द्रकके विस्तारका प्रमाण दश लाख सोलह हजार छहसौ छयासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे दो भागप्रमाण है॥ १४६॥

 $2.20 < 2.22 = \frac{8}{2} - 9.266 = \frac{2}{3} = 20.2666 = 1$ 

चौथी पृथिवीमें खलखल (खडखड ) नामक सातवें इन्द्रकका विस्तार नौ लाख पचीस हजार योजनप्रमाण है ॥ १४७ ॥ १०१६६६ $\frac{2}{3}$  — ९१६६६ $\frac{2}{3}$  — ९२५००० ।

पाचवीं पृथिवीमें तम नामक प्रथम इन्द्रकका विस्तार आठ लाख तेतीस हजार तीनसौ तेतीस योजन और एक योजनके तीसरे भागप्रमाण है ॥ १४८॥

934000 - 93666 = 333333331

पाचर्वी पृथिवीमें भ्रम नामक द्वितीय इन्द्रकका विस्तार सात लाख इकतालीस हजार छहसौ छयासठ योजन और एक योजनके तीन भागोंमेंसे दो भागप्रमाण है ॥ १४९॥

 $\langle 33333\frac{3}{3} - 98666\frac{3}{6} = 988666\frac{3}{3} |$ 

धूमप्रमा पृथिवीमें झष नामक तृतीय इन्द्रंकके विस्तारका प्रमाण छह लाख पचास हजार योजन है ॥ १५०॥ ७४१६६६ $\frac{2}{3}$  — ९१६६६ $\frac{2}{3}$  — ६५०००।

पाचवीं पृथिवीमें अध नामक चतुर्थ इन्द्रकका विस्तार पाच छाख अट्ठावन हजार तीनसौ तेतीस योजन और एक योजनके तीसरे भागप्रमाण है ॥ १५१॥

 $\xi 40000 - 916\xi \xi \frac{3}{3} = 442331$ 

१ द तमयं इदय°, ब तमयंदय°. २ द व एक्ककलायदिदिय.

रयणादिछट्टमंतं णियणियपुढवीण बहलमञ्चादो । जोयणसहस्सजुगलं भवणिय सेसं करिज कोसाणि ॥ १५९ णियणियदुंदयसेढींबद्धाणं पद्मणयाण बहलाणि । णियणियपदुरपवृण्णिदसंखागुणिदाण लद्धरासी य ॥ १६० पुन्विल्वयरासीणं मज्झे ते सोहिजण पत्ते । एक्कोणियणियिदयचंउगुणिदेणं च भाजिदेवं ॥ १६१ लद्धो जोयणसंखा णियणिय णेयंतरालमुङ्कृण । जाणेज परट्ठाणे किंचूणयरज्जुपरिमाणं ॥ १६२ सत्तमाखिदीय बहले इंदयसेढीण बहलपरिमाणं । सोधिय दलिदे हेट्टिमज्बरिमभागा हवंति एदाणं ॥ १६३ पढमबिदीयवणीणं रुदं सोहेज एक्करजूए । जोयणितसहस्सजुदे होदि परट्ठाणविच्चालं ॥ १६४

रत्नप्रभा पृथिवीको आदि लेकर छठी पृथिवीपर्यन्त अपनी अपनी पृथिवीके बाह्त्यमेंसे दो हजार योजन कम करके शेष योजनोंके कोस बनाना चाहिये॥ १५९॥

अपने अपने पटलोंकी पूर्ववर्णित संख्यासे गुणित अपनी अपनी पृथिवीके इन्द्रक, श्रेणीवद्ध और प्रक्रीणिक बिलोंके बाहल्यको पूर्वोक्त राशिमेंसे, अर्थात् दो हजार योजन कम विवक्षित पृथिवीके वाहल्यके किये गये कोसोंमेंसे, कम करके प्रत्येकमें एक कम अपने अपने इन्द्रकप्रमाणसे गुणित चारका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उत्तने योजनप्रमाण अपनी अपनी पृथिवीके इन्द्रकादि विलोंमें ऊर्ध्वम अन्तराल जानना चाहिये। इसके अतिरिक्त परस्थान अर्थात् एक पृथिवीके अन्तिम और अगली पृथिवीके आदिभूत इन्द्रकादि बिलोंमें कुछ कम एक राजुप्रमाण अन्तराल समझना चाहिये। १६०-१६२॥

प्र. पृ. के इन्द्रकोंका अन्तराल 
$$\frac{(20000-2000)\times 8-(9\times 92)}{(92-9)\times 8} = 6899 \frac{34}{86}$$
 यो.

हि. पृ. के " " 
$$\frac{(32000-2000)\times8-(\frac{3}{2}\times88)}{(33-3)\times8} = \frac{33}{80}$$

= २९९९ है है यो. इत्यादि.

सातवीं पृथिवीके वाहल्यमेंसे इन्द्रक और श्रेणीवद्ध विलोके वाहल्यप्रमाणको घटाकर अव-शिष्ट राशिको आधा करनेपर क्रमसे इन्द्रक और श्रेणीवद्ध विलोके ऊपर-नीचेकी पृथिवीकी सुटाईका प्रमाण निकलता है ॥ १६३॥

<u>८०००-१</u> = ३९९९६ यो. सातवीं पृथिवीके इन्द्रक विलके नीचे और ऊपरकी पृथिवीका बाह्ल्य

८००० - 🖁 = ३९९९ है सा. पृ. के श्रेणीबद्ध विलोंके ऊपर-नीचेकी पृथिवीका बाहत्य.

एक राजुमेंसे पहिली और दूसरी पृथिवीके वाहल्यप्रमाणको कम करके अविशिष्ट राशिमें तीन हजार योजनोंके मिलानेपर प्रयम पृथिवीके अन्तिम और द्वितीय पृथिवीके प्रयम विलक्षे मध्यमें परस्थान अन्तरालका प्रमाण निकलता है ॥ १६४ ॥

१ द 'णियणिइंदय', च 'णियणियइंदय'. २ द 'तराणमुद्भूण, च 'तराणमुद्भेण, ३ द च पदमितदीयअणीण.

दुसहस्सजोयणाधियरज्जू तिद्यादिपुढिविरुंदूणं । छट्टो ति पर्टाणे विद्यालपमाणमुहिद्दं ॥ १६५ सयकदिरुजणढं रज्जुजुदं चिरमभूमिरुंदूणं । मघविस्से चिरमहंदयअवधिद्वाणस्स विद्यालं ॥ १६६ णवणविदिजुदचदुस्सयछसहस्सा जोयणाई वे कोसा । एकारसकलवारसिहदा य घोँमिद्याण विद्यालं ॥ १६७ ६४९९ । को २ । ११ ।

37

रयणप्पहचरमिंदयसकरपुढिविंदयाण विचालं । दोलक्खणवसहस्सा जोयणहीणेक्करज्जू य ॥ १६८ ७ । रिण जो २०९०० ।

एकविहीणा जोयणतिसहस्सा घणुसहस्सचत्तारि । सत्तसया वंसीए एकारसहंदयाण विचालं ॥ १६९ २९९९ । दंड ४७००

विशेषार्थ—प्रथम पृथिवीकी मुटाई १८००० योजन और द्वितीय पृथिवीकी मुटाई ३२००० योजनंप्रमाण है। इस मुटाईसे रहित दोनों पृथिवियोंके मध्यमें एक राज्यप्रमाण अन्तराल है। चूिक एक हजार योजनप्रमाण चित्रा पृथिवीकी मुटाई प्रथम पृथिवीकी मुटाईमें सम्मिलित है परन्तु उसकी गणना ऊर्घ्व लोककी मुटाईमें की गई है, अतएव इसमेंसे इन एक हजार योजनोंको कम करदेना चाहिये। इसके अतिरिक्त प्रथम पृथिवीके नीचे और द्वितीय पृथिवीके ऊपर एक एक, हजार योजनप्रमाण क्षेत्रमें नारिकयोंके बिलोंके न होनेसे इन दो हजार योजनोंको मी कम कर देनेपर शेष २०९००० (१८०००० + ३२००० – ३०००) योजनोंसे रहित एक राज्यप्रमाण प्रथम पृथिवीके अन्तिम और द्वितीय पृथिवीके प्रथम इन्द्रक बीच परस्थान अन्तर्राल रहता है।

दो हजार योजन अधिक एक राजुमेंसे तीसरी आदिक पृथिवीके बोहल्यप्रमाणको घटा देनेपर जो शेष रहे, उतना छठी पृथिवीपर्यन्त परस्थान अन्तरालका प्रमाण कहा गया है।। १६५॥ सौके वर्गमेंसे एक कम करके शेषको आधा कर और उसे एक राजुमें जोडकर लब्धमेंसे अन्तिम भूमिके बाहल्यको घटा देनेपर मध्यी पृथिवीके अन्तिम इन्द्रक और अवधिस्थान इन्द्रकके बीच परस्थान अन्तरालका प्रमाण निकलता है।। १६६॥

धर्मा पृथिवीके इन्द्रक बिलेंका अन्तराल छह हजार चारसौ निन्यान वे योजन, दो क्रोस और एक कोसके बारह भागोंमेंसे ग्यारह भागप्रमाण है ॥ १६७॥ ६४९९ यो. २११ को.।

रत्नंप्रभा पृथिवीके अन्तिम इन्द्रक और शर्कराप्रभाके आदिके इन्द्रक बिलीकी अन्तराल दो लाख नौ हजार योजन कम एक राजुप्रमाण है ॥ १६८॥ २०९००० यो कम १ रा.।

वशा पृथिवीके ग्यारह इन्द्रकोंका अन्तरांछ एक कम तीन हंजार योजन और चार हजार सातसौ धनुषप्रमाण है ॥ १६९ ॥ २९९९ यो. ४७०० धनु. ।

१ व परिद्वाणे. २ व मघवस्स.

पुँको ह्वेदि रञ्जू छन्वीससहस्सजोयणविहीणा । थणलोलुगस्स तत्ता इंदयदो हादि विचाले ॥ १७० ७ । रिण २६००० ।

तिणि सहस्सा दुसया जोयणउणवण्ण तिदयपुढवीए । पणतीससयधणूणि पत्तेकं इंदयाण विद्यालं ॥ १७१ ३२४९ । दंड ३५०० ।

एको हवेदि रञ्जू वावीससहस्सजोयणविहीणा । दोण्णं विद्यालमिणं संपज्जलिदारणामाणं ॥ १७२ ७ । रिण जो २२०००।

तिण्णि सहस्सा छस्सयपण्णैहीजोयणाणि पंकाए । पण्णत्तरिसयदंडा पत्तेकं इंदयाण विचाले ॥ १७३ ३६६५ जो । दंढ ७५०० ।

एको इवेदि रज्जू अद्वारससहस्सजोयणविद्दीणा । खळखळतिमदियाणं दोण्णं विचाळपरिमाणं ॥ ५७४ ७। रिण जो १८०००।

चत्तारि सहस्साणि चउसयणवणविद्ञोयणाणि पि । पंचसयाणि दंडा धूमपहाइंदयाण विचालं ॥ १७५ ४४९९ । दंड ५०० ।

चोहससहस्सजोयणपरिद्दीणा होदि केवलं रज्जू । तिमिसिंदयस्स हिमइंदयस्स दोण्णं पि विचाले ॥ १७६

वंशा पृथिवींके अन्तिम इन्द्रक स्तनलोल्जक्ते मेघा पृथिवींके प्रथम इंद्रक तप्तका अंतराल छन्त्रीस हजार योजन कम एक राजुप्रमाण है ॥ १७०॥ २६००० यो. कम १ रा.।

तीसरी पृथिवीके प्रत्येक इन्द्रक बिलका अन्तराल तीन हजार दो सौ उनंचास योजन और पैंतीससौ धनुषप्रमाण है ॥ १७१ ॥ ३२४९ यो. ३५०० दण्ड ।

तृतीय पृथिवीका अन्तिम इंद्रक संप्रज्विल और चतुर्थ पृथिवीका प्रथम इंद्रक आर, इन दोनों विलोंका अन्तराल बाईस हजार योजन कम एक राजुप्रमाण है ॥ १७२ ॥

२२००० यो. कम १ रा.

पकप्रभा पृथिवीके इन्द्रक विलोंका अन्तराल तीन हजार छहसौ पसठ योजन और पचहत्तरसौ दण्डप्रमाण है ॥ १७३ ॥ ३६६५ यो. ७५०० दण्ड ।

चतुर्थ पृथिवीका अन्तिम इन्द्रक खल खल और पाचवीं पृथिवीका प्रथम इन्द्रक तम, इन दोनों विलोंके अन्तरालका प्रमाण अठारह हजार योजन कम एक राजु है ॥ १७४॥

१८००० यो. कम १ रा.।

धूमप्रभाके इन्द्रक विलोंका अन्तराल चार हजार चारसो निन्यानवै योजन और पाचसी दण्डप्रमाण है ॥ १७५॥ ४४९९ यो. ५०० दण्ड ।

पांचवीं पृथिवीका अन्तिम इन्द्रक तिमिश्र और छठी पृथिवीका प्रयम इन्द्रक हिम, इन दोनों विलोंका अन्तराल चौदह हजार योजन कम एक राजुप्रमाण हैं ॥ १७६॥

१४००० यो. कम. १ रा.।

१ व एका. २ द व घणलोखुगस्स तसि. ३ द व छस्तृही. ४ द व जोयणविदीण.

अहाणउदी जवसयछसहस्सा जोयणीणि मघवीए। पणवण्णसयाणि धणू पत्तेकं इंदयाण विचारूं॥ १७७ ६९९८। दंड-५५००।

छहमैखिदिचरिमिद्यभवधिहाणाण होह् विश्वालं । एका रज्जू ऊणा जोयणितसहस्सकोसजुगलेहिं ॥ १७८ ७ । रिण जो ३००० की २ ।

तिणि सहस्सा णवसयणवणेउदी जोयणाणि वे कोसा । उड्डाधरभूमीणं अवधिट्टाणस्स परिमाणं ॥१७९ ३९९ । कोस २ ।

णवणउदिजुदचउस्सयछसहस्सा जोयणाणि वे कोसा। पंच कला णवभजिदा घम्माए सेढिबद्धविचालं॥ १८० ६४९९। कोस २। ५।

९

णवणउदि णवसयाणि दुसहस्सा जोयणाणि वंसाए । तिसहस्सछसयदंढा उड्डेणं सेढिबद्धविचालं ॥ १८१ २९९९ । दंड ३६०० ।

उणवण्णा दुसयाणि तिसहस्सा जोयणाणि मेघाए । दोण्णि सहस्साणि धणू सेढीबद्धाण विचालं ॥ १८२ ३२४९ । दंड २००० ।

णविद्वावीससहस्सदंडहीणा हवेदि छासही । जोयणछत्तीससयं तुरिसाए सेढिवद्विचाछं ॥ १८३ ३६६५ । दंड ५५५५ । ५।

8

मघवी पृथिवीमें प्रत्येक इन्द्रकका अन्तराल छह हजार नौसौ अट्ठानवै योजन और पचवनसौ घनुष है।। १७७॥ ६९९८ यो., ५५०० दण्ड।

्र छठी पृथिवीके अन्तिम इन्द्रक ल्रेष्ठक और सातवीं पृथिवीके अवधिस्थान इन्द्रकका अन्तराल तीन हजार योजन और दो कोस कम एक राजुप्रमाण है।। १७८॥

यो. ३०००, को. २ कम १ रा.।

अवधिस्थान इन्द्रककी ऊर्ध्व और अधस्तन भूमिके बाहल्यका प्रमाण तीन हजार नौसौ निन्यानवै योजन और दो कोस है ॥ १७९ ॥ ३९९९ यो. २ को.।

धर्मा पृथिवीमे श्रेणीवद्ध बिलोंका अन्तराल छह हजार चारसौ निन्यानवै योजन दो कोस और एक कोसके नौ भागोंमेंसे पांच भागप्रमाण है ॥ १८० ॥ ६४९९ यो. २५ को.।

वशा पृथिवीमें श्रेणीबद्ध विलेंका अन्तराल दो हजार नौसौ निन्यानवै योजन और तीन हजार छहसौ दण्डप्रमाण है ॥ १८१॥ २९९९ यो. ३६०० दण्ड ।

मेघा पृथिवीमें श्रेणीबद्ध बिर्लोका अन्तराल तीन हजार दोसौ उनचास योजन और दो हजार धनुष है ॥ १८२ ॥ ३२४९ यो. २००० दण्ड ।

चतुर्थ पृथिवीमें श्रेणीबद्ध विलोंका अन्तराल, बाईस हजारमें नौका भाग देनेपर जो लब्ध आवे, उतने धनुष कम छत्तीससौ झ्यासठ योजनप्रमाण है ॥ १८३ ॥ ३६६५ यो ५५५५५ दण्ड।

१द्व जोयणादि. २द्छ्टुमिखदिचरिमिंदिय°. ३द्णङणउदी. ४द्उ उङ्गीण, व उङ्गीण. ५द्हुवेदि. ६व <sup>°</sup>वत्तीससयं. TP. 11

अहाणैउदी जोयणचउदालसयाणि छस्सहस्सधणू । धूमप्पहपुढवीए सेढीबद्धाण विश्वालं ॥ १८४ ४४९८ । दंह ६००० ।

अट्ठाणउदी णवसयछसहस्सा जोयणाणि मववीए । दोण्णि सहस्साणि धणू सेढीवद्दाण विचालं ॥ १८५ ६९९८ । दंड २००० ।

णवणडिंद्सिहिद्णवसयतिसहस्सा जोयणाणि एकक्ला । तिहिदा य माववीए सेढीबद्धाण विचालं ॥१८६ ३९९९ । १ ।

ર

सहाणे विचालं एदं जाणिज तह परहाणे । जं इंद्येंपरठाणे मणिदं तं एत्य वत्तव्वं ॥ १८७ व्यविद्याणे विचालं ॥ १८७ व्यविद्याणे विचालं ॥ १८८ । सेढीबद्धाण विचालं ॥ १८८

छक्कदिहिदेक्कणउदीकोसोणा छसहस्सपंचसया । जोयणया घम्माए पङ्ण्णयाणं हवेदि विचालं ॥ १८९ ६४९९ । को १ । १७ ।

३्६

णवणउदीजुदणवसयदुसहस्सा जोयणाणि वंसाए । तिण्णिसयदंढयाणं उद्गेण पर्ण्णयाण विचालं ॥ १९० २९९९ । दंड ३०० ।

धूमप्रभा पृथिवींमें श्रेणीबद्ध विलोंका अन्तराल चवालीससाै अट्टानवे योजन और छह इजार घनुष है ॥ १८४॥ ४४९८ यो. ६००० दण्ड।

मघर्वी पृथिवीमें श्रेणीवद्ध विलेंका अन्तराल छह हजार नौसौ अट्टानवै योजन और दो हजार धनुष है ॥ १८५ ॥ ६९९८ यो. २००० दण्ड ।

माघवी पृथिवीमें श्रेणीवद्ध विलोंका अन्तराल तीन हजार नौसौ निन्यानवै योजन और एक योजनके तीसरे भागप्रमाण है ॥ १८६॥ ३९९९ है यो. ।

यह जो श्रेणीबद्ध बिलोंका अन्तराल है उसे खस्थानमें समझना चाहिये। तथा पर-स्थानमें जो इन्द्रक बिलोंका अन्तराल कहा जाचुका है, उसीको यहा भी कहना चाहिये। किन्तु विशेषता यह है कि लल्लंक और अवधिस्थान इन्द्रकके मध्यमें जो अन्तराल कहा गया है उसमेंसे अर्ध योजनके छह भागोंमेंसे एक भाग कम यहां श्रेणीबद्ध विलोंका अन्तराल जानना चाहिये ॥ १८७–१८८॥

इसप्रकार श्रेणीवद्ध विलोंका अन्तराल समाप्त हुआ।

वर्मा पृथिवीमें प्रकीर्णक विलोंका अन्तराल, इक्यानवैमें छहके वर्गका भाग देनेपर जो लब्ध आवे, उतने कोस कम छह हजार पाचसौ योजनप्रमाण है ॥ १८९॥

यो. ६५०० - (  $\frac{98}{26} \times \frac{8}{8}$ ) = यो. ६४९९, को. १ $\frac{25}{26}$ 

वंशा पृथिवीमें प्रकीर्णक विलोंका ऊर्व्यग अन्तराल दो हजार नौसौ निन्यानवे योजन और तीनसौ धनुपप्रमाण है ॥ १९० ॥ २९९९ यो. ३००० दण्ड ।

१ व अहागगडदी. २ द इंदयपरणाणे, च र्दयवरठाणे. ३ द व जीयणपाध. ४ व सम्मर्जे. ५ ट र्येदि

अहत्तालं दुस्यं तिसहस्सा जोयणाणै मेघाए । पणवण्णसयाणि धणू उड्डेम पहण्णयाण विचालं ॥ १९१ ३२४८। दंड ५५००।

चउसिट्ट छस्सयाणि तिसहस्सा जोयणाणि तुरिमाए । उणहत्तरीसहस्सा पणसयदंडा य णवभजिदा ॥ १९२ ३६६४। दंड ६९५००।

सत्ताणवदीजोयणचउदालसयाणि पंचमखिदीए । पणसयजुदञ्सहस्सा दंडेण पर्ण्णयाण विचालं ॥ १९३ ४४९७ । दंढ ६५०० ।

सट्ठाणे विचालं एदं जाणिज तह परट्ठाणे । जं इंदयपरठाणे भणिदं तं यत्य वत्तन्वं ॥ १९४

। एवं पद्दण्णयाणं विचालं सम्मत्तं । ॥ एवं णिवासखेत्तं सम्मत्तं ॥

घम्माए णारह्या संखिटदाऊँ होंति एदाणं । सेढीए गुणगारा विंदंगुरुविदियमूरुकिंचूणं ॥ १९५ 1 - 35 (?)

मेघा पृथिवीमें प्रकीर्णक विलोंका ऊर्व्वग अन्तराल तीन हजार दोसौ अडतालीस योजन और पचवनसौ धनुषं है ॥ १९१ ॥ ३२४८ यो. ५५०० दण्ड ।

चतुर्थ पृथिवीमें श्रेणीबद्ध विलोंका अन्तराल तीन हजार छहसी चौंसठ योजन और नौसे भाजित उनहत्तर हजार पांचसौ धनुषप्रमाण है ॥ १९२ ॥ ३६६४ यो. ६९५०० दण्ड ।

पांचवीं पृथिवीमें प्रकीर्णक विलोंका अन्तराल चवालीससौ सत्तानवै योजन और छह हजार पांचसौ धनुषप्रमाण है ॥ १९३ ॥ ४४९७ यो. ६५०० दण्ड ।

. [ छठी पृथिवीमें प्रकीर्णक बिलोंका अन्तराल छह हजार नौसौ छयानवै योजन और पचहत्तरसौ धनुष है ॥ १९३ 🕸 ॥ ६९९६ यो. ७५०० दण्ड । ]

इसप्रकार यह प्रकीर्णक विलोंका अन्तराल स्वस्थानमें समझना चाहिये। परस्थानमें जो इन्द्रकविलोंका अन्तराल कहा जा चुका है, उसीको यहांपर भी कहना चाहिये॥ १९४॥

इसप्रकार प्रकीर्णक विलोंका अन्तराल समाप्त हुआ।

## इसप्रकार निवासक्षेत्र समाप्त हुआ।

घर्मा पृथिवीमें नारकी जीव सख्यात आयुके धारक है। इनकी सख्या निकालनेके लिये गुणकार घनांगुलके द्वितीय वर्गमूलसे कुछ कम है। अर्थात् इस गुणकारसे जगश्रेणीको गुणा करने-पर जो राशि उत्पन हो उतने नारकी जीव घर्मा पृथिवीमें विद्यमान हैं ॥ १९५ ॥

श्रेणी × घनांगुलके २ सरे वर्गमूलसे कुछ कम = घर्मा पृ. के नारकी ।

१ द जोयणाणि, २ द्. वत्यव्व. ३ द् संखिठदाओ.

वंसाए णारइया सेढीए असंखमागमेत्ता वि । सो रासी सेढीए वारसमूळावहिटा सेढी ॥ १९६

मेघाए णारइया सेढीए असंखभागमेत्ता वि । सेढीए दसमैमूलेण भाजिदो होदि सो सेढी ॥ १९७

तुरिमाए णारइया सेडीए असंखभागमेत्ता वि । सो सेडीए अट्टममूलेणं यवहिंदा सेडी ॥ १९८

पंचमाविदिणारङ्या सेढीए क्षसंखभागमेत्ते वि । सो सेढीए छहुममूलेण भाजिदा सेढी ॥ १९९

मघवीए णारइया सेडीए असंखभागमेता वि । सेडीए विदियमूलेण हरिदसेडी ये सो रासी ॥ २००

3

सत्तमखिदिणारइया सेढीए असंखभागमेत्ता वि । सेढीए विदियमूलेण हरिदसेढीअ सो रासी ॥ २०१

२

### । एवं संखा समत्ता।

वंशा पृथिवीमें नारकी जीव यद्यपि जगश्रेणीके असंख्यातभागमात्र हैं, तथापि उनकी साशिका प्रमाण जगश्रेणीके वारहवें वर्गमूळसे भाजित जगश्रेणीमात्र है ॥ १९६ ॥

श्रेणी ÷ श्रेणीका १२हवां वर्गमूल = वंशा पृ. के नारकी।

नेघा पृथिवीमें नारकी जीव जगश्रेणीके असंख्यातमागप्रमाण होते हुए भी जगश्रेणीके दशवे वर्गमूळसे भाजित जगश्रेणीप्रमाण हैं ॥ १९७ ॥

श्रेणी ÷ श्रेणीका १०वा वर्गमूल = मेघा. पृ. के नारकी ।

चौथी पृथिवीमें नारकी जीव यद्यपि जगश्रेणीके असंख्यातमागमात्र हैं, तथापि उनका प्रमाण जगश्रेणीमें जगश्रेणीके आठवें वर्गमूलका भाग देनेपर जो लब्ध आवे, उतना है ॥ १९८॥ श्रेणी ÷ श्रेणीका ८वां वर्गमूल = चौथीं पृ. के नारकी।

पांचर्वी पृथिवीमें नारकी जीव जगश्रेणीके असल्यातर्वे भागप्रमाण होकर भी जगश्रेणीके छठे वर्गमूलसे भाजित जगश्रेणीमात्र हैं ॥ १९९ ॥

श्रेणी ÷ श्रेणीका ६वां वर्गमूल = पांचवीं पृ. के नारकी।

मघवी पृथिवीमें भी नारकी जीव जगश्रेणीके असंख्यातर्वे भागमात्र हैं, तथापि उनका प्रमाण जगश्रेणीमें उसके तीसरे वर्गमूलका भाग देनेपर जो लब्ध आवे, उतना है ॥ २००॥

श्रेणी - श्रेणीका रसरा वर्गमूल = छठी पृ. के नारकी ।

सातर्वी पृथिवीमें यद्यपि नारकी जीव जगश्रेणीके असंख्यातर्वे भागप्रमाण ही हैं, तथिपि उनकी राशिका प्रमाण जगश्रेणीके द्वितीय वर्गमूलसे भाजित जगश्रेणी है ॥ २०१ ॥

श्रेणी - श्रेणीका २सरा वर्गमूल = सातवीं पृ. के नारकी ।

इसप्रकार संख्या समाप्त हुई।

१ द दसमूलेणं. २ द व हरिदा सेढीय.

णिरयपदरेसु आऊ सीमंतादीसु दोसु संखेजा। तदिए संखासंखो दससु यसंखो तहेव सेसेसु॥ २०२ २। १। ७। १०। ७। १ (२१)

एगं तिण्णि य सत्तं दह सत्तारस दुवीस तेत्तीसा । रयणादीचरिमंद्येजेट्ठाऊ उविहेउवमाणा ॥ २०३ १ । ३ । ७ । १० । १० । १२ । ३३ ।

दुसणउदिसहस्साणि क्षाऊ क्षवरो य-जेट्टसीमंते । वरिसाणि णउदिलक्ला णिरइंदयभाउउकस्सो<sup>३</sup> ॥ २०४

रोरुगए जेट्टाऊ संखातीदा हु पुन्वकोडीओ । भतस्युक्स्साऊ सायरउवमस्स दसमंसो ॥ २०५

पुच्च।२।सा।१ १०

दुसमंस चउत्थमये जेट्ठाऊ सोहिऊण णवभिजदे । क्षाउस्स पढमभूएँ णायन्वा हाणिवङ्कीको ॥ २०६

30 3

नरकपटलोंमेंसे सीमन्त आदिंक दो पटलोंमें संख्यात वर्षकी आयु है, तीसरेमें संख्यात व असख्यात वर्षकी आयु है, और आगेके दश पटलोंमें तथा शेष पटलोंमें भी असंख्यात वर्षप्रमाण ही नारिकयोंकी आयु होती है ॥ २०२ ॥

उन रत्नप्रभादिक सातों पृथिवियोंके अन्तिम इन्द्रक विलोंमें क्रमसे एक, तीन, सात, दश, सत्तरह, वाईस और तेतीस सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ २०३ ॥

### सा. १।३।७।१०।१७।२२।३३।

सीमन्त इन्द्रकमें जधन्य आयु दश हजार वर्ष और उत्कृष्ट आयु नव्वे हजार वर्षप्रमाण है। निरय इन्द्रकमे उत्कृष्ट आयुका प्रमाण नव्वे लाख वर्ष है। २०४॥

सीमंत इ. में ज. आयु १००००; उ.आ. ९००००; नरक इ. में उ. आयु ९००००० वर्ष।

रौरुक इन्द्रकमें उत्कृष्ट आयु असंख्यात पूर्वकोटी, और भ्रात इन्द्रकमें सागरोपमके दशवे भागप्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ २०५॥ री. इं. में असंख्यात पू. को; भ्रां. इं. में रूठ सा.।

प्रथम पृथिवीके चतुर्थ पटलेंमें जो एक सागरके दरावे मागप्रमाण उत्कृष्ट आयु है, उसको अथम पृथिवीस्थ नारिक्योंकी उत्कृष्ट आयुमेंसे कम करके रोपमें नौका माग देनेपर जो लब्ध आवे उतना, प्रथम पृथिवीके अविशष्ट नौ पटलेंमें आयुके प्रमाणको लानेकेलिये हानिवृद्धिका प्रमाण जानना चाहिये। (इस हानि-वृद्धिके प्रमाणको चतुर्थादि पटलेंकी आयुमें उत्तरोत्तर जोडनेपर पंचमादि पटलेंमें आयुका प्रमाण निकलता है)॥ २०६॥

र. प्र. पृ. में उ. आयु एक सागरोपम है, अतः १ - रिंक ÷ ९ = रिंक हा. वृ.

१द्राण । ७०।१०।०॥. २व चरमिदिय. ३ द्वं आउकस्सो. ४ द्व पढममाए.

सायरटवमा इगिन्नुतिचउपणस्सत्तअट्टणवद्सया । दसमजिदा रयणप्पहतुरिनिद्यपहुढिजेट्टाऊ ॥ २०७

उवरिमालिदिनेहाऊ सोहिय हेट्टिमलिदीय जेट्टिमा । सेसं णियणियइंद्यसंस्वाभानिदिन्म हाणिवड्डीनो ॥ २०८ तेरहटवही पढमे दोहोनुत्ता ये जाव तेत्तीसं । एकारसेहि भनिदा विदियलिदीयिंदयाणै जेट्टाऊ ॥ २०९

इगतीसउवहिउवमा पभेको चडवड्डिदा य पत्तेकं । जा तेसीठ णवमजिदं एदं तिद्याविणिमा जेट्ठाऊ ॥ २१०

रत्नप्रभा पृथिवीके चतुर्थ पंचमादि इन्द्रकोंमें ऋमशः दशसे भाजित एक, दो, तीन, चार, पाच, छह, सात, आठ, नौ और दश सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट आयु है ॥ २०७ ॥

उपरिम पृथिवीकी उत्कृष्ट आयुको नीचेकी पृथिवीकी उत्कृष्ट आयुमेंसे कम करके शेषमें अपने अपने इन्द्रकोंकी सख्याका भाग देनेपर जो लब्ब आवे, उतना विवक्षित पृथिवीमें आयुकी हानि-वृद्धिका प्रमाण जानना चाहिये ॥ २०८॥

उदाहरण—िंद्द. उ. आयु. सा. ३ — १ ÷ ११ =  $\frac{3}{27}$  द्वि. पृ. में आयुकी हा. वृ.

दितीय पृथिवीके ग्यारह इन्द्रकोंमेंसे प्रथम इन्द्रकमें ग्यारहसे भाजित तेरह (रैहे) साग-रोपमप्रमाण उत्कृष्ट आयु है। इसमें तेतीस (हैंहे) प्राप्त होनेतक ग्यारहसे भाजित दो दो (हैहे) को मिलानेपर क्रमशः दितीय पृथिवीके शेष दितीयादि इन्द्रकोंकी उत्कृष्ट आयुका प्रमाण होता है॥ २०९॥

स्तनक इं. १ हैं; त. १ हैं; म. १ है; व. १ है; वा. १ है; स. १ है; जिहा. १ है; जिहा है है; जिहा है है; जिहा है है; क्त. हो. १ है सा. ।

तृतीय पृथिवीमें नौसे भाजित इकतीस ( रू ) सागरोपन प्रभव या आदि है। इसके आगे प्रत्येक पटलमें नौसे भाजित चारकी ( रू ) की तिरेसठ ( रू ) तक वृद्धि करनेपर उत्कृष्ट आयुका प्रमाण निकलता है ॥ २१०॥

तप्त. ें ; शी. ें , तपन. ें ; तापन. र्ट : नि. र्ट : प्रबन्न. ें ; टब्ब. टें ; सब्ब. टें ; स्प्रज्य. ि सा.

१ द स बोहर . २ द दोदो केठा य. ३ स निदीयद्रया ..

वावण्णुदहीउवमा पभक्षो तियविहुदा य पत्तेकं । सत्तरिपरियंतं ते सत्तिहिदा तुरिमपुढिविजेहाऊ ॥ २११ ५२ | ५५ | ५८ | ६१ | ६४ | ६७ | ७० | ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७

सगवण्णोवहिउवमा आदी सत्ताधिया य पत्तेकं । पणसीदीपरिअंतं पंचिहदा पंचमीय जेहाऊ ॥ २१२

छप्पण्णा इगिसट्टी छासट्टी<sup>र</sup> होंति उवहिउवमाणा । तियमजिदा मघवीए णारयजीवाण जेट्टाऊ ॥ २१३

सत्तमिखिदिजीवाणं माऊ तेत्तीसउविहउवमाणा । उविरमउक्स्साऊ समयर्जुदो हेट्टिमे जहण्णं खु ॥ २१४ ३३ ।<sup>३</sup>

पुर्व सत्ति विदीणं पत्ते के इंद्याण जो आऊ । से डिविसे डिगदाणं सो चेय पहण्णयाणं पि ॥ २१५

### । एवं भाउ सम्मत्ता ।

चतुर्थ पृथिवीमें सातसे भाजित वावन सागरोपम प्रभव है। इसके आगे प्रत्येक पटलमें सत्तरपर्यन्त सातसे भाजित तीन (है) की वृद्धि करनेपर उत्कृष्ट आयुका प्रमाण निकलता है॥ २११॥

आर. कु; मार कु; तार कु; चर्चा कु; तमक कु; वाद कु; ख. स्व. कु सा.। पांचवीं पृथिवीमें पांचसे भाजित सत्तावन सागरोपम आदि है। अनन्तर प्रत्येक पटलमें पचासीतक पांचसे भाजित सात सात (कु) के जोड़नेपर उत्कृष्ट आयुका प्रमाण जाना जाता है।। २१२॥

तमक ᢏ, भ्र. ६४; झ. ५१, अध. ५८; ति. ६५ सा.।

मघवी पृथिवीके तीन पटलेंमि नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयु ऋमसे तीनसे माजित छप्पन, इकसठ और छयासठ सागरोपम है॥ २१३॥

हिम. ५६; वर्दल ६१; लल्लंक ६६ सा.।

सातर्वी पृथिवीके जीवोंकी आयु तेतीस सागरोपमप्रमाण है। ऊपर ऊपरके पटलोंमें जो उत्कृष्ट आयु है, उसमें एक समय मिलानेपर वहीं नीचेके पटलोंमें जघन्य आयु हो जाती है॥ २१४॥ अवधिस्थान ३३ सा.

इसप्रकार सातों पृथिवियोंके प्रत्येक इन्द्रकमें जो उत्कृष्ट आयु कही गई है, वही वहाके श्रेणीवद्ध और विश्रेणीगत प्रकीर्णक विलोंकी भी आयु समझना चाहिये॥ २१५॥

इसप्रकार आयुका वर्णन समाप्त हुवा।

१ द व बासट्टी. २ द समओ खदो, समडखदो. ३ द २० । ३३ ।, व २२ । ३३ ।.

सत्तिछदंडहत्थंगुर्छाणि कमसो हवंति घम्माए । चरिमिंदयिम उदझो हुगुणो दुगुणो य सेसपरिमींणं ॥ २१६ दं ७, ह ३, झं ६। दं १५, ह २, झं १२। दं ३१, ह १। दं ६२, ह २। दं १२५। दं २५०। दं ५००। रयणप्पहपुत्यीए उदझो सीमंतणामपडलम्मि । जीवाणं हत्थितियं सेसेसुं हाणिवड्डीझो ॥ २१७

#### 夏'专 1

सादी अंते सोहिय रूऊिणदाहिदिस्म हाणिचया । मुहसंहिदे खिदिसुद्धे णियणियपदरेसु उच्छेहो ॥ २१८ हाणिचयाण पमाणं घम्माए होति दोण्णि हत्याइं । अट्टंगुलाणि अंगुलभागो दोहिं विहत्तो ये ॥ २१९

हरा सं ८। भा १

एक्षणुमेक्कहत्थो सत्तरसंगुलदलं च णिरयम्मि । इगिदंडो तियहत्था सत्तरसं अंगुलाणि रोरुगए ॥ २२० दं १, ह १, अं १७। दं १, ह ३, अं १७

घर्मा पृथिवीके अन्तिम इन्द्रकमें नारिकयोंके शरीरकी उचाई सात धनुष, तीन हाथ और छह अगुल है। इसके आगे शेष पृथिवियोंके अन्तिम इन्द्रकोंमें रहनेवाले नारिकयोंके शरीरकी उंचाईका प्रमाण उत्तरोत्तर इससे दुगुणा दुगुणा होता गया है॥ २१६॥

घर्मा पृ. में शरीरकी उचाई दं. ७, ह. ३, अं. ६; वशा दं. १५, ह. २, अं. १२; मेघा द. ३१, ह. १, अजना दं. ६२, ह. २; अरिष्टा दं. १२५; मघवी द. २५०; माघवी दं. ५००।

रत्नप्रभा पृथिवीके सीमन्त नामक पटलमें जीवोके शरीरकी उंचाई तीन हाथ है। इसके आगे शेष पटलेंमें शरीरकी उचाई हानि-वृद्धिको लिये हुए है ॥ २१७ ॥ सीमत उचाई ह. ३ ।

अन्तमेंसे आदिको घटाकर रोषमें एक कम अपने इन्द्रकके प्रमाणका भागदेनेपर जो लब्ध आवे उतना प्रथम पृथिवीमें हानि-वृद्धिका प्रमाण है। इसे उत्तरोत्तर मुखमें मिलाने अथवा भूमिमेंसे कम करनेपर अपने अपने पटलेंमें उचाईका प्रमाण ज्ञात होता है॥ २१८॥

उदाहरण— अन्त ७ घनु. ३ हा. ६ अं; आदि ३ हा; इसे हार्थोमें परिवर्तित करके  $3 + 3 \div (3 - 2) = 3$  हा. ८ $\frac{2}{3}$  अ. हानि-वृद्धि ।

घर्मा पृथिवीमें इस हानि-वृद्धिका प्रमाण दो हाथ, आठ अगुल और एक अंगुलका दूसरा भाग ( रे ) है ॥ २१९ ॥ हा. २, अ. ८३ ।

प्रथम पृथिवीके निरय नामक द्वितीय पटलमें एक धनुष एक हाथ और सत्तरह अगुलके आधे अर्थात् साढ़े आठ अगुलप्रमाण, तथा रौरुक पटलमें एक धनुष, तीन हाथ और सत्तरह अगुल प्रमाण शरीरकी उचाई है ॥ २२०॥

नरक प. में द. १, हा. १, अं. १०; रीरुक प. में द. १, ह. ३, अ. १७।

द सेसचरिमाण. २ द ओदओ. ३ द दोहि विहत्यो य

दो इंडा दो इत्या मंत्रिन दिवहुनंगुरं होदि। उन्नंते दंडतियं दहंगुरुति च उन्नेहो ॥ २२९ दं२, ह२, सं३ दं३, नंगु १०

वित्र दंडा के हत्या सहारह कंपुलानि पत्तवं । संसंवेतानईवंपवन्लेको पडनपुडवीए ॥ २२२ वं २, ह २, सं ९८ मा ९

चन्नाते चन्नातं सन्तनीतं च कंतुकार्ति वि । होति कसंमंतित्यवत्को पवनापु पुरवीरु ॥ २२३ दं ४, सं २७ ।

चचारों कोवंडा विय हत्या बंगुकारि वेवीसं। वृद्धिवृत्ति होति उत्तो विम्संवयरासि पडक्सि॥ २२४ वं ४, ह ३, सं २३

पंच चित्र कोदंडा एको हत्यो य वीस पत्नागि । वर्षिद्यस्मि टर्ग्सो पप्पको पटनकोगीए ॥ २२७ इं ५, ह ६, सं २० ।

ह चिय कोहंडाण चचारो संपुष्टानि पन्नदं । रुच्चेहो पाइच्चो पडरूमि य वसिद्यमामि ॥ २२६ दं ६, सं ४ मा ६

श्रान्त पटलों दो बहुर, दो हार और देव अंगुट; तया उद्भान्त पटलों तीन बहुर कोर दश अंगुटप्रमास शरीरका उन्हेंब है॥ २२१॥

ज्ञन्त प. में दं. २, इ. २. वं. ई: उड्झन्त प. में दं. २. इं. १०

प्रयम पृथ्विके संज्ञान्त नामज इन्द्रकमें शरीरकी उंचाई तीन धतुप. दो हाय और सांद्र कठारह क्युंच है ॥ २२२ ॥ संज्ञान्त प. में दं. ३, ह. २, झं. १८ई.

प्रयम पृथिनीक असंभान्त इन्द्रकर्ने नारिक्योंके शरीरकी उंचाईका प्रमाग चार वनुप्र और सत्ताईस अंगुल है ॥ २२३ ॥ असंभान्त ए. में दं. ४. अं. २७.

विभान्त नास्क पटलमें चार वतुप, तीन हाय और तेईस अंगुलके आहे अर्थात् साहे न्यारह अंगुलप्रमाण उन्सेव है। २२४॥ विभान्त ए. में दं. ४, ह. ३ अं. ११ई.

पृथन पृथिवीके तत इन्द्रकर्ने शरीरका उत्तेव पांच घटुप, एक हाय और बीस क्ंगुल-प्रनाम कहा गया है ॥ २२५ ॥ तत्त प. में दं. ५, ह. १, इं २०.

त्रसित नासक पटलमें नारिक्योंके दरीरकी उंचाई हाई धनुप्र और कोई अंगुलसहित चार अंगुलप्रमाप जानना चाहिये ॥ २२६ ॥ त्रसित प. में दं. ६, अं. ४%.

१ द्र स्वंत्रः द स्वत्रः TP. 12

चोहस दंडा सोलसजुत्ताणि दोसप्राणि पच्चाणि । एकारसमजिदाई लोलाणामिम उच्छेहो ॥ २३९ दं १४, मं २१६ | ११

एकोणसिंह हत्या पण्णरेसं अंगुलाणि णव भागा । एकारसेहिं भिजदा लेलियणामिम उच्छेहो ॥ २४० ह ५९, अं १५ मा ९

पैण्णरसं कोदंडा दो हत्या वारसंगुलाणि च । अंतिमपढले यणलोलगम्मि<sup>र</sup> विदियाय उच्छेहो ॥ २४१ दं १५, ह २, अं १२ ।

एक घणू दो हर्त्यों वाबीसं लंगुलाणि दो भागा । तियमजिदा णाद्दवा मेवाए हाणिबुट्टीसो ॥ २४२ ध १, ह २, लं २२ मा २ | २ १

सत्तरसं चात्राणि चोत्तीसं अंगुलाणि दो भागा। तियभजिदा मेवाए उद्देश तित्तद्यिमा जीवाणं॥ २४३ ध १७, अं ३४ मा २

एक्नोणवीस दंढा सहावीसंगुलाणि तिरिहाणि । सीदिंदयिम तिरियक्तोणीए णारवाण उच्छेहो ॥ २४४ ध १९, सं २८

लोल नामक पटलमें शरीरका उत्सेष चौदह धनुष और ग्यारहसे माजित दोसौ सोलह अंगुलमात्र है ॥ २३९ ॥ लोल प. में दं. १४, अं. २१६ (१९६५).

लोलक नामक पटलेंमें नारिकयोंके शरीरकी उंचाई उनसठ हाय, पन्द्रह अंगुल और ग्यारहसे माजित अंगुलके नौ मागप्रमाण है॥ २४०॥ लोलक प. में ह. ५९, अं. १५ ६५०

द्वितीय पृथिवीके स्तनलोलक अन्तिम पटलमें पन्द्रह धनुष, दो हाथ और वारह अंगुल-प्रमाण शरीरका उत्सेध है ॥ २४१ ॥ स्तन प. में दं. १५, ह. २, अं. १२.

मेघा पृथिवीमें एक धनुष, दो हाथ, वाईस अंगुल और तीनसे भाजित एक अंगुलके दो भागप्रमाण हानि-वृद्धि जानना चाहिये॥ २४२॥ दं. १, ह. २, अं. २२३ हा. वृ.

मेघा पृथित्रीके तप्त इन्द्रकमें जीवोंके शरीरका उत्सेघ सत्तरह धनुष, चौंतीस अंगुल और तीनसे भाजित अंगुलके दो भागप्रमाण है ॥ २४३ ॥ तप्त प. में दं. १७, अं.३४३.

तीसरी पृथिवीके शीत इन्द्रकमें नारिकयोंका उत्सेध उन्नीस धनुष और तीनसे भाजित अट्ठाईस अंगुलमात्र है ॥ २४४ ॥ शीत प. में दं. १९, अं. २८ (९६).

१ व पणरस. २ व पण्णरस°. ३ व घणलोलगम्मि. ४ द हत्य. ५ द णादन्त्रो. व णायन्त्रो. ६ द वड्डोओ. ७ द तिहिदाणं. ८ द तिसिदियंमि, व तिसिदियंमि.

वीसस्स दंडसिंइयं सीदीए अंगुलाणि होदि तदा । तिद्याए पुढविए तविणिद्यणारयम्मि उच्छेहो ॥ २४५ ध २०, अं ८०।

णडिद्पमाणा हत्था तीहि विहत्ताणि वीस पन्त्राणि । मेघाए तावर्णिद्यिदिए जीवाण उच्छेहो ॥ २४६ ह ९०, अं २०

सत्ताणउदी हत्था सोलस पन्वाणि तियविहत्ताणि । उदक्षो णिदाघणामाए पडले णारया जीवा ॥ २४७ ह ९७, सं १६ | ३

छन्वीसं चावाणि चत्तारी अंगुलाणि मेघाए । पज्जलिदणामपढले ठिदाण जीवाण उच्छेहो ॥ २४८ ध २६, अं ४ ।

सत्तावीसं दंडा तियहत्था अट्ट अंगुलाणि च । तियभजिदाइं उद्भो उज्जलिदे णारयाण णाद्व्यो ॥ २४९ ध २७, ह ३ सा ८

एकोणतीर्स दंडा दो हत्या संगुलाणि चत्तारि । तियमजिदाई उदको संजलिदे तिदेर्यपुढवीए ॥ २५० घ २९, इ २, झं ४ | ३ |

तींसरी पृथिवीके तपन इन्द्रक विलमे शरीरका उत्सेध बीस धर्नुष सिहत अस्सी अंगुल-प्रमाण है ॥ २४५ ॥ तपन प. में द. २०, अ. ८० ( ह. ३, अ. ८ ).

मेघा पृथिवीके तापन इन्द्रकमें स्थित जीवोंके शरीरका उत्सेध नब्बै हाथ और तीनसे भाजित बीस अंगुलमात्र है ॥ २४६॥ तापन प. में ह. ९०, अ. २० (द. २२, ह. २, अं. ६३).

निदाघ नामक पटलमें नारकी जीवोंके शरीरकी उंचाई सत्तानवे हाथ और तीनसे भाजित सोलह अगुलमात्र है ॥ २४७॥ निदाघ प. मे ह. ९७, अं. १६६ (दं. २४, ह. १, अं. ५९३).

मेघा पृथिवीके प्रज्विलत नामक पटलमें स्थित जीवोंके शरीरका उत्सेध छन्बीस धनुष और चार अगुलप्रमाण है ॥ २४८ ॥ प्रज्विलत प. में द. २६, अ. ४.

उज्वलित इन्द्रकमें नारिकयोंके शरीरका उत्सेध सत्ताईस धनुष, तीन हाथ और तीनसे भाजित आठ अंगुलमात्र है ॥ २४९॥ उज्वलित प. में ध. २७, ह. ३, अ. 😜

तीसरी पृथिवीके संज्वलित इन्द्रकमें शरीरका उत्सेध उनतीस धनुष, दो हाथ और तीनसे भाजित चार अगुलमात्र है ॥ २५०॥ सज्व. प. में ध. २९, ह. २, अं. ५ (१६).

१ द व तदियं चयपुढवीए. २ द तीयविहत्थाणि, व तदिविहत्ताणि. ३ द व तवणिंदय. ४ द उज्जलिदो. ५ व एकोणतीस. ६ व संजलितदिय°.

इकतीसं दंढाइं एको हत्था अ तैदियपुढवीए । संपज्जलिदे<sup>र</sup> चिरामिदयणारह्यौण होदि उच्छेहो ॥ २५१ ध ३:१, ह १ ।

चउ दंढा इगि हत्थो पग्वाणि वीस सत्तपविहत्ता । चउ भागा तुरिमाए पुढवीए हाणिवङ्कीभो ॥ २५२ ध ४, ह १, अं २० भा ४ |

पणतीसं दंडाहं हत्थाहं दोण्णि वीस पव्वाणि । सत्तिहिदा चउभागा उदको काराहिदाण जीवाणं ॥ २५३ ध ३५, ६ २, क्षं २० भा ४

चालीसं कोदंडा वीसंब्भिहक्षं सयं च पन्याणि । सत्तिहिदा उच्छेहो तुरिमाएँ मारपडलजीवाणं ॥ २५४ ध ४०, अं १२०

चउदारुं चात्राणिं दें। हत्था अंगुलाणि छण्णउदी । सत्तहिदा उच्छेहो तारिंदयसंठिदाण जीवाणं ॥ २५५ ध ४४, ह. २, अं ९६

एक्कोणवण्ण दंडा बाहत्तरि श्रंगुला य सत्तिहिदा । तिचंदयिमम<sup>े</sup> तुरिमक्खोणीए णारयाण उच्छेहो ॥ २५६ ध ४९, झं ७२ | ७ |

तीसरी पृथिवीके संप्रज्विलत नामक अंतिम इन्द्रकमें नारिकयोंके रारीरका उत्सेध इकतीस धनुष और एक हाथप्रमाण है ॥ २५१ ॥ सप्रज्व. प. में ध. ३१, ह. १.

चतुर्थ पृथिवीमे चार धनुष, एक हाथ, बीस अंगुल और सातसे भाजित चार भाग-प्रमाण हानि-वृद्धि है ॥ २५२ ॥ ध. ४, ह. १, अ. २०% हा. वृ.

आर पटलमें स्थित जीवोंके शरीरका उत्सेध पैंतीस धनुष, दो हाथ, बीस अंगुल और सातसे भाजित चार भागप्रमाण है ॥ २५३ ॥ आर प. में ध. ३५, ह. २, अ. २०६०

चतुर्थ पृथिवीके मार नामक पटलमें रहनेवाले जीवोंके शरीरकी उचाई चालीस धनुष और सातसे माजित एकसौ बीस अगुलप्रमाण है। २५४॥ मार प. में ध.४०, अ. १२० (१७६).

चतुर्थ पृथिवीके तार इन्द्रकमें स्थित जीवोंके शरीरका उत्सेध चवालीस धनुष, दो हाथ और सातसे भाजित ज्यानवे अंगुलमात्र है ॥ २५५ ॥

तार प. मे ध. ४४, ह. २, अ. ९६ (१३५).

चतुर्थ पृथिवीमें तत्व (चर्चा) इन्द्रकमें नारिकयोंके शरीरका उत्सेध उनचास धनुप और सातसे भाजित वहत्तर अंगुलमात्र है ॥ २५६ ॥ चर्चा. प. में ध ४९, अ. ५२ (१०३).

१ व तदिह २ द्व संजलिदे. ३ द व णारह्या ४ द्व पचाए. ५ द्व तित्रयम्मः

तेवण्णा न्वाबाणि दो हत्था भट्टताल पव्वाणि । सत्तिहिदाणि उद्भो दम्गिरियसंठियाण जीवाणं ॥ २५७ ध ५३, ह २, मं ४८

भ्रहावण्णा दंडा सत्तिहिदा अंगुला य चउवीसं । वार्दिदयम्मि तुरिमक्खोणीए णारयाण उच्छेहो ॥ २५८ ध ५८, भ्रं २४

बासट्टी कोदंडा हत्याई दोणिण तुरिमपुढवीए । चरिमिंदयिम खलखलणामाए णारयाण उच्छेहो ॥ २५९ दं ६२, ह २ ।

वारस सरासणाणि दो हत्था पंचमीय पुढवीए । खयवड्डीय पमाणं णिहिट्टं वीयराएहिं ॥ २६० दं, १२, ह २ ।

पणहत्तारेपरिमाणा कोदंडा पंचमीय पुढवीए । पढिमिंदयिम उद्धो तमणामे संठिदाण जीवाणं॥ २६१ हं ७५ ।

सत्तासीदी दंडा दो हत्था पंचमीए खोणीए। पडलिम्म य भगणामे णारयजीवाण उच्छेहो ॥ २६२ दं ८७, ह २।

एकं कोदंडसयं झसणामे णारयाण उच्छेहो । चावाणि बारसुत्तरसयमेकं अंधयम्मि दो हत्था ॥ २६३ ं दं १०० । दं ११२, ह २ ।

तमक इन्द्रकमें स्थित जीवोंके शरीरका उत्सेध तिरेपन धनुष, दो हाथ और सातसे भाजित अड्तालीस अंगुलप्रमाण है ॥ २५७॥ तमक प. में ध. ५३, ह. '२, अं. १८ (६६).

चतुर्थ पृथिवीके वाद इन्द्रकमें नारिकयोंके शरीरका उत्सेध अट्टावन धनुष और सातसे भाजित चौबीस अंगुल है ॥ २५८॥ वाद प में ध. ५८, अं २७ (३१०).

चतुर्थ पृथिवीके खलखल नामक अन्तिम इन्द्रकमें नारिकयोंके शरीरका उत्सेध बासठ धनुष और दो हाथप्रमाण है ॥ २५९ ॥ खलखल प. में ध. ६२, ह. २.

वीतरागदेवने पाचवी पृथिवीमें क्षय व वृद्धिका प्रमाण बारह धनुष और दो हाथ बतलाया है ॥ २६०॥ ध. १२, ह. २ हा. वृ.

पाचवीं पृथिवीके तम नामक प्रथम इन्द्रकमें स्थित जीवोंके शरीरकी उंचाई पचहत्तर धनुषप्रमाण है ॥ २६१ ॥ तम प. में ध. ७५.

पाचर्वी पृथिवीके भ्रम नामक पटलमें 'नारकी जीवोंके शरीरका उत्सेध सतासी धनुप और दो हाथप्रमाण है ॥ २६२ ॥ भ्रम प. में ध. ८७, ह. २.

्श्रष नामक पटलमें एकसो धनुष, तथा अंधक पटलमें एकसो वारह धनुष और दो हाथप्रमाण नारिकयोके शरीरकी उचाई है॥ २६३॥

झष प में ध. १०० । अंवक प. में ध. ११२, ह. २.

१ व तेण्णाव.

एकं कोदंडसयं नव्महियं पंचवीसरुवेहिं । धूमप्पहाएँ चरिमिंदयिमा तिमिसयिम उच्छेहो ॥ २६४ दं १२५।

एकत्तालं दंढा हत्याई दोण्णि सोलसंगुलया । स्ट्रीए वसुहाए परिमाणं हाणिवड्डीए ॥ २६५ दं ४१, ह २, सं १६ ।

छासद्वीनिषयसयं कोदंडा दोणिण होंति हत्या य । सोलस पन्ना य पुढं हिमपढलगदाण उच्छेहो ॥ २६६ दं १६६, ह २, झं १६ ।

दोण्णि सयाणि सहाउत्तरदंडाणि अंगुलाणं च । वत्तीसं छट्टीऐ वहलिठदृजीवैउच्छेहो ॥ २६७ दं २०८, अं ३२ ।

पण्णासन्मिहियाणि दोण्णि सर्याणि सरासणाणि च । ल्रहंकणामइंदयिवदाण जीवाण उच्छेहो ॥ २६८ दं २५० ।

पंचसयाइ धणूणि सत्तमअवणीइ अवधिठाणिसा । सन्वेसि णिरयाणं काउन्छेहो निणादेसो ॥ २६९ दं ५०० ।

एवं स्यणादीणं पत्तेकं इंदयाण जो उदक्षो । सिंहिविसेहिगदाणं पङ्ण्णयाणं च सो चेन ॥ २७० । इदि णारयाण उच्छेहो सन्मत्तो ।

धूमप्रमा पृथिवीके तिमिश्र नामक अन्तिम इन्द्रकर्मे नारिकयोंके शरीरका उत्सेघ पचीस अधिक एकसौ अर्यात् एकसौ पचीस धनुषमात्र है ॥ २६४ ॥ तिमिश्र. प. में घ. १२५.

इठी पृथिवीमें हानि-वृद्धिका प्रमाण इकतालीस धनुप, दो हाय और सोल्ह अगुल है ॥ २६५ ॥ घ. ४१, ह. २, अ. १६ हा. वृ.

हिम पटलगतं जीवोंके शरीरकी उंचाई एकसौ झ्यासठ धनुष, दो हाय और सोल्ह अंगुल्प्रमाण है ॥ २६६ ॥ हिम प. में दं. १६६, ह. २, अं. १६.

हठी पृथिवीके वर्दल पटलमें स्थित जीवोंके शरीरका उत्सेष दोसौ आठ धनुप और वत्तीस अंगुलप्रमाण है ॥ २६७ ॥ वर्दल प. में द. २०८, अं. ३२ (१ ह. ८ अं. ).

ढल्छंक नामक इन्द्रकर्मे स्थित जीवोंके शरीरका उत्सेघ दोसौ पचास धनुषमात्र है ॥ २६८ ॥ छ्लंक प. में दं. २५०.

सातवी पृथिवीके अवधिस्थान इन्द्रकर्मे पांचसौ धनुषप्रमाण नारिकयोंके शरीरका उत्सेष है । इसप्रकार जिन भगवान्ने नारिकयोंके शरीरका उत्सेष कहा है ॥ २६९ ॥

अवधिस्यान. प. में दं. ५००.

इसप्रकार रत्नप्रभादिक् पृथिवियोंके प्रत्येक इन्द्रकोंमें जो शरीरका उत्सेघ है, वही उत्सेव उन उन पृथिवियोंके श्रेणीवद्ध और विश्रेणीगत प्रकीर्णक विलोंमे भी जानना चाहिये ॥ २७० ॥ इसप्रकार नारिकयोंके शरीरका उत्सेधप्रमाण समाप्त हुआ ।

१ द धूमप्पहाय. २ द छष्टाए. ३ द वंदलहिदलजीव<sup>°</sup>. ४ द समत्ता.

रयणप्यहावणीए कोसा चत्तारि ओहिणाणखिटी। तप्परदो पत्तेकं परिहाणी गाउदहेण॥ २७१ को. ४। ७। ३। ५। २। ३। १

#### । ओहि सम्मत्ता ।

गुणजीवा पज्जती पाणा सण्णा य मगगणा कमसो । उवजोगा किहद्वा णारह्याणं जहाजोग्गं ॥ २७२ चत्तारो गुणठाणा णारयजीवाण होंति मन्वाणं । मिन्छाइट्टी सासणमिस्सो य तहा य अविरदो सम्मो ॥ २७३ ताण यपचक्वाणावरणोदयसहिद्सन्वजीवाणं । हिंसाणंदजुदाणं णाणाविद्दंसिकेलेसपउराणं ॥ २७४ देसविरदादिउविरमदसगुणठाणाणे हेदुभूदाक्षो । जाक्षो विसोधियौक्षो कह्या वि ण ताक्षो जायंति ॥ २७५ पज्जत्तापज्जत्ता जीवसमासा य होंति एदाणं । पज्जत्ती छन्भया तेत्तियमेत्ता अपज्जत्ती ॥ २७६ पंच वि इंटियपाणा मणविचकायाणि आउपाणा य । आणप्पाणप्पाणा दस पाणा होंति चड सण्णा ॥ २७७ णिरयगदीए सहिदा पंचक्वा तह य होंति तसकाया । चडमणवचदुगवेगुव्वियकम्मइयसरीरजोगजुदा ॥ २७८

रत्नप्रभा पृथिवीमे अवधिज्ञानका क्षेत्र चार कोसमात्र है। इसके आगे प्रत्येक पृथिवीमें उक्त अवधि-क्षेत्रमेसे अर्ध गन्यूतिकी कमी होती चली गई है। २७१।।

र. प्र. को. ४; श. प्र. ५; वा.प्र. ३, प. प्र. ५; धू. प्र. २, त. प्र. ३, म त. प्र. १ को. इसप्रकार अवधिज्ञानका क्षेत्र समाप्त हुआ ।

अव इस समय नारकी जीवोंमे यथायोग्य क्रमसे गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, सज्ञा, मार्गणा और उपयोग (ज्ञान-दर्शन), इनका कथन करने योग्य है ॥ २७२॥

सब नारकी जीवोंके मिथ्यादृष्टि, सासादन, मिश्र और अविरतसम्यग्दृष्टि, ये चार गुण-स्थान हो सकते हैं ॥ २७३ ॥

अप्रत्याख्यानावरण कषायके उदयसे सिहत, हिंसामे आनन्द माननेवाले और नानाप्रकारके प्रचुर दु:खोसे सयुक्त उन सब नारकी जीवोके देशविरत आदिक उपरितन दश गुणस्थानोंके हेतुभूत, जो विश्चद्ध परिणाम है, वे कदाचित् भी नहीं होते हैं ॥ २७४–२७५॥

इन नारकी जीवोंके पर्याप्त और अपर्याप्त दो जीवसमास तथा छह प्रकार पर्याप्तिया व इतनी ( छह ) ही अपर्याप्तिया भी होती है । ॥ २७६॥

नारकी जीवोके पाचों इन्द्रिय प्राण, मन-वचन-काय ये तीनों बलप्राण, आयुप्राण और आनप्राण (श्वासोछ्वास) प्राण, ये दशों प्राण तथा आहार, भय, मैथुन और परिप्रह, ये चारा संज्ञायें होती हैं ॥ २७७॥

सब नारकी जीव नरकर्गतिसे सिहत; पचेन्द्रिय, त्रसकायवाले, सत्य, असत्य, उभय और अनुभय, इन चार मनोयोग, चारों वचनयोग, तथा दो वैक्रियिक (वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र), कार्मण, इन तीन कार्ययोगोंसे संयुक्त, द्रव्य और भावसे नपुंसकवेदेवाले; सम्पूर्ण कर्षायोंमें आसक्त; मित, श्रुत

१ द् जहाजोगं. २ ट् व ्युणठाणाणि, ३ व उवसोधियाउ. TP. 13

होंति णपुंसयवेदा णारयजीवा य दृग्वभावेहिं। सयलकसायासत्ता संजुत्ता णाणछक्केण ॥ २७९ सन्त्रे णारइया खर्छ विविद्देहिं असंजमोहिं परिपुण्णा । चक्खुबचक्ख्बोहींटंसणितद्ण्ण जुत्ता य ॥ २८० भावेसुं तियलेस्सा ताओ किण्हा य णीलकाओदा । दृग्वेणुक्डिकण्हों भग्वाभन्वा य ते सन्त्रे ॥ २८१ छस्सम्मत्ता ताई उवसमखइयाइवेदगंभिच्छो । सासणिमस्सौ य तहा संणी आहारिणो अणाहारा ॥ २८२ सायारअणायारा उवयोगा टोण्णि होंति तेसिं च । तिन्त्रकसाएण जुटा तिन्त्रोदयअप्यसत्तपयडिजुटा ॥ २८३

### । गुणठाणादी सम्मत्ता ।

पढमधरंतमसण्णी पढमंबिटियासु सरितको जादि । पढमादीतिदियंतं पिन्ख भुयंगादि यायए तुरिमं ॥ २८४ पंचमखिदिपरियतं सिंहो इत्थी वि छट्टखिदिनंतं । कासत्तमभूवलयं मच्छो मणुवो य वचिति ॥ २८५ अट्टसगछक्पणचउतियदुगवारो य सत्तपुढवीसु । कमसो उप्पज्ञंते भृसंणिपमुद्दाइ उक्स्से ॥ २८६

#### । उप्पण्णमाणजीवाणं वण्णणा सम्मत्ता ।

अविव, कुमित, कुश्रुत और विभग इन छह ज्ञानोसे सयुक्त, विविध प्रकारके अस्पर्मों ( अविरिति-भेदों ) से पिरिपूर्ण, चक्षु, अचक्षु, अविध, इन तीन दैर्शनोंसे युक्त, भावकी अपेक्षा कृष्ण, नील, कापोत, इन तीन लेक्याओं और द्रव्यकी अपेक्षा उत्कृष्ट कृष्ण लेक्यासे सिहत; भव्यत्वें और अभव्यत्व पिरणा-मसे युक्त, औपशमिक, क्षायिक, वेदक, मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, इन छह सम्पर्कत्वोंसे सिहत; सिक्षीं, आर्टीरक व अनाहारक; इसप्रकार चौदह मार्गणाओंमेंसे भिन्न भिन्न मार्गणाओंसे सिहत होते हैं॥ २७८-२८२॥

उन नारकी जीवोंके साकार (ज्ञान ) और निराकार (दर्शन) दोनों ही उपयोग होते है। ये नारकी तीव्र कषाय और तीव्र उदयवाली पाप-प्रकृतियोंसे युक्त होते है ॥ २८३॥

# इसप्रकार गुणस्थानादिका वर्णन समाप्त हुआ ।

प्रथम पृथिवीक अततक असजी, तथा प्रथम और द्वितीयमें सरीसृप जाता है। पहिलीसे तीसरी पृथिवीपर्यन्त पक्षी, तथा चौथीतक भुजगादिक उत्पन्न होते हैं॥ २८४॥

पाचर्वी पृथिवीपर्यन्त सिंह, छठी पृथिवीतक स्त्री, और सातर्वी भूमितक मत्स्य एव मनुज ( पुरुप ) ही जाते है ॥ २८५॥

उपर्युक्त सात पृथिवियोंमे ऋमसे वे असज्ञी आदिक जीव उत्कृष्ट रूपसे आठ, सात, छह, पाच, चार, तीन और दो वार ही उत्पन्न होते हैं ॥ २८६॥

इसप्रकार उत्पद्यमान जीवोका वर्णन समाप्त हुआ।

१ व खु २ द °िकण्हो. ३ व सासणिमिस्सा. ४ द भुयगावियए.

चउवीस मुहुत्ताणि सत्त दिणा एक पक्ष मासं च। दोचउछम्मासाई पढमादो जम्ममरणअंतरयं ॥ २८७ मु २४, ढि ७, दि १५, मा १, मा २, मा ६, मा ६।

। जम्मणमरणाणंतरकारूपमाणं सम्मत्तरे ।

रयणादिणारयाणं-णियसंखादो यसंखभागमिदा । पिडसमयं जायंते तेत्तियमेत्ता य मरंति पुढ ॥ २८८ २ । ३ । १२२ । १०३ । ६२ । ३२ । ५२। ५१ ।

3 3

### । उप्पर्क्षणमरणाण परिमाणवण्णणा सम्मत्ता ।

णिकंता णिरयादो गब्भेसुं करमसंणिपज्ञते । णरितिरिष्सुं जम्मिद् 'तिरियंचिय चरमपुढवीष् ॥ २८९ वालेसुं<sup>६</sup> दाढीसुं<sup>९</sup> पक्कीसुं जलचरेसु जाऊणं । संखेजाउगजुत्ता तेई णिरप्सु वच्चित ॥२९० केसवबलचक्कहरा ण होंति कइयावि णिरयसंचारी । जायंते तित्थयरा तदीयखोणीय परियंतं ॥ २९१

चौबीस मुहूर्त, सात दिन, एक पक्ष, एक मास, दो मास, चार मास और छह मास यह ऋगसे प्रथमादिक पृथिवियोंमे जन्म-मरणके अन्तरका प्रमाण है ॥ २८७ ॥

प्र. पृ में मुहूर्त २४, द्वि पृ दि. ७; तृ पृ दि. १५, च पृ. मा १, प. पृ. मा. २; ष. पृ. मा ४, स. पृ. मा. ६।

इसप्रकार जन्म-मरणके अन्तरकालका प्रमाण समाप्त हुआ।

रत्नप्रभादिक पृथिवियोंमें स्थित नारिकयोंके अपनी सख्याके असख्यातवे भागप्रमाण नारिका प्रत्येक समयमें उत्पन्न होते हैं और उतने ही मरते भी हैं॥ २८८॥

इसप्रकार एक समयमें उत्पन्न होनेवाले व मरनेवाले जीवोंका कथन समाप्त हुआ।

नरकसे निकले हुए जीव गर्भज, कर्मभूमिज, सज्ञी, एव पर्याप्त ऐसे मनुष्य और तिर्यंचोंमे ही जन्म लेते हैं। परन्तु अन्तिम पृथिवींसे निकला हुआ जीव केवल तिर्यंच ही होता है, अर्थात् मनुष्य नहीं होता ॥ २८९॥

ं नरकोंसे निकले हुए उनमेंसे कितने ही जीव न्यालों (सर्पादिको) मे, डाढो अर्थात् तीक्ष्ण दातोंवाले न्याघादिक पशुओंमे, गृद्धादिक पक्षियोंमे, तथा जलचर जीवोमें जाकर और सख्यात वर्षकी आयुसे युक्त होकर पुन. नरकोंमें जाते हैं॥ २९०॥

नरकमे रहनेवाले जीव वहासे निकलकर नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र और चक्रवर्ती कदापि नहीं होते। तीसरी पृथिवीतकके नारकी जीव वहासे निकलकर तीर्थंकर हो सकते है ॥ २९१ ॥

१ द् सम्मत्ता. २ द् तेत्तियमेत्ताए. ३ द् ३२५५२।. ४ द् व उपन्न. ५ द् तिरियचिय-६ द् व वालीसुं. ७ द् दालीसुं.

# मानुरिमिखिटी चरमंगघारिणो संजदा य धूमंतं । छट्ठंतं देसवदा सम्मत्तघरा केंड् चरिमंतं ॥ २९२ । आगमणवण्णणा सम्मत्ता ।

आउस्स वंधसमण सिलो व्व सेलो व्व वेणुमूले य । किमिरायकसायाणं उद्यम्मि बंधेदि णिरयाऊ ॥ २९२ किण्हाय णीलकाऊणुद्यादो वंधिऊण णिरयाऊ । मिरऊण ताहिं जुत्तो पावइ णिरयं महाघोरं ॥ २९२ किण्हादितिलेस्सजुदा जे पुरिसा ताण लक्कणं एदं । गोत्तं तह सकलतं एकं वंछेदि मारिदुं दुहो ॥ २९५ धन्मद्यापरिचत्तो अमुक्केरे। पयंडकलहयरो । बहुकोहो किण्हाणु जन्मिदि धूमादिचरिमते ॥ २९६ विस्यासत्तो विमदी माणी विण्णाणविज्ञदो मंदी । सलसो मीरू मायापवंचवहुलो य णिहालू ॥ २९७ परवंचणप्यसत्तो लोहंघो धणसुहाकंखी । वहुसण्णा णीलाणु जन्मिदि तं चेव धूमंतं ॥ २९८ अप्पाणं मण्णता अण्णं णिदिवि अलियदोसीहं । भीरू सोकविसण्णो परावमाणी यसूरी सं ॥ २९९

चौथी पृथिवीतकके नारकी वहांसे निकलकर चरमशरीरी, धूमप्रभा पृथिवीतकके जीव सकल-संयमी और छठी पृथिवीतकके नारकी जीव देशव्रती हो सकते हैं। अन्तिम (सातवीं) पृथिवीसे निकले हुए जीवोंमें कोई विरले ही सम्यक्त्वके थारक होते हैं॥ २९२॥

### इसप्रकार आगमनका वर्णन समाप्त हुआ।

आयुवन्धके समय सिल्की रेखाके समान क्रोध, शलके समान मान, वांसकी जड़के समान माया और कृमिरागके समान लोभ कषायका उदय होनेपर नरकायुका वन्ध होता है॥२९३॥

कृष्ण, नील अथवा कापोत इन तीन लेक्याओंका उदय होनेसे नरकायुको वांवकर और मरकर उन्हीं लेक्याओंसे युक्त होकर महा भयानक नरकको प्राप्त करता है ॥ २९४ ॥

जो पुरुष कृष्णादि तीन लेश्याओसे सिहत है, उनका लक्षण यह है—कृष्ण लेश्यासे युक्त दुष्ट पुरुष अपने ही गोत्रीय तथा एकमात्र स्वकलत्रको भी मारनेकी इच्छा करता है ॥ २९५॥

दया वर्मसे रहित, वैरको न छोड़नेवाला, प्रचंड कल्ह करनेवाला और बहुत क्रोधी जीव कृष्ण लेक्याके साथ धूमप्रमा पृथिवीसे लेकर अन्तिम पृथिवीतकर्मे जन्म लेता है॥ २९६॥

विषयों में आसक्त, मितहीन, मानी, विवेकबुद्धिसे रहित, मंद (मूर्ख), आल्सी, कायर. प्रचुर मायाप्रपंचमे संल्य, निद्राशील, दूसरोंके ठगनेमें तत्पर, लोभसे अन्ब, धन-धान्यजनित सुखना इच्छुक, और वहुसंज्ञायुक्त अर्थात् आहारादि चारों संज्ञाओं में आसक्त, ऐसा जीव नील लेट्याके साथ धूमप्रमा पृथिवीतकमें जन्म लेता है ॥ २९७–२९८॥

जो अपने आपकी प्रशंसा और असत्य दोषोंको दिखाकर दूसरोंकी निन्दा करता है, तथा जो भीरु, शोक व विषादसे युक्त, परका अपमान करनेवाला और दृष्णिसे संयुक्त है, जो कार्य-

१ द व सिलोव्य सिलोव्य. २ द व प्रत्योः गायेपं अग्रिमगायायाः पश्चादुपलम्यते. ३ द व परिचित्तो. ४ द घण्णघणनुहाकंत्री. ५ द व यस्याञ.

्बिहुओ महाधियारो

अमुणियकजाकजो धूर्वतो परमपहे संदेह । अप्पं पित्र मण्णंतो परं पि कस्स वि ण पत्तिमइ ॥ ३०० थुन्वंतो देह धणं मरिदुं वेछेदि समरसंघंटे । काऊए संजुत्तो जम्मदि घम्मादिमेधंत ॥ ३०१

#### । आउगवधणपरिणामा सम्मत्ता ।

इंदयसढीबद्धैप्पइण्णयाणं हवंति उर्वारिम्म । वाहिं बहुलिस्सजुटा अद्धो वद्दा यधोमुहाकंठा ॥ ३०२ चेट्ठेदि जम्मभूमी सा घरमप्पहुदिखेत्ततिदयम्म । उट्टियँकोत्थिलिकुंभीमोहिलिमोग्गरमुहंगणालिणिहा ॥ ३०३ गोहित्यितुरयभत्थो अज्ञपुढंअंबरीसटोणीओ । चउपंचमपुढवीसुं आयारो जम्मभूमीणं ॥ ३०४ झिल्लिस्सल्यपत्थीकेयूरमस्रसाणयिकिलिंजा । धयदीविचर्कवायास्सिगालसरिसा महामीमा ॥ ३०५ अज्ञल्यकरहसरिसाँ संदोलअरिक्लसणिहायारा । छस्सत्तमपुढवीणं दुरिक्लिणिर्जा महाघोरा ॥ ३०६ करवत्तसरिच्छाओ अते वद्दा समंतदाऊ यँ । मज्जवमइवो णारयजम्मणमूमीओ भीमा य<sup>१०</sup> ॥ ३०७ अजगजमहिसतुरंगमखरोहमजालमेसपहुदीणं । कुथितीणं गंघादो णिरए गंघा अणंतगुणा ॥ ३०८

अकार्यको न समझकर चचलचित्त होता हुआ परम पथका श्रद्धान करता है, अपने समान ही दूसरेको भी समझकर किसीका भी विश्वास नहीं करता है, स्तुति करनेवालोंको धन देता है, और समरसंधर्षमें मरनेकी इच्छा करता है, एसा प्राणी कापोत लेक्यासे सयुक्त होकर धर्मासे लेकर मेघा पृथिवीतकमें जन्म लेता है ॥ २९९–३०१॥

इसप्रकार आयुवधक परिणामोंका कथन समाप्त हुआ।

इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिलोंके ऊपर अनेक प्रकारकी तलवारोंसे युक्त, अर्धवृत्त और अधोमुखवाली जन्मभूमिया हैं। वे जन्मभूमिया धर्मा पृथिवीको आदि लेकर तीसरी पृथिवीतक उष्ट्रिका, कोथली, कुम्भी, मुद्गलिका, मुद्गर, मृदग और नालिके सदश हैं॥ ३०२–३०३॥

चतुर्थ और पचम पृथिवीमें जन्मभूमियोंका आकार गाय, हाथी, घोडा, मस्ना, अञ्जपुट, अम्बरीप और द्रोणी जैसा है ॥ ३०४ ॥

छठी और सातवीं पृथिवीकी जन्मभूमिया झालर (वाद्यविशेष), मह्नक (पात्रविशेष), पात्री, केयूर, मसूर, शाणक, किलिंज (तृणकी बनी वडी टोकरी), ध्वज, द्वीपी, चक्रवाक, श्रृगाल, अज, खर, करभ, सदोलक (झूला), और ऋक्ष (रीछ) के सदश हैं। ये जन्मभूमिया दुष्प्रेक्ष्य एव महा भयानक हैं। ३०५-३०६।

उपर्युक्त नारिकयोंकी जन्मभूमियां अन्तमें करोंतके सदृश, चारो तरफसे गोल, मज्जवमयी (१) और भयकर हैं ॥ ३००॥

वकरी, हाथी, भैंस, घोड़ा, गधा, ऊट, विलाव और मैंडे आदिके संडे-गले गरीरोंकी दुर्गन्धकी अपेक्षा नरकोंमें अनन्तगुणी दुर्गन्ध है ॥ ३०८॥

१ द च परमपहइ सव्वहइ. २ द बुंछेदि. ३ ब इदियसेढी . ४ द उन्विय', व उत्तिय'. ५ द ब अतंपुढ. ६ द <sup>°</sup>चक्कवायासीगाल<sup>°</sup>, व चक्कचावासीगाल<sup>°</sup>. ७ द <sup>°</sup>सरिन्छसंदोलअ<sup>°</sup>. ८ द धुरिक्खणिङाः ९ द समंतदाऊ. १० द ब भीमाए. ११ द कुधिताणं.

पगकोसवासतुत्ता होति सहरममृह बन्ममृहीको । बेट्टे चटर्स्यानि बृहदरम्बर्स च हक्किन्यु ॥ ३०९ ५ । ४०० : १० । ३५ ।

जन्मगतिर्देश रदया नियनियर्रहारि पंचगुरिदारि । स्चितिद्विक्कोर्से प्रकोरा हॉन्ति पुदाले ॥ ३६० २५ । २००० । ५० । ७५ ।

पुरू हु ति पंच सक्त य जन्मगत्वेनेसु दृष्कोग्यागि । नेत्त्यमेता द्याग सेटीबढे पड्णार् पूर्व ॥ ३११ विद्युतिकोग को इंद्यितित्यागै जन्मसूनीको । निक्वयारबहुटा ऋषुनिर्दितो वर्गतसुनी ॥ ३१२ । जन्मगमूनी गद्या ।

पावेनं नित्यविष्टे बाहूणं वा सुहुचगंनेचे । इपावची पाविय लाकस्तियनपहात्री होति ॥ १९१ नीदीए कंपनाने चित्रं दुक्केन पहिसी संतो । इचीम टहनको पिड्यूनं वच्य टपाउड् ॥ १९४ टक्केड्बोयमानि स्व वम् इस्तहस्यंबस्या । टपाउड् एटनके दुगुनं दुगुनं कोन सेनेसु ॥ १९५ दो ७, घ १५०० ।

उपर्युक्त जन्मनूनियोंका विस्तार ज्ञान्यद्राण्मे पांच जोत्, उज्ञावद्रपने चान्ती कोत कीत नव्यमद्भपने दश-पन्ता कोत्रप्रमाण है ॥ २०९ ॥

जन्ममूनियोंका ज. विस्तार को. ५: उ. वि. को. २००, म. वि. को. १०-१५ । जन्ममूनियोंकी उंचाई अपने अपने विस्तारकी अपेका पांचगुणी है। ये जन्ममूनियां सात, तीन, दो, एक और पांच कोनकाडी हैं॥ ३१०॥

ज. मू. की ज. उंचाई को. २५, उ. उंचाई २०००; न. उं. ५० - ७५।

जन्ममूनियोंने एक, दो, तीन. पांच और सान दार-कोन और इतने ही दरवाने होते हैं। इसप्रकारनी व्यवस्था केवल क्रेगीवद और प्रकीर्यक विलोंने ही है ॥ २११ ॥

इन्द्रज न्छिने ये जन्तमूनियां तीन द्वार और तीन जोनोंने युक्त हैं। एक सर्व्ही जन्त भूनियां निल्य ही कस्त्र्युसि अनन्तगुगित काले अन्वकरसे व्यक्त हैं॥ २१२॥

इसप्रकार जन्ममृनियोंका वर्णन समह हुआ।

नार्की जीव पापसे नरकविन्ने उत्पन्न होकर और एक स्टूर्वनात्र कान्में हह पर्यानियोंको प्राप्त कर आकत्त्मिक भण्ने युक्त होता है ॥ २१२ ॥

पश्चाट् वह नारकी जीव नयसे कांग्या हुआ वह कप्टेस चलनेकेलिये प्रत्युत होता और वचीस आयुर्वोके नयमें गिरकार वहांसे उववता है ॥ २१४ ॥

प्रयम पृथिवीमें जीन सात उत्सेन योजन और हह हजार पांचसी वहानप्रमान कपर उहन्हार है. इसके आगे शेप नृथिवियोंने उहलनेका प्रमाग जनसे उत्तरोज्य दृना दृना है ॥ २१५॥ यो० ७, ७० ६५००।

१ इ चडत्स्वारि. २ इ व कि मे. ३ इ व रिस्सारि. ४ इ ठामहरून नेचे. व टा रहुन मेरे. ५ इ मयहदा. ६ **व हो**दि. ७ इ पविद्यो, व पविद्यो.

दहुण मयसिलंबं जह बन्बो तह पुराणणेरह्या । णवणारयं णिसंसा णिक्मस्ंच्रता पधावंति ॥ ३१६ साणराणा पुकेके दुक्तं दावंति वारुणपयारं । तह लण्णोण्णं णिचं दुस्सहपीढादि कृष्वंति ॥ ३१७ चक्क्तरस्कृतोमरमोग्गरकरवक्तनातसृईंगं । सुसलाक्षिप्यहुद्रीणं वणणगदावाणलादीणं ॥ ३१८ वयवरवतरक्तितालसाणमज्ञालसीहपहुद्रीणं । लण्गोण्णं चसदा ते णियणियदेहं विगुःवंति ॥ ३१९ गिहरविल्ध्नमारह्वइतक्तकहान्चितंतसुर्लगं । कण्णोण्णं चसदा ते णियणियदेहं विगुःवंति ॥ ३१९ गृहरविल्ध्नमारह्वइत्तक्रहान्चितंतसुर्लगं । कंडणिपीसणिद्रव्यीण रूवमण्णे विक्रवंति ॥ ३२९ स्वरवणित्तमोणिद्रिक्तिमतिद्वह्न्ववाइँपहुद्रीणं । पुहुपुहुरूविवहीणा णियणियदेहं प्रकृवंति ॥ ३२९ पुक्तिय पलायमणं णारहयं वग्वकेमिरपहुद्री । वज्ञमयवियलतोंडा क्यवि मक्तंति रोसेण ॥ ३२२ पीलिक्तं केई जंतमहस्सीहं विरस्तिवल्वंता । सण्णे हम्मंति तिहं सवरे केजीते विविहमंगीिहं ॥ ३२३ लण्णोण्णं वज्जाते वज्ञोवमसंखलेहि थंमेसु । पज्ञिविहमेन हुद्रासे केई सुद्रमंति दुण्पिक्हे ॥ ३२४

जिसप्रकार दुष्ट व्याव्र मृगके वश्वको देखकर उसके जपर टूट पड़ता है, उसी-प्रकार कूर पुराने नारकी उस नवीन नारकीको देखकर धमकाते हुए उसकी ओर दौड़ते हैं॥ ३१६॥

जिसप्रकार कुत्तोंके झंड एक दूसरेको दारुण दुख देते हैं, उसीप्रकार नारकी नित्य ही परस्पर दुस्सह पीड़ादिक किया करने हैं ॥ ३१७॥

वे नारकी जीव चक्र. वाण, जूली, तोमर, मुद्गर, करोंत, भाला, सुई, मूसल और तलवार इलादिक शलाव: वन एवं पर्वतकी आग. तथा भेडिया, व्याघ्र. तरक्ष. शृगाल, कुत्ता, विलाव और सिंह, इस पशुओंके अनुरूप परस्परमें सेंद्र अपने अपने शरीरकी विक्रिया किया करते हैं ॥ ३१८—१९॥

अन्य नारकी जीव गहरा विल, धुआं, वायु, अलन्त तपा हुआ खप्पर, यत्र, चूल्हा, कण्डनी ( एक प्रकारका क्रूटनेका उपकरण ), चक्की और दवीं ( वर्डी ), इनके आकाररूप अपने अपने शरीरकी विक्रिया करते हैं ॥ ३२०॥

उपर्युक्त नान्की श्कर. दावानल तथा शोणित और कीड़ोंसे युक्त सरित्, द्रह, क्रूप और वापी आदिरूप पृथक् पृथक् रूपसे रहित अपने अपने शरीरकी विक्रिया किया करते हैं। तारण्ये यह कि नारिक्योंके अपृथक् विक्रिया होती है, देवोंके समान उनके पृथक् विक्रिया नहीं होती॥ ३२१॥

वज़मय विकट मुख़वाले व्याव्र और सिंहादिक, पीछेको भागनेवाले अन्य नारकीको कहींपर भी कोषसे खा डालते हैं ॥ ३२२॥

कोई नारकी जीव दिरस विलाप करते हुए हजारों यंत्रों (कोल्हुओं) से पेले जाते हैं। दूसरें नारकी जीव वहींपर हने जाते हैं. और इतर नारकी विविध प्रकारोंसे लेंद्रे जाने हैं॥३२३॥

कोई नारकी परस्परमें एक दूसरेके द्वारा वज्रतुल्य सांकर्टोंसे खभोंसे वांघे जाते हैं, और कोई अलन्त जाट्यल्यनान दुप्प्रेक्य अग्निमें फेंके जाते हैं॥ ३२८॥

१द्व घावांति २ द्वुंतत्तुईणं. ३ द्व दावाणणादीणं ४ द्व पत्णं. ५ द्वणणाणं ६ व जिंतच्चूटीणं. ७ द्वृववाव . ८ द् वृद्धो स्त्यवि.

फालिजंते केई दारणकरवत्तकंटअमुहेहिं। अण्णे भयंकरेहिं विज्झंति विचित्तमल्लेहिं॥ ३२५ लोहकलाहाबिहुदतेल्ले तत्तिमि के वि छुञ्मंति। पत्तूणं पचंते जलंतजालुक्कडे जलणे॥ ३२६ इंगालजालमुम्मुरअग्गीदृज्झंतमहसरीरा ते। सीदृलजलमण्णंता धाविण पविसंति वइतिराणि॥ ३२७ कत्तरिसिलिलायारा णारह्या तत्थ ताण अंगाणि। लिदंति दुस्सँहावो पावता विविह्पीडाओ ॥ ३२८ जलयरकच्छवमंड्कमयरपहुदीण विविह्रस्वधरो । अण्णोण्णं भर्नेंखंते वइतिराणिजलिम णारह्या ॥ ३२९ विउलिसिलाविचाले दट्टूण विलाणि झित्त पविसंति। तत्थ वि विसालजालो उट्टिट सहसा महाअग्गी ॥ ३३० दारुणहुदासजालामालाहिं दज्झमाणसन्वंगा। सीदृल्छायं मण्णिय असिपत्तवणिम पविसति ॥ ३३१ तत्थ वि विविह्तरूणं पवणहदा तवअपत्तफलपुंजा। णिवडंति ताण उविरं दुष्पिच्छा वज्जदंहो व्व ॥ ३३२ चक्कसरकणयतोमरमोग्गरकरवालकोतमुसलाणें। अण्णाणि वि ताण सिर असिपत्तवणादु णिवडंति ॥ ३३३

कोई नारकी करोंत ( आरी ) के काटोके मुखोंसे फाडे जाने है, और इतर नारकी मयकर और विचित्र भालोंसे वेधे जाते हैं॥ ३२५॥

कितने ही नारकी जीव छोहेकी कड़ाहियोंमे स्थित तपे हुए तेछमें फेंके जाते है, और कितने ही जलती हुई ज्वालाओंसे उत्कट अग्निमे पकाये जाते है। ३२६॥

कोयले और उपलोंकी आगमे जल रहा है महान् शरीर जिनका, ऐसे वे नारकी जीव शीतल जल समझ दौड़कर वैतरिणी नदीमें प्रवेश करते हैं ॥ ३२७॥

उस वैतरिणी नदीमें कर्तरी (कैची) के समान तीक्ष्ण जलके आकार परिणत हुए दूसरे नारकी उन नारिकयों के शरीरोंको दुस्सह अनेक प्रकारकी पीडाओंको पहुचाते हुए छेदते हैं ॥ ३२८॥

वैतरिणी नदीके जलमे नारकी कछुआ, मेहक और मगरप्रमृति जलचर जीवोंके विविध ह्योंको धारण कर एक दूसरेका भक्षण करते है ॥ ३२९ ॥

पश्चात् वे नारकी विस्तीर्ण शिलाओंके वीचमें विलोंको देखकर झटपट उनमे प्रवेश करते हैं, परन्तु वहांपर भी सहसा विशाल ज्वालाओंवाली महान् अग्नि उठती है ॥ ३३०॥

पुन. जिनके सम्पूर्ण अग तीक्ष्ण अग्निकी ज्वालाओके समूहोंसे जल रहे है, ऐसे वे ही नारकी शीतल छाया जानकर असिपत्र वनमें प्रवेश करते हैं॥ ३३१॥

वहापर भी विविध प्रकारके वृक्षोंके गुच्छे, पत्र और फलोके पुज पवनसे ताड़ित होकर उन नारिक्योंके ऊपर दृष्प्रेक्ष्य ( अदर्शनीय ) वज्रदण्डके समान गिरते है ॥ ३३२॥

इसके अतिरिक्त उस असिपत्रवनसे चक्र, वाण, कनक ( शलाकाकार ज्योति.पिंड ), तोमर ( वाणिवशेष ), मुद्गर, तलवार, भाला, मूसल तथा और भी अल्ल-शल्ल उन नारिकयोंके सिरपर गिरते है ॥ ३३३ ॥

१ दृपुम्णं २ दृदुस्त्वहावे. ३ दृविविह्स्तयम्बधरा ४ दृभक्खता. ५ दृब बलचरामि. ६ दृक्षति, व जंति

हिण्णान्ति नियमका तुन्यको संबन्धणकं देवया। सहिरास्यावे रत्या णिस्सरमा वं वर्ग पि सुंचित ॥ ३३४ तिव् गर्ड क्या विद्या वर्ग वि वजनवर्ते । कार्य वहुंत तार्गमे वाणि क्यलंति ॥ ३३४ वंगोवंगद्रीयं सुग्यं कार्य वंडवदेष्टि । विद्यवयाणं मंत्रे सुद्धित बहुतार्य्याणि ॥ ३३६ वहु विस्त्यति वर्ण कंगोते वहु वि चन्यास्यति । तहित् स्म्यां वंडिय सुद्धित सुद्धीत प्रात्या ॥ ३३७ लोहन्यस्वद्यवद्गितं परद्यास्त्राणं गर्डमेनेतं । लर्चते सहत्वं विवंति सल्यं स्वतंति ॥ ३३८ निम्हास्त्राणं पारद्या नण संगन्नाणि । केत्य तन्सदेसं सुद्धीत निद्दिस्त्याणं ॥ ३३९ निम्हास्त्राणं पारद्या तन्सदेसु बहुन्ति । लेह्न विवंति वर्णयाणं । ३३९ निम्हास्त्राणं पारद्या तन्सदेसु बहुन्तं । लोह्नवं वर्षेत्रं वर्षेत्रं विवंति सुर्थ । ३४० क्या तपद्याने सुद्धाने वर्षेत्रं विवंति स्तरेवे विविद्यस्त्येति ॥ ३४० क्या तपद्याने वर्षेत्रं वर्षेत्रं वर्षेत्रं वर्षेत्रं वर्षेत्रं वर्षेत्रं वर्षेत्रं विविद्यस्त्येति ॥ ३४१

अनन्तर, जिनके हिन किंद्र गये हैं. हाय खिरडत होगये हैं. नेत्र व्यथित है. आंतोंके सन्दर्श वेदायनन हैं. और दर्शन खूनसे वाव तया स्थानक हैं. ऐसे वे नारकी असरण होकर उस दनकों नी होड देने हैं। १२४।

गृद्ध गनडा काक तथा और भी बद्धमय मुखबाने व तीहग दांतोंबाने पक्षी नारिक्योंक वर्गरको काटकर उन्हें खाते हैं ॥ २३५॥

अन्य नारकी उन नारिक्येंके अंग और उनांगोंकी हिंड्योंका प्रवंड घातोंसे चूर्ण करके उत्पन्न हुन विस्तृत वार्गेने बहुन क्षार पदार्थीको डाक्ते हैं ॥ २२६॥

धवें कार ब्रन्सें डाटनेसे ब्रन्सि वे नारकी करणाह्यी विटाप करते हैं और चरण-युगवर्ने टगते हैं, तयारि अन्य नारकी उत्तप्रकार खित अवस्थानें ही उन्हें खंड खंड करके चूल्हेंमें इटने हैं | १३७ |

इतर नरकी एर्न्नाने बासका रहनेवाले जीवोंने शरीरोंने बितशय तमी हुई लोहम्य युक्ती नीकी नुर्तिनो छुद्दासे लगांत हैं और उन्हें जल्दी हुई आगर्से पेक्ते हैं || २२८ ||

जो दूर्व मदने नांमनक्षणके प्रेमी थे, उनके शरीरके मांसको काटकर अन्य नारकी रक्तसे मीने हृद उन्हींके अंगके मांसखंडोंको उनके ही सुखोंने डाव्येन हैं ॥ ११९॥

न्दु और नदका सेवन करनेवाले प्राणियोंके सुद्धोंने नारकी अलन्त तने हुए द्रवित लोहेको इन्तर्न हैं, विससे उनके अवस्वसमूह मी पिष्ट जाने हैं ॥ २४०॥

विस्त्रज्ञान तत्वराने प्रहारते मित्र हुआ कुएँका जल फिरसे मी मिल जाता है. इत्तिप्रज्ञान अनेकानेक शकोंसे छेदा गया नारिकेयोंका शरीर मी फिरसे निल जाता है। तालर्थ वह कि अनेकानेक शकोंसे छेदनेपर मी नारिकेयोंका अकाल-रण कमी नहीं होता ॥ ३४१॥

<sup>?</sup> व णिच्चिम्मिसि. २ इ व इदिनंद्या. ३ इ व दन्यणिम. ४ इ खंड्रंदाणेगे, व खड्रंदा तामेगे. ५ इ कर्टनेते, व कंगेंटे, ६ इ परदार्द्यामि. ७ व होद्दन्ये. ८ इ विविद्सरेहि. IF. 14

कच्छुरिकरकचस्जीरेवहरंगारादिविविहमंगीहिं। अण्णोण्णैजादणामो कुणंति णिरण्सु णारह्या ॥ ३४२ सहितत्तकडुवकत्यरिसत्तीदो मिट्टयं अणंतगुणं। घम्माण् णारह्या थोवं ति चिरेण भुंजंति ॥ ३४३ सजगजमिहसतुरंगमखरोद्धमज्ञारमेर्सपहुदीणं। कुंथिताणं गंधादो अणतगंधो हुवेदि बाहारो ॥ ३४४ स्रादिकुणिममसुहमण्णं रयणप्पहपहुदि जाव चिरमिखिदिं। संखातीदगुणेणं दुगुच्छणिज्ञो हु नाहारो ॥ ३४५ घम्माण् नाहारो कोसस्सव्भंतरिम ठिदनीवे। इह मार्रिद गंधेणं सेसे कोसदविद्धया सत्ती ॥ ३४६

31212131313181 2 2 2

पुन्वं वद्सुराज अणंतअणुवंधिअण्णद्रखद्या । णासियतिरयणभावा णरतिरिया केइ असुरसुरा ॥ ३४७ सिकँदाणणासिपत्ता मह्वलकाला य सार्मसवला हि । रुद्वरिसा विलसिद्गामो महरुद्दलरणामा ॥ ३४८ कालग्गिरुद्दणामा कुंभो वेतरणिपहुद्दिनसुरसुरा । गंत्ण वालुकंतं णारङ्याणं पकोपंति ॥ ३४९

नरकोंमें कच्छुरि ( कपिकच्छु, केवाँच ), करोंत, सुई और खैरकी आग इत्यादि विविध अकारोंसे नारकी परस्परमें एक दूसरेको यातनायें किया करते हैं ॥ ३४२ ॥

वर्मा पृथिवीके नारकी अत्यन्त तीखी और कड़वी कत्यिर (कचरी या अचार ?) की शक्तिसे अनन्तगुणी तीखी और कड़वी थोडीसी मद्टीको चिरकालमें खाते हैं ॥ ३४३॥

नरकोंमें वकरी, हाथी, भैंस, घोड़ा, गधा, ऊंट, विछी और मैढे आदिके सड़े हुए शरीरोंकी गन्धसे अनन्तगुणी दुर्गन्धवाला आहार होता है ॥ ३४४॥

रत्नप्रभासे लेकर अन्तिम पृथिवीपर्यन्त अत्यन्त सड़ा, अग्रुम और उत्तरोत्तर असंख्यात-गुणा ग्लानिकर अन्न आहार होता है ॥ ३४५ ॥

धर्मा पृथिवीमें जो आहार है, उसकी गन्धसे यहापर एक कोसके भीतर स्थित जीव मर सकते हैं, इसके आगे शेष द्वितीयादिक पृथिवियोंमें इसकी धातक शक्ति, आधा आधा कोस और भी वढ़ती गई है ॥ ३४६॥

घर्मा १; वशा है; मेघा २; अंज. ई; अरि. ३; मघ. ६; माघ. ४ कोस ।
पूर्वमें देवायुका वन्ध करनेवाले कोई नर या तिर्यंच अनन्तानुवन्धीमेंसे किसी एकका
उदय आजानेसे रन्तत्रयंको नष्ट करके असुरकुमार जातिके देव होते हैं॥ ३४७॥

सिकतानन, असिपत्र, महावल, महाकाल, श्याम और शवल, रुद्र, अंवरीप, विलिसत नामक, महारुद्र, महाखर नामक, काल, तथा अग्निरुद्र नामक, कुम्म और वैतरिण आदिक असुरकुमार जातिके देव तीसरी वालुकाप्रभा पृथिवीतक जाकर नारिकर्योको क्रोधित कराते हैं ॥ ३४८–३४९॥

१ द व स्जीएं. २ द व अण्णेण. ३ द संचीदोमंघिअं, व संतीदोवमंघियं ४ द व 'तुरग. ५ द कुंघिताणं. ६ द व मातहि. ७ अबे अंवरिसी चेव, सामे य सबलेवि य । रोहोवह्द काले य, महाकालेचि आवरे ॥ ६८॥ असिपचे घणुं कुंमे, वालुवेयरणीवि य । खरस्सरे महाघोसे, एवं पण्णरसाहिया ॥ ६९ ॥ स्त्रकृतांग- निर्धुक्तिः; प्रवचनसारोद्धारः पृष्ठ ३२१. ८ द व सवलं. ९ द व कुंभी १० द णारयप्पकोपंति.

इह खेते जह मणुवा पेच्छंते मेसमिह्सजुङादिं । वह णिरये असुरसुरा णारयकलहं पतुट्टमणा ॥ ३५० एक ति सग दस सतरस तह ये वावीसं होंति तेतीसं । जा अण्णवुमो पावंते ताव महा य बहुदुक्खं ॥ ३५१ णिरप्सु णित्य सोक्खं णिमेसमेत्तं पि णारयाण सदा । दुक्खाइं दारुणाइ बहुंते पद्ममाणाणं ॥ ३५२ कदलीघादेण विणा णारयगत्ताणि आउक्षवसाणे । मारुद्रपहद्द्याइ व णिस्सेसाणिं विलीयंते ॥ ३५३ एवं बहुविहदुक्खं जीवा पावीत पुन्वकद्दोसा । तद्दुक्खस्स सरुवं को सक्कइ वाण्णदुं सयलं ॥ ३५४ सम्मत्तरयणपन्वद्सिहरादो मिच्छभाविखिद्पिडिदो । णिरयादिसु अइदुक्खं पाविय पविसइ णिगोदिम्में ॥ ३५५ सम्मत्तं देसजमं लिहेदूणं विसयहेदुणा चिलदो । णिरयादिसु अइदुक्खं पाविय पविसइ णिगोदिम्म ॥ ३५६ सम्मत्तं सयलजमं लिहेदूणं विसयकारणा चिलदो । णिरयादिसु अइदुक्खं पाविय पविसइ णिगोदिम्म ॥ ३५७

इस क्षेत्रमें जिसप्रकार मनुष्य मैढे और भैंसे आदिक युद्धको देखते है, उसीप्रकार नरकमें असुरकुमार जातिके देव नारिकयोंके युद्धको देखते हैं और मनमें सन्तुष्ट होते हैं ॥ ३५०॥

रत्नप्रभादिक पृथिवियोंमें नारकी जीव, जबतक क्रमशः एक, तीन, सात, दश, सत्तरह, वाईस और तेतीस अर्णवोपम (सागरोपम) पूर्ण होते हैं, तबतक बहुत भारी दुखको प्राप्त करते हैं ॥ ३५१॥

नरकोंमें पचनेवाला नारिकयोंको क्षणमात्रकेलिये भी सुख नहीं हैं, किन्तु उन्हें सदैव दारुण दुःखोंका अनुभव होता रहता है ॥ ३५२॥

नारिकयोंके शरीर कदलीघात (अकालमरण) के विना आयुके अन्तमे वायुसे ताड़ित मेघोंके समान नि शेष विलीन हो जाते है ॥ ३५३॥

इसप्रकार पूर्वमें किये गये दोषोंसे जीव नरकोमें जिस नाना प्रकारके दुखको प्राप्त करते हैं, उस दुखके सपूर्ण स्वरूपका वर्णन करनेकेलिये भला कौन समर्थ हैं ? ॥ ३५४ ॥

सम्यक्त्वरूपी रत्नपर्वतके शिखरसे मिथ्यात्वभावरूपी पृथिवीपर पतित हुआ प्राणी नारकादिक पर्यायोमें अत्यन्त दुःखको प्राप्तकर निगोदमें प्रवेश करता है ॥ ३५५॥

सम्यक्त्व और देशचारित्रको प्राप्तकर यह जीव विषयसुखके निमित्त उससे (सम्यक्त्व और चारित्रसे) चलायमान होजाता है, और इसीलिये वह नरकोंमें अत्यन्त दुःखको भोगकर निगोदमें प्रविष्ट होता है ॥ ३५६ ॥

कभी सम्यक्त और सकल सयमको भी प्राप्तकर विषयोंके कारण उनसे चलायमान होता हुआ नरकोंमें अत्यन्त दुःखको पाकर निगोदमें प्रवेश करता है ॥ ३५७॥

१ द तसय २ द जह अरउवमा, व जह अरडवुमा. ३ द व अणुमिसमेत्त वि. ४ द पावी पइसं णिगोदम्मि. ५ द लद्धूण. ६ द णिरयादीअइदुक्खं.

सम्मत्तरिहद्वित्तो जोइसमंतादिपृष्टि वहंतो । णिरयादिंसु बहुदुक्वं पाविय पविसद्द णिगोदिम्म ॥ ३५८ । दुक्खसरूवा समत्ता ।

वस्मादीखिदितिद्ये णारह्या मिच्छभावसंजुत्ता । जाइभरणेण केई केई दुन्वारवेदणाभिहदा ॥ ३५९ केई देवाहिंतो धम्मणिवदा कहा व सोदूणं । गिण्हते सम्मत्तं अणंतभवव्रणणिमित्तं ॥ ३६० पंकपहापहुदीणं णारहया तिदमवोहणेण विणा । सुमिरिदजाई दुक्खप्यहदा गेण्हंति' सम्मत्तं ॥ ३६१

। दंसणगहणे र गदं ।

मजं पिवंता पिसिदं लसंता जीवे हणंते मिगलाण तत्ता । णिमेसमेत्तेण' सुहेण पावं पाँवंति दुक्खं णिरए क्यांतं ॥ ३६२ लोहकोहभयमोहवलेणं जे वटंति वयणं पि असचं । ते णिरंतरभये उरुदुक्खे दारुणिम णिरयिम पढंते ॥३६३ छेत्रुण भित्ति विधिद्रुण पीयं<sup>६</sup> पट्टादि घेत्त्ण घणं हरंता । अण्णेहि कण्णाससपुँहि मुद्रा सुंजंति दुक्खं णिरयिम घोरे ॥ ३६४

जिसका चित्त सम्यग्दर्शनसे विमुख है तथा जो ज्योतिप और मंत्रादिकोंसे आजीविका ( वृत्ति ) करता है, ऐसा जीव नरकादिकमें वहुत दु.खको पाकर निगोदमें प्रवेश करता है ॥ ३५८॥

# दु खके स्वरूपका वर्णन समाप्त हुआ।

घर्मा आदि तीन पृथिवियोंमें मिथ्यात्व भावसे संयुक्त नारिक्योंमेंसे कोई जातिस्मरणसे, कोई दुर्वार वेदनासे व्यिवत होकर, और कोई धर्मसे सम्बन्ध रखनेवाळी कथाओंको देवोसे सुनकर अनन्त भवोंके चूर्ण करनेमें निमित्तभूत ऐसे सम्यग्दर्शनको ग्रहण करते हैं ॥ ३५९–६०॥

पंकप्रभादिक शेष चार पृथिवियोंके नारकी जीव देवकृत प्रवोधके विना जातिसारण और वेदनाके अनुभवमात्रसे ही सम्यग्दर्शनको प्रहण करते हैं ॥ ३६१ ॥

### सम्यग्दर्शनके ग्रहणका कथन समाप्त हुआ।

जो मद्यको पीते हैं, मांसकी अभिलाषा करते हैं, जीवोंका घात करते हैं, और मृगयामें तृप्त होते हैं, वे क्षणमात्रके सुखकेलिय पाप उत्पन्न करते हैं और नरकमें अनन्त दुखको पाते हैं ॥ ३६२ ॥

जो जीव लोभ, त्रोध, भय अथवा मोहके वलसे असत्य वचन वोलते हैं, वे निरंतर भयको उत्पन्न करनेवाले, महान् कष्टकारक, और अत्यंत भयानक नरकमें पडते हैं ॥ ३६३ ॥

भीतको छेदकर, प्रिय जनको मारकर, और पद्दादिकको ग्रहण करके धनको हरने तथा अन्य सैकडों अन्यायोंसे मूर्ख लोग भयानक नरकमें तीव्र दुखको भोगते हैं ॥ ३६४ ॥

१ द गेण्णंति. २ द च व्यागादं. ३ व णिमेसमोहेण. ४ द सुह ण पावंति ५ द णिरंतरमय ६ द पिंप, व पियं ७ द व अण्णाअसहेंह्र.

लजाए चत्ता मयणेण मत्ता तारुण्णरत्ता परदारसत्ता ।
रत्तीदिणं मेहुणमाचरंता पावंति दुक्लं णिरएसु घोरं ॥ ३६५
पुत्ते कलत्ते सजणिमा मित्ते जे जीवणत्थं परवंचणेणं ।
वद्दृंति तिण्णा दविणं हरंते ते तिब्बदुक्ले णिरयम्मि जंति ॥ ३६६
संसारण्णवमहणं तिहुवणभव्वाण पेम्मसुहजणणं । संदरिसियसयलट्टं संभवदेवं णमामि तिविहेण ॥ ३६७

एवमाइरियपरंपरागयतिलोयपण्णत्तीए णारयलोयसस्विणस्वणपण्णत्ती णाम

बिदुओ महाधियारो सँम्मत्तो ॥ २ ॥

ठजासे रहित, कामसे उन्मत्त, जवानीमें मस्त, परस्रीमें आसक्त, और रात-दिन मैथुनका सेवन करनेवाले प्राणी नरकोंमें जाकर घोर दुःखको प्राप्त करते हैं ॥ ३६५ ॥

पुत्र, स्त्री, स्वजन और मित्रके जीवनार्थ जो लोग दूसरोंको ठगकर तृष्णाको बढ़ाते हैं, तथा परके धनको हरते हैं, वे तीव दुखको उत्पन्न करनेवाले नरकमें जाते हैं ॥ ३६६॥

संसारसमुद्रका मथन करनेवाले (वीतराग), तीनों लोकोंके भव्य जनोंको धर्मप्रेम और सुखके दायक (हितोपदेशक), और सम्पूर्ण पदार्थोंके यथार्थ स्वरूपको दिखलानेवाले (सर्वज्ञ), ऐसे सम्भवनाथको मैं मन, वचन और कायसे नमस्कार करता हू॥ ३६७॥

इसप्रकार आचार्यपरपरागत त्रिलोक-प्रज्ञप्तिमें नारकलोकस्वरूप-निरूपणप्रज्ञप्तिनामक

द्वितीय महाधिकार समाप्त हुआ ॥ २ ॥

१ द् पेमसुइ. २ द् समत्तो.

# [ तिदियो महाधियारो ]

भन्वजणमोक्खजणणं मुर्णिद्देविंदपणद्पयकमलं । णिमय अभिणंद्णेसं भावणलोयं परूवेमो ॥ १ भावणणिवासखेत्तं भवणसुराणं वियप्पचिण्हाणि । भवणाणं परिसंखा इंदाण पमाणणामाई ॥ २ दिक्खणडत्तरहंदा पत्तेक्कं ताण भवणपरिमाणं । अप्पमहिद्धियमिक्समभावणदेवाण भवणवासं च ॥ ३ भवणं वेदी कूडा जिणघरपासाद्दंदभूदीओ । भवणामराण संखा आउपमाण जहाजोगं।। ४ उस्सेहोहिपमाणं गुणठाणादीणि एकसमयम्मि । उप्पज्जणमरणाण य परिमाणं तह य क्षागमणं ॥ ५ भावणलोयस्साऊवंधणपावोग्गभावभेदा य । सम्मत्तगहणहेऊ अहियारा इत्य चउवीसं ॥ ६ रयणप्पहपुढवीए खरभाए पंकबहुलभागिमा । भवणसुराणं भवणाइं होंति वरस्यणसोहाणि ॥ ७ सोकससहस्समेत्तो खरभागो पंकबहुलभागो वि । चउसीदिसहस्साणि जोयणलक्ख दुवे मिलिदा ॥ ८

16000 | 68000 |

। भावणदेवाणं णिवासखेतं गदं।

जो भव्य जीवोंको मोक्ष प्रदान करनेवाले है, तथा जिनके चरणकमलोंमें मुनीन्द्र अर्थात् गणधर एवं देवोंके इन्द्रोंने भी नमस्कार किया है, ऐसे अभिनन्दन स्वामीको नमस्कार करके मावन-लोकका निरूपण करते हैं॥ १॥

भवनवासियोंका निवासक्षेत्र, भवनासी देवोके भेदें, उनके चिह्न, भवनोंकी संख्या, इन्द्रोका प्रमाण, इन्द्रोंके नीम, दक्षिण इन्द्र और उत्तर इन्द्र उनमेंसे प्रत्येकके भवनका परिमाण, अल्पर्द्धिक, महर्द्धिक और मध्यमर्द्धि भवनवासी देवोके भवनोंका व्यांस (विस्तार), भवंन, "वेदी, कूँटे, जिनेमन्दर, प्रार्सींद, इन्द्रोंकी <sup>र</sup>विभूति, भवनवासी देवोंकी संख्या, यथायोग्य आर्युंका प्रमाण, उनके शरीरकी उंचीईका प्रमाण, उनके अवधिक्षीनके क्षेत्रका प्रमाण, गुणस्थानीदिक, एक समयमें उत्पन्न होनेवाले और मरनेवाले भवनवासी देवोंका प्रमीण, तथा आगर्भन, भवनवासी देवोंकी आयुके बन्धयोग्य भावोंके भेद, और सम्यक्तव-प्रहणके अकारण, इसप्रकार इस तृतीय महाधिकारमें ये चौर्वास अधिकार हैं ॥ २-६॥

रत्नप्रभा पृथिवीके खर भाग और पंकबहुल भागमे उत्कृष्ट रत्नोंसे शोभायमान भवनवासी देवोंके भवन हैं ॥ ७ ॥

इन दोनों भागोंमेंसे खर भाग सोलह हजार योजन और पकवहुल भाग चौरासी हजार योजनप्रमाण मोटा है। उक्त दोनों भागोकी मुटाई मिलकर एक लाख योजनप्रमाण है॥ ८॥

खर भागकी मुटाई १६००० 🕂 पकवहुल भाग ८४००० = १००००० योजन । भवनवासी देवोंके निवासक्षेत्रका कथन समाप्त हुआ।

१ द्ब भवणपुराणं २ द् भवणं वास.

असुरा णागसुवण्णा दीक्षोवहिथणिद्विज्जुदिसमग्गी । वाउकुमारा परया दसभेदा होति भवणसुरा ॥ ९ । वियप्पा सम्मत्ता ।

चूडामणिक्षहिगरुडा करिमयरा वहुमाणवज्जहरी । कलसो तुरवो मउढे कमसो चिण्हाणि एदाणि ॥ १० । चिण्हा सम्मत्ता ।

चउसट्टी चउसीदी बावत्तरि होंति छस्सु ठाणेसु । छाइत्तरि छण्णउदी लक्खाणि<sup>१</sup> भवणवासिभवणाणि ॥ ११ ६४०००० । ८४०००० । ७२०००० । ७६०००० । ७६०००० । ७६०००० । ७६०००० । ७६०००० । ७६०००० । ९६०००० ।

एदाणं भवणाणं एक्कस्सि मेलिदाण परिमाणं । बाहत्तरि लक्खाणि कोडीक्षो सत्तमेत्ताक्षो ॥ १२

७७२०००० ।

। भवणसंखा गदा ।

दससु कुलेसुं पुह पुह दो दो<sup>र</sup> इंदा हवति णियमेण । ते एकस्सि मिलिदी वीस विराजंति भूदीहिँ ॥ १३ । इंदपमाणं सम्मत्ते ।

असुरकुमार, नागकुमार, सुपर्णकुमार, द्वीपकुमार, उद्धिकुमार, स्तनितकुमार, विद्युत्कुमार, दिक्कुमार, अग्निकुमार और वायुकुमार, इसप्रकार भवनवासी देव दश प्रकार हैं ॥ ९ ॥

# विकल्पोंका वर्णन समाप्त हुआ।

उपर्युक्त दश भवनवासी देवोंके मुकुटमें क्रमसे चूडामणि, सर्प, गरुड़, हाथी, मगर, वर्द्धमान (स्वस्तिक), वज्र, सिंह, कलश और तुरग, ये (दश) चिह्न होते हैं॥ १०॥ चिह्नोंका वर्णन समाप्त हुआ।

चौंसठ लाख, चौरासी लाख, बहत्तर लाख, छह स्थानोंमें झ्यत्तर लाख और झ्यानबै लाख, इसप्रकार ऋमसे दश स्थानोमें उन भवनवासी देवोंके भवनोंकी सख्या है॥ ११

असुरकु. ६४००००, नागकु. ८४००००, सुपर्णकु. ७२००००, द्वीपकु. ७६००००, उदिधकु. ७६००००, स्तिनितकु. ७६००००, विद्युत्कु. ७६००००, विद्युत्कु. ७६००००, वायुकु. ९६००००।

इन सब भवनोंके प्रमाणको एकत्र मिलानेपर सात करोड़ बहत्तर लाख होते हैं॥ १२॥ ७७२००००।

# भवनोंकी सख्याका कथन समाप्त हुआ।

उपर्युक्त दश भवनवासियोंके कुलोंमें नियमसे पृथक् पृथक् दो दो इन्द्र होते हैं। वे सब मिलकर वीस इन्द्र होते हैं, जो अपनी अपनी विभूतिसे शोभायमान हैं॥ १३॥

इन्होंका प्रमाण समाप्त हुआ।

१ द व एकाणि. २ ब दो हो. ३ द व मेलिदा. ४ द भूदीही.

पढमें। हु चमरणामों इंदों वहरोयणों कि बिदिकों य । भूदाणंदों घरणाणंदों वेणू ये वेणुधारी य ॥ १४ पुण्णविसिट्ठजलप्पहजलकंता तह य घोसमहघोसा । हरिसेणों हरिकंतो अमिदगढी अमिदवाहणिगसिही ॥ १५ अग्गीवाहणणामों वेलंबपभंजणाभिघाणा य । एटे असुरप्पहुदिसु कुलेसु दोहों कमेण देविंदा ॥ १६

#### । इदाण णाम सम्मत्ता ।

दिन्छण्हेंदा चमरे। भूदाणंदो य वेणुपुण्णा य । जलपहघोसा हरिसेणामिदगदी अग्गिसिहिवेलंबा ॥ १७ वहरोअणो य धरणाणंदो तह वेणुधारकैवासिट्टा । जलकंतमहाघोसा हरिकता अमिदअग्निवाहणया ॥ १८ तह य पभंजणणामो उत्तरहंदा हवंति दह एदे । अणिमादिगुणेहि जुँटा मणिकुंडलमंडियकवोला ॥ १९

### । दक्तिलणउत्तरहंदा गदा।

चउतीसं<sup>५</sup> चउदारूं सहत्तीसं हवंति लक्खाणि । चालीसं छहाणे तत्तो पण्णासलक्खाणि ॥ २० तीसं चालं चउतीस छस्सु वि ठाणेर्सुं छत्तीसं । छत्तालं चरिमाम्मि य इदाणं भवणलक्खाणि ॥ २१

असुरकुमारोंमें प्रथम चमर नामक और दूसरा वैरोचन इन्द्र, नागकुमारोंमें भूतानन्द और घरणानन्द, सुपर्णकुमारोंमें वेणु और वेणुधारी, द्वीपकुमारोंमें पूर्ण और विश्वास, उद्धिकुमारोंमें जलप्रभ और जलकान्त, स्तनितकुमारोंमें घोष और महाघोष, विद्युत्कुमारोंमें हिरिषेण और हिरिकान्त, दिक्कुमारोंमें अमितगित और अमितवाहन, अग्निकुमारोंमें अग्निशिखी और अग्निवाहन, वायुकुमारोंमें वेलम्ब और प्रभजन नामक, इसप्रकार ये दो दो इन्द्र क्रमसे उन असुरादिक निकायोंमें होते हैं ॥ १४-१६॥

### इन्द्रोंके नामोंका कथन समाप्त हुआ।

चमर, भूतानन्द, वेणु, पूर्ण, जलप्रभ, घोष, हरिषेण, अमितगित, अग्निशिखी और वेलंब, ये दश दिक्षण इन्द्र; तथा वैरोचन, धरणानन्द, वेणुधारक, विशेष्ठ, जलकान्त, महाघोष, हरिकान्त अमितवाहन, अग्निवाहन और प्रभंजन नामक, ये दश उत्तर इन्द्र है। ये सब इन्द्र अणिमादिक ऋदि-योसे युक्त और मणिमय कुण्डलेंसे अलकृत कपोलोंको धारण करनेवाले है ॥ १७–१९॥

# दक्षिण उत्तर इन्द्रोंका वर्णन समाप्त हुआ।

चौतीस लाख, चवालीस लाख, अडतीस लाख, छह स्थानोंमे चालीस लाख, इसके आगे पचास लाख, तीस लाख, चालीस लाख, चौतीस लाख, छह स्थानोंमें छत्तीस लाख, और अन्तमे छचालीस लाख, इसप्रकार क्रमशः उन दक्षिण इन्द्र और उत्तर इन्द्रोंके भवनोकी सख्याका प्रमाण है ॥ २०–२१ ॥

१ द वेणु व. २ व वहरो अण्णो. ३ व वेणुदारअँ. ४ द आणिमादिगुणे जुदा, व आणिमादिगुणे. गुत्ता. ५ द चोत्तीसं. ६ द व छम्र वि ठाण.

3800000 | 3800000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 |

भवणा भवणपुराणि आवासा अ सुराण होदि तिविहा ण । रयणप्पहाणु भवणा दीवसमुद्दाण उवरि भवणपुरा ॥ २२

दृहसेलदुमादीणं रम्माणं उविर होंति आवासा । णागादीणं केसिं तियणिलया भवणमेकमसुराणं ॥ २३ । भवैणवण्णणा सम्मत्ता ।

अप्पमहद्धियमिसमावणदेवाण होंति भवणाणि । दुगवादालसहस्सा लक्खमधोधो खिदीय गंताउ ॥ २४ २०००। ४२००० । १००००० ।

अप्पमहिद्धियमिक्सिमभावणदेवाण वासिवित्थारो<sup>२</sup>। समचउरस्सा भवणा वजामयहारछिजया सन्वे ॥ २५

चमर ३४००००, भूतानंद ४४००००, वेणु ३८००००, पूर्ण ४०००००, जलप्रम ४०००००, घोष ४००००००, हरिषेण ४०००००, अमितगति ४०००००, अग्निरीखी ४०००००, वेलव ५०००००, वैरोचन ३०००००, धरणानद ४०००००, वेणुधारी ३४००००, वसिष्ठ ३६००००, जलकान्त ३६००००, महाघोष ३६००००, हरिकान्त ३६००००, अमितवाहन ३६००००, अग्निवाहन ३६००००, प्रभजन ४६००००।

भवनवासी देवोंके निवास-स्थान भवन, भवनपुर और आवासके भेदसे तीन प्रकारके होते हैं। इनमेंसे रत्नप्रभा पृथिवींमें स्थित निवासस्थानोंको भवन, द्वीप-समुद्रोंके ऊपर स्थित निवासस्थानोंको भवनपुर, और रमणीय तालाब, पर्वत तथा वृक्षादिकके ऊपर स्थित निवासस्थानोंको आवास कहते हैं। नागकुमारादिक देवोंमेंसे किन्हींके तो भवन, भवनपुर और आवासरूप तीनों ही तरहके निवासस्थान होते है, परन्तु असुरकुमारोंके केवल एक भवनरूप ही निवासस्थान होते है। २२-२३॥

### भवनोंका वर्णन समाप्त हुआ।

अल्पर्द्धिक, महार्द्धिक और मध्यम ऋद्धिके धारक भवनवासी देवोंके भवन ऋमशः चित्रा पृथिवीके नीचे नीचे दो हजार, न्यालीस हजार और एक लाख योजनपर्यंत जाकर है ॥ २४॥

अल्पर्द्धिक २०००, महर्द्धिक ४२०००, मध्य. १००००।

अव अल्पर्द्धिक, महर्द्धिक और मध्यम ऋद्धिके धारक भवनवासी देवोंके निवासस्थानोंका विस्तार कहा जाता है। ये सब भवन समचतुष्कोण तथा वज्रमय द्वारोंसे शोभायमान है॥ २५॥

१ ट् भुवण<sup>०</sup>. २ द् **व** णिवासखेत्तवि°. TP. 15

बहुलचे विस्पापि संस्र हंकेन्नोपमा वासे । संकेन्नरंहनवजेनु नवपहेवा वहंकि संकेन्द्रा १८२६ संकावीदा सेमं क्वीन्सुरां य होदि संकेन्द्रा ( ? ) । नवपसक्वा पुरे विकास होद्र जानिनो ॥ २७ । सवप्रवर्णमं नन्तिनं ।

नेर्मे चट्ड दिस सुं जिगिद्देशना गर्नोयो गंता । सक्यिन दिख्येशी पृष्ट पृष्ट वेद्वेदि पृष्टेक ८ २४ दो कोसा उच्छेद्दा वेद्दीगमक्रियान सस्यागे । पंचसपाणि दंश वासे वरस्यप्रकाण है ॥ २९ गोटरहार हम्सो उपिति जिगिद्दोहस्ति हेदांसो । स्वग्रसुरस्तित्वासो वेद्दीसे नार्सो सोहंदि ॥ २० तव्याहिरे समो मेस चक्र चंगच्द्रया प्रणा । वियम्मा प्रकृति चेत्रवरूपिद्दा ॥ ३१ चित्रदुम्य दंश स्था जीयमानि ग्रमास । चत्री सक्यिम य अते कोस्ट्रसुक्तेहो ॥ ३२



ये भवत बाहरूने (उंचाइने ) तीनको योजन. और विक्तारने संस्थात व असंस्थात योजनप्रमाण होते हैं।इनमेंसे संस्थात योजन विक्तारवांच मवनीने संस्थात.और शेष असंस्थात योजन विक्तारवांच भवनीने असंस्थात भवनवासी देव रहते हैं [१] ऐसा भवनींका स्वरूप और विकार जानना चाहिये॥ २६–२७॥

### मक्तोंके विस्तारका कथन सुनान हुआ।

उन महनोंकी चारों दिशाओंने जिनमगदान्हें उपदिष्ठ केजनप्रनाम जाकर एक एक दिक्य केदी ( कोट ) ३५क पृषक उन भदनोंको नव्यन केप्टिन करती है ॥ २८॥

उत्तरोत्तन गर्नोसे व्याप्त इन सब अक्टीन नेदियोंकी उंचाई दो कोर और निद्यार पांचसी अनुप्रमाग होता है ॥ २९ ॥

नोटुरद्वानेंद युक्त और उपनि मागर्ने जिनमन्दिरोंटे सहित वे वेदियां मबनवादी देवेंदे रिवत होती हुई हुदोसित होती हैं ॥ २० ॥

विद्योंने बाद्य मार्गे चैलहुजोंसे सहित और अपने नाना हुसे से युक्त प्रिवेश अंगेल दन, मजब्हददन, चंपकदन और आव्यन स्थित हैं॥ २१॥

चैलहुझोंक रुख्का विस्तात दोसी पचास योदन, नपा उंचाई मध्यमें चार योदन केंग् अन्तमें बर्व कोस्प्रमाप होती है ॥ २२ ॥

१ [ तेवन्त्रचीर े ]. २ व एहो. ३ इ व समना. ४ इ द मन्यादुरतिन्द्राजी वेदीर देह

छद्दोभूमुहरूंदा<sup>र</sup> चउजोयणउच्छिदाणि पीढाणि । पीढोवरि बहुमज्झे रम्मा चेहंति चेत्तदुमा ॥ ३३ ६ । २ । ४ ।

पत्तकं रुक्खाण क्षेत्रगाढं कोसमेकमुहिटं । जोयण खंदुच्छेहो साहाटीहत्तण च चत्तारि ॥ ३४ को १ । जो १ । ४ ।

विविद्दरयणसाहा विचित्तकुसुमोवसोभिदा सन्वे । वरमरगयवरपत्ता दिन्वतक् ते विरायंति ॥ ३५ विविद्दंकुरुचेंचइया विविद्दफला विविद्दरयणपरिणामाँ । छत्तादिछत्तजुत्तां घंटाजालादिरमाणिजा ॥ ३६ बादिणिहणेण हीणा पुढिविमया सन्वभवणचेत्तदुमा । जीर्बुप्पत्तिलयाणं होति णिमित्ताणि ते णियमाँ ॥ ३७ चेत्ततरूणं मूले पत्तेकं चडदिसासु पंचेव । चेट्टंति जिणप्पिडमा पिलयंकठिया सुरेहिं महाणिजा ॥ ३८ चडतोरणाभिरामा अट्टमहामंगलेहि सोदिल्ला । वरस्यणिणिम्मिदेहिं माणत्थंभेहि अइरम्मा ॥ ३९

। वेदीवण्णणा गदा ।

वेटीणं बहुमज्झे जोयणसयमुच्छिदा महाकूडा । वेत्तासणसंठाणा रयणमया होंति सन्वटु ॥ ४०

पीठोंकी भूमिका विस्तार छह योजन, मुखका विस्तार दो योजन, और उचाई चार योजन होती है। इन पीठोंके ऊपर बहुमध्यभागमे रमणीय चैत्यवृक्ष स्थित होते है। ३३॥ भूविस्तार ६, मु वि. २, उचाई ४ यो.।

प्रत्येक वृक्षका अवगाढ एक कोस, स्कंधका उत्सेध एक योजन, और शाखाओकी लंबाई चार योजनप्रमाण कही गयी है ॥ ३४॥

अवगाढ को. १, स्कन्धकी उचाई यो. १, शाखाओंकी लबाई यो. ४ ।

वे सब दिन्य वृक्ष विविध प्रकारके उत्तम रत्नोंकी शाखाओंसे युक्त, विचित्र पुष्पोसे अल्कृत और उत्कृष्ट मरकत मणिमय उत्तम पत्रोंसे न्याप्त होते हुए अतिशय शोभाको प्राप्त है ॥ ३५॥

विविधप्रकारके अंकुरोंस मिडित, अनेक प्रकारके फलोंसे युक्त, नानाप्रकारके रत्नोंसे निर्मित, छत्रके ऊपर छत्रसे सयुक्त, घटाजालादिसे रमणीय, और आदि-अन्तसे रहित, ऐसे वे पृथिवीके परिणामरूप सब भवनोंके चैत्यवृक्ष नियमसे जीवोंकी उत्पत्ति और विनाशके निमित्त होते है ॥ ३६–३७॥

चैत्यवृक्षोंके मूलमे चारों दिशाओंमेसे प्रत्येक दिशामे पद्मासनसे स्थित और देवोसे पूजनीय पांच पाच जिनप्रतिमायें विराजमान होती हैं ॥ ३८ ॥

ये जिनप्रतिमायें चार तोरणोसे रमणीय, आठ महा भगल द्रव्योंसे सुशोभित, और उत्तमोत्तम रत्नोंसे निर्मित मानस्तंभोंसे अतिशय शोभायमान होती है ॥ ३९॥

इसप्रकार वेढियोंका वर्णन समाप्त हुआ।

इन वेदियोंके बहुमध्य भागमें सर्वत्र एकसौ योजन ऊचे, वेत्रासनके आकार, और रत्नमय महाकूट स्थित है ॥ ४०॥

<sup>ें</sup> १ द व रेंदो. २ व अवगाढ . ३ व को १। नो ४. ४ द पिरमाणा. ५ द व जुदा. ६ द व जीहप्पतिआयाण ७ द व णिआयामा.

नाणं मूले उविरं समंतटो दिन्ववेदीक्षो । पुन्विह्ववेदियाणं सारिच्छं वण्णणं सन्वं ॥ ४१ वेदीणन्भंतरए वणसंदा वरविचित्ततरुणियरा । पुक्खरिणीहिं समग्गा तप्परटो दिन्वैवेदीक्षो ॥ ४२ । कूटा गदा ।

कृहोविर पत्तेकं जिणवरभवणं हैवेटि एक्केकं । वरस्यणकचणमयं विचित्तविण्णासरमिणजं ॥ ४३ चडगोउरा तिसाला वीहिं पेंडि माणयंभणवथूहा । वेणधयचेत्तिखदीओ सन्त्रेषुं जिणिकेदेसुं ॥ ४४ णंटादिक्षे। तिमेहल तिपीढपुन्वाणि धम्मविभवाणि । चडवणमज्झेसु ठिदा चेत्ततरू तेसु सोहंति ॥ ४५ हिरकरिवसहखगाहिर्वसिहिसिसिरविहंसपडमचक्कभया । एकेक्कमटुज्रुटसयमेकेकं सट्टसय खुल्ला ॥ ४६ चंद्रणमिसेयणचणसंगीआलोयमंडवेहिं जुदा । कीडणगुणणगिहेहिं विसालवरपट्टसालेहिं ॥ ४७ सिरिटेवीसुटटेवीसन्वाणसणम्कुमारजक्लाणं । स्वाणि सट्टमंगल देवच्छंदिर्म जिणिकेटेसुं ॥ ४८

इन क्टोंके मूलभागमें और ऊपर चारो तरफ दिव्य वेदियां हैं। इन वेदियोंका सम्पूर्ण वर्णन वेदियों जैसा ही समझना चाहिये॥ ४१॥

इन वेदियोंके भीतर उत्तम एवं विविध प्रकारके वृक्षसमूहसे व्याप्त और वापिकाओंसे परिपूर्ण वनसमूह है, फिर इनके आगे दिव्य वेदिया हैं॥ ४२॥

# इसप्रकार कूटोंका वर्णन समाप्त हुआ।

प्रत्येक क्टके ऊपर एक एक जिनेन्द्रभवन है, जो उत्तम रत्न एव सुवर्णसे निर्मित, तथा विचित्र विन्याससे रमणीय है ॥ ४३ ॥

सत्र जिनालयोंमें चार चार गोपुरोंसें संयुक्त तीन कोट, प्रत्येक वीथीमें एक मानस्तम व नौ स्तूप, तथा ( कोटोंके अन्तरालमें ) क्रमसे वनभूमि, ध्वजभूमि और चैत्यभूमि होती है ॥ ४४॥

उन जिनाल्योंमें चारों बनोंके मध्यमें स्थित तीन मेखलाओंसे युक्त नन्दादिक वापिकार्ये, और तीन पीठोसे सयुक्त धर्मविभन्न, तथा चैत्यवृक्ष शोभायमान होते हैं ॥ ४५ ॥

ध्वजभूमिमें सिंह, गज, वृषम, गरुड़, मयूर, चन्द्र, सूर्य, हस, पद्म और चक्र, इन चिह्नांसे अकित प्रत्येक चिह्नवाली एकसी आठ महाध्वजायें, और एक एक महाध्वजाके आश्रित एकसी आठ क्षुद्रध्वजायें होती हैं॥ ४६॥

उपर्युक्त जिनालय वदनमंडप, अभिषेकमंडप, नर्तनभंडप, संगीतमंडप और आलोक (प्रेक्षण) मडप, इन मडपो तथा क्रीडागृह, गुणनगृह अर्थात् स्वाध्यायशाला एव विजालव उत्तम पदृशालाओंसे (चित्रजालाओंसे) युक्त होते हैं॥ ४७॥

जिनमन्दिरोंमें देवच्छदके भीतर श्रीदेवी, श्रुतदेवी,तथा सर्वाह और सनत्कुमार यक्षोंकी मूर्तिया एव आठ मगल द्रव्य होते हैं ॥ ४८॥

१ द दिव्वदेवीओ. २ द हुवेदि ३ द व विण्णाणरमणिजं. ४ द व परि. ५ व णवधये. ६ द व खगावद. ७ द चंदणामिसेय. ८ द देवंणचाणि; व देवचाणि.

भिंगारकलसद्प्पणधयचामरछत्तवियणसुपइहा । इय अहुमंगलाणि पत्तेक् ं अहुअहियसयं ।। ४९ दिप्पंतरयणदीवा जिणभवणा पंचवण्णरयणमया । गोसीसमलयचंदणकालागरुधूवगंधङ्का ॥ ५० भंभामुइंगमहलजयधंटाकंसतालितवलीणं । दुंदुहिपडहादीणं सहेहिं णिचहलबोला ॥ ५९ सिंहासणादिसहिदा चामरकरणागजक्खिमहुणजुदा । णाणाविहरयणमया जिणपिदमा तेसु भवणेसुं ॥ ५२ वाहत्ति लक्खाणि कोडीओ सत्त जिणिकेदाणि । आदिणिहणुज्झिदाणि भवणसमाहं विराजंति ॥ ५३ ७७२०००० ।

सम्मत्तरयणज्ञता णिव्भरभत्तीय णिचमचंति । कम्मक्खवणणिमित्तं देवा जिणणाहपिष्टमाक्षो ॥ ५४ कुलदेवा इदि मण्णिय अण्णेहिं बोहिया बहुपयारं । मिच्छाइट्टी णिचं पूजंति जिणिंदपिडमाओ ॥ ५५ । जिनभवणा गदा ।

कूडाण समंतादो<sup>³</sup> पासार्दो होंति भवणदेवाणं । णाणाविद्दविण्णोसा वरकंचणस्यणणियरमर्या ॥ ५६ सत्तदृणवदसादियविचित्तभूमीिहं भूसिटा सन्वे । लंबंतस्यणमाला दिप्पंतमणिप्पदीयकंतिल्ला ॥ ५७

झारी, कलश, दपण, ध्वजा, चामर, छत्र, व्यजन और सुप्रतिष्ठ, इन आठ मंगल द्रव्योंमेंसे वहा प्रत्येक एकसी आठ होते हैं॥ ४९॥

ये जिनभवन चमकते हुए रत्नदीपकोंसे सहित, पाच वर्णके रत्नोसे निर्मित, गोशीर्ष, मलयचंदन, कालागर और धूपके गधसे व्याप्त, तथा भंभा, मृदंग, मर्दल, जयघंटा, कांस्यताल, तिवली, दुंदुमि एवं पटहादिकके शब्दोंसे नित्य ही शब्दायमान रहते है ॥ ५०-५१॥

उन भवनोंमें सिंहासनादिकसे सिंहत, हाथमें चॅवर लिये हुए नागयक्षयुगलसे युक्त, और नानाप्रकारके रत्नोसे निर्मित, ऐसी जिनप्रतिमाये विराजमान हैं॥ ५२॥

आदि-अन्तसे रहित (अन। टिनिधन) वे जिनभवन, भवनवासी देवोंके भवनोंकी संख्याप्रमाण सात करोड वहत्तर छाख, खुशोभित होते हैं॥ ५३॥

### 100000500

जो देव सम्यग्दर्शनरूपी रत्नसे युक्त हैं, अर्थात् सम्यग्दृष्टि हैं, वे कर्मक्षयके निमित्त नित्य ही इन जिनप्रतिमाओंकी भक्तिसे पूजा करते हैं ॥ ५४ ॥

इसके अतिरिक्त अन्य सम्यग्दृष्टि देवोसे सम्बोधित किये गये मि<u>ध्यादृष्टि देव भी कुलदेवता</u> मानकर उन जिनेन्द्र-मूर्तियोकी नित्य ही बहुतप्रकारसे पूजा करते हैं ॥ ५५॥

### जिन भवनोंका वर्णन समाप्त हुआ।

क्टोंके चारों तरफ नानाप्रकारकी रचनाओसे युक्त और उत्तम सुवर्ण एवं रत्नसमूहसे निर्भित भवनवासी देवोंके प्रासाद है ॥ ५६॥

सब भवन सात, आठ, नौ, दश, इत्यादिक विचित्र भूमियोंसे भूषित, लंबायमान रतन-मालाओंसे सिहत; चमकते हुए मणिमय दीपकोंसे सुशोभित; जन्मशाला, अभिषेकशाला, भूषणशाला,

१ व अडअहियसय. २ द व गोसीर. ३ द व समत्तादो. ४ द व पासादो. ५ द व णाणा-विविद्विणास. ६ व कन्चणियर°.

जम्माभिसेयभूसणमेहुणकोर्छैग्गमंतसालाहिँ । विविधाहि रमणिज्ञा मणितोरणसुंटरदुवारा ॥ ५८ सामण्णगब्भकदलीचित्तासणणालयादिगिहज्ञता । कंचणपायारजुटा विसालवलहीविराजमाणा य ॥ ५९ धुव्वंतधयवढाया पोक्तरणीवाविकूवसंढाहिँ । सन्त्रे कीडणजुत्ता णाणावरमत्त्रवारणोपेता ॥ ६० मणहरजालकवाडा णाणाविहसालमंजिकाबहुला । आदिगिहणेण हीणा किं बहुणा ते णिरुवमा णेया ॥ ६६ चडपासाणि तेसुं विचित्तस्त्रवाणि आसणाणि च । वररयणविरचिद्राणि स्वणाणि हवंति दिन्वाणि ॥ ६२

#### । पासादा गदा ।

पुक्किस्ति इंदे परिवारसुरा हवंति दस एँदे । पिढइंदा तेत्तीसित्तिदसा सामाणीयदिसाइंदा ॥ ६६ तणुरक्त्वा तिष्पिरिसा सत्ताणीया पङ्ण्णगभियोगा । किव्विसया इदि कमसो पविण्णदा इंद्रपरिवारा ॥ ६४ इंदा रायसिरिच्छा जुवरायसमा हुवंति पिढइंदा । पुत्तिणिहा तेत्तीसित्तिदसा सामाणिया कलत्तसमा ॥ ६५ चत्तारि लोयपाला सावण्णा<sup>70</sup> होति तंतवालाणं । तणुरक्ताण समाणा मरीररक्ता<sup>77</sup> सुरा सब्वे ॥ ६६

मैथुनशाला, ओलगशाला (परिचर्यागृह) और मंत्रशाला, इन विविध प्रकारकी शालाओंसे रमणीय: मणिमय तोरणोंसे सुंदर द्वारोंवाले; सामान्यगृह, गर्भगृह, कदलीगृह, चित्रगृह. आसनगृह, नादगृह और लतागृह, इत्यादि गृहिविशेषोंसे सिहत; सुवर्णमय प्राकारसे सयुक्त: विशाल हजोंसे विराजमान; फहराती हुई व्यजापताकाओंसे सिहत: पुष्करिणी, वापी और कूप, इनके समूहोंसे युक्त; जीडनयुक्त; अनेक उक्तम मत्तवारणोसे संयुक्त; मनोहर गवाक्ष और कपाटोंसे सुशोभित: नानाप्रकारकी पुत्तलिकाओंसे सिहत और आदि—अन्तसे हीन अर्थात् अनादिनिधन हैं। वहुन कहनेसे ज्या ? ये सब प्रासाद उपमाने रिहन अर्थात् अनुपम हैं ऐसा जानना चाहिये॥ ५७-६१॥

उन भवनोंके चारों पार्श्वभागोंमें विचित्र रूपवाले आसन और उत्तम रत्नोसे रचित दिव्य शय्यार्थे स्थित हैं॥ ६२॥

# प्रासादोंका कथन समाप्त हुआ।

प्रतीन्द्र, त्रायिंक्षेत्र देव, सामानिक, दिशाइन्द्र (लोकपाल), तनुरक्षक, तीन पारिपद, सान अनीक, प्रकीर्णक. आभियोग्य और किल्विषिक, य दश प्रत्येक इन्द्रके परिवार देव होते हैं। इस-प्रकार कमसे इन्द्रके परिवार देव कहे गये हैं॥ ६३-६४॥

इनमेंसे इन्द्र राजांक सदश, प्रतीन्द्र युवराजके समान, त्रायिक्षेत्र देव पुत्रके सदश और सामानिक कलत्रके तुल्य होते हैं॥ ६५॥

चारों लोकपाल तंत्रपालोंके सदश और सब ननुरक्षक देव राजाके अंगरक्षकके समान होते है ॥ ६६ ॥

१ द ओलंग . व उल्मा . २ द व सालाइ. ३ द व विदिलाहि. ४ व सामेग. ५ व भूडी. ६ द व पंढाई. ७ द व विदिलाहि. ४ व सामेग. ५ व भूडी. ६ द व पंढाई. ७ द व विदिलाहि. १ द स्परित. १ द दस मेदा. १० द व सावता ११ द सपित. व सरीर वा.

बाहिरमञ्झब्भंतरतंडयसिसा हैवंति तिष्परिसा । सेणोवमा यणीया पद्ण्णया पुरिजणसिरच्छा ॥ ६७ परिवारसमाणा ते अभियोगसुरा हवंति किन्त्रियसया । पाणोवमाणधारी देवाणिदस्स णाद्वं ॥ ६८ इंदसमा पिडहंदा तेत्तीससुरा हवंति तेत्तीसं । चमरादीहंटाणं पुह पुह सामाणिया इमे देवा ॥ ६९ चउसिट्ठ सहस्साणि छट्ठी छप्पण्ण चमरतिद्यमि । पण्णास सहस्साणि पत्तेकं होंति सेसेसु ॥ ७० ६४००० । ६०००० । ५६००० । सेसे १७ । ५०००० ।

पत्तेक्ट्रंदयाण सोमो यमवरुणधणदणामा य । पुन्वादिलोयपाला हॅवंति चत्तारि चत्तारि ॥ ७१ छप्पण्णसहस्साधियवेलक्ता होति चमरतणुरक्ता । चालसहस्सन्महिया वे लक्ता विदियट्ंदिम्म ॥ ७२ चउवीससहस्साधियलक्त्वदुगं तेदियडंदतणुरक्ता । सेसेसुं पत्तेकं णादन्त्रा दोण्णि लक्ताणि ॥ ७३ २५६००० । २४०००० । २२४००० । सेसे १७ । २००००० ।

राजाकी वाह्य, मध्य और अभ्यन्तर समितिके समान देवोमें भी तीन प्रकारकी परिषद् होती हैं। इन तीनों परिषदोंमे वैठने योग्य देव ऋमशः वाह्य परिषद, मध्यम परिषद और अम्यन्तर परिषद कहलाते ह। अनीक देव सेनाके तुल्य और प्रकीर्णक देव पौर जन अर्थात् प्रजाके सदृश होते हैं॥ ६७॥

वे आभियोग्य जातिके देव दासके समान और किल्विषिक देव चण्डालकी उपमाकी धारण करनेवाले हैं। इसप्रकार यह देवोंके इन्द्रका परिवार जानना चाहिये॥ ६८॥

प्रतीन्द्र इन्द्रके वरावर, और त्रायास्त्रंश देव तेतीस होते हैं। चमर-वैरोचनादिक इन्द्रोंके सामानिक देवोंका प्रमाण पृथक् पृथक् निम्नप्रकार समझना चाहिये॥ ६९॥

चमरादिक तीन इन्द्रोंके सामानिक देव क्रमश चौंसठ हजार, साठ हजार, और छप्पन हजार होते हैं। इसके आगे शेष सत्तरह इन्द्रोंमेंसे प्रत्येकके पचास हजारप्रमाण सामानिक देव होते हैं॥ ७०॥

सामानिक— चमर ६४०००, वैरोचन ६००००, भूतानंद ५६०००, शेष सत्तरह ५००००।

प्रत्येक इन्द्रके पूर्वादिक दिशाओं के रक्षक क्रमसे सोम, यम, वरुण और धनद (कुवेर) नामक चार चार लोकपाल होते हैं ॥ ७१॥

चमरेन्द्रके तनुरक्षक देव दो लाख छप्पन हजार, और द्वितीय इन्द्रके दो लाख चालीस हजार होते हैं॥ ७२॥

तनुरक्षक- चमर २५६०००, वैरोचन २४००००।

तीसरे इन्द्रके तनुरक्षक देव दो लाख चौर्वास हजार, और गेप इन्द्रोंमेंसे प्रत्येकके दो लाखप्रमाण जानना चाहिये॥ ७३॥

तंनुरक्षक- भूतानद २२४०००, शेप सत्तरह २०००००।

१ द हुवंति. २ द हुवति. ३ द व माणाधीरी. ४ द हुवति. ५ व तादेयतणु॰.

अडवीसं छन्वीसं छच सहस्साणि चमरतिदयम्मि। नादिमपरिसाए सुरा सेमे पत्तेकचउसहस्साणि॥ ७४ २८०००। २६०००। ६०००। सेसे १७। ४०००।

तीसं अट्टावीसं अट्ट सहस्साणि चमरतिदयिमा। मिज्यमपरिसाण् सुरा सेसेसुं छस्सहस्साणि ॥ ७५ ३००००। २८०००। सेसे १७। ६०००।

वत्तीसं तीसं दस होंति सहस्साणि चमरतिदयम्मि । बाहिरपरिसाए सुरा अट्ट सहस्माणि सेसेसु ॥ ७६ ३२०००। ३००००। १००००। सेसे १७। ८०००।

सत्ताणीयं होति हु पत्तेकं सत्त सत्त कक्वजुदा। पढमं ससमाणसमा तद्दुगुणा चरमकक्वतं ॥ ७७ असुरम्मि महिसतुरगा रहकरिणो तह पदातिगंधन्तो। णचणया एटाणं महत्तरा छ महत्तरी एका॥ ७८

णावा गरुडगइंदा मयरुट्टा खैग्गिसीहसिविकस्सा। णागाटीणं पढमाणीया विदियाय असुरं वा ॥ ७९

चमरादिक तीन इन्द्रोंके आदिम पारिषद क्रमसे अट्टाईस हजार, छट्टीस हजार और छह हजारप्रमाण, तथा शेष इन्द्रोंमेसे प्रत्येकके चार हजारमात्र होते है ॥ ७४ ॥

आदिम पारिषद- चमर २८०००, वैरोचन २६०००, भूतानद ६०००, शेष सत्तरह ४०००।

चमरादिक तीन इन्द्रोंके मध्यम पारिषद देव क्रमसे तीस हजार, अड्डाईस हजार और आठ हजार, तथा शेष इन्द्रोंमेंसे प्रत्येकके छह हजारमात्र होते है ॥ ७५॥

म. पारिषद— चमर ३००००, वैरोचन २८०००, भूतानंद ८०००, शेष सत्तरह

चमरादिक तीन इन्द्रोंके ऋमसे वत्तीस हजार, तीस हजार, और दश हजार, तथा शेष इन्द्रोमेंसे प्रत्येकके आठ हजारप्रमाण वाह्य पारिषद देव होते हैं ॥ ७६ ॥

वा. पारिपद— चमर ३२०००, वैरोचन ३००००, भूतानद १००००, शेप सत्तरह ८०००।

सात अनीकोमेस प्रत्येक अनीक सात सात कक्षाओंस युक्त होती है। उनमेंसे प्रयम कक्षाका प्रमाण अपने अपने सामानिक देवोंके वरावर, तथा इसके आगे अन्तिम कक्षातक उत्तरोत्तर प्रथम कक्षासे दूना दूना प्रमाण होता गया है॥ ७७॥

असुरकुमारोंमें महिष, घोडा, रथ, हाथी, पादचारी, गन्धर्व और नर्तकी, य सात अनीक होती हैं। इनमेसे आदिकी छह अनीकोंमे छह महत्तर (प्रधान देव) और अन्तिम अनीकमें एक महत्तरी (प्रधान देवी) होती है। ७८॥

नागकुमारादिकोंके क्रमसे नाग, गरुड, गजेन्द्र, मगर, ऊट, गेंडा, सिंह, विविका और अस. य प्रयम अनीक होती है। जेप दितीयादि अनीके असुरकुमारोके ही नमान होती है॥ ७९॥

गच्छसमे गुणयारे परप्परं गुणिय रूवपरिहीणे'। एकोणगुणिवहत्ते गुणिदे वयणेण गुणगणिदं ॥ ८० एक्ससीदी लक्ता अडवीससहस्ससंजुदा चमरे। होति हु महिसाणीया पुह पुह तुरयादिया वि तस्मेत्ता ॥ ८१ ८१२८०००।

तिट्ठाणे सुण्णाणि छण्णवलढछक्कपंचलंककमे । चमरिंदस्स य मिलिदा सत्ताणीया हवंति इमे ॥ ८२ ५६८९६००० ।

छाहत्त्तीर रुक्लाणि वीससहस्साणि होति महिमाणं । वहरोयणिम इंदे पुह पुह तुरगाटिणो वि तम्मेत्ता ॥ ८३ ७६२००० ।

चउठाणेसुं सुण्णा चउतितिपंचंक एव मालाए । वहरोयणस्त मिलिदा सत्ताणीया हमे होंति ॥ ८४ ५३३४०००० ।

एक्न्तरि लक्काणि णावाओ होति बारससहस्सा । भूदाणेदे पुरु पुरु तुरगैप्पहुदीणि तम्मेत्ता ॥ ८५ ७१२००० ।

गच्छके वरावर गुणकारको परस्परमें गुणा करके प्राप्त गुणनफलमेंसे एक कम करके शेषमें एक कम गुणकारका भाग देनेपर जो लब्ब आवे उसको मुखसे गुणा करनेपर गुणसकलित धनका प्रमाण आता है।। ८०॥

उदाहरण—गच्छका प्रमाण ७, गुणकारका प्रमाण २, और मुखका प्रमाण ६४००० है।  $\mathbf{z} \times \mathbf{z} \times$ 

 चमरेन्द्रके इक्यासी लाख अट्टाईस हजार महिष सेना, तथा पृथक् पृथक् तुरगादिक भी इतने ही होते है ॥ ८१ ॥ ८१२८००० ।

तीन स्थानोंमें श्र्न्य, छह, नौ, आठ और पाच, इन अंकोंके ऋमसे, अर्थात् पाच करोड़ अड़सठ लाख छ्यानवे हजार, यह चमरेन्द्रकी सातों अनीकोंका सम्मिलित प्रमाण होता है॥ ८२॥ ५६८९६०००।

वैरोचन इन्द्रके छ्यत्तर लाख, बीस हजार महिप, और पृथक् पृथक् तुरगादिक भी इतने ही होते है ॥ ८३ ॥ ७६२०००।

चार स्थानोंमें शून्य, चार, तीन, तीन और पाच, इन अंकोंके ऋमशः मिलानेपर जो सख्या हो, इतनेमात्र वैरोचन इन्द्रके मिलकर ये सात अनीक होती हैं॥ ८४॥ ५३३४०००० ।

भूतानन्दके इकहत्तर लाख बारह हजार नाग, और पृथक् पृथक् तुरगादिक भी इतने ही होते है ॥ ८५ ॥ ७११२००० ।

१ व पिरिहीणो. २ द चमरिंदयस्त. ३ व पुहपुहउरग॰. TP. 16

तिट्ठाणे सुण्णाणि चडकक्षडभत्तणवचडक्कमे । सत्ताणीया मिलिदे भूदाणंदस्स णायस्वा ॥ ८६ ४९७८४००० ।

तेसट्टी रुक्खाई पण्णास सहस्सयाणि पत्तेक । सेसेसुं इंदेसुं पढमाणीयाण परिमाणा ॥ ८७ ६३५०००० ।

चडठाणेसुं<sup>र</sup> सुण्णा पंच य तिट्ठाणए चडक्काणिं । अंककमे सेसाणं सत्ताणीयाण<sup>र</sup> परिमाणं ॥ ८८ ४४४५००० ।

होंति पयण्णयपहुरी जेत्तियमेत्ता य सयलहंदेसुं । तप्परिमाणपस्वणउवएसों णित्थ कालवसा ॥ ८९ किण्हा स्यणसुमेघा देवीणामा सुकंदअभिधाणा । णिरुवमरूवधराओ चमरे पंचगमहिसीओ ॥ ९० अग्गमहिसीण ससमं अट्टसहस्साणि होंति पत्तेकं । परिवारा देवीओ चालसहस्साणि संमिलिदा ॥ ९१ ८००० । ४०००० ।

चमरगिममहिसीणं अट्टसहस्सा विकुब्वणा संति । पत्तेकं अप्पसमं णिरुवमलावण्णरूवेहिं ॥ ९२

तीन स्थानोमें शून्य, चार, आठ, सात, नौ और चार, इन अंकोंके ऋमसे अर्थात् चार करोड़ सत्तानबै छाख चौरासी **इ**जारप्रमाण भूतानन्द इन्द्रके मिलकर सात अनीक समझना चाहिये॥८६॥ ४९७८४०००।

शेष सत्तरह इन्द्रोमेंसे प्रत्येकके प्रथम अनीकका प्रमाण तिरेसठ लाख पचास हजारमात्र है ॥ ८७॥ ६३५००००।

चार स्थानोंमें शून्य, पांच और तीन स्थानोंमें चार, इसप्रकार अंकोंके क्रमसे, अर्थात् चार करोड़ चवालीस लाख पचास हजार, यह शेष इन्द्रोंमेंसे प्रत्येकके सात अनीकोंका प्रमाण होता है । । ८८ ॥ ४४४५००००।

सम्पूर्ण इन्द्रोंमें जितने प्रकीर्णक आदिक देव हैं, कालके वशसे उनके प्रमाणके अरूपणका उपदेश नहीं है ॥ ८९ ॥

चमरेन्द्रके कृष्णा, रत्ना, सुमेघा, देवी नामक और सुकदा या सुकाता ( शुकाखा ) नामकी अनुपम रूपको धारण करनेवाली पाच अग्रमहिषिया होती हैं॥ ९०॥

अप्रदेवियोमेंसे प्रत्येकके अपने साथ आठ हजार परिवार-देविया होती हैं। इसप्रकार मिलकर सब परिवार-देविया चालीस हजारप्रमाण होती हैं॥ ९१॥ ८००० × ५=४००००।

चमरेन्द्रकी अप्रमिहिषियोंमेंसे प्रत्येक अपने साथ, अर्थात् मूल शरीरसिहत, अनुपम रूप-लावण्यसे युक्त आठ हजारप्रमाण विकियानिर्मित रूपोंको धारण कर सकती है ॥ ९२ ॥

१ व अट्टस्त. २ द सत्ताणीक्षा. ३ **व** चवट्टाणेसुं. ४ ट व सत्ताणीयाणि. ५ ट व तप्परिमाण-प्रणा.

सोलससहस्समेत्ता वल्लाहियाको हवंति चमरस्स । छप्पण्णसहस्साणि सामिलिदे सन्वदेवीको ॥ ९३ १६००० । ५६००० ।

पउमापउमिसरीओ कणयसिरी कणयमालमहपउमा । अग्गमहिसीउ बिदिए विक्रिरियापहुदि पुन्वं वै ॥ ९४ पण अग्गमहिसियाओ पत्तेकं वल्लभा दससहस्सा । णागिंदाणं विक्रिरियापहुदि होदि पुन्वं वे ॥ ९५

4 1 90000 1 80000 1 40000 1

चत्तारि सहस्सा णं वछिंदियाओं हवंति पत्तेकः। गरुलिंदौणं सेसं पुन्वं पिव एत्थ वत्तन्वं ॥ ९६ ५। ४०००। ४००००। ४४०००।

सेसाणं इंदाणं पत्तेकं पंच अगगमहिसीओ । एदेसु छस्सहस्सा ससमं परिवारदेवीओ ॥ ९७ ५। ६०००। ३००००।

दीविदप्पहुँदीणं देवीणं वरविउन्वर्णा संति । छस्सहस्सं च समं पत्तेकं विविद्दस्त्रेहिं ॥ ९८

चमरेन्द्रके सोल्ह हजारप्रमाण वल्लभा देविया होती हैं। इसप्रकार चमरेन्द्रके, पांचों अग्रदेवियोंकी परिवार-देवियों और वछभा देवियोंको मिलाकर, सब देवियां छप्पन हजार होती है।।९३॥

वल्लमा १६००० + सपरिवार अप्रमहिषी ४०००० = ५६०००।

द्वितीय इन्द्रके पद्मा, पद्मश्री, कनकश्री, कनकमाला, और महापद्मा, ये पाच अग्र-देविया होती हैं। इनके विक्रिया आदिका प्रमाण पूर्वके समान अर्थात् प्रथम इन्द्रके समान ही जानना चाहिये॥ ९४॥

नागेन्द्रोंमेंसे (भूतानन्द और धरणानन्दमेंसे) प्रत्येकके पाच अप्रदेविया और दश हजार वछभायें होती हैं। शेष विकिया आदिका प्रमाण पिहले जैसा ही है॥ ९५॥

अप्रदेवी ५, वल्लभा १००००, सपरिवार अप्रदेवी ४००००, समस्त ५००००।

गरुडेन्द्रोमेंसे प्रत्येकके चार हजार वल्लभायें होती हैं। शेष कथन पूर्वके समान ही यहापर भी करना चाहिये॥ ९६॥

अ. दे. ५, वल्लभा ४०००, सपरिवार अ. दे. ४००००, समस्त ४४०००।

शेष इन्द्रोंमेंसे प्रत्येकके पाच अप्रदेवियां, और उनमेंसे प्रत्येकके अपनेको सम्मिलित कर छह हजार परिवार-देविया होती हैं॥ ९७॥ अ. दे. ५, परि. दे. ६००० × ५ = ३००००।

द्वीपेन्द्रादिकोंकी देवियोंमेंसे प्रत्येकके मूल शरीरके साथ विविधप्रकारके क्रेपेंस छड्ड इन्नार-प्रमाण विकिया होती है ॥ ९८॥

१ द वा. २ द वा ३ द व गरुणिंदाण: ४ द व देविंदे. ५ द वर्रावविंगा, व वार्विव्वणा.

पुह पुह सेन्सॅन्न्गं ब्हिमिया होंति हो महस्सागि । बत्तीस महस्सागि संनिष्टिंद सन्बद्रेवीबो ॥ ९९ २००० । ३२००० ।

पडिइंदादिचडण्हं वहाहियागं तहेव देवीगं । सन्वं विडम्बणादिं णियणियइंदाण सारिच्छं ॥ १०० मन्त्रेषुं इंदेषुं तणुरक्तसुराण होति देवीको । पत्तेऋं सममेत्ता गिरवमहावण्णवाहाको ॥ १०१

बहुाइजसयाणि देवीको दुवे सया दिवहुसयं । नादिमनज्यिमवाहिरपारीसासुं होति चनरस्स ॥ १०२ २५० । २०० । १५० ।

हेनीजो तिण्णि सण सङ्घाइचं सयाणि दुसयाणि । सादिनमन्त्रिमवाहिरपरिसासुं होति विदियइंदस्स ॥ १०३ ३०० । २५० । २०० ।

होणिग सया देवीले। सद्वीचालादिरित्तैएक सर्व । णार्गिदाणं विद्मतरादितिप्परिसदेवेर्सु ॥ १०४ २००। १६०। १४०।

सङ्घीतुर्मेङ्सयं चालीमतुरं वीससहियमें इत्यं। गर्हींद्राणं कर्मतरादिविप्परिसरेवीत्रो ॥ ६०५ १६०। ६४०। ६२०

शेप इन्होंके पृथक् पृथक् दो हजार बल्टमा दोवियां होती हैं। इसप्रकार मिटकर प्रत्येक इन्ह्रके सब देवियां वक्तीस हजारप्रमाण होती हैं॥ ९९॥

व्ल्लभा २००० + संपरिवार अप्रदेवी ३०००० = ३२००० |

प्रतीन्द्र, त्रायिंद्रा, सामानिक और लोकपाल, इन चारके व्रष्टमार्ये, तय इन देवियोंकी सन्पूर्ण विक्रिया आदि अपने अपने इन्होंके समान ही समझना चाहिये ॥ १००॥

सत्र इन्होंके तनुरक्षक देवोंमेंसे प्रत्येकको अनुपम कावण्यको घारण करनेवार्टी सौ वादा देवियां होती हैं ॥ १०१ ॥ १०० ।

चमरेन्द्रके आदिम पारिषद, मध्यम पारिषद और बाह्य पारिषद देवोंके क्रानेस ढाईसी, दोसी और डेड्सी देवियां होती हैं ॥ १०२ ॥ २५०, २००, १५० ।

दितीय इन्द्रके आदिम पारिषद, मध्य पारिषद और बाह्य पारिषद देवोंके ऋगसे तीनसी. दाईसी और दोसी देवियां होती हैं ॥ १०३ ॥ २००, २५०, २०० ।

नागेन्डोंके अम्यन्तरादिक तीनोंप्रकारके पारिण्द देवोंके क्रम्से दोसी, एकसी साठ और एकसी चार्लास देवियां होती हैं॥१०४॥२००,१६०,१४०।

गरहेन्ट्रोंके अम्यन्तरादिक तीनों पारिपद देवोंके क्रमसे एकसी साठ. एकसी चार्टान और एकसी वीस देवियां होनी हैं ॥ १०५ ॥ १६०, १४०, १२० ।

१ इ.च चालादिखं. २ इ.च विन्रासिदेवीसु.

चालीसुत्तरमेकं<sup>र</sup> वीसन्महियं सयं च केवलय । सेसिंदाणं<sup>२</sup> आदिमपरिसप्पहुदीसु देवीको ॥ १०६ १४० । १२० । १०० ।

असुरादिदसकुलेसुं हुवंति सेणासुराण पत्तेक । पण्णासा देवीओ सयं च परो महत्त्रसुराणं ॥ १०७ ५०। १००।

जिणदिहप्रमाणाओ होंति पह्ण्णयतियस्स देवीओ । सन्वणिगिहसुराणं पि देवीओ बत्तीस पत्तेकं ॥ १०८ ३२ ।

पुद्रं सन्वे देवा देविंदाणं पहाणपरिवारा । अण्णे वि यप्पधाणा संखातीदा विधायंति ॥ १०९ इंदपिंडद्प्पहुदी तहेवीओ मणेण आहारं । अमयमयमइसिणिद्धं संगिण्हेते णिरुवमाणं ॥ ११० चंमरदुरो आहारो वर्ष्ससहस्सेण होटि णियमेण । पणुवीसिद्णाण दलं भूदाणंदािद्छण्णं पि ॥ १११ व १००० । दि २५ ।

Ş

बारसिंदिणेसु जलपहपहुदीछण्णं पि भोयणावसरो । पण्णरसवासदलं अमिदगदिप्पहुदिछक्किमा ॥ ११२ १२ । १५ ।

7

शेष इन्द्रोंके आदिम पारिषदादिक देवोंके ऋमसे एकसी चालीस, एकसी बीस और केवल सौ देविया होती हैं ॥ १०६ ॥ १४०, १२०, १०० ।

असुरादिक दश कुर्लोम सेना-सुरोमेंसे प्रत्येकके उत्कृष्ट पचास, और महत्तर सुरोंके सौ देविया होती हैं ॥ १०७ ॥ ५०, १०० ।

प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्बिषिक, इन तीन देवोंकी देविया जिनभगवानसे कहे गये अमाणरूप होती हैं। सम्पूर्ण निकृष्ट देवोंमेंसे भी प्रत्येकके बत्तीस देविया होती हैं॥ १०८॥ ३२।

ये सब उपर्युक्त देव इन्द्रोंके प्रधान परिवारखरूप होते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य और भी अप्रधान परिवाररूप होते हैं, जो असख्यात कहे गये हैं॥ १०९॥

इन्द्र और प्रतीन्द्रादिक तथा इनकी देविया अति स्निग्ध और अनुपम अमृतमय आहारको मनसे ग्रहण करती हैं ॥ ११०॥

चमरेन्द्र और वरोचन इन दो इन्द्रोंके नियमसे एक हजार वर्षोंके वीतनेपर आहार होता है। इसके आगे भूतानन्दादिक छह इन्द्रोंके पचीस दिनोंके आधे अर्थात् साढे बारह दिनोंकें आहार होता है। १११॥ वर्ष १०००। दि. २५।

जलप्रभादिक छह इन्द्रोंके बारह दिनमें, और अमितगतिप्रमृति छह इन्द्रोंके पन्द्रहके आधे अर्थात् साढ़े सात दिनमें आहारका अवसर आता है ॥ ११२ ॥ दि. १२ । १५५ ॥

१ द्व °मेक्सस्यं. २ द्व देविंदाण. ३ द् प्पमाणाओ, ४ द्व णिवरुवमण, ५ द् चरमदुरो, ६ द्वरसः,

इंदादीपंचण्णं सिरसो आहारकालपरिमाण । तणुरक्षेवप्पहुदीणं तस्सि उवदेस उच्छिण्णो<sup>र</sup> ॥ ११३ चमरदुगे उस्सासं प्<sup>र्ण</sup>रसिदणाणि पंचवीसदलं । पुह पुह मुहुर्संयाणि भूदाणंदादिछक्किमा ॥ ११४ दि १५ । मु २५ ।

२

वारसमुहुत्तयाणि जलपहपहुदीसु छस्सु उस्सासा । पण्णरसमुहुत्तदलं भिमदगदिप्पहुदिछण्णं पि ॥ ११५ सु १२ । १५ ।

२

दसवरुससहस्साऊ जो देवो तस्स भोयणावसरो । दोसु दिवसेसु पंचसु पह्नपमाणाउँजुत्तस्स ॥ ११६ जो यजुदाऊ देवो उस्सासा तस्स सत्तपाणेहिं । ते पंचमुहुत्तेहिं पिलदोवमक्षाउजुत्तस्सँ ॥ ११७ पिढहंदादिचउण्णं इंदस्सिरसा हुवंति उस्सासा । तणुरक्खब्पहुदीसुं उवएसो संपद्द पणट्टो ॥ ११८ सब्वे असुरा किण्हा हुवति णागा वि कालसामलया । गरुडा दीवकुमारा सामलवण्णा सरीरेहिं ॥ ११९ ईदिधित्थणिदकुमारा ते सब्वे कालसामलायारा । विज्जू विज्जुसिरच्छा सामलवण्णा दिसकुमारा ॥ १२०

इन्द्रादिक (इन्द्र, प्रतीन्द्र, सामानिक, त्रायिक्षंश और पारिषद ) पाचके आहारकालका प्रमाण समान है। इसके आगे तनुरक्षकादि देवोंके आहारकालके प्रमाणका उपदेश नष्ट होगया है॥ ११३॥

चमरेन्द्र और वैरोचन इन्द्रके पन्द्रह दिनमें, तथा भूतानन्दादिक छह इन्द्रोंके पृथक् पृथक् पचीसके आधे अर्थात् साढ़े बारह मुहूर्तोंमें उच्छ्वास होता है ॥ ११४॥ दि. १५। मुहूर्त रूप ।

जलप्रभादिक छह इन्द्रोंके बारह मुहूर्तोंमें, और अमितगति आदि छह इन्द्रोंके पन्द्रहके आधे अर्थात् साढ़े सात मुहूर्तोंमें उच्छ्वास होता है॥ ११५॥ मु. १२। १६४॥

जो देव दश हजार वर्षकी आयुवाला है, उसके दो दिनमें, और पल्योपमप्रमाण आयुसे युक्त देवके पाच दिनमे भोजनका अवसर आता है ॥ ११६॥

जो देव अयुत अर्थात् दश हजार वर्पप्रमाण आयुवाला है, उसके सात स्वासोन्छ्वास-प्रमाण कालमें, और पल्योपमप्रमाण आयुसे युक्त देवके पाच मुहूर्तोमें उन्छ्वास होते हैं॥ ११७॥

प्रतीन्द्रादिक चार देवोंके उच्छ्वास इन्द्रोंके समान ही होते है। इसके आगे तनुरक्षकादि देवोंमें उच्छ्वासकालके प्रमाणका उपदेश इस समय नष्ट हो गया है।। ११८॥

सव असुरकुमार शरीरसे कृष्ण, नागकुमार कालश्यामल, और गरुडकुमार व द्वीपकुमार श्यामलवर्ण होते हैं ॥ ११९ ॥

सम्पूर्ण उद्धिकुमार और स्तनितकुमार कालस्यामल आकारवाले, विद्युत्कुमार विजलीके सदश, और दिक्कुमार स्यामलवर्ण होते हैं ॥ १२०॥

१ द °रक्खपहृदीणं. २ द व उवदेस उच्छिण्णा. ३ व पणरसं. ४ व °मुहुत्तयाणं. ५ द 'पमाणा-वज्रचस्त्रः, ६ द्देओ. ७ द्व पलिदोवमयावज्रतस्त. ८ द्व उद्धिघणिदं.

अगिकुमारा सन्वे जलंतिसिहिजालसिरसिदित्तिघरा । णवकुवलयसमभावा वादकुमारा वि णादन्वा ॥ १२१ पंचसु कल्लाणेसुं जिणिदपिडमाण पूजणिमित्तं । णदीसरिम दीवे इंदा जायंति भत्तीर्ण् ॥ १२२ सीलादिसंजुदाणं पूजणिहेंदुं परिक्लणिमित्तं । णियणियकीढणकज्जुव वहरिसमूहस्स मारणिच्छाएँ ॥ १२३ असुरप्पहुदीण गदी उङ्कुसस्त्वेण जाव ईसाणं । णियवसदो परवसदो अच्चुदकप्पावही होदि ॥ १२४ कण्यं व णिरुवलेवा णिम्मलकंती सुगंधणिस्सासा । णिरुवमयस्त्वरेला समचउरस्संगसंठाणा ॥ १२५ लक्लणजुत्ता संपुण्णिमयंकसुंदरमहाभासा । णिचं चेय कुमारा देवा देवी य तारिसिया ॥ १२६ रोगजरापरिहीणा णिरुवमबल्जवीरिएहिं परिपुण्णा । आरत्तपाणिचरणा कदलीघादेण परिचत्ता ॥ १२७ वररयणमोढेधारी वरविविहविभूसणोहं सोहिल्ला । असत्तपाणिचरणा कदलीघादेण परिचत्ता ॥ १२० कररुहकेसविहीणा णिरुवमलावण्णदित्तिपरिपुण्णा । बहुविहविलाससत्ता देवा देवी य ते होति ॥ १२९ असुरादी भवणसुरा सन्वे ते होति कायपविचारों । वेदससुदीरणाएँ अणुभवणं माणुससमाणं ॥ १३०

सब अग्निकुमार जलती हुई अग्निकी ज्वालाके सदृश कान्तिके धारक और वातकुमार देव नवीन कुवलय (नील कमल) के सदृश जानमा चाहिये॥ १२१॥

इन्द्र लोग भक्तिसे पाच कल्याणकोंके निमित्त (ढाई द्वीपमें) तथा जिनेन्द्र-प्रतिमाओंकी पूजनके निमित्त नन्दीश्वर द्वीपमें जाते हैं ॥ १२२ ॥

शीलादिकसे संयुक्त किन्हीं मुनिवरादिककी पूजन व परीक्षाके निमित्त, अपनी अपनी क्रीडा करनेके लिये, अथवा शत्रुसमूहको नष्ट करनेकी इच्छासे असुरकुमारादिक देवोंकी गति ऊर्घ्यरूपसे अपने वश, अर्थात् अन्यकी सहायतासे रहित, ईशान स्वर्गतक, और परके वशसे अच्युत स्वर्गतक होती है ॥ १२३–१२४॥

उक्त देव सुवर्णके समान मलके ससर्गसे रहित, निर्मल कान्तिके धारक, सुगधित निश्वाससे संयुक्त, अनुपम रूपरेखावाले, समचतुरस्न नामक शरीरसंस्थानसे सहित, लक्षणोंसे युक्त, पूर्ण चन्द्रके समान सुन्दर महाकान्तिवाले, और नित्य ही कुमार होते हैं। देवोंके समान उनकी देविया भी वैसे ही गुणोंसे युक्त होती हैं॥ १२५-१२६॥

वे देव और देविया रोग एव जरासे विहीन, अनुपम बल-वीर्यसे परिपूर्ण, किंचित् लालि-मायुक्त हाथ-पैरोंसे सहित, कदलीघात अर्थात् अकालमरणसे रहित, उत्कृष्ट रत्नोंके मुकुटको धारण करनेवाले, उत्तमोत्तम विविधप्रकारके भूषणोंसे शोभायमान, मास-हड्ढी-मेदा-लोहू-मज्जा-वसा और शुक्र, इन सात धातुओंसे विहीन, नख एव बालोंसे रहित, अतुल्य लावण्य व दीप्तिसे परिपूर्ण, और अनेक प्रकारके हाव-भावोंमें आसक्त होते हैं॥ १२७–१२९॥

वे सब असुरादिक भवनवासी देव कायप्रवीचारसे युक्त होते हैं, तथा वेद नोकषायकी उदीरणा होनेपर वे मनुष्योंके समान कामसुखका अनुभव करते हैं ॥ १३० ॥

१ द मारणिहाए. २ व मेडे. ३ द मंसाह्निं. ४ द मजवस्युक्तः ५ द व पिडिचाराः ६ द व वेदसुदीरणयाए. ७ द व माणसं.

घाउविद्दीणतादो रेद्विणिगगमणमित्य ण हु ताणं । संकप्पसुंह जायि वेदस्स उदीरणिविंगमे ॥ १३१ बहुविह्परिवारजुदा देविंदा विविह्छत्तपहुदीणं । सोहंति विभूदीहिं पिडहंदादी य चत्तारो ॥ १३२ पिढहंदादिचउण्हं सिंहासणझादवत्तचमराणिं । णियणियइंदसमाणिं झायारे होंति किंचूणा ॥ १३३ सब्वेसिं हंदाणं चिण्हाणि तिरीटमेव मणिलिजिदं । पिडहंदादिचउण्हं चिण्हं मउढं मुणेद्व्या ॥ १३४ झोलगसालापुरदो चेत्तदुमा होंति विविह्रयणमया । असुरप्पहुदिकुलाणं ते चिण्हाहं इमा होंति ॥ १३५ अस्सत्यसत्तवण्णा संमलजंवू य वेतसकदंवा । तह पीयंगु सिरसा पलासरायद्दुमा कमसो ॥ १३६ चेत्तदुमामूलेसुं पत्तेकं चउदिसासु चेट्ठते । पंच निणिद्वपिडमा पिलयंकिटी परमरम्मा ॥ १३७ पिडमाणं अगोसुं रयणत्यंमा हवंति वीस फुढं । पिडमाणीढसिरच्छा पीडा यंमाण णादव्या ॥ १३८ एक्केक्माणयंमे अट्ठावींसं निणिदपिडमाओ । चउसु दिसासुं सिहासणविण्णासनुत्ताओ ॥ १३९

परन्तु सप्त धातुओंसे रहित होनेके कारण निश्चयसे उन देवोंके वीर्यका क्षरण नहीं होता। केवल वेद नोकषायकी उदीरणाके शान्त होनेपर उन्हें संकल्पसुख उत्पन्न होता है ॥ १३१॥

वहुत प्रकारके परिवारसे युक्त इन्द्र और प्रतीन्द्रादिक चार देव भी विविध प्रकारकी छत्रादिरूप विभूतियोंसे शोभायमान होते है ॥ १३२॥

प्रतीन्द्रादिक चार देवोके सिंहासन, छत्र और चमर, ये अपने अपने इन्द्रोके समान होते हुए भी आकारमें कुछ कम होते हैं ॥ १३३॥

सव इन्द्रोंके चिह्न मणियोंसे खचित किरीट (तीन शिखरवाटा मुकुट) और प्रतीन्द्रादिक चार देवोंका चिह्न साधारण मुकुट ही जानना चाहिये॥ १३४॥

ओलगशालाओं के आगे विविध प्रकारके रत्नोसे निर्मित चैत्यवृक्ष होते है। वे ये (अप्रिम-गाथामें निर्दिष्ट ) चैत्यवृक्ष असुरादिक कुलोंसे चिह्नरूप होते हैं ॥ १३५॥

अश्वत्य (पीपल), सप्तपर्ण, शाल्मलि, जामुन, वेतस, कदंव, तथा प्रियगु, शिरीष, पलाश और राजटुम, ये दश चैत्यवृक्ष क्रमसे उन असुरादिक कुलोंके चिहरूप होते हैं॥ १३६॥

प्रत्येक चैत्यवृक्षके मूळ भागमे चारों ओर पत्यकासनसे स्थित परम रमणीय पाच पांच जिनेन्द्रप्रतिमार्थे विराजमान होती है ॥ १३७॥

प्रतिमाओंके आगे वीस रत्नमय स्तम्भ (मानस्तम्भ ) होते हैं । स्तम्भोंकी पीठिकार्ये प्रतिमाओंकी पीठिकाओंके सदृश जानना चाहिये ॥ १३८ ॥

एक एक मानस्तम्भके ऊपर चारों दि गाओं में सिंहासनके विन्याससे युक्त अट्टाईस जिनेन्द्रप्रतिमार्थे होती हैं ॥ १३९॥

१ व चिण्हा इदमाहोति २ व तय, ३ ट चेंट्रंतो, ४ ट पुढं.

सेसाओं वण्णणाओं चउवणमज्झत्थचेत्ततरुसिरसा'। छत्तादिछत्तपहुदीजुदाण जिणणाहपढिमाणं॥ १४० चमरिदो सोहम्मे ईसिद वहरोयणो य ईसाणे । भूदाणंदे वेणू धरणाणंदिम वेणुधारि ति ॥ १४१ एदे अट्ट सुरिंदा अण्णोण्णं बहुविहाओं भूदीओं। दट्टूण मच्छरेणं ईसेति सहावदो केई ॥ १४२

। इंटविभवो<sup>द</sup> समत्तो<sup>७</sup>।

संखातीदा सेढी भावणदेवाण दसविकप्पाणं । तीए पमाणं सेढी बिंद्र्गुलपढममूलहदा ॥ १४३ । संखा समत्ता ।

रयणाकरेक्उवमा चमरदुगे होदि भाउपरिमाणं । तिण्णि पिलदोवमाणि भूदाणंदादिजुगलम्मि ॥ १४४ बेणुदुगे पंचदर्लं पुण्णविसिट्टेसु दोण्णि पहाईं । जलपहुदिसेसयाणं दिवड्टुपल्लं तु पत्तेकं ॥ १४५

सा १। प २। प ५। प २। प ३ से १२।

महवा उत्तरइंदेसु पुन्वभणिदं हुवेटि अदिरित्त । पढिइंदादिचउण्णं भाउपमाणाणि इंदसमं ॥ १४६

छत्रके ऊपर छत्र इत्यादिकसे युक्त जिनेन्द्रप्रतिमाओंका शेष वर्णन चार वनोंके मध्यमें स्थित चैत्यवृक्षोंके सदश जानना चाहिये ॥ १४० ॥

चमरेन्द्र सौधर्मसे ईर्षा करता है, वैरोचन ईशानसे, वेणु भूतानन्दसे, और वेणुधारी धरणानन्दसे। इसप्रकार ये आठ सुरेन्द्र परस्पर नानाप्रकारकी विभूतियोंको देखकर मात्सर्यसे, व कितने ही स्वभावसे, ईर्षा करते है। १४१-१४२॥

# इन्द्रोका वैभव समाप्त हुआ।

दश भेदरूप भवनवासी देवोंका प्रमाण असंख्यात जगश्रेणीरूप है। उसका प्रमाण धनांगुलके प्रथम वर्गमूलसे गुणित जगश्रेणीमात्र है॥ १४३॥

### संख्या समाप्त हुई॥

चमरेन्द्र एव वैरोचन इन दो इन्द्रोंको आयुका प्रमाण एक सागरोपम, भूतानन्द एव धरणानन्दयुगलकी आयुका प्रमाण तीन पल्योपम, वेणु एवं वेणुधारी इन दोकी आयुका प्रमाण पाचके आधे अर्थात् ढाई पल्योपम, पूर्ण एव विशष्ठकी आयुका प्रमाण दो पल्योपम, तथा जलप्रभ आदि शेष वारह इन्द्रोंमेंसे प्रत्येककी आयुका प्रमाण डेढ पल्योपम है॥ १४४–१४५॥

आयु— प्र. द्वि. इन्द्र. १ सागर, तृ. च. ३ पल्य, प. ष. ५ प., स. अ. २ प., शेष १२ इन्द्र है प.

अथवा, उत्तर इन्द्रों (वैरोचन और धरणानन्दप्रमृति ) की पूर्वमें जो आयु कही गयी है वह कुछ अधिक होती है। प्रतीन्द्रादिक चार देवोंकी आयुका प्रमाण इन्द्रोंके समान है ॥ १४६॥

१ द व 'सहस्ता. २ द व 'चुदाणि. ३ व ईसाणो. ४ व ईसाणंदे. ५ व वेणुदारि. ६ द इंदविभवे, ७ द व समत्ता. ८ द व पमाणसेदीविंदंगुणगार<sup>०</sup>. TP. 17

एकपालिटोवमाऊ सरीररक्खाण होदि चमरस्स । वहरायणस्स अधियं भूदाणंदस्स कोबिपुःवाणि॥ १४७ प १। प १। पु को १।

धरणिंदे मधियाणि वच्छरकोडी हुवेदि वेणुस्स । तणुरक्खाउवमाणं अदिरित्तो वेणुघारिस्स ॥ १४८ पुको १ । वको १ । वको १ ।

पत्तेकमेक्लक्खं वासा भाऊ सरीररक्खाणं । सेसिम दिक्खिणिंदे उत्तरइंदिमम अदिरित्ता ॥ १४९ १००००० । १००००० ।

अङ्काङ्जा दोण्णि य पञ्जाणि दिवङ्क भाउपरिमाणं । भादिममञ्ज्ञिमवाहिरतिप्परिससुराण चमरस्स ॥ १५०

पपाराइ।

२ २

तिणिण पिलटोवमाणि अङ्काङ्जा दुवे कमा होदि । वहरोयणस्य आदिमपरिसप्पहुदीण जेहाऊ ॥ १५१ प ३ । ५ । २ ।

अहं सोर्लेसवत्तीसेवं पिलदोवमस्स भागाणि । भूँदाणंदे अधिको धरणाणंदस्स परिस्रतिदयाऊ ॥ १५२

८ १६ ३२

चमरेन्द्रके शरीररक्षक देवोकी आयु एक पल्योपम, वैरोचन इन्द्रके शरीररक्षक देवोंकी आयु एक पल्योपमसे अधिक, और भूतानन्दके शरीररक्षकोंकी आयु एक पूर्वकोटिप्रमाण होती है। १४७॥ प. १, प. १, पू. को. १।

धरणानन्दके गरीररक्षकोंकी आयु एक पूर्वकोटिसे अधिक, वेणुके शरीररक्षकोंकी आयु एक करोड़ वर्ष, और वेणुधारीके शरीररक्षकोंकी आयु एक करोड़ वर्षसे अधिक होती है ॥ १४८॥ पू. को. १ (सातिरेक), वर्ष कोटि १, वर्ष कोटि १ (सातिरेक)।

दोष दक्षिण इन्द्रोंके शरीररक्षकोंमेंसे प्रत्येककी आयु एक लाख वर्ष और उत्तर इन्द्रोंके शरीररक्षकोंकी आयु एक लाख वर्षसे अधिक होती है ॥ १४९॥

वर्ष १ लाख, वर्ष १ लाख ( सातिरेक )

चमरेन्द्रके आदि, मध्यम और बाह्य, इन तीन पारिषद देवोंकी आयुका प्रमाण ऋमशः ढाई पल्योपम, दो पल्योपम, और डेड पल्योपम है ॥ १५० ॥ प. ५, २, ३ १

वैरोचन इन्द्रके आदिम पारिषदादिक देवोंकी उत्कृष्ट आयु क्रमसे तीन पल्योपम,  $\varepsilon$  पल्योपम, और दो पल्योपम है ॥ १५१ ॥ प. २,  $\frac{1}{5}$ , २ ।

भूतानन्दके तीनों पारिषद देवोंकी आयु क्रमशः पल्योपमके आठवें, सोलहवें, और वत्तीसवें भागप्रमाण, तथा धरणानन्दके तीनों पारिषद देवोंकी आयु इससे अधिक होती है ।। १५२ ॥ प. है, प. हैं, प. हैं ।

१ द वयरोयणस्य. २ व अट्रसोलस<sup>2</sup>.

परिसत्तयजेट्टाऊ तियदुगएका य पुन्वकोडीको । वेणुस्स होदि कमसो भदिरित्ता वेणुधारिस्स ॥ 1५३ पुको ३ । २ । १ ।

तिप्परिसाणं बाज तियदुगएकाओ वासकोडीओ। सेसिम्म टिक्सिणेंद्रे श्रादिश्तिं उत्तारदाम्म ॥ १५४ व को ३।२।१।

एक्कपलिदोवमाऊ सेणाधीसाण होदि चमरस्स । वहरीयणस्स अधियं भूदाणदस्स कोि प्रवाणि ॥ १५५ प १ । पुन्वको १ ।

धरणाणंदे अधियं वच्छरकोडी हवेदि वेणुस्स । सेणामहत्तरीऊ अदिरिता<sup>र</sup> वेणुधारिस्स ॥ १५६ वर्ष को १ ।

पत्तेक्पोक्कलक्वं आऊ सेणावईण<sup>ै</sup> णाटच्ये । सेसम्मि दिक्लिणिटे सिदिरित्तं<sup>४</sup> उत्तरिंदिम्म ॥ १५७ १०००० ।

ै पिलदोवमद्रमाऊ क्षारोहकवाहणाण चमरस्स । वहरोयणस्स क्षधियं भूदाणंदस्स कोढिवरिसाइ ॥ १५८ प १ । व को १ ।

धरणाणंदे अधियं वच्छरलक्खं हु वेदि वेणुस्स । आरोहवाहणाऊ तु अदिरित्तं वेणुधारिस्स ॥ १५९

वेणुके तीनों पारिषद देवोंकी उत्कृष्ट आयु क्रमसे तीन, दो और एक पूर्वकोटी, तथा वेणुधारीके तीनो पारिषदोंकी उत्कृष्ट आयु इससे अधिक है। १५३॥ पू. को. ३, २, १।

शेष दक्षिण इन्द्रोंके तीनों पारिषद देवोंकी आयु ऋमसे तीन, दो और एक करोड़ वर्ष, तथा उत्तर इन्द्रोंके तीनो पारिषद देवोंकी आयु इससे अधिक है ॥ १५४ ॥ वर्षकोटी ३, २, १ ।

चमरेन्द्रके सेनापति देवोंकी आयु एक पत्योपम, वैरोचनके सेनापति देवोंका आयु इससे अधिक, और भूतानन्दके सेनापति देवोंकी आयु एक पूर्वकोटी है ॥ १५५ ॥ प. १, पू. को. १ ।

धरणानन्दके सेनापित देवोंकी आयु एक पूर्वकोटिसे अधिक, वेणुके सेनापित देवोकी आयु एक करोड़ वर्ष, और वेणुधारीके सेनापित देवोंकी आयु एक करोड़ वर्षसे अधिक है॥ १५६॥

# वर्षकोटि १।

शेप दक्षिण इन्द्रोंके सेनापतियोंमेंसे प्रत्येककी आयु एक लाख वर्ष और उत्तर इन्द्रोंके सेनापतियोकी आयु इससे अधिक जानना चाहिये॥ १५७॥ वर्ष १ लाख।

चमरेन्द्रके आरोहक वाहनोंकी आयु अर्घ पल्योपम, वैरोचनके आरोहक वाहनोंकी आयु अर्घ पल्योपमसे अधिक, और भूतानन्दके आरोहक वाहनेंकी आयु एक करोड़ वर्ष होती है ॥१५८॥
प. र्इं, वर्षकोटि १ ।

धरणानन्दके आरोहक वाहनोंकी आयु एक करोड़ वर्षसे अधिक, वेणुके आरोहक वाहनोंकी एक लाख वर्ष, और वेणुधारीके आरोहक वाहनोंकी आयु एक लाख वर्षसे अधिक होती है ॥ १५९॥ वप १ लाख ।

<sup>्</sup>री द व सेसा महत्तराल. २ द व अधिरित्ता. ३ द सेण्णवर्दण. ४ व अधिरित्तं. ५ व वाहणाइं. ६ व वेणुदारिस्स,

पत्तेक्सम्बलक्षं भारोहकवाहणाण जेट्टाऊ । सेसिम्म दिक्लिणिदे कदिरित्तं उत्तरिंदिम्मि ॥ १६० ५००००।

जेत्तियमेत्ती याज पर्ण्णअभिजाेगिकिन्विससुराणं । तप्परिमाणपरूवणउवएसाँ संपर्श् णहा ॥ १६१ दसवाससहस्साऊ जाे देशो<sup>४</sup> माणुसाण सयमेत्तं । मारिदुमह पाेसेदुं साे सकदि अप्पसत्तीए ॥ १६२ खेत्तं दिवङ्कसयघणुपमाणआयामवासबहरूत्तं । वाहाहिं वेढेदुं<sup>५</sup> उप्पाढेदुं<sup>६</sup> पि साे सक्ताे ॥ १६३

#### दं १५० ।

एक्क्पिलिदोवमाक उप्पालेदुं महीए छक्लेढं । तग्गद्गरांतिरियाणं मारेदुं पोसिदुं सको ॥ १६४ उविहिउवमाणजीवी जंबूदीवं समुद्दएँ खिविदुं । तग्गद्गरांतिरियाणं मारेदुं पोसिदुं सको ॥१६५ दसवाससहस्साक सद्ख्वाणि विगुन्वणं कुणिद् । उक्क्स्सिम्म जहण्णे सग्रूवा मिक्झिमे विविद्धा ॥ १६६ अवसेससुरा सन्वे णियणियकोहिप्पमाणखेत्ताणि । जेत्तियमेत्ताणि पुढं पूरंति विकुर्वणीए एटाई ॥ १६७ संखेजाक जस्स य सौं संखेजाणि जोयणाणि सुरे । गच्छेदि एक्समए आगच्छिद तेत्तियाणि पि ॥ १६८

होष दक्षिण इन्द्रोंके आरोहक वाहनोंमेंसे प्रत्येककी उत्कृष्ट आयु अर्घ लाख वर्ष और उत्तर इन्द्रोंके आरोहक वाहनोंकी उत्कृष्ट आयु इससे अधिक है ॥ १६० ॥ वर्ष ५० हजार ।

प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विषिक देवोंकी जितनी आयु होती है, उसके प्रमाणके प्ररूपणके उपदेश इस समय नष्ट होचुके हैं॥ १६१॥

जिस देवकी आयु दश हजार वर्षकी है, वह अपनी शक्तिसे एकसौ मनुष्योंको मारने अथवा पोसनेकेलिये समर्थ है ॥ १६२ ॥

उपर्युक्त आयुका धारक वह देव डेट्सौ धनुषप्रमाण लंबे, चौड़े और मोटे क्षेत्रको वाहु-ओंसे वोष्टित करने और उखाडनेकेलिये भी समय है ॥ १६३ ॥ द. १५० ।

एक पल्योपम आयुंका धारक देव पृथिवीके छह खण्डोंको उखाड़ने तथा वहां रहनेवाले मनुष्य एवं तिर्यचोको मारने अथवा पोसनेकेलिये समर्थ है ॥ १६४॥

एक सागरोपम कालतक जीवित रहनेवाला देव जम्बूद्वीपको समुद्रमें फेंकने और उसमें स्थित मनुप्य एवं तिर्यंचोंको मारने अथवा पोसनेकेलिये समर्थ है ॥ १६५ ॥

दश हजार वर्षकी आयुवाला देव उत्कृष्टरूपसे सौ, जघन्यरूपसे सात, और मन्यमरूपसे विविध रूपोंकी, अर्थात् सातसे अधिक और सौसे कम रूपोंकी विक्रिया करता है ॥ १६६॥

शेष सब देव, अपने अपने अवधिज्ञानके क्षेत्रोंका जितना प्रमाण है, उतने क्षेत्रोंको पृथक् पृथक् विकियासे पूरित करते हैं ॥ १६७ ॥

जिस देवकी संख्यात वर्षकी आयु है, वह एक समयमें संख्यात योजन जाता है और इतने ही योजन आता है ॥ १६८॥

१ द्.°मेत्तयाऊ. २ द् अभियोग. ३ द् व उवएसं. ४ व देवाउ. ५ द् वेदेई. ६ द् व उप्पादेडु. ७ द् व जंत्र्दीवस्स उग्गमे. ८ द् व उद्दर्पमाण. ९ व जित्तियं. १० व विउव्यगाए. ११ द्व सुरा

जस्स असंखेजाऊ सो वि यसंखेजजोयणाणि पुढं। गच्छेदि एकसमये आगच्छदि तेसियाणि पि ॥ १६९ अहुाइजं पहुं आऊ देवीण होदि चमरामि। वहरोयणिम तिण्णि य भूदाणंदिम पहुमहुंसो।। १७०

प्राह्यका

२ ८

धरणाणंदे अधियं वेणुम्मि हुवेदि पुन्वकोडि ति । देवीणे आउसंखा अदिरित्तं वेणुधारिस्स ॥ १७१ पु को ३।

पत्तेकमाउसंखा देवीणं तिण्णि वरसकोडीओ । सेसम्मि टिक्खणिंदे अदिरित्तं उत्तरिंदिम्म ॥ १७२ व को ३।

पिंडइंदौदिचउण्णं भाऊ देवीण होदि पत्तेकं। णियणियइंदपविण्णिददेवीभाउस्स सारिच्छा ॥ १७३ जेत्रियमेत्ता भाऊ सरीररक्षाण होइ देवीणं। तस्स पमाणिष्ट्रवणउवएसो णित्य कालवसा ॥ १७४ मसुरादिदसकुलेसुं सन्वणिगिट्टौण होदि देवाणं। दसवाससहस्साणि जहण्णभाउस्स परिमाणं॥ १७५ ॥ भाउपरिमाणं सम्मत्तं ।

असुराण पंचवीसं सेससुराणं हुवंति दस दंडा। एस सहाउच्छेदो विकिरियगेसु बहुमेया॥ १७६ २५। १०। । उच्छेदो गदो<sup>°</sup>।

तथा जिस देवकी असंख्यात वर्षकी आयु है, वह एक समयमें असंख्यात योजन जाता है और इतनेही योजन आता है ॥ १६९॥

चमरेन्द्रकी देवियोंकी आयु ढाई पल्योपम, वैरोचनकी देवियोंकी तीन पल्योपम, और भूतानन्दकी देवियोंकी आयु पल्योपमके आठवें भागमात्र होती है ॥ १७० ॥ प. है, ३, है।

धरणानन्दकी देवियोंकी आयु पल्यके आठवें भागसे अधिक, वेणुकी देवियोंकी आयु तीन पूर्वकोटि, और वेणुधारीकी देवियोंकी आयु तीन पूर्वकोटिसे अधिक है ॥ १७१॥ पू. को. ३

अवशिष्ट दक्षिण इन्द्रोंमेंसे प्रत्येककी देवियोंकी आयु तीन करोड वर्ष और उत्तर इन्द्रोंमेंसे प्रत्येक इन्द्रकी देवियोंकी आयु इससे अधिक है ॥ १७२ ॥ वर्षकोटि ३ ।

प्रतीन्द्राविक चार देवोंकी देवियोंमेंसे प्रत्येककी आयु अपने अपने इन्द्रोंकी देवियोंकी कही गई आयुके सदश होती है ॥ १७३॥

शरीररक्षक देवोंकी देवियोंकी जितनी आयु होती है, उसके प्रमाणके कथनका उपदेश कालके वशसे इस समय नहीं है ॥ १७४॥

असुरादिक दश निकायोंमें सब निकृष्ट देवोंकी जघन्य आयुका प्रमाण दश हजार वर्ष है ॥ १७५॥ आयुका प्रमाण समाप्त हुआ ।

असुरकुमारोंकी उंचाई पचीस धनुष और शेष देवोंकी उंचाई दश धनुषमात्र होती है। यह जो उंचाईका प्रमाण कहा है, वह स्वाभाविक (मूल) शरीरका समझना चाहिये। विक्रियानिर्मित शरीरोंकी उचाई अनेक प्रकार होती है।।१७६॥ दं. २५,१०। उत्सेधका कथन समाप्त हुआ।

<sup>🚗</sup> १ द व अंदेवीण. २ द व इंदाणि. ३ व णिरिहाण. ४ द व सम्मत्ता. ५ द गदा.

णियणियभवणिठदाणं उक्कस्से भवणवासिदेवाणं । उहुण होदि णाणं कंचणिगिरिसिहरपिरयंतं ॥ १७७ तहाणादोधोधो योवत्योवं पयदृदे मोही । तिरियसरूवेण पुणो बहुतरस्रेतेसु अक्सिलं ॥ १७८ पणुवीस जोयणाणं होदि जहण्णेण मोहिपरिमाणं । भावणवासिसुराणं एकदिणव्भंतरे काले ॥ १७९ असुराणमसंखेळा जोयणकोडीउ मोहिपरिमाणं । सेते कालिम पुणो होति असंखेळवासाणि ॥ १८० संखातीदसहस्सा उक्कस्से जोयणाणि सेसाणं । असुराणं कालादो संखेळगुणेण हीणा य ॥ १८१ णियणियमोहिक्सेतं णाणारूवाणि तह विक्रुंबंता । पूरंति असुराष्ट्रदी भावणदेवा दसवियण्या ॥ १८२

#### । मोही गदा।

गुणजीवा पज्ञत्ती पाणा सण्णा य मग्गणा कमसो । उवजोगा किहर्व्वा एटाण कुमारदेवाणं ॥ १८३ ं भवणसुराणं अवरे दो गुणैठाणं च तिमा चडसंखा । मिच्छाइट्टी सासणसम्मो मिस्सो विरद्सम्मा ॥ १८४ जीवसमासं दो चिय णिक्वत्तियपुण्णपुण्णभेदेण । पज्जती छचेवँ य तेत्तियमेत्ता अपज्जती ॥ १८५

अपने अपने भवनमें स्थित भवनवासी देवोंका ज्ञान (अवधि) ऊर्घ्विदशामें उत्कृष्टरूपसे मेरुपर्वतके शिखरपर्यन्त क्षेत्रको विषय करता है ॥ १७७॥

भवनवासी देवोका अवधिज्ञान अपने अपने भवनोंके नीचे नीचे थोड़े थोड़े क्षेत्रमें प्रवृत्ति 'करता है, परन्तु वही तिरहेरूपसे वहुत अधिक क्षेत्रमे अवाधित प्रवृत्ति करता है ॥ १७८॥ 📜

भवनवासी देवोंके अवधिज्ञानका प्रमाण जघन्यरूपसे पचीस योजन हैं। पुनः काल्की अपेक्षा उक्त अवधिज्ञान एक दिनके भीतरकी वस्तुको विषय करता है ॥ १७९॥.

असुरकुमार देवोंके अवधिज्ञानका प्रमाण क्षेत्रकी अपेक्षा असंख्यात करोड़ योजन और कालकी अपक्षा असंख्यात वर्षमात्र है ॥ १८०॥

रोप देवोंके अवविज्ञानका प्रमाण उत्क्रष्टरूपसे क्षेत्रकी अपेक्षा असंख्यात हजार योजन और कालकी अपेक्षा असुरकुमारोंके अवधिज्ञानके कालसे संख्यातगुणा कम है ॥ १८१॥

असुरादिक दराप्रकारके भवनवासी देव अनेक रूपोंकी विक्रिया करते हुए अपने अपने अवधिज्ञानके क्षेत्रको पृरित करते हैं॥ १८२॥ अवधिज्ञानका कथन समाप्त हुआ।

अव इन कुमारदेवोंके क्रमसे गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, चौदह मार्गणा और उपयोग, इनका कथन करना चाहिये ॥ १८३ ॥

भवनवासी देवोंके अपर्याप्त अवस्थामें मिथ्यात्व और सासादन ये दो, तथा पर्याप्त अवस्थामें मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यक्तव, मिश्र और अविरतसम्यन्दृष्टि, ये चार गुणस्थान होते हैं॥ १८४॥

इन देवोंके निर्वृत्त्यपर्याप्त और पर्याप्तक भेदसे दोनों जीवसमास, इहों पर्याप्तियां और इतनी ही अपर्याप्तियां होती है ॥ १८५॥

१ ट तहाणादो दोहो, व तहाणादोहो. २ ट वकुव्वंता. ३ व गुणहाणं चउं°. ४ व छुचेव.

पंच य इंदियपाणा मणवचकायाणि क्षाउक्षाणपाणाइं। पज्जते दस पाणा इद्देर मणवयणक्षाणपाणूणा ॥ १८६ चडसण्णा ताक्षो भयमेहुणकाहारगंथणामाणि । देवगदी पंचक्ला तसकाया एक्स्सजोगा ॥ १८७ चड मण चड वयणाई वेगुन्वदुगं तहेव कम्मइयं। पुरिसित्थी संहणौं सयलकसाएिं परिपुण्णा ॥ १८८ सन्वे छण्णाणजुदा मदिसुदणाणाणि क्षोिंहणाणं च। मदिक्षण्णाणं तुरिमं सुदक्षण्णाणं विभंगणाणं पि ॥ १८९ सन्वे कसंजदा तिहंसणजुत्ता यचक्खुचक्लोहीं । लेस्ता किण्हा णीला कडया पीता य मिक्समंसजुदौं ॥ १९० भव्वाभव्वा एवें हि सम्मत्तेहिं सविण्णटा सन्वे । उवसमवेदगिमच्छासासणिमस्साणि ते होंति ॥ १९१ सण्णी य भवणदेवा हवंति काहारिणो क्षणाहारा । सायारणयायारा उवजोगा होति सन्त्राणं ॥ १९२ मिक्समिविसोहिसहिटा उदयागदसत्थपगिदिसँतिगदा । एवं र्गुणठाणाटीजुत्ता देवा व होति देवीको ॥ १९३ । गुणठाणादी सम्मत्ता ।

सेढीअसंखभागो विंदंगुलपढमवग्गमूलहदो । भवणेसु एक्समए जायंति मरंति तम्मेत्ता ॥ १९४ । जम्मणमरणजीवाणं संखा समत्ता ।

उपर्युक्त देवोंके पर्याप्त अवस्थामें पाचों इन्द्रिय प्राण, मन, वचन, काय, आयु और आनप्राण, ये दश प्राण तथा अपर्याप्त अवस्थामें मन, वचन और श्वासोन्छ्वाससे रहित शेष सात प्राण होते हैं ॥ १८६॥

उन देवोंके भय, मैथुन, आहार और परिग्रह नामक प्रसिद्ध चार सज्ञायें होती हैं। ये कुमारदेव देवर्गतिविशिष्ट; पचेन्द्रिय; त्रसकायेंसे सयुक्त, चारों मनोयोग; चारों वचनयोग, दो वैक्रियिक ( वैक्रियिक, वैक्रियिकमिश्र ) तथा कार्मण, इसप्रकार ग्यारहें योगोंसे सिहत; नपुंसक वेदको छोड शेष पुरुप और स्त्री इन दो वदोसे युक्त, सम्पूर्ण कर्षायोंसे परिपूर्ण; सब ही मितज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मित अज्ञान, श्रुत अज्ञान, और विभग, इन छह ज्ञानोंसे सिहत; सब असर्यत; अचक्षु-दिशन, चक्षुदर्शन और अवधिदर्शन इन तीन देशनोंसे सयुक्त, कृष्ण, नील, कापोत और पीतके मध्यम अशसे युक्तं; भर्व्य एव अभव्य; तथा सैंभी औपशमिक, वेदक, मिथ्यात्व, सासादन और मिश्र इन पाच सम्यक्त्वोंसे समन्वित होते हैं॥ १८७-१९१॥

भवनवासी देव <sup>रव</sup>सज्ञी तथा आहर्रिक और अनाहारक होते हैं। इन सब देवोंके साकार (ज्ञान) और निराकार (दर्शन) ये दोनों ही उपयोग होते हैं॥ १९२॥

वे देव मध्यम विशुद्धिसे सिहत और उदयमें आई हुई प्रशस्त प्रकृतियोंकी अनुभाग-शिक्तको प्राप्त है। इसप्रकार गुणस्थानादिसे युक्त देवोंके समान ही देविया होती हैं॥ १९३॥

गुणस्थानादिका वर्णन समाप्त हुआ।

घनागुलके प्रथम वर्गमूलसे गुणित जगश्रेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण जीव एक समयमें भवनवासियोंम उत्पन्न होते हैं और इतने ही मरते हैं ॥ १९४॥ ; ;; उत्पन्न होनेवाले व मरनेवाले जीवोंकी संख्या समाप्त हुई ।

१ द व सहूणा. २ द व असजदाइदंसणजुत्ता य चक्खुअचक्खोही. ३ द मज्झिमस्सजुदा, व मज्झिमसजुदा. ४ व एवत हि. ५ व सासासण. ६ द व सब्वे. ७ द व <sup>0</sup>परिदि<sup>°</sup>. ८ द व एवं गुणठाणजुत्ता देव वा हो**इ** देवीओ.

णिकंता भवणादो गन्मे सम्मुन्छि कम्मभूमीसुं । पज्जते उप्पज्जिट णरेसु तिरिणुसु मिच्छभावजुदा ॥ १९५ सम्माइट्टी देवा णरेसुपज्जेति कम्मभूमीए । गन्मे पज्जत्तेसुं सलागपुरिसा ण होति कड्याइं ॥ १९६ तेसिमणंतरजम्मे णिव्युदिगमणं हवंति केसिं पि । संजमदेसवटाइं गेण्हंते केड् भवभीरू ॥ १९७

### । आगमणं गदं ।

अवीमदसंकों केई णाणचिरते किलिट्टभावजुदा । भवणामरेसु आउं बंधित हु मिच्छभावजुदा ॥ १९८ अविणयसत्ता केई कामिणिविरहज्जरेण जज्जरिदा । कलहिपया पाविट्टा जायंते भवणदेवेसुँ ॥ १९९ सिणअसण्णी जीवा मिच्छाभावेण संजुदा केई । जायंति भावणेसुं दंसणसुद्धा ण कड्या वि ॥ २०० मरणे विराधिदिम्म य केई कंटप्पिकिटिबसा देवा । अभियोगा संमोहप्पहुदीसुरदुग्गदीसु जायंते ॥ २०१ जे सच्चवयणहीणा हस्सं कुन्वंति बहुजणे णियमा । कंदप्परत्तिहद्या ते कंटप्पेसु जायंति ॥ २०२ जे भूदिकम्ममंताभियोगकोदूहलाइसंजुत्ता । जणवण्णे य पक्षटा वाहणदेवेसु ते होंति ॥ २०३

भवनोंसे निकले हुए जीव मिथ्यात्वभावसे युक्त होते हुए गर्भ अथवा सम्मूच्छीन जन्मका आश्रय कर कर्मभूमियोंमें पर्याप्त मनुष्य अथवा तिर्यंचोंमें उत्पन्न होते है ॥ १९५ ॥

उन भवनोंसे निकले हुए सम्यग्दर्श देव गर्भजन्मका अवलम्बन कर कर्मभूमिके पर्याप्त मनुष्योंमे उत्पन्न होते है, किन्तु वे शलाका-पुरुप कदापि नहीं होते ॥ १९६॥

उनमेंसे किन्हींके आगामी भवमें मोक्षकी भी प्राप्ति होजाती है और कितने ही संसारसे भयभीत होकर सकल संयम अथवा देशव्रतोंको प्रहण करते हैं ॥ १९७॥

### आगमनका कथन समाप्त हुआ ।

ज्ञान और चारित्रके विषयमें जिन्होंने शकाको दूर नहीं किया है, तथा जो क्किष्ट भावसे युक्त है, ऐसे जीव मिथ्यात्वभावसे सिहत होते हुए भवनवासी देवोंसम्बन्धी आयुको बाधते हैं॥ १९८॥ कामिनीके विरहरूपी ज्वरसे जर्जरित, कलहिप्रय और पापिष्ठ कितने ही अविनयी जीव भवनवासी देवोंमें उत्पन्न होते हैं॥ १९९॥

मिथ्यात्वभावसे संयुक्त कितने ही संज्ञी और असज्ञी जीव भवनवासियोंमें उत्पन्न होते हैं, परन्तु विशुद्ध सम्यग्दिष्ट इन देवोंमें कदापि नहीं उत्पन्न होते ॥ २०० ॥

मरणके विराधित करनेपर, अर्थात् समाधिमरणके विना, कितने ही जीव देवदुर्गतियोंमें कन्दर्प, किल्विष, आभियोग्य और सम्मोह इत्यादि देव उत्पन्न होते है ॥ २०१॥

जो प्राणी सत्य वचनसे रहित हैं, नित्य ही बहुजनमें हास्य करते हैं और जिनका हृदय कामासक्त रहता है, वे कन्दर्पदेवोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ २०२ ॥

जो भूतिकर्म, मत्राभियोग और कौत्हलादिसे सयुक्त हैं, तथा लोगोंके गुणगान (खुशामद) में प्रवृत्त रहते हैं, वे वाहन देवोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ २०३॥

१ द व सम्मुच्छ. २ द व आविल्दसंखा ३ द अवणादिवेसु. ४ द जायंते. ५ द व हिंस्,

तित्ययरसंघमिहमाधागमगंधादिएसु पिटकूला । दुन्विणया णिगदिला जायंते किन्धिससुरेसुं ॥ २०४ उप्पह्ववण्यया विष्यिद्ववण्णा जिणिदमग्गिम । मोहेणं संमोधा संमोहसुरेसु जायंते ॥ २०५ जे कोहमाणमायालोहासत्तािकविट्टचारिता । वहराणुयद्धरुचिरा ते उप्पज्जित असुरेसु ॥ २०६ उप्पज्जे भवणे उववादपुरे महारिहे सण्णे । पावंति छपज्जितं जादा अंतोमुहुत्तेण ॥ २०७ महिसिरारुहिरवसामुत्तपुरीसाणि केसलोमाहं । चैम्महमंसप्पहुदी ण होह देवाण संघदणे ॥ २०८ वण्णरत्तगंधकासे अहस्यवेकुव्वदिव्वखंदा हि । णेदेसु रोयवादिउविदी अम्माणुभावेण ॥ २०९ उप्पण्णे सुरमवणे पुन्वमणुग्धादिदं क्याहजुग । उग्धदि तिम्म समण् पसरिद आणंटभेरिसवं ॥ २१० आयिण्य भेरिरवं ताणं पासिम्म क्यजयंकारा । पृति परिवारदेवा देवीओ पमोटभरिदाओ ॥ २११ वायंता जयधंटापढहपडा किव्विसा य गायंति । संगीयणहमागधदेवा एदाण देवीओ ॥ २१२ देवीदेवसमूदं दटुणं तस्स विम्हको होदि । तकाले उप्पज्जिद विभंगं थोवपश्वक्षं ॥ २१३

जो लोग तीर्थंकर व संघकी महिमा एवं आगम-प्रन्थादिकके विषयमे प्रतिकूल है, दुर्विनयी और मायाचारी हैं, वे किल्विपिक देवोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ २०४॥

उत्पय अर्थात् कुमार्गका उपदेश करनेवाले, जिनेन्द्रोपदिष्ट मार्गमें विरोधी और मोहसे संमुग्ध जीव समोह जातिके देवोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ २०५॥

जो जीत्र क्रोध, मान, माया और लोभमें आसक्त हैं; अकृपिष्टचारित्र अर्थात् ऋ्राचारी हैं; तथा वैरभावमें रुचि रखते हैं, वे असुरोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ २०६ ॥

उक्त जीव भवनवासियोंके भवनके भीतर महाई कोमल उपपादशालामें उत्पन्न होते है, और उत्पन्न होनेके पश्चास् अन्तर्मुहूर्तमें ही छह पर्याप्तियोंको प्राप्त कर लेते है ॥ २०७॥

देवोंके शरीरमें हड़ी, नस, रुधिर, चर्बी, मूत्र, मल, केश, रोम, चमडा और मासादिक नहीं होता ॥ २०८ ॥

चूकि वर्ण, रस, गन्ध, और स्पर्शके विषयमें अतिशयको प्राप्त वैक्रियिक दिन्य स्कध होते हैं, इसीलिये इन देवोंके कर्मके प्रभावसे रोग आदिकी उपस्थिति नहीं होती ॥ २०९॥

सुरभवनमें उत्पन्न होनेपर पहिले अनुद्घाटित दोनों कपाट खुलते है, और फिर उसी समय आनन्द-भेरीका शब्द फैलता है ॥ २१० ॥

भेरीके शब्दको सुनकर पारिवारिक देव और देविया हर्षसे परिपूर्ण हो जयकार करते हुए उन देवोंके पास आते हैं ॥ २११ ॥

उस समय किल्विषिक देव जयघटा, पटह और पट इन बार्जोको बजाते है, और सर्गीत व नाट्यमे चतुर मागध देव एव उनकी देविया गाती हैं॥ २१२॥

इन देव-देवियोंके समूहको देखकर उस नवजात देवको आश्चर्य होता है। पश्चात् उसी समय उसे अल्प प्रत्यक्षरूप विभगज्ञान उत्पन्न होता है॥ २१३॥

१ द व चम्मह<sup>°</sup>. २ द <sup>°</sup>पासे. ३ द व गेण्हेसु रोयवादि उविदि. ४ द व उप्पण्णसुरिवमाणे. ५[विब्मग].

मणुस्सतेरिश्वमविस्ह पुन्ने रुद्धे ण सम्मर्तमणी पुरूवं । विरुप्पमाणस्य सुहस्स कजे चत्तं मणु कामविमोहिदेण ॥ २१४ विणोविद्धागमभावणिजं देसम्बदं गेण्हिये सोक्सहेदुं । सुकं मणु दुन्विसयत्यमप्पस्सोक्सणुरत्तेण विचेदणेण ॥ २१५

सणंतणाणादिचडकहें शिन्वाणवीजं जिणणाहिं । प्रमुद्कां धरिदूण चत्तं मए मयंषेण वध्रिमितं ॥ २१६ कोहेण लोहेण भयंकरेणं मार्योपवंचेण समच्छरेणं । माणेण वड्ढंतंमहाविमोहो मेछाविरो हं जिणणाहमग्गं ॥ २१७ तत्तो ववसायपुरं पविसिय प्जामिसेयजोग्गाइं । गहिदूणं दन्वाइं देवा देवीहिं संज्ञता ॥ २१८ णचिद्विचित्तकीडणमालावरचमरछत्तसोहिछा । णिष्मरमित्तपसण्णा वचंते क्षातिणभवणं ॥ २१९ पाविय जिणपासादं वरमंगळतोरणं रइदहलबोला । देवा देवीसिहदा हन्वंति पदाहिणं णमिदा ॥ २२० सिंहासणङक्तत्रयमामंडलचामरादिचारणिमा । दृष्टुण जिणप्यितमा जयजयसहा प्रकृवंति ॥ २२१ पहुपदहसंत्वमहलजयघंटाकहलगीयसंज्ञता । वाइजंतिह सुरा जिणिदपूजा पकुवंति ॥ २२२

मेंने पूर्व कार्लमें मनुष्य और तिर्यंच भवमें उत्कृष्ट सम्यक्त्वरूपी मणिको प्राप्त नहीं किया और यदि प्राप्त भी किया है तो उसे कामसे विमोहित होकर तिल्के वरावर अर्थात् किंचित् सुखकेलिये छोड दिया ॥ २१४ ॥

जिनोपिद्ध आगमें भावनीय एवं वास्तविक छुखके निमित्तभूत देशचारित्रको ग्रहण करके मेरे जैसे नूर्खने अरुप छुख्में अनुरक्त होकर दुष्ट विषयोंकेलिये उसे छोड़ दिया ॥ २१५॥

अनन्तज्ञानादि-चतुष्टयके कारण और मुक्तिके वीजभूत जिनेन्द्रलिंग अर्थात् सकलचारित्रको बहुत कालतक धारण करके मैंने मदान्य होकर कानिनीके निमित्त उसे छोड़ दिया॥ २१६॥

भयंकर क्रोध, लोभ और मात्स्यभावसहित नायाप्रपंच एवं मानसे वृद्धिगत अज्ञान-भावको प्राप्त हुआ मैं जिनेन्ज्ञोपदिष्ट मार्गको छोडे रहा ॥ २१७॥

इसके पश्चात् व्यवसायपुरमें प्रवेशकर पूजा और अभिषेकके योग्य द्रव्योंको लेकर वे देव देवियोंने सहित; नर्तन, विचित्र क्रीडन, माला, उत्कृष्ट चमर और छत्रसे शोभायमान; एवं नाट भक्तिसे प्रसन्त होते हुए क्टपर स्थित जिनभवनको जाते हैं॥ २१८-२१९॥

उन्हार्ट मंगल और तोरणोंसे सहित जिनभवनको प्राप्त कर कोलाइल करते हुए वे देव देवियोंके साथ नमस्कारपूर्वक प्रदक्षिणा करते हैं ॥ २२०॥

वे देव वहापर सिंहासन, तीन छत्र, भामण्डल और चामरादि आठ प्रातिहार्योंसे छुशोभित जिनेन्त्रमृतियोंका दर्शनकर जय जय राष्ट्र करते हैं॥ २२१॥

उक्त देव जिनमन्दिरमें उत्तम पटह, शंख, मृदंग, जयवंटा और काहल, इन वाजोंसे सयुक्त होकर गानपूर्वक जिनेन्द्रपूजन करते हैं ॥ २२२ ॥

१ट्व सम्मत्तमण. २ट्व गेण्ह्य. १ट्व <sup>०</sup>पाणाणि ४ट्मायापवत्तेण. ५ट्व वंदंत . ६ट्तत्तो वसाय. ७ट्व देवेहि.

भिगारकलसद्प्पणकत्तत्तयचमरपहुदिद्व्वेहिं। पूजंति फिलिहेदंहोवमाणवरवारिधारेहिं॥ २२३ गोसीरमलयचंदणकुंकुमपंकेहिं परिमलिल्लेहिं। मुत्ताहलपुंजेहिं सालीए तंदुलेहिं सयलेहिं। २२४ वरविविहकुसुममालासपृहिं धूवंगरंगगंधिहें। अमयादे। मुहुरेहिं णाणाविहदिव्वभक्लेहिं॥ २२५ धूवेहिं सुगधेहिं रयणपईवेहिं दित्तकिरणेहिं। पक्केहिं फणसकद्लीदाहिमदक्लादियफलेहिं॥ २२६ पूजाए अवसाणे कुव्वेते णाढयाहं विविहाहं। पवरच्छरापजुत्ताबहुरसभावाभिणेयाहं॥ २२७

> णिस्सेसकम्मक्खवणेकहें दुं मण्णंतया तत्थ जिणिंदपूजं। सम्मत्तविरयाँ कुन्वंति णिन्वं देवा महाणंताविसोहिपुन्वं ॥ २२८ कुलाहिदेवाँ इव मण्णमाणा पुराणदेवाण पबोधणेण। मिन्छाजुदा ते य जिणिंदपूज मृत्तीए णिन्वं णियमा कुणंति ॥ २२९

कादूण दिन्वपूजं मागिन्छिय णियणियम्मि पासादे । सिंहासणाधिरूढा मोलगसालंति देवा णं ॥ २३० विविद्दरितकरणभाविद्विसुद्धबुद्धीहि दिन्वरूवेहि । णाणाविकुन्वणंबहुविलाससंपत्तिजुत्ताहि ॥ २३१ मायाचारविवज्जिदपकिदिपसण्णाहिं भच्छराहिं समं । णियणियविमूदिजोग्गं संकप्पवसंगद सोक्वं ॥ २३२

वे देव झारी, कलश, दर्पण, तीन छत्र और चामरादि द्रव्योंसे, स्फटिकमणिमय दण्डके तुल्य उत्तम जलधाराओसे; सुगन्धित गोशीर, मलयचन्दन, और केशरके पकोंसे, मोतियोंके पुंजरूप शालिधान्यके अखण्डित तदुलोसे; जिनका रंग और गंध फैल रहा है ऐसी उत्तमोत्तम विविधप्रकारकी सैकड़ों मालाओंसे, अमृतसे भी मधुर नानाप्रकारके दिव्य नैवेद्योंसे; सुगधित धूपोंसे, प्रदीप्त किरणोंसे युक्त रत्नमयी दीपकोंसे, और पके हुए कटहल, केला, दाडिम, एवं दाख इत्यादि फलोंसे पूजा करते हैं ॥ २२३–२२६॥

पूजाके अन्तमें वे देव उत्तम अप्सराओंसे प्रयुक्त किये गये और वहुत प्रकारके रस, भाव और अभिनयसे युक्त विविध प्रकारके नाटकोंको करते हैं॥ २२७॥

वहापर अविरत सम्यग्दृष्टि देव जिन्धूजाको समस्त कमोंके क्षयकरनेमें एक अद्वितीय कारण समझकर नित्य ही महान् अनन्तगुणी विद्युद्धिपूर्वक उसे करते हैं॥ २२८॥

पुराने देवोंके उपदेशसे वे मिथ्यादृष्टि देव भी जिनप्रतिमाओंको कुलाधिदेवता मानकर नित्य ही नियमसे भक्तिपूर्वक जिनेन्द्रार्चन करते हैं॥ २२९॥

इसप्रकार दिव्य जिनपूजा करनेके पश्चात अपने अपने भवनमें आकर वे देव ओलग-शालामें सिंहासनपर विराजमान हो जाते हैं॥ २३०॥

ि वे देव विविध रितके प्रकटीकरणमें चतुर, दिव्य रूपोंसे युक्त, नानाप्रकारकी विकिया व बहुत विलास-सम्पित्तसे सिहत, और मायाचारसे रिहत होकर स्वभावसे ही प्रसन्न रहनेवाली ऐसी अप्सराओंके साथ अपनी अपनी विभूतिके योग्य एवं सकल्पमात्रसे प्राप्त होनेवाले सुख

रै द ब पलिह. २ द सालेहिं. ३ द ब <sup>°</sup>क्खवणकहेंदुं. ४ द व सम्मत्तविरय. ५ द व कुलाइदेवा<sup>°</sup>. ६ द मचीय ७ [ओलगसालिम्म ]

पहुपडह्ण्यहुदींहिं सत्तसराभरणमहुरगीदेहिं । वरलितणचणेहिं देवा भुंजंति उवभागं ॥ २३३ भोहिं पि विजाणतो भण्णोण्णुप्पण्णपेम्ममूलमणा । कामधा ते सन्त्रे गदं पि कालं ण याणंति ॥ २३४ वररयणकंचणाए विचित्तसयलुज्जलिम पासादे । कालागरुगंधहुं रागणिधाणे रमंति सुरा ॥ २३५ सयणाणि भासणाणि मउवाणि विचित्तरूवरहदाणिं । तणुमणवयणाणंडणजणणाणिं होति देवाणं ॥ २३६ पासरसङ्वसद्धणिगधेहिं वहु्याणि सोक्लाणिं । उवभुंजती देवा तिर्ति ण लहंति णिमिसं पि ॥ २३७ दीवेसु णगिदेसुं भोगखिदीण् वि णंदणवणेसुं । वरपोक्लरिणीपुलिणत्यलेसु कीढंति राण्ण ॥ २३८ । एवं सुहसरूवं समत्तं ।

भवणेसु समुप्पण्णा पज्जितं पाविद्ण छन्भेयं । जिणमहिमदंसणेणं केई देविद्धिदंसँणदो ॥ २३९ जादीए सुमरणेण वरधम्मप्पबोह्दणावलद्धीए । गेण्हंते सम्मत्तं दुरंतसंसारणासकरं ॥२४०

। सम्मत्तगहणं गरं।

तथा उत्तम पटह इत्यादि वादित्र, सात स्वरोंसे शोभायमान मधुर गीत, एवं उत्कृष्ट धुन्दर वृत्यका उपभोग करते हैं ॥ २३१–२३३ ॥

अवधिज्ञानसे जानते हुए भी परस्परमें उत्पन्न हुए प्रेमके मूलभूत मानसिक विचारोंसे युक्त वे सब देव कामाध होकर वीते हुए समयको भी नहीं जानते हैं ॥ २३४॥

उक्त देव उत्तम रत्न और सुवर्णसे विचित्र और सर्वत्र उज्ज्वल, कालागरुकी सुगन्धसे न्याप्त और रागके स्थानभूत प्रासादमें रमण करते है ॥ २३५ ॥

देवोंके शयन और आसन मृदुल, विचित्ररूपसे रचित, तथा शरीर, मन एव वचनको आनन्दोत्पादक होते है ॥ २३६॥

ये देव स्पर्श, रस, रूप, सुन्दर शब्द और गंधसे वृद्धिको प्राप्त हुए सुर्खोका अनुभव करते हुए क्षणमात्रकेलिये भी तृप्तिको प्राप्त नहीं होते हैं॥ २३७॥

ये कुमार देव रागसे द्वीप, कुलाचल, भोगभूमि, नन्दनवन और उत्तम बावडी अयवा नदियोंके तटस्थानोंमें भी क्रीडा करते हैं ॥ २३८॥

# इसप्रकार देवोंके सुखस्वरूपका कथन समाप्त हुआ ।

भवनों में उत्पन्न होकर छह प्रकारकी पर्याप्तियोंको प्राप्त करनेके पश्चांत् कोई जिनमहिमा (कल्याणकादि) के दर्शनसे, कोई देवोंकी ऋद्भिके देखनेसे, कोई जातिस्मरणसे, और कितने ही देव उत्तम धर्मोपदेशकी प्राप्तिसे दुरन्त संसारको नष्ट करनेवाले सम्यग्दर्शनको प्रहण करते हैं ॥ २३९-२४०॥ सम्यक्त्वका प्रहण समाप्त हुआ।

१ द <sup>°</sup>रूववज्जुणि गंघेहि, व <sup>°</sup>रूवचक्खूणि गंघेहिं. २ द व सोजाणि. ३ द **व** उवयंजुता. ४ द व <sup>°</sup>सरूवप्पं ५ द व देविंद <sup>°</sup>.

जे केइ अण्णाणतविहिं जुत्ता णाणाविहुण्पादिददेहदुक्खा ।
वित्तूण सण्णाणतवं पि पावा डज्झति जे दुव्विसयण्पसत्ता ॥ २४१
विसुद्धलेस्साहि सुराउबंधं काऊणै कोहादिसुघादिदाऊ ।
सम्मत्तसंपत्तिविमुक्कुद्धी जायंति एदे भवणेसु सन्वे ॥ २४२
सण्णाणरयणदीको लोयालोयण्यासणसमस्यो । पणमामि सुमइसामिं सुमइकरं भन्वलोगस्स ॥ २४३

प्वमाइरियपरंपरागयतिलोयपण्णत्तीपु भवणवासियलोयसरूवणिरूवणपण्णत्ती णाम

तिदियो महाधियारी सम्मत्ती ॥ ३॥

जो कोई अज्ञानतपोंसे युक्त होकर शरीरमें नानाप्रकारके कष्टोंको उत्पन्न करते हैं, तथा जो पापी सम्यग्ज्ञानसे युक्त तपको प्रहण करके भी दुष्ट विषयोंमें आसक्त होकर जला करते हैं, वे सब विश्चद्ध लेश्याओंसे पूर्वमें देवायुको वाधकर पश्चात् क्रोधादि कषायोद्वारा उस आयुका घात करते हुए सम्यक्तवरूप सपित्तसे मनको हटाकर भवनवासियोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ २४१–२४२ ॥

जिनका सम्यग्ज्ञानरूपी रत्नदीपक लोकालोकके प्रकाशनमें समर्थ है और जो भव्य जीवोंको सुमित देनेवाले हैं, उन सुमितनाथ स्वामीको में नमस्कार करता हूं॥ २४३॥

इसप्रकार आचार्यपरपरागत त्रिलोक-प्रज्ञितमें भवनवासीलोकस्वरूप-निरूपणप्रज्ञप्तिनामक

तृतीय महाधिकार समाप्त हुआ ॥ ३ ॥

१द्वकोऊण. २द्समत्ता.

# [ चउत्थो महाधियारो ]

## इदं उवरि माणुसलोयसरूवं वण्णयामि-

होयाहोयपयासं पडमण्यहिनणवरं णमंसित्ती । माणुसनगपण्णत्ती वोच्छामो आणुपुन्वीए ॥ १ णिहेसस्स सरूवं जंबूदीक्षो ति लवणजलही य । धादिगसंडो दीक्षो कालोदसमुहपोक्खरद्धाइं ॥ २ तेमुं ठिदमणुयाणं भेदा संखा य थोवबहुअत्तं । गुणठाणव्यहुदीणं संकमणं विविह्नभेयजुदं ॥ ३ आऊबंधणभावं जोणिपमाणं सुहं च दुक्खं च । सम्मत्तगहणहेदू णिन्बुदिगमणाण परिमाणं ॥ ४ एव सोलसखे अहियारे एत्थ वत्तह्स्सामो । जिणमुहकमलविणिग्गयणरजगपण्णत्तिणामाए ॥ ५ तसणालीबहुमज्झे चित्ताय खिदीय उविरमे भागे । अह्वहो मणुवजगो जोयणंपणदाललक्खिवक्संभो ॥ ६ जोयणलक्ख ४५००००० ।

जगमज्झादो उर्वारं तब्बहरूं जोयणाणि इगिलक्खं । णवचदुदुगखितयदुगचउक्केककिह तप्परिही ॥ ७ १००००० । १४२३०२४९ ।

सुण्णणभगयणपणदुगएक्कखतियसुण्णणवणहासुण्णं । छक्केक्कजोयणा चिय अंककमे मणुवलोयखेत्तफलं ॥ ८ १६००९०३०१२५००० ।

इससे आगे मानुषलोकके स्वरूपका वर्णन करता हू-

लोकालोकको प्रकाशित करनेवाले पद्मप्रभ जिनेन्द्रको नमस्कार करके अब अनुक्रमसे मनुष्यलोक-प्रज्ञप्तिको कहता हू ॥ १॥

'निर्देशका स्वरूप, जैम्बूद्दीप, लैबणसमुद्र, धांतकीखण्डद्दीप, केंग्लोदसमुद्र, पुष्करा-देद्दीप, इन द्दीपोमें स्थित मनुष्योंके भेद, सल्या, अल्पबहुत्व, गुँणस्थानादिकका विविध भेदोंसे युक्त संक्रमण, आयुबन्धनक निमित्तभूत परिणाम, 'योनिप्रमाण, धुंख, दुँ:ख, सम्यक्त्वप्रहणके देख, और 'भोक्ष जानेवालोंका प्रमाण, इसप्रकार जिनभगवान्के मुखरूपी कमलसे निकले हुए नरजगप्रज्ञप्ति नामक इस चतुर्थ महाधिकारमें इन सोलह अधिकारोंको कहेंगे ॥ २-५॥

त्रसनालीके बहुमध्यभागमें चित्रा पृथिवीके उपरिम भागमें पैतालीस लाख योजनप्रमाण विस्तारवाला अतिगोल मनुष्यलोक है ॥ ६॥ यो. ४५०००० ।

लोकके मध्यभागसे ऊपर उस मनुष्यलोकका बाहल्य एक लाख योजन, और परिधि क्रमश नौ, चार, दो, शून्य, तीन, दो, चार और एक, इन अंकोंके प्रमाण है।। ७॥

बाह्ल्य १०००००, परिधि १४२३०२४९।

शून्य, शून्य, शून्य, पाच, दो, एक, शून्य, तीन, शून्य, नौ, शून्य, शून्य, छह और एक इसप्रकार इन अर्कोंके प्रमाण मनुष्यलोकका क्षेत्रफल है।। ८॥ १६००९०३०१२५०००।

१ द णमस्सित्ता, व णमस्सित्तो. २ द् [°पण्णित्ते] ३ द् गुण्हाण ४ व वत्तयस्सामो. ५ व जोयणाण. ६ ट व विक्लंभा.

वासकदी दसगुणिदा करणी परिही च मंडले खेते । विक्खंभचैउन्मागप्पहदा सा होदि खेत्तफलं ॥ ९ भट्टत्थाणं सुण्णं पंचदुरिगिगयणतिणहणवसुण्णा । अंबरछक्केक्वेहिं अंककमे तस्स विंदफलं ॥ १०

### १६००९०३० १२५०००००० ।

### । णिहेसो गदोर ।

माणुसजगबहुमज्झे विक्खादो होदि जबुदीको ति । एक्कजोयणलक्खिव्यखंभजुदो सिरसवद्दो ॥ ११ जगदीविण्णासाइ भरहिक्खदी तिम्म कालभेद च । हिमगिरिहेमवदौ महिहमवंहरिवरिसणिसहृदी ॥ १२ विजको विदेहणामो णोलगिरी रम्मवरिसर्गिमगिरी । हेरण्णवदो विजको सिहरी एरावदो ति वरिसो य ॥ १३ एवं सोलसभेदा जंबूदीविम्म कंतरिहयारा । एण्हं ताण सरूवं वोच्छामो आणुपुर्व्वापु ॥ १४ वेहेदि तस्स जगदी अट्टं चिय जोयणाणि उत्तुंगा । दीवं तं मणिबंधस्सरिसं होदूण वहयणिहा ॥ १५ जो ८ ।

विस्तारके प्रमाणका वर्ग करके उसे दशसे गुणा करनेपर जो गुणनफल प्राप्त हो उसके वर्गमूलप्रमाण गोल क्षेत्रकी परिधि होती है। इस परिधिको व्यासके चतुर्थाशसे गुणा करनेपर प्राप्त गुणनफलप्रमाण उसका क्षेत्रफल होता है॥ ९॥

उदाहरण— मनुष्यलोकका विस्तार ४५ लाख योजन है, √४५००००० × १० = १४२३०२४९ परिधि; १४२३०२४९ × ४५००००० = १६००९०३०१२५००० क्षेत्रफल।

आठ स्थानोंमें शून्य, पाच, दो, एक, शून्य, तीन, शून्य, नौ शून्य, शून्य, छह और एक, इन अकोंके ऋमशः रखनेपर जो राशि उत्पन्न हो तत्प्रमाण मनुष्यलोकका घनफल है॥१०॥ क्षेत्रफल-१६००९०३०१२५०००×१०००००=१६००९०३०१२५००००० घ.फ.

## निर्देश समाप्त हुआ।

मनुष्यक्षेत्रके वहुमध्यभागमें एक लाख योजन विस्तारसे युक्त, सदश गोल और जम्बूद्वीप इस नामसे प्रसिद्ध पहिला द्वीप है।। ११॥

उस जम्बूद्दापके वर्णन करनेमें जैगती (वेदिका), विन्यास, भरत क्षेत्र, उँस (भरत) क्षेत्रमें होनेवाला कालोंका भेद, हिंमेवान् पर्वत, हैर्मैवत क्षेत्र, भहाहिमवान् पर्वत, हिंसेवान् पर्वत, हैर्मैवत क्षेत्र, भहाहिमवान् पर्वत, हिंसेवान् पर्वत, विदेई क्षेत्र. नीलें पर्वत, १३ यक्त क्षेत्र, रुक्मिं पर्वत, हैर्रैण्यवत क्षेत्र, शिंखेरी पर्वत और ऐरेवित क्षेत्र, इसप्रकार सोलह अंतराधिकार हैं। अव उनके स्वरूपको अनुक्रमसे कहते हैं॥ १२–१४॥

आठ योजन ऊंची उसकी जगती मणिबंधके सदश उस द्वीपको बलय अर्थात् कडेके सदश होकर वेष्टित करती है ॥ १५॥ यो. ८।

१ व विक्लंभयचंड<sup>°</sup>. २ द व गदा ३ द व हिमवदा. ४ द विदेहणामे. ५ द व भेदो. ६ द व <sup>°</sup>हियारो. ७ द वण्णं, व वण्हं. ८ द व वेदेवि. ९ द दीवंतमिणियत्त, व दीवं तं मणियत्तं.

मूले वारस मज़रे सह बिय जोयणाणि णिहिट्टा । सिहरे चत्तारि पुढं जगदीरुंदरस परिमाणं ॥ १६ १२ । ८ । ४ ।

दो कोसा अवगाढा तेत्तियमेत्ता हुवेदि वज्जमयी । मज्झे वहुरयणमयी सिहरे वेरुलियपरिपुण्णा ॥ १७ कोस २ ।

तीए मूलपएसे पुन्वावरदो य सत्त सत्त गुहा । वरतोरणाहिराँमा अणाइणिधणा विचित्तयरा ॥ १८ जगदीउवरिमभाए बहुमज्झे कणयवेदिया दिन्वा । वे कोसा उत्तुंगा वित्थिण्णा पंचसयदंडा ॥ १९ को २ । दंड ५०० ।

जगदीउवरिमरुंद्रों वेदीरुंदं खु सोधियद्धकदो । जं रुद्धमेक्ष्पासे तं विक्खंभस्स परिमाणं ॥ २० पण्णरससहस्साणि सत्तसया घणूणि पण्णासा । अव्भंतरविक्खंभा वाहिरवासो वि तम्मेर्ता ॥ २१ १५७५० ।

वेदीदोपासेसुं उववणसंडां हवंति रमणिजा । वरवावीसुंजुत्ता विचित्तमणिकारपरिपुण्णा ॥ २२ जेहा दोसयदंढी विक्खंभजुदा हवेदि मज्झिमया । पण्णासव्भहियसयं जघण्णवावी वि सयमेक ॥ २३ दं २०० । १५० । १०० ।

जगतीके विस्तारका प्रमाण मूलमें वारह, मध्यमें आठ और सिखरपर चार योजन कहा गया है ॥ १६ ॥ जगतीविस्तार— मूलमें १२, मध्यमें ८, शिखरपर ४ यो ।

उक्त जगतीकी गहराई अर्थात् नीव दो कोस है, जो सब ही वज्रमय है। यह मध्यमें वहुत रत्नोंसे निर्मित और शिखरपर वैद्वर्यमणियोंसे परिपूर्ण है।। १७॥ कोस २.

उस जगतीके मूल प्रदेशमें पूर्व-पश्चिमकी ओर सात सात गुफाये है, जो उत्कृष्ट तोरणोस रमणीय, अनादिनिधन एवं अत्यन्त विचित्र है ॥ १८॥

इस जगतिके उपिरम भागपर ठीक बीचमे दिव्य सुवर्णमय वेदिका है। यह दो कोस ऊची और पांचसौ धनुपप्रमाण चौडी है॥ १९॥ उंचाई को. २, विस्तार दंड ५००।

जगतीके उपित्म विस्तारमेंसे वेदिके विस्तारको घटाकर शेपको आधा करनेपर जो प्राप्त हो उतना वेदीके एक पार्श्वभागमें जगतीका विस्तार है ॥२०॥ ३०००० ५०० ५००० धनुष।

जगतीका अभ्यन्तर विस्तार पन्द्रह हजार सातसौ पचास घनुप और इतना ही उसका वाला विस्तार भी है ॥ २१ ॥ १५७५० ।

वेदीके दोनों पार्श्वभागोंमें उत्तम वािपयोंसे संयुक्त और विचित्र मणिगृहोंसे परिपूर्ण रमणीय उपवनोंके समृह हैं ॥ २२ ॥

इनमेसे उत्कृष्ट वाविड्योंका विस्तार दौसौ धनुप, मन्यमोंका एकसौ पचास धनुप और ज्ञान्योंका एकमौ धनुपप्रमाण है ॥ २३॥ उत्कृष्ट २००, मध्य १५०, ज. १०० धनुप।

रेदव जगदीमदम्स २ द्व वज्जमय ३ द्व रयणमवो ४ द् तोरणाइ, व तोरणाय. ६ द्व रदो. ६ द्व अद्मेक्कपांचे. ७ द्व दृष्ट्णृणि. ८ द्व वासोधितमेत्ता ९ द् सदो, पेन्दो १० द्व मुणियार. ११ द्व दहो. तिविद्दामो वाबीमो णियरुंददसंसमेत्तमवगाढा । कह्मारकमळकुवळयकुमुदामोदेहिं परिपुण्णा ॥ २४ २०। १५<sup>१</sup>। १०।

पायारपरिगदाइं वरगोउरदारतोरणाइं पि । अन्भंतरिम भागे महोरगाणं च चेट्ठंति ॥ २५

पाठान्तरम् ।

णयरेसुं रमणिजा पासादा होंति विविद्दविण्णासा । सन्भंतरचेत्तरयौ णाणावररयणियरमया ॥ २६ दिप्पंतरयणटीवा समंतदो विविद्दधूवधडजुत्ता । वज्जमयवरकवादा वेदीगोउरदुवारजुदा ॥ २७ पणुहत्तरि चीवाणि उत्तुंगा सयधणूणि दीहजुदा । पण्णासदंडहंदा होंति जद्दण्णम्मि पासादा ॥ २८ ७५ । १०० । ५० ।

पासादावारेसुं बारस चावाणि होंति उच्छेदो । पत्तेकं छण्णाहं अवगाढं तं पि चत्तारि ॥ २९ १२ । ६ । ४ ।

पणुर्वीसं दोण्णि सया उच्छेहो होदि जिट्टपासादा । दीहं तिसयधणूर्णि पत्तेकं सद्ध विक्लंभो ॥ ३० २२५ । ३०० । १५० ।

ताण दुवारुच्छेहो<sup>८</sup> दंढा छत्तीसँ होदि पत्तेकं। अट्ठारस विक्खंभो बारस णियमेण अवगाढं॥ ३१ दं. ३६। १८। १२।

तीनों ही तरहकी बाविड़यां अपने अपने विस्तारके दशवें भागप्रमाण गहरी और कैरव ( सफेद कमल ), कमल, नील कमल एवं कुमुदोंकी सुगन्धसे परिपूर्ण हैं ॥ २४ ॥

वेदीके अभ्यन्तरभागमें प्राकारसे वेष्टित एवं उत्तम गोपुरद्वार व तोरणोंसे संयुक्त ऐसे महोरग देवोंके (भवन ) स्थित हैं ॥ २५॥ पाठातर ।

नगरों में विविधप्रकारकी रचनाओंसे युक्त, अनेक उत्तमोत्तम रत्नसमूहोसे निर्मित, अभ्यन्तर-भागमें चैत्यतरुओंसे सिहत, चारों ओर प्रदीप्त रत्नदीपकोंसे सुशोभित, विविधप्रकारके धूपघटोंसे युक्त, वज्रमय कपाटोंसे संयुक्त, और वेदी व गोपुरद्वारोंसे सिहत रमणीय प्रासाद हैं॥ २६–२७॥

ये प्रासाद जघन्यरूपसे पचहत्तर धनुष ऊचे, सौ धनुष छवे और पचास धनुषप्रमाण विस्तारयुक्त हैं ॥ २८॥ उचाई ७५; छंबाई १००; विस्तार ५० धनुष।

इन प्रासादोंके द्वारोंमें प्रत्येककी उचाई बारह धनुष, न्यास छह धनुष, और अवगाह चार धनुषप्रमाण है ॥ २९ ॥ उचाई १२; न्यास ६; अवगाह ४ धनुष ।

उत्कृष्ट प्रासादोंमें प्रत्येककी उंचाई दोसौ पचीस धनुष, लम्बाई तीनसा धनुष और विष्कम इससे आधा अर्थात् एकसौ पचास धनुषप्रमाण है ॥३०॥ उं २२५; लं. ३००; वि. १५० ध.।

उत्कृष्ट प्रासादोंके द्वारोंमें प्रत्येक द्वारकी उचाई छत्तीस धनुष, विष्क्रम अठारह धनुष और अवगाढ नियमसे बारह धनुषप्रमाण है।। ३१॥ उं. ३६; वि. १८; अव. १२ ध.।

१ द च २५, २ द **च** परिमदाइं. ३ द द अन्मतचेत्तरया. ४ द च <sup>प</sup>णूण<sup>2</sup>. ५ व चावालणि. ६ व तिसयघणूणं. ७ द सञ्जविक्खंमो. ८ द व दुवारक्छेहो. ९ व वत्तीस. TP. 19

मिन्सिमपासादाणं हुवेदि उदमो दिवहूसयदंडा । दोण्णि सया दीहर्स पत्ते एकसर रंदं ॥ ३२

चउवीसं चावाणि ताण दुवारेसु होटि उच्छेहो । बारह मह कमेणं दंडा वित्थारणवगाडा ॥ ३३ २४ । १२ । ८ ।

सामण्णचित्तकदृलीगन्भलद्गणाद्भासणगिहासो । गेहा होंति विचित्ता वेंतरणयरेषु रमयारा ॥ ३४ मेहुणमंडणओलैगवंदणसभिसेयणचणाणं पि । णाणाविहसालामो वररयणविणिम्मदा होंति ॥ ३५ करिहरिसुकमोराणं मयरपवालाण गरुडहंसाणं । सारिन्छाइं तेसुं रम्मेसुं मासणाणि चेहंते ॥ ३६ वररयणविरहृदाणि विचित्तसयणाणि मडन्वपासाइं । रेहीत मंदिरेसुं दोपासिटदोवभागाणि ॥ ३७ कणय व्व णिरवलेवा णिम्मलकंती सुगंधणिस्सासा । वरिविवहभूसणयरा रिवमंडलसरिसमङ्किरौं ॥ ३८ रोगजरापरिहीणा पत्तेकं दसधण्णि उत्तुंगा । वेंतरदेवा तेसुं सुहेण कीडेति सञ्चंदा ॥ ३९ जिणमंदिरजुत्ताइं विचित्ताविण्णासभवणपुण्णाइं । सददं अकिहिमाइं वेंतरणयराणि रेहीते ॥ ४०

मध्यम प्रासादोंमें प्रत्येककी उंचाई डेढ्सी धनुष, लम्बाई दोसी धनुष और चौड़ाई एकसी धनुषप्रमाण है ॥ ३२ ॥ उंचाई १५०; लंबाई २००; चौड़ाई १०० धनुष।

इन प्रासादोंके प्रत्येकके द्वारकी उंचाई चौबीस धनुष, चौड़ाई बारह धनुष और अवगाड आठ धनुषमात्र है ॥ ३३ ॥ उंचाई २४; चौड़ाई १२; अव. ८ धनुष ।

व्यतरोंके नगरोंमें सामान्यगृह, चित्तगृह ( चित्रशाला या चैत्यगृह ), कदलीगृह, गर्भगृह, लतागृह, नादगृह और आसनगृह; ये रम्य आकारवाले विचित्र गृहविशेष होते हैं॥ ३४॥

इसके अतिरिक्त वहांपर मैथुनशाला, मण्डनशाला, ओलगशाला, वंदनशाला, अभिषेकशाला, और नृत्यशाला, इसप्रकार उत्तम रत्नोंसे निर्मित नानाप्रकारकी शालार्ये होती हैं॥ ३५॥

इन रमणीय प्रातादोंमें हायी, सिंह, शुक, मयूर, मगर, न्याल, गरुड़ और हंस, इनके सदश आसन रखे हुए हैं ॥ ३६ ॥

महलोंमें उत्तम रत्नोंसे निर्मित, मृदुल स्पर्शवाले और दोनों पार्श्वभागमें स्थित तिकयोंसे युक्त विचित्र शय्यार्थे शोभायमान हैं॥ ३७॥

सुवर्णके समान निर्लेप, निर्मल कान्तिके धारक, सुगन्धमय निश्वाससे युक्त, उत्तमोत्तम विविधप्रकारके भूषणोंको धारणकरनेवाले, सिरपर सूर्यमण्डलके समान मुकुटके धारक, रोग एव जरासे रहित, और प्रत्येक दश धनुष उंचे, ऐसे व्यन्तर देव-उन नगरोंमें सुखपूर्वक खच्छंद जीड़ा करते हैं ॥ ३८–३९॥

जिनमन्दिरोंसे सयुक्त, विचित्र रचनावाले भवनोंसे परिपूर्ण, और अकृतिम वे व्यन्तरनगर सदैव शोभायमान होते हैं ॥ ४० ॥

१ द् मंडल ओलंगी, व मंडणडलगी. २ द व णिखलेहो. ३ द व मडिसरा. ४ द व जीमंदरी.

......

विजयंतवेजयंतं जयंतैभपराजयंतणामेहिं । चत्तारि दुवाराइं जंबूदीवे चउदिसासुं ॥ ४१ पुन्वदिसाए विजय दिक्षणभासाय वहजयंतं हि । भवरिदसाय जयंतं भवराजिदमुत्तरासाए ॥ ४२ पुदाणं दाराणं पत्तेकं भट्ट जोयणा उदभो । उन्छेहद्धं रंदं होदि पवेसो वि वाससमं ॥ ४३

#### 181812

वरवजकवाहजुदा जाणाविहरयणदामरमणिजा । णिजं रिक्सिजंते वेंतरदेवेहिं चढदारा ॥ ४४ दारोविरिमपण्से पत्तेकं होदि दारपासादा । सत्तारहभूमिजुदा जाणावरमत्तवारणया ॥ ४५ दिप्पंतरयणदीवा विचित्तवरसालमंजिमत्थंभा । धुन्वंतंघयवहाया विविद्दालोचेहिं रमणिजा ॥ ४६ उन्मंतरयणर्साण् समंतदो विविद्दरूवपुढजुत्ता । देवच्छराहिं भजिदा पृदंसुयपहुदिकयसोहा ॥ ४७ उच्छेहवासंपहुदिसु दारब्भवणाण जेत्तिया संखा । तप्परिमाणपरूवणउवण्सो संपहि पण्हो ॥ ४८ सीहासण्छत्तत्त्यभामंहलचामरादिरमणिजा । रयणमया जिणपिहमा गोठरदारेसु सोहंति ॥ ४९

जम्बूद्वीपकी चारों दिशाओंमें विजयन्त (विजय), वैजयन्त, जयन्त और अपराजयन्त (अपराजित) इन नामोंसे प्रसिद्ध चार द्वार हैं॥ ४१॥

इनमेंसे विजय पूर्व दिशामें, वैजयन्त दक्षिण दिशामें, जयन्त पश्चिम दिशामें, और अपराजित द्वार उत्तर दिशाम है ॥ ४२ ॥

उपर्युक्त द्वारोंमेंसे प्रत्येक द्वारकी उंचाई आठ योजन, विस्तार उचाईसे आधा अर्थात् चार योजन, और प्रवेश भी विस्तारके समान चार योजन है ॥४३॥ उंचाई ८, व्यास ४, प्रवेश ४ यो.।

उत्कृष्ट वज्रमय कपाटोंसे युक्त और नानाप्रकारके रत्नोंकी मालाओंसे रमणीय ये चारों द्वार न्यन्तर देवोंसे सदा रक्षित है ॥ ४४॥

प्रत्येक द्वारके उपरिम भागमें सत्तरह भूमियोंसे युक्त, अनेकानेक उत्तम बारामदोंसे सुशोभित, प्रदीप्त रत्नदीपकोंसे सिहत, नानाप्रकारकी उत्तम पुत्तिकाओंसे युक्त स्तम्भोंवाले, लह-लहाती हुई ध्वजापताकाओंसे युक्त, विविधप्रकारके दृश्योंसे रमणीय, उत्तुग रत्नशिखरोंसे सयुक्त, सब ओर नानाप्रकारके स्पष्ट रूपोंसे युक्त, देवों व अप्सराओंसे सेवित, और पृष्टाश्चक आदिसे शोभायमान द्वारप्रासाद हैं ॥ ४५-४७॥

इन द्वारभवनोंकी उंचाई तथा विस्तारका जितना प्रमाण है, उस प्रमाणके प्ररूपणका उपदेश इस समय नष्ट होचुका है ॥ ४८ ॥

गोपुरद्वारोंपर सिंहासन, तीन छत्र, भामण्डल और चामरादिसे रमणीय रत्नमय जिन-प्रतिमार्ये शोभायमान होती है ॥ ४९ ॥

१ द जयं च अपराजय च २ द व उच्छेह्मह. ३ द वरचत्त, व वरवत्त. ४ द मंजिअद्धमा, व °मंजिअद्धंहा. ५ द च दुव्मंत. ६ द अव्मंतरयणमाणुसमंतादो, व अव्मंतरयणसाणुसमंतादो. ७ द व दोवच्छा-राहि. ८ द व मंविदा. ९ द उच्छेह्ओस<sup>2</sup>, व उच्छेह्उस<sup>2</sup>.

तिस्ति दीवे परिद्दी लक्खाणि तिण्णि सोलससहस्सा । जोयणसयाणि दोण्णि य सत्तावीसादिरित्ताणि ॥ ५० ३१६२२७।

पादूणं जोयणयं भट्टावीसुत्तरं सयं दंडा । किंकूहत्या णिथ हवेदि एको विहत्धीहै ॥ ५१ ३ | दं १२८ | ० | ० | १ |

पादट्टाणे सुण्णं अंगुलमेकं तहा जवा पंच। एको जूवो एका लिक्सं कम्मिक्सिए छन्वालं॥ ५२ ०। अं१। ज ५। जू१। लि१। क ६<sup>९</sup>।

सुण्णं जहण्णभोगिक्विदिए मिज्सिल्लभोगमूमीए । सत्तं चियं वालग्गा पंचुत्तमभोगछोणीए ॥ ५३

एको तह रहरेणू तसरेणू तिपिण पत्थि तुहरेणू । दो वि यै सण्णासण्णा स्रोसण्णासण्णया वि तिपिण पुढं ॥ ५४ १ । ३ । ० । २ । ३ ।

परमाण् य अणंताणंता संखा हुवेदि णियमेणं । वोच्छामि तप्पमाणं णिस्संदि दिद्विवादादो<sup>र</sup> ॥ ५५ तेवीस सहस्साणि बेण्णि सयाणि च तेरसं अंसा । हारो एकं छक्खं पंच सहस्साणि चड सयाणि जवं ॥ ५६

> २३२१**३** १०५४०९

खखपदस्तंसस्स पुढं गुणगारा होदि तस्स परिमाणं । जाण अणंताणंता परिभासकमेण उप्पण्णा ॥ ५७°

उस जंबूद्वीपकी परिधि तीन लाख सोलह हजार दोसौ सत्ताईस योजन, पादून एक योजन अर्थात् तीन कोस, एकसौ अट्टाईस धनुष, किष्कू और हाथके स्थानमें शून्य, एक वितस्ति, पादके स्थानमें शून्य, एक अंगुल, पांच जौ, एक यूक, एक लीख, कर्मभूमिके छह बाल, जघन्य मोगभूमिके बालोंके स्थानमें शून्य, मध्यम भोगभूमिके सात बालाग्र, उत्तम मोगभूमिके पाच बालाग्र, एक रथरेणु, तीन त्रसरेणु, त्रुटरेणुके स्थानमें शून्य, दो सन्नासन्न, तीन अवसन्नासन्न और अनन्तानन्त परमाणुप्रमाण है। उसके प्रमाणको, दृष्टिवादसे जिसा निकलता है, कहता हूं॥ ५०-५५॥

यो. ३१६२२७, को. ३, ध. १२८, किष्कू ०, ह्राय ०, वित. १, पा. ०, अ १, जौ ५, यूक १, लीख १, क. भू. ६, ज. भो. ०, म. भो. ७, उ. भो. ५, र. १, त्र. २, त्रु. ०, सन्ना. २, अव. ३, परमाणु अनन्तानन्त।

तेईस हजार दोसौ तेरह अंश और एक लाख पाच हजार चारसौ नौ हार है॥ ५६॥

<del>28238</del>

' खुखपदस्संसस्स पुढं '(१) यह उस परिमाणका गुणकार है जिसका अनन्तानन्त परिमाण परिभाषाक्रमसे उत्पन्न हुआ है ॥ ५७ ॥

१ द णति हुवेदीयं कोविहंदीहं, व णत्य ह्वेदी एको विहंदीहं. २ द व कहा. ३ द व तिय. ४ व णिस्संसिददिहिं. ५ द स्याणं. ६ द पदस्संस पुढं. ७ द ७९०५६९४१५०। व ७९०५६९४१५०।.

संबर्पचेक्चऊणवळप्पणसुण्णणवयसत्तो व । अंककमे जोयणया जंबूदीवस्स खेत्तफलं ॥ ५८ ७ ९ ० ५ ६ ९ ४ ५ ० ।

एको कोसो दंडा सहस्समेकं हुवेदि पंचसया । तेवण्णाए सिहदा किंकूहत्थेसुं सुण्णाहं ॥ ५९ को १ । दंड १ ५ ५ ३ । ० । ० ।

पुक्तो होदि विहत्थी सुण्णं पादिस्मि<sup>र</sup> अंगुलं एकं। छच जवा<sup>र</sup> तिय जूवा लिक्खाओ तिण्णि णादव्वा ॥ ६० १।०।१।६।३।३।

कम्मक्लोणीए दुवे वालग्गा अवरभोगभूमीए। सत्त हुवंते मिन्समभोगखिदीए वि तिण्णि पुढं॥ ६१ २।७।३।

सत्त य सण्णासण्णा क्षोसण्णासण्णया तहा एको । परमाणूण क्षणंताणंता संखा इमा होदि ॥ ६२ ७ । १ ।

**अद**तालसहस्साहं पणवण्णुत्तरचउस्सया भंसा । हारो एकं लक्खं पंच सहस्साणि चउ सया णवयं ॥ ६३

304806

खखपदसंसस्स पुढं गुणगारा होदि तस्स परिमाणं । एत्थ क्षणंताणंता परिभासकमेण उप्पण्णा ॥ ६४ सोलसजोयणहीणे जंबूदीवस्स परिधिमञ्झम्मि । दारंतरपरिमाणं चडभजिदे होदि जं रुद्धं ॥ ६५

शून्य, पांच, एक, चार, नौ, छह, पाच, शून्य, नौ और सात, इन अकोंके क्रमसे रखनेपर जितनी संख्या हो, उतने योजनप्रमाण जम्बूद्वीपका क्षेत्रफल है ॥ ५८ ॥ ७९०५६९४१५० ।

इसके अतिरिक्त एक कोस, एक हजार पाचसी तिरेपन धनुष, किष्कू और हाथके स्थानमें शून्य, एक वितस्ति, पादके स्थानमें शून्य, एक अगुल, छह जौ, तीन यूक, तीन लीख, कर्मभूमिके दो बालाप्र, जघन्य भोगभूमिके सात बालाप्र, मध्यम भोगभूमिके तीन बालाप्र, सात सन्नासन्न, तथा एक अवसन्नासन्न एवं अनन्तानन्त, परमाणु, इतना उक्त जम्बूद्वीपके क्षेत्रफलका प्रमाण है ॥ ५९–६२।

को. १, ध. १५५३, कि. ०, हा. ०, वि. १, पा. ०, अं. १, जो. ६, यू. ३, ली. ३, क. २, ज. ७, म. ३, स. ७, अ. १, परमाणु अनंतानन्त ।

अड़तालीस हजार चारसौ पचवन अंश और एक लाख पाच हजार चारसौ नौ हार है॥ ६३॥ २०८४४५५

' खखपदससस्सपुढं ' (?) यह उस परिमाणका गुणकार है जिसका अनन्तानन्त परिमाण परिभाषाक्रमसे उत्पन्न हुआ है ॥ ६४ ॥

जम्बूद्वीपकी परिधिमेंसे सोल्ह योजन कम करके शेषमें चारका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना द्वारोंके अन्तरालका प्रमाण है ॥ ६५ ॥

१द्वह्योस. २द्वसोदंमि. ३द्वजवछ.

जगदीबाहिरभागे<sup>र</sup> दाराणं होादे अंतरपमाणं । उणसीदिसहस्साणं बावण्णा जोयणाणि अदिरेगो ॥ ६६ सत्त सहस्साणि धणू पंचसयाणिं द्वंति बत्तीसं । तिण्णि चिय पन्वाणिं तिण्णि जवा किंचिददिरित्ता ॥ ६७ ७ ९ ० ५ २ । ध ७ ५ ३ २ । अं ३ । ज ३ ।

जगदीक्षन्भंतरए परिही लक्खाणि तिण्णि जोयणया । सोलससहस्सइगिसँयवावण्णा होति किंचूणा ॥ ६८ ३१६१५२ ।

जगदीभन्भंतरए दाराणं होदि अंतरपमाणं । उणसीदिसहस्साणं चउतीसं जायणाणि किंचूणं ॥ ६९ ७९०३४।

विक्खंभद्धकदीको विगुणा वहे दिसंतरे दीवे । वग्गो पणगुणचउभजिदे। होदि धणुकरणी ॥ ७० सत्तरिसहस्सजोयण सत्त सया दसजुदो य अदिरित्तो । जगदीक्षव्भंतरए दाराणं रिजुसमाणविचालं ॥ ७१ ७०७१०।

उणसीदिसहस्साणि छप्पण्णा जोयणाणि दंढाहं । सत्त सहस्सा पणसयवत्तीसा होति किंचूणा ॥ ७२ ७९०५६ । दं ७५३२ ।

जगतीके बाह्यभागमें द्वारोंके अन्तरालका प्रमाण उन्यासी हजार वावन योजनसे अधिक है ॥ ६६ ॥ ७९०५२ ।

सात हजार पांचसो वत्तीस धनुष, तीन अंगुल और कुछ अधिक तीन जो, इतने प्रमाणसे उपर्युक्त द्वारोंके अन्तरालका प्रमाण अधिक है ॥ ६७ ॥ ध ७५३२, अ. ३, जो ३ ।

जगतीके अभ्यन्तरभागमें जम्बूद्वीपकी परिधि तीन लाख सोलह हजार एकसौ बावन योजनसे कुछ कम है ॥ ६८ ॥ ३१६१५२ ।

जगतीके अभ्यन्तरभागमें द्वारोंके अन्तरालका प्रमाण उन्यासी हजार चौतीस योजनसे कुछ कम ह ॥ ६९ ॥ ७९०३४ ।

विष्कम्भके आधेके वर्गका दुगुणा वृत्ताकार द्वीपकी चतुर्थाश परिधिरूप धनुषकी जीवाका वर्ग होता है, इस वर्गको पाचसे गुणा कर चारका भाग देनेपर धनुषका वर्ग, तथा उसका मूळ धनुषका प्रमाण होता है ॥ ७० ॥

जगतीके अभ्यन्तरभागमें द्वारोंका सीधा अन्तराल सत्तर हजार सातसी दश योजनोंसे अधिक है ॥ ७१ ॥ ७०७१० ।

उक्त विजयादि द्वारोंका अन्तराल उन्यासी हजार छप्पन योजन और सात हजार पांचसौ बत्तीस धनुषसे कुछ कम है ॥ ७२ ॥ यो. ७९०५६, द, ७५३२ ।

१ द व भागो. २ द पचाणि. ३ द इंगिस्सय°. ४ व घणुक्करणी.

विजयादिदुवाराणं पंचसया जोयणाणि वित्थारो । पत्तेकं उच्छेहो सत्त सयाणि च पण्णासा ॥ ७३ जो ५०० । ७५० ।

दारोवरिमपुराणं रंदा दो जोयणाणि पत्तेकं । उच्छेहो चत्तारिं केई एवं परूवंति ॥ ७४

२ । ४ । पाठास्तरम्

एदेसिं दाराणं बहिवहदेवी हुवंति विंतरयों । जंणामा ते दारा तंणामा ते वि रक्खादो<sup>१</sup> ॥ ७५ एकपिलदोवमाऊ दसदंडसमाणतुंगवरदेहाँ । दिव्वामलमउ**र**धरा सिहदा देवीसहस्सेहिं ॥ ७६ दारस्स उविरदेसे विजयस्स पुरं हवेदि गयणिम्में । बारससहस्सजोयणदीहं तस्सद्धविक्खंमं ॥ ७७ १२००० । ६००० ।

चडगोउरसंजुत्ता तडवेदी तिम्म होदि कणयमई । चिर्यैष्टालयचारू दारोविर जिणपुरेहिं रमयारा ॥ ७८ विजयपुरिम्म विचित्ता पासादा विविहरयणकणयमया । समचउरस्सा दीहा क्षणेयसंठाणसोहिल्ला ॥ ७९ कुँदेंदुसंखधवला मरगयवण्णा सुवण्णसंकासा । वरपउमरायसिरसा विचित्तवण्णंतरा पडरा ॥ ८० क्षोर्लेग्गमंतभूसणकभिसेर्वप्यत्तिमेहुणादीणं । सालाको विसालाको स्यणमईको विराजंति ॥ ८१

विजयादिक द्वारोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार पांचसौ योजन और उंचाई सातसौ पचास योजनप्रमाण है ॥ ७३ ॥ विस्तार यो. ५००, उत्सेध ७५० ।

द्वारोंपर स्थित पुरोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार दो योजन और उंचाई चार योजनमात्र है, ऐसा कितने ही आचार्य प्ररूपण करते हैं ॥ ७४॥ विस्तार २, उत्सेध ४ यो.। पाठांतर।

इन द्वारोंके अधिपति न्यन्तर देव हैं। द्वारोंके जो नाम हैं, वे ही नाम रक्षाके निमित्तसे इन देवोंके भी हैं॥ ७५॥

ये देव एक पल्योपमप्रमाण आयुके भोक्ता, दश धनुषप्रमाण उन्नत उत्तम शरीरवाळे, दिन्य निर्मल मुकुटके धारक, और हजारों देवियोंसे सहित हैं ॥ ७६॥

द्वारके ऊपर आकाशमें बारह हजार योजन लंबा और इससे आधे विस्तारवाला विजयदेवका नगर है॥ ७७॥ लंबाई १२०००; विस्तार ६००० यो.।

उस विजयपुरमें चार गोपुरोंसे सयुक्त सुवर्णमयी तटवेदी है, जो मार्ग व अद्दालिकाओंसे सुन्दर और द्वारोंके ऊपर स्थित जिनपुरोंसे,रमणीय है ॥ ७८ ॥

विजयपुरमें नानाप्रकारके रत्नों और सुवर्णसे निर्मित, समचतुरस्न दीर्घ और अनेक आकृतियोंसे शोभायमान विचित्र प्रासाद हैं॥ ७९॥

वे प्रासाद कुन्दपुष्प, चन्द्रमा एव शंखके समान धवल, मरकत मणियों जैसे वर्णवाले, सुवर्णके सदृश, उत्तम पद्मरागमणियोंके समान व बहुतसे अन्य विचित्र वर्णीवाले हैं॥ ८०॥

उपर्युक्त प्रासादोंमें ओलगशाला, मत्रशाला, भूषणशाला, अभिषेकशाला, उत्पत्तिशाला और मैथुनशाला, इत्यादिक रत्नमयी विशाल शालाये शोभायमान हैं ॥ ८१॥

१ द्व 'देवो. २ द्व चित्तरया ३ द्रिक्खादे, व रक्खादे ४ द्व धरदेहा. ५ द्व रयणाभा ६ द्चरिमद्दालय ७ द्ओगल मत , व पुउलगमंत . ८ व उप्पिच्छ .

णडदीजुदसद्भजिदे जंबूदीवस्स वासपरिमाणे । जं लद्धं तं रुंदं भरहक्खेसिम णाद्द्वं ॥ १०० पुब्वावरदो दीहा सत्त वि खेत्ता क्षणादिविण्णासा । कुलगिरिकयमजादा विश्यिण्णा दक्खिणुत्तरदो ॥ १०१ भरहम्मि होदि एका तत्तो दुगुणा य चुल्लहिमवंते । एवं दुगुणा दुगुणो होदि सलाया विदेहंतं ॥ १०२

१।२।४।८।१६।३२।६४।

**अ**दं खु विदेहादो णीले णीलादु रम्मके होदि । एवं अद्यद्धाओ एरावदखेत्तपरियंतं ॥ १०३

इरा १६ । ८ । ४ । २ । १ ।

वरिसादीण सलायौ मिलिदे णउदीयमधियमेक्कसयं । एसा जुत्ती हारस्स भासिदा आणुपुन्वीए ॥ १०४ भागभजिदम्मि लद्धं पणसयछव्वीसजीयणाणि पि । छिचैयं कला य कहिदो भरहक्षेत्रम्मि बिक्खंभो ॥ १०५

**५२६। ६।** 

98

जम्बूद्वीपके विस्तारप्रमाणमें एकसौ नन्बैका भाग देनेपर जो लन्ध आवे उतना भरत क्षेत्रका विस्तार समझना चाहिये॥ १००॥

सातों क्षेत्र पूर्व-पश्चिममे लबे, अनादि रचनायुक्त ( अनादिनिधन ), कुलाचलोंसे सीमित, और दक्षिण उत्तरमें विस्तीर्ण हैं ॥ १०१॥

भरत क्षेत्रमें एक शलाका है, क्षुद्र हिमवान् पर्वतकी शलाकार्ये भरत क्षेत्रसे दूनी है, इसी-प्रकार विदेह क्षेत्रपर्यन्त शलाकार्ये दूनी दूनी हैं॥ १०२॥

भरत १, हिम २, हैम. ४, महा. ८, हिर १६, निषध ३२, विदेह ६४।

विदेहसे आधी शलाकाये नील पर्वतमें और नील पर्वतसे आधी रम्यक क्षेत्रमे हैं। इसी-प्रकारसे ऐरावत क्षेत्रपर्यन्त शलाकायें उत्तरोत्तर आधी आधी होती गई हैं॥ १०३॥

नील ३२, रम्यक १६, रुक्मी ८, हेर. ४, शिखरी २, ऐरा. १.

क्षेत्रादिकोंकी रालाकार्ये मिलकर एकसौ नब्बै होती हैं। इसप्रकार अनुत्रमसे यह हार (भाजक)की युक्ति बतलायी गयी है।। १०४॥

१ + २ + 8 + ८ + १६ + ३२ + ६8 + ३२ + १६ + ८ + 8 + २ + १ = १९०

उपर्युक्त रीतिसे जम्बूद्वीपके विस्तारमें एकसौ नब्बैका भाग देनेपर लब्ध हुए पाचसौ छब्बीस योजन और छह कलाप्रमाण (छह बटे उन्नीस) भरत क्षेत्रका विस्तार कहा गया है॥ १०५॥ जम्बूद्वीपका विस्तार १००००० ÷ १९० = ५२६ ह यो. भरत क्षेत्रका विस्तार।

१ द्व हिमवतो. २ व दुगुणदुगुणा. ३ व ललाया . ४ द नोयणायं. ५ द्व छिन्दि.

भरहत्तिदीवहुमक्ते विजयदो णाम सृषरो तुंगो । रजदमको <sup>र</sup>चेहेदि हु णाणावरस्यणरमाणिजो ॥ १०७ पणुवीसजोयणुदको बुचो<sup>3</sup> तद्गुणसृलविक्तंनो । उद्यतुरिमंसगाढो जलगिहिपुहो तिसेटिगको ॥ १०८ २५। ५०। २५।

द्सजोयणाणि उवरिं गंत्णं तस्स दोसु पासेसुं । विज्ञाहराण सेही एकेका जोयणाणि दस रंदा ॥ १०९ १० ।

विजयडून्यामेगं हुवंति विज्ञाहराण सेडीको । एक्केका तह वेदी णाणाविहतोरणेहिं कियसोहा ॥ ११० दिक्तगदिससेडीए पण्णास पुराणि पुन्ववरदिसिमां । उत्तरसेडीए तह णयराणिं सिट्ट चेट्टीने ॥ १११ द ५० । उ ६० ।

वर्षसे दूना कुळपर्वत और पर्वतसे दूना आगेका वर्ष. इसप्रकार विदेह क्षेत्रपर्यन्त क्षेत्रसे पर्वत और पर्वतसे क्षेत्रके विस्तारमें क्रमशः दूनी दूनी वृद्धि होती गयी है। इसके पश्चात् क्रमशः क्षेत्रसे पर्वत और पर्वतसे क्षेत्रका विस्तार आवा आवा होता गया है॥ १०६॥

हिम्बान् १०५२६६, हैम. २१०५  $\frac{2}{5}$ ६, महाहि. ४२१०६६, हिर ८४२१ $\frac{2}{5}$ ६, निषध १६८४२ $\frac{2}{5}$ ६, विदेह ३३६८४ $\frac{2}{5}$ ६, नील १६८४२ $\frac{2}{5}$ ६, रम्यक ८४२१ $\frac{2}{5}$ ६, रुक्ती ४२१० $\frac{2}{5}$ ६, हैर. २१०५ $\frac{2}{5}$ ६, शिखरी १०५२ $\frac{2}{5}$ ६, ऐरावत ५२६ $\frac{6}{5}$ ६। इसप्रकार विन्यास समाप्त हुआ।

भरत क्षेत्रक वहुमव्यभागमें रजतमय और नानाप्रकारके उत्तम रत्नोसे रमणीय विजयाई नामक उन्नत पर्वत स्थित है ॥ १०७ ॥

वह पर्वत पद्मीस योजन ऊचा, इससे दूने अर्थात् पचास योजनप्रमाग मूलमें विस्तारमे युक्त, उंचाईके चतुर्थ भागप्रमाण (६½ यो.) नीवसे सहित, पूर्वापर समुद्रको स्पर्श करनेवाला. और तीन श्रेणियोंने विभक्त कहा गया है ॥ १०८ ॥ उंचा २५, मूलविस्तार ५०, अवगाह 🐉 यो.।

दश योजन उपर जाकर उस पर्वतके दोनों पार्श्वभागोंमें दश योजन विस्तारसे युक्त विद्यावरोंकी एक एक श्रेणी है ॥ १०९ ॥ १० ।

विजयाईकें आयामप्रमाण विद्यावरोंकी श्रेणियां तथा नानाप्रकारके तोरणोंसे शोभायमान एक एक वेदिका है ॥ ११० ॥

पूर्वमे पश्चिम दिशाकी ओर दक्षिण दिशाकी श्रेणीमें पचास. और उत्तर श्रेणीमें साठ नगर स्थित हैं ॥ १११ ॥ द. श्रे. ५० । उ. श्रे. ६० ।

१ द् व वरिचादु दुगुगवहूं। आदीदो. २ द् वड्डेदि. ३ द् व द्वचा. ४ द् 'वहुदिन्म, व <sup>०</sup>वहुदिम्मि. ५ व णयरागं.

तण्णामा किंणामिदकिंणरगीदाइं तह य णरगीदं । बहुकेदुपुंढरीया सीह्द्यसेद्केदूइं ॥ १६२ गरङ्ख्यं सिरिप्पहिसिरियरलोहगणलां लिंसियकं । बह्रगणलबह्रह्हों विमोजिया जयपुरी य सगडमुही ॥ १६३ चदुमहबहुमुहबरजक्त्रयाणि विरजक्त्रणामविक्तादं । तत्तो रहणेटरमेहलगातेमंपुराबगाजिद्या ॥ १६४ णामेण कामपुष्फं गयणचरी विजयचरियसुक्ष्पुरी । तह संजयंतणयरी जयंतविजयबह्जयंतं च ॥ १६५ तेमंकरचंदाभा स्रामपुरत्तमापुराइं पिं । चित्तमहाक्रूडाई सुवण्णक्ट्डा तिक्रूडा य ॥ १६६ वह्चित्तमेहक्रूडाँ तत्तो वहसवणक्रूडस्रपुरा । चंदं णिच्युजोयं विमुही तह णिचवाहिणी सुमुही ॥ १९७ ४० ।

सङ्जुणसरुगीकइलाँसवारणीको य विञ्जुपहणामा । किलकिलचूडामणियं ससिपहवंसालपुम्पचूलाई ॥ ११८ णामेण हंसगन्मं वलाहकसिवंकरा सिरिसटघं । चमरं सिवमंदिरवसुवक्लावसुमाइमा णामा ॥ ११९ सम्बन्धपुरं सक्तुंजयं च णामेण केनुमालं ति । सुरवइकंनं तह गराणगंदणं पुरमसोगं च ॥ १२० तत्तो विसोकयं वीदसोकसलकाइतिलकणामं च । कंबरतिलकं मंदरकुमुदा कुंदं च गयणवल्लमयं ॥ १२१ दिस्वतिलयं च भूमीतिलयं गंघव्यपुरवरं तत्तो । मुत्ताहरणइमिसणामं तर्हिग्गजालमहजाला ॥ १२२ णामेण सिरिणिकेदं जयावहं सिरिणिवासमणिवज्ञं । महस्सम्बचणंज्ञयमाहिंदो विजयणपरं च ॥ १२३ तह य सुगंधिणिवेरद्वद्रा गोलीरफणमक्लोमा । गिरिसिहरघरणिवाराणिदुग्गाई दुद्धरं सुदंसणयं ॥ १२४ रयणायररयणपुरा उत्तरसेटीय सिंह णयरीको । विजयद्वायामेणं विराचिद्रपंतीय णिवसंति ॥ १२५ ६० ।

\_\_\_\_\_

उन नगरोंके नाम हैं—'किंनामित, 'किंनरगीत, 'नरगीत, वहुकेतु. पुण्डरीक, सिंह व्यव, 'श्रेनकेतु, गरुड व्यव, 'श्रीप्रम, 'श्रीप्रर, 'लोहागल, सिंरिंजण, वेंद्रागल. वेंद्राल, 'विमोचिता, केंयपुरी. शैंकटमुखी, चिंतुर्मुख, वेंद्रुमुख, अरजस्का, 'विरजस्का, रेंथेन् पुर. मेंखेंलाण, क्षमेंपुर, अपराजित. केंमिपुष्प, गेंगनचरी, विजयचरी (विनयपुरी), श्रेंकपुरी. संवेंचंत नगरी, जैंयंन, विजय, वेंद्रेंचन, क्षेमंकर्र, चेंन्द्राम, सूर्याम, पुरोत्तम, चित्रक्रूर्ट, मेंहाकूट, सुर्वणकूट, त्रिक्ट, विचित्रक्ट, नेर्वेंक्ट, वेंश्रवणकूट, सूर्यपुर, चेंन्द्राम, सूर्याम, पुरोत्तम, चित्रक्रूर्ट, मेंहाकूट, सुर्वणकूट, त्रिक्ट, विचित्रक्ट, नेर्वेंक्ट, वेंश्रवणकूट, सूर्यपुर, चेंन्द्राम, रिवायोगित, विमुंखी, निर्देंगिहिनी और सुर्मुखी, ये पचास नगरियां दक्षिण श्रेणीमें हैं ॥ ११२-११७॥ ५०।

अर्जुनी, अरुणी, कैलाँरा, बारुणी, विद्युत्पमें, किलकिर्ल, चूडामणि, राशिर्षम. वंशालें, धुँध्यचूल. होसैगर्भ, वलाहेंके. शिवंकीरें, श्रीसीवें, चेंमर, शिवंकीदिर, वेंक्षेनत्का, वेंक्षनती. सैविधिपर, (सिद्यार्थपुर), शैंत्रुंजय, केंर्नुंमाल, सुरपितिकीन्त, गैंगननन्दन, अरोक, विशोक, विशोक, वीतिशोक, अलका, विलेंक. अंवरितिलेंक. भैंन्दर, कुँसेंद्र; कुँदें, गगनवर्ष्ट्टिम, दिव्यतिलेंक, मूमितिलेंक, गैंन्वविपुर, मुँकाहर, नेमिवंद, अग्निकेंत, क्षिंवाल, मीहिकेंत, क्षिंवाल, मीहिकेंद्र, क्षिंवाल, मीहिकेंद्र, क्षिंवाल, मीहिकेंद्र, क्षेंत्रोम, गोरिशिखेंर, मेंद्राब, धनर्किंय, मोहेंकेंद्र, विजर्वर्नगर, द्विगन्धिनी, वर्ज्ञाद्वर्तर, गोक्षीरफेंनें, अक्षोम, गोरिशिखेंर, भेंरणी, वारिणी (धारिणी), दुँकी, दुँदर्र, मुँदर्शन. रत्नाकरेंर, और र्त्तिपुर, ये उत्तरश्रेणीमें साठ नगरियां हैं, जो विजयाद्वर्जी, रूक्वाईमें पंक्तिसे स्थित हैं ॥ ११८—१२५॥ ६०।

र द्व लोयगाला. २ द्व <sup>द</sup>वहरंदा. २ द्व चंदुमुह<sup>3</sup>. ४ द्व <sup>\*</sup>पुवाई पि. ५ द्व हेम<sup>क्डा</sup>. ६ द्व अंडल. ७ व कह्लाचे. ८ द्व तह अगि<sup>\*</sup>. ९ द्व <sup>°</sup>वेरंतदराणं सीर<sup>\*</sup>.

विज्ञाहरणयरवरा अणाइणिहणा सहावणिष्पण्णा । णाणाविहरयणमया गोउरपासायतोरणादिजुदा ॥ १२६ उज्ञाणवणसंजुत्ता पोक्तरणोक्त्वदिग्वयासिहदा । धुव्वंतधयवेडाया पासादा ते च रयणमया ॥ १२७ णाणाविहिजिणगेहा विज्ञाहरपुरवरेसु रमाणिजा । वररयणकंचणमया ठाणहाणेसुँ सोहंति ॥ १२८ वणसंडवत्थणाहा वेदीकिडिसुत्तपृहि कंतिछा । तोरणकेंकणजुत्ता विज्ञाहररायभवणमउडधराँ ॥ १२९ मणिगिहकंठाभरणा चलंतिहंदोलकुंडलेहिं जुदा । जिणवरमदिरतिलया णयरणिद्रा विरायंति ॥ १३० पुष्पिदकमलकुगलयकुमुदुज्ञलजलपवाहपडहत्था । पुरवाहिरसूभागा उज्ञाणवणेहिं रेहंति ॥ १३१ कल्हारकमलकुग्वलयकुमुदुज्जलजलपवाहपडहत्था । दिव्वतलाया विउला तेसु पुरेसुं विरायति ॥ १३२ जमणालवल्लतुवरीतिलजवगोधुम्ममासपहुदीहिं । सक्वेहिं सुधँण्णेहिं पुराइं सोहंति भूमीिहें ॥ १३३ बहुदिक्वगामसिहदा दिव्वमहापट्टणेहि रमणिजा । कव्वडदोणमुहेहि संवाहमडंवएहि परिपुण्णा ॥ १३४ रयणाण यायरेहि विसूसिदा पउमरावपहुदीणं । दिव्वणरेहिं पुण्णा धणधण्णसिमिह्नरमिहिं ॥ १३५

उपर्युक्त विद्याधरोंके श्रष्ट नगर अनादिनिधन, स्वभावसिद्ध, अनेकप्रकार रत्नमय, तथा गोपुर, प्रासाद और तोरणादिसे सहित हैं॥ १२६॥

उन नगरोंमें उद्यान-वनोंसे सयुक्त; पुष्करिणी, कूप एव दीर्घिकाओंसे सहित, और फहराती हुई व्वजा-पताकाओंसे सुशोभित रत्नमय प्रासाद हैं॥ १२७॥

इन श्रेष्ठ विद्याधरपुरोंमे रमणीय, उत्तम रत्न और सुवर्णमय नानाप्रकारके जिनमंदिर स्थान स्थानपर शोभायमान होते हैं ॥ १२८ ॥

वनखडरूपी वस्नसे आच्छादित, वेदिकारूप कटिसूत्रसे कान्तिमान्, तोरणरूपी ककणसे युक्त, विद्याधरोंके राजभवनरूप मुकुटको धारण करनेवाले, मणिगृहरूप कठाभरणसे विमूषित, चंचल हिंडोलेरूप कुण्डलोंसे युक्त, और जिनेन्द्रमन्दिररूपी तिलकसे सुशोभित, ऐसे विद्याधरनगर-रूपी राजा विराजमान हैं ॥ १२९-१३०॥

नगरके वाहरी विशाल प्रदेश प्रफुछित कमलवनोंवाले और वापीसमूहोंसे युक्त उद्यानवनोंसे मंडित होते हुए शोभायमान हैं॥ १३१॥

उन नगरोंमें कल्हार, कमल, कुवलय और कुमुदोंसे उज्ज्वल जलप्रवाहसे परिपूर्ण बहुत दिन्य तालाव शोभायमान हैं ॥ १३२ ॥

यवनाल (जुवार), वल्ल, त्वर, तिल, जौ, गेहू, और उडद, इत्यादिक समस्त उत्तम धान्योंसे युक्त भूमियोंद्वारा वे नगर शोभाको प्राप्त हैं॥ १३३॥

वे नगर बहुत दिन्य ग्रामोंसे सिहत, दिन्य महापदृनोंसे रमणीय; कर्वट, द्रोणमुख, संवाह, और मटवोंसे परिपूर्ण, पद्मरागादिक रत्नोंकी खानोंसे विभूषित, और धन—धान्यकी वृद्धिसे रमणीय दिन्य मनुष्योंसे परिपूर्ण हैं ॥ १३४-१३५॥

१ द व धुन्वंतरयवदाया २ द व ताण हाणेसु ३ द वेदीविडि. ४ द कंचण<sup>ः</sup>. ५ द व भवणमीड°. ६ द व पुन्विद<sup>°</sup>. ७ द सुधणेहिं ८ व सयायारिहें. ९ द व पंचमराय . १० द व <sup>°</sup>णयरेहिं.

जंबकुमारसिर्च्छी बहुविद्दविज्ञाहिं संजुदा पवरा । विज्ञाहरा मणुस्सा छक्ष्ममजुदा हुवति सदा ॥ १३६ अच्छरसिर्च्छरूवा अहिणवलावण्णदिव्यरमणिजा । विज्ञाहरवणिताओ बहुविद्दविज्ञासिमद्धाओ ॥ १३० कुलजाईविज्ञाओ साहियविज्ञा अणेयभेयाओ । विज्ञाहरपुरिसपुरंधियाण वरसोक्खजणणीओ ॥ १३८ रम्सुज्ञाणेहिं जुदा होति हु विज्ञाहराण सेढीओ । जिणभवणभूसिदाओ को सक्ह विण्णिदुं सयलं ॥ १३९ दसजोयणाणि तत्तो उवरिं गंत्ण दोसु पासेसुं । अभियोगामरसेढी दसजोयणवित्थरौ होदि ॥ १४० वरकप्परुक्खरमा फलिदेहिं उववणेहि परिपुण्णा । वावितलायप्पउरा वरअच्छरकिडणेहिं जुदा ॥ १४१ कंचणवेदीसिहदा वरगोउरसुद्रा य बहुवित्ता । मणिमयमिद्रबहुला परिखापायारपरियरिया ॥ १४२ सोहम्मसुरिद्स्स य वाहणदेवा हुवंति विंतरयौ । दिक्खणउत्तरपासेसु तिए वरदिव्वरूवधरा ॥ १४३ अभियोगपुरेहिंता गंत्ण पंचजोयणाणि तदो । दसजोयणवित्थिण्णं वेयडूगिरिस्स वरसिहरं ॥ १४४

उन नगरोंमे रहनेवाले उत्तम विद्याधर मनुष्य जम्बुकुमार (कामदेव) के समान वहुतप्रकारकी विद्याओंसे सयुक्त और सदा छह कमोंसे सहित हैं॥ १३६॥

विद्याधरोंकी स्त्रिया अप्सराओंके सदृश रूपसे युक्त, नवीन दिन्य लावण्यसे रमणीय, और बहुतप्रकारकी विद्याओंसे समृद्ध हैं॥ १३७॥

अनेकप्रकारकी कुलविद्याए, जातिविद्याए और साधितविद्याए विद्याधर पुरुष एवं पुरिध्रयोंको उत्तम सुखकी देनेवाली हैं ॥ १३८॥

विद्याधरोंकी श्रेणिया रमणीय उद्यानोंसे युक्त और जिन भवनोंसे भूषित हैं। इनका सम्पूर्ण वर्णन करनेके लिये कौन समर्थ हो सकता है । १३९॥

विद्याधरश्रेणियोसे आगे दश योजन ऊपर जाकर विजयार्थके दोनो पार्श्वभागमें दश योजन विस्तारवाली आभियोग्य देवोंकी श्रेणी है ॥ १४० ॥

यह श्रेणी उत्कृष्ट कल्पवृक्षोसे रमणीय, फलित उपवनोसे परिपूर्ण, प्रचुर वापी एव तलावोंसे सिहत, उत्तम अप्सराओंकी क्रीडाओंसे युक्त, सुवर्णमय वेदीसे सिहत, उत्कृष्ट गोपुरोंसे सुन्दर, वहुत चित्रोंसे युक्त, बहुतंसे मिणमय भवनोंसे परिपूर्ण, और परिखा एव प्राकारसे विष्टित है ॥ १४१–१४२ ॥

इस श्रेणीके दक्षिण-उत्तर पार्श्वभागमे उत्तम दिन्य रूपके धारी सौवर्म इन्द्रके न्यन्तर वाहन देव है ॥ १४३ ॥

अभियोगपुरोंसे पाच योजन ऊपर जाकर ढग योजन विस्ताखाला वैताला पर्वतका उत्तम शिखर है ॥ १४४ ॥

१ ट व जबरुमारसरिन्छो. २ द व 'पुरंवियाण ३ द 'वित्यदो ४ ट व नित्तरमा. ५ ट व पुराहितो.

तियसिंदचावसिरसं विसालवरवेदियाहि परियरियं । बहुतोरणदारजुदं विचित्तरयणेहि रमणिजं ॥ १४५ तत्थ समसूमिमागे पुरंतवररयणिकरणियरिम । चेट्ठंते णव कूडा कंचणमिणमंडिया दिव्वा ॥ १४६ णामेहिं सिद्धकूढो पुव्वदिसंतो तदो भरहकूढो । खंडप्पवादणामो तुरिमो तह माणिमहो ति ॥ १४७ विजयहुकुमारो पुण्णितमिस्सगुहाभिधाणो य । उत्तरभरहो कूडो पच्छिमयंतिम वेसमणो ॥ १४८ कूडाणं उच्छेहो पुह पुह छजोयणाणि इगिकोसं । तेत्तियमेत्त णियमा हुवेदि मूलिम विक्संमो ॥ १४९ जो ६ को १ । जो ६ को १ ।

तस्सद्धं वित्थारो पत्तेकं होदि कूडसिंहरामि । मूलसिंहराणं रुंदं मेलिय दलिंदिमा मज्झस्स ॥ १५० जो ३ को १ । जो ४ को ११ ।

२ ४

क्षादिमकूडे<sup>६</sup> चेट्ठदि जिणिँदैभवणं विचित्तधयमालं । वरकंचणरयणमयं<sup>८</sup> तोरणजुत्तं विमाणं च ॥ १५१ दीहत्तमेककोसो विक्लंभो होदि कोसद्धसम्मेत्तं<sup>९</sup>। गाउतियचरणभागो उच्छेहो जिणणिकेदस्स ॥ १५२

को १।१।३।

२ ४

यह शिखर त्रिदशेन्द्रचाप अर्थात् इन्द्रधनुषके सदश, विशाल व उत्तम वेदिकाओंसे वेष्टित, बहुत तोरणद्वारोंसे सयुक्त, और विचित्र रत्नोंसे रमणीय है ॥ १४५॥

वहापर स्फ़रायमान उत्तम रत्नोके किरणसमृहोंसे युक्त समभूमिभागमें सुवर्ण और मणियोंसे मंडित दिव्य नौ कूट स्थित हैं ॥ १४६ ॥

पूर्व दिशाके अन्तमे सिद्धकूट, इसके पश्चात् भरतकूट, खण्डप्रपात, चतुर्थ माणिभद्र, विजयाईकुमार, पूर्णभद्र, तिमिस्नगृह नामक, उत्तर भरतकूट और पश्चिम दिशाके अन्तमे वैश्रवण, ये उन नौ कूटोंके नाम हैं ॥ १४७-१४८॥

इन क्टोकी उचाई पृथक् ष्टब्स् योजन और एक कोस, तथा इतना ही नियमसे मूळमें विस्तार भी है ॥ १४९॥ उंचाई यो ६ को १, मूळविस्तार यो ६ को १।

प्रत्येक क्टका विस्तार शिखरपर इससे आधा अर्थात् तीन योजन और आधा कोस है।
मूल और शिखरके विस्तारको मिलाकर आधा करनेपर जो प्रमाण हो उतना विस्तार उक्त क्टोंके मध्यमें
है॥ १५०॥ शिखरपर यो ३ को ई, मध्यमें यो. ४ को १९ (६६ + ३८)।

प्रथम कूटपर विचित्र घ्वजासमूहोंसे शोभायमान जिनेन्द्रभवन तथा उत्तम मुवर्ण और रत्नोंसे निर्मित तोरणोंसे युक्त विमान भी स्थित है ॥ १५१॥

उक्त जिनभवनकी लम्बाई एक कोस, चौड़ाई आधा कोस, और उचाई गन्यूतिके तीन चौथाई भागप्रमाण है ॥ ४५२॥ दीर्धता १, विष्कंभ ई, उत्सेध है कोस।

१ द 'हारजुदं. २ 'रयणिम. ३ द पुरत्त', व पुरत'. ४ द व 'विघाणो. ५ द व सिहराणि. ६ द आदिमक्डो. ७ द जिणदं. ८ द व 'मया. ९ द 'समेत्त.

कंचणपायारत्तयपरियरिको गोडरेहिं संजुत्तो'। वरवज्ञणीलिविद्दममरगयवेरुलियपरिणामो ॥ १५३ लंबंतरयणदामो णाणाकुसुमोपहारकयसोहो । गोसीरमलयचंदणकोलागुरुध्वगंधङ्को ॥ १५४ वरवज्जकवाङजुदो बहुविहदारेहिं सोहिदो विउलो । वरमाणधंभसिहस्रो जिणिदगेहो णिरुवमाणो ॥ १५५ भिगारकलसदप्पणचामरघंटादवत्तपहुदीहि । पूजाद्ववेहिं तदो विचित्तवरवत्थपुहिं वा ॥ १५६ पुण्णायणायचंपयससोयबउलादिरुवलपुण्णेहिं । उज्ञाणेहिं सोहिद विविहेहिं जिणिदपासादो ॥ १५७ सच्छजलप्रिदाहिं कमलुप्पलसंडमंडणधराहिं । पोवलरणीहिं रम्मो मणिमयसोवं।णमालाहिं ॥ १५८ त्तसिं जिणिदपिहमा सहमहामंगलेहिं संपुण्णा । सीहासणादिसहिदा चामरकरणागजव्यमिहुणजुदा ॥ १५९ भिगारकलसदप्पणवीयणधयस्तचमरसुपहृहा । इय सहमंगलाइ पत्तेकं सहअधियसमं ॥ १६० किं तीए विण्वज्ञह जिणिदपिहमाय सासदङ्कीएँ । जी हरह सयलदुरिय सुमरणमेत्तेण भव्वाणे ॥ १६१

एवं हिंख्वं पाडेमं जिणस्स तत्थिहिदं भत्तिए सच्छिचता<sup>९</sup>। झायंति केई सुविणहकस्मा ते मोन्खमग्गं<sup>१०</sup> सकलं लहंते ॥ १६२

तीन सुवर्णमय प्राकारोंसे वेष्टित, गोपुरोंसे सयुक्त; उत्तम वज्ञ, नील, विद्रुम, मरकत और वैहूर्य मणियोंसे निर्मित; लटकती हुई रत्नमालाओंसे युक्त; नानाप्रकारके फ्लोंके उपहारसे शोभायमान गोशीर, मलयचंदन, कालागुरु और धूपकी गन्धसे व्याप्त; उत्कृष्ट वज्रकपाटोंसे युक्त, वहुतप्रकारके द्वारोंसे सुशोभित, विशाल और उत्तम मानस्तम्भोंसे सहित वह जिनेंद्रभवन अनुपम है ॥ १५३–१५५॥

्च वह जिनेंद्रप्रासाद झारी, कलश, दर्पण, चामर, घंटा और आतपत्र ( छत्र ) इत्यादि पूजाद्रव्योंसे; विचित्र व उत्तम वस्नोंसे; तथा नाग, पुंनाग, चंपक, अशोक और वकुलादिक वृक्षोंसे परिपूर्ण पिविविधप्रकारके उद्यानोंसे शोभायमान है ॥ १५६–१५७॥

वह जिन भवन स्वच्छ जलसे परिपूर्ण, कमल और नील कमलोंके समूहसे अलंकृत भूमि-भागोंसे युक्त, और मणिमय सोपानपंक्तियोंसे शोभायमान, ऐसी पुष्करिणियोंसे रमणीय है ॥१५८॥

उस जिनेन्द्रमन्दिरमें अष्ट महामगलद्रन्योंसे परिपूर्ण, सिंहासनादिकसे सहित, और हाथमें चामरोको लिये हुए नागयक्षोंके युगलसे युक्त, ऐसी जिनेन्द्रप्रतिमा विराजमान है ॥ १५९॥

झारी, कलश, दर्पण, न्यजन, घ्वजा, छत्र, चमर और सुप्रतिष्ठ (ठौना), इन आठ मंगलद्रन्योंमेंसे प्रत्येक वहां एकसौ आठ आठ हैं॥ १६०॥

जो स्मरणमात्रसे ही भन्य जीवोंके सम्पूर्ण पापको नष्ट करती है, ऐसी उस शाश्वत ऋदिसे युक्त जिनेन्द्रप्रतिमाका कितना वर्णन किया जाय ।। १६१॥

उस जिनमन्दिरमे स्थित इसप्रकारकी सुन्दर जिनमूर्तिका जो कोई भव्य जीव निर्मलिचित्त होकर भक्तिसे च्यान करते हैं, वे कमींको नष्ट करके सम्पूर्ण मोक्षमार्गको प्राप्त करते हैं ॥ १६२॥

१ द्संज्ञता. २ व कालागर. ३ द्व व वत्यसोहिं. ४ द भंडणधराई. ५ द्व सोहाण . ६ द्मालाई. ७ व सासदिरिद्दीए. ८ व जो. ९ द्मतिपसत्यिचित्तो, व भतिए सच्छाचित्तो. १० द्व मोक्खमाणं.

एसा जिणिद्रपिहमा जणाणं माणित णिखं सुबहुप्पयारं ।

भावाणुसारेण भणंतसोक्खं णिस्सेयसं भव्भुद्यं च देदि ॥ १६३

भरहादिसु कूडेसुं कटुसु वेंतरसुराण पासादा । वररयणकंचणमया वेदीगोउरदुवारकयसोहा ॥ १६४
उज्जाणिहिं जुत्ता मणिमयसयणासणेहिं परिपुण्णा । णशंतधयवढाया बहुविहवण्णा विरायंति ॥ १६५
बहदेवदेविसहिदा वेंतरदेवाण होंति पासादा । जिणवरभवणपवण्णिद्पासादसरिच्छरंदादी ॥ १६६

को १।१।३।

भरहे कूडे भरहो खंडपैवादिम्म णदृमालसुरो<sup>४</sup>। कूडिम्म माणिभद्दे बहिवइदेवो स माणिभद्दे। ति ॥ १६७ वेदड्डकुमारसुरो वेयड्डकुमारणामकूडिम्म । चेट्ठेदि पुण्णभद्दो सिहिणाहो होइ पुण्णभद्दिम ॥ १६८ तिमिसगुहिम य कूडे देवो णामेण वसिद कदमाले। उत्तरभरहे कूढे सहिवइदेवो भरहणामो ॥ १६९ कूढिम्म य वसमणे वसमणो णाम सिहवरो देवो। दसधणुदेहुच्छेद्दे सन्वे ते एक्कपछाऊ ॥ १७० वेगाऊवित्थिण्णा दोसु वि पासेसु गिरिसमायामा। वेयड्कुम्मि गिरिंदे वणसंडा होति भूमितले<sup>८</sup>॥ १७१

यह जिनेन्द्रप्रतिमा उसका ध्यान करनेवाले जीवोंको उनके भावोंके अनुसार निस्य अनन्तसुखस्वरूप मोक्ष एव नानाप्रकारके अभ्युदयको भी देती है ॥ १६३ ॥

भरतादिक आठ कूटोंपर व्यन्तर देवोंके उत्तम रत्न और सुवर्णसे निर्मित, वेदी एवं गोपुर-द्वारोंसे शोभायमान, उद्यानोंसे युक्त, मिणमय शय्या और आसनोंसे परिपूर्ण, नाचती हुई व्वजा-पताकाओंसे सुशोभित, और अनेक वर्णवाले प्रासाद विराजमान हैं ॥ १६४-१६५॥

ये व्यन्तर देवोंके प्रासाद बहुतसे देव-देवियोंसे सिहत हैं। जिनभवनोंके वर्णनमे जो प्रासादोंके विस्तारादिका प्रमाण बतलाया जाचुका है, उसीके समान इनका भी विस्तारादिक जानना चाहिये॥ १६६॥ दीर्घता १, विष्क्रम ई, उत्सेध है कोस।

्र भरत कूटपर भरत नामक देव, खण्डप्रपात कूटपर नृत्यमाल देव, और माणिभद्र कूटपर माणिभद्र नामक अधिपति देव है ॥ १६७॥

वैताट्यकुमार नामक क्टपर वैताट्यकुमार देव और पूर्णभद्र क्टपर पूर्णभद्र नामक अधिपति देव स्थित है ॥ १६८॥

ं तिमिस्रगुह कूटपर कृतमाल नामक देव और उत्तरभरत कूटपर भरत नामक अधिपति देव रहता है ॥ १६९॥

वैश्रवण नामक कूटपर वैश्रवण नामक अधिनायक देव है। ये सब देव दश धनुष ऊंचे शरीरके धारक और एक पल्योपमप्रमाण आयुसे युक्त हैं ॥ १७०॥

वैताट्य पर्वतके भूमितलपर दोनों पार्श्वभागोंमें दो गन्यूति विस्तीर्ण और पर्वतके वरावर लबे वनखण्ड हैं ॥ १७१ ॥

१ द जिणाण. २ व देहि. ३ द व विंदपवादिमा. ४ द व सुरा. ५ द क्टिमा. ६ द व अहिणामो. ७ द व देहु छोहो. ८ द व भूमितिलें.

दोकोसं उच्छेहो<sup>र</sup> पणसयचावप्पमाणहंदो हुँ । वणवेदीक्षायारो<sup>३</sup> तोरणदारेहिं संजुत्तो ॥ १७२ चिरयहाँलयचारू णाणाविहजंतलक्खसंछण्णा । विविह्वरस्यणखिचदा णिरुवमसोहा हि वेदीको ॥ १७३ सम्बेसु उवचणेसुं वेतरदेवाण होंति वरणयरा । पायारगोउरजुदा जिणभवणविभूसिया विउला ॥ १७४ रजदणगे दोण्णि गुहा पण्णासा जोयणाणि दीहासो । अट्टं उन्विद्धाको बारसविक्खंभसंजुत्ता ॥ १७५ ५० । ८ । १२ ।

पुन्वाए तिमिसगुहा खंद्रपवादाँ दिसाए अवराएँ । वज्जकवादेहि जुदा अणादिणिहणा हि सोहंति ॥ १७६ जमलकवादा दिन्वा होति हु छज्ञोयणाणि वित्थिण्णा । अटुन्छेई दोसु वि गुहासु दाराण पत्तेकं ॥ १०७ पण्णासजोयणाणि वेयङ्कुणगस्स मूलवित्थारो । तं भरहादो सोधिय सेसदं दक्षिणदं तु ॥ १७८ दुसया अटुत्तीसं तिण्णि कलाभो य दक्षिणद्भिम । तस्स सरिन्छपमाणो उत्तरभरहो हि णियमेण ॥ १७९

२३८। **३** १९

दो कोस उंचाई तथा पांचसौ धनुषप्रमाण विस्तारसे सहित और तोरणद्वारोंसे संयुक्त वनवेदीका आकार होता है ॥ १७२ ॥

ये वेदिया मार्ग और अद्दालिकाओंसे सुन्दर, नानाप्रकारके लाखो यत्रोंसे व्याप्त, विविध-प्रकारके उत्कृष्ट रत्नोंसे खचित, और अनुपम शोभाको धारण करनेवाली हैं॥ १७३॥

इन सव उपवनोंमें प्राकार और गोपुरोंसे युक्त, तथा जिनभवनोंसे भूषित व्यन्तरदेवोंके विशाल उत्कृष्ट नगर हैं ॥ १७४ ॥

रजतपर्वत अर्थात् विजयार्द्धमें पचास योजन लम्बी, आठ योजन ऊची, और बारह योजन विस्तारसे युक्त, दो गुफायें हैं॥ १७५॥ दीर्घता ५०, उंचाई ८, विष्कंभ १२ यो

इनमेंसे पूर्वमें तिमिस्न गुफा और पश्चिम दिशामें खण्डप्रपात गुफा है। ये दोनों गुफायें वज्रमय कपाटोंसे युक्त और अनादिनिधन होती हुई शोभायमान हैं॥ १७६॥

दोनों ही गुफाओंमें द्वारोंके दिव्य युगल कपाटोंमेंसे प्रत्येक कपाट छह योजन विस्तीर्ण और आठ योजन ऊंचा है ॥ १७७॥

विजयार्द्ध पर्वतका विस्तार मूलमे पचास योजन है। इसको भरत क्षेत्रके विस्तारमेसे कम करके शेषका आधा दक्षिण अर्द्ध भरत क्षेत्रका विस्तार होता है ॥ १७८॥

दक्षिणाई भरतका विस्तार दोसौ अडतीस योजन और एक योजनके उन्नीस भागोंमेसे तीन भागप्रमाण है। इसीके सदश विस्तारवाला नियमसे उत्तर भरत भी है॥ १७९॥

 $(426\frac{6}{2}-40)-2,=236\frac{3}{2}$  यो.

१ द दोको सुं वित्याओ, व दोको सुं वित्यारो. २ द व "चावा पमाण हंदो उ. ३ द व "आयारो होति हु ४ द चरियहले य. ५ द व खंदपवाला ६ द व अवरघरा. ७ द व "कवा हाहि. ८ द अहवेय सिद्धाअ व अहवेय सद्धाओ. ९ द व दाराणि. १० द व सो घय.

रंद्दं इसुद्दीणं विभिय अविणिज रंददलवग्गे । सेसं चउगुणमूलं जीवाए होदि परिमाणं ॥ १८० बाणजुदरुंदवग्गे<sup>र</sup> रंदकदी सोधिद्ण दुगुणकदो । जं लद्धं तं होदि हु करणीचावस्स परिमाणं ॥ १८१ जीवाकदितुरिमंसा घासदकदीयँ सोदिद्ण पदं । रंददमिम विद्दीणो लेद्धं बाणस्स परिमाणं ॥ १८२

वाणसे रहित अर्द्ध विस्तारका वर्ग करके उसे विस्तारके अर्द्धभागके वर्गमेंसे घटा देनेपर अविशिष्ट राशिको चारसे गुणा करके प्राप्त राशिका वर्गमूल निकालनेपर जीवाका प्रमाण प्राप्त होता है ॥ १८० ॥

उदाहरण—विष्कंभ १ लाख योजन; बाण २३८ 
$$\frac{3}{8} = \frac{8484}{88}$$
 यो.

 $\sqrt{8} \left\{ \left( \frac{800000}{2} \right)^3 - \left( \frac{800000}{2} - \frac{8484}{89} \right)^4 \right\}$ 
 $= \sqrt{8} \left( \frac{84000000000}{2} - \frac{288282904}{88} - \frac{8484}{88} \right)$ 
 $= \sqrt{8 \times \frac{2400028304}{368}} = \sqrt{\frac{88302080400}{368}}$ 
 $= 8982 \frac{82}{88}$  योजन दक्षिण विजयार्धकी जीवाका प्रमाण ।

बाणसे युक्त व्यासके वर्गमेंसे व्यासके वर्गको घटाकर शेषको दुगुणा करनेपर जो प्राप्त हो वह धनुषका वर्ग होता है और उसका वर्गमूल धनुषका प्रमाण होता है ॥ १८१॥

उदाहरण—बाण २३८ <sub>२ ६</sub>; न्यास १ लाख योजन ।

जीवाके वर्गके चतुर्थ भागको अर्ध विस्तारके वर्गमेंसे घटाकर शेपका वर्गमूल निकालनेपर जो प्राप्त हो उसे विस्तारके अर्ध भागमेंसे कम करदेनेपर शेष वाणका प्रमाण प्राप्त होता है ॥ १८२ ॥

१ व फदवग्गो. २ द च सावद्धकदीय. ३ द व अद.

जोयणयमवसहस्ता सत्ततया बहुतास्संजुता। बात्स कराको विधिना रवदाचस्टक्तिने जीकौ ॥ १८३ ९७४८। १२। १९

तनीवाए चार्व णव य सहस्साणि नोयणा हाँति । सत्त सया छासट्टी एक कला किंवि बरिरेका ॥ १८४ ९७६६ । ९ ।

वींबुत्तरसत्तसया दस य सहस्साणि बोयणा होति । एकारसकडबहिया रबदावटटचरे जीवा ॥ १८५ १०७२० । १९<sup>४</sup> ।

98

पुदापु जीवापु घणुपट्टं दससहस्ससचसदा । तेदाङबोयणाई पण्गरस≆ङा म बदिरेको ँ 🖁 १८६ १०७१३ । १५ ।

जेहाए कीवाए मञ्झे सोह्सु बहण्णवीवस्त । सेसदर्छ चूलोनो हुवेदि वस्ते<sup>६</sup> य सेर्ड ये ॥ १८०

उदाहरण—जीवा ९७४८  $\frac{1}{5} = \frac{3 \times 9 \times 7 \times 9}{5 \times 9}$ ; विस्तार १ लाख योजन ।  $\frac{100000}{2} - \sqrt{\left(\frac{500000}{2}\right)^2 - \left\{\left(\frac{9 \times 9178}{5 \times 9}\right) \times \frac{3}{2}\right\}}$ =  $40000 - \sqrt{\left(\frac{9400000000 - 290582 \times 29}{5 \times 9}\right)}$ 

= ५०००० - ४२७६१ हैई = २३८ हैं यो. दक्षिण वर्ष भरतका वाण । नो हजार सातसौ अड़तालीस योजन और एक योजनके उनीस मार्गोमेंसे वारह माग-प्रमाण विजयार्डके दक्षिणमें जीवा है ॥ १८३ ॥ ९७४८ हैं है ।

उसी जीवाका धनुत्र नौ हजार सातसौ ज्यासठ योजन और एक योजनके उन्नीस भागोंमेंसे कुछ अधिक एक भाग है॥ १८१॥ ९७६६ रे ।

विजयाईके उत्तरमें जीवाका प्रमाग दश हजार सानसी बीस योजन और एक योजनके उत्तीस भागोंनेंसे ग्यारह भाग है ॥ १८५॥ १०७२० हैं है।

इस जीवाका धनुःपृष्ठ दश हजार सातसी तेनालीस योजन और एक योजनके उत्तीस भागों मेंसे पन्ट्रह भाग अविक है ॥ १८६ ॥ १०७४२ है हैं।

टल्हर जीवामेंसे जघन्य जीवाको घटाकर शेषको आधा करनेपर क्षेत्र और पर्वतोमें चृत्विकाका प्रमाण साता है॥ १८७॥

१०७२०११ - ९७४८१ = ४८५३ विजयार्दकी चूलिकाका प्रमाण ।

१ द मपस्त्सं, स "गवस्त्सं. २ द दिनियमो दीक्षो, सदित्समो लीओ. २ द स्थितेको, स अनिरेको. ९ द स रे. १ द आधिवैओ. ६ द स वसे. ७ द स उ.

चत्तारि संयाणि तहा पणुसीदीजोयणेहिं जुत्ताई । सत्तत्तीसद्धकला परिमाणं चूकियाए इसं ॥ १८८

जेट्टिम्म चावपट्टे सोहेज कणिट्टचावपट्टे ति । सेसद्छं पस्सभुजौ हुवेदि वरिसम्मि सेछे य ॥ १८९ चत्तारि सयाणि तहा अबसीदीजोयणेहिं जुत्ताणिं । तेत्तीसद्धकछाभो गिरिस्स पुष्वावरिम्म पस्सभुजा ॥ १९०

<sup>४</sup>चोष्टससहस्सजोयणचउस्सया एक्कसत्तरीजुत्ता । पंचकलाक्षो एसौ जीवा भरहस्स उत्तरे भाएँ ॥ १९१

भरहस्स चावपट्टं पंचसयावहियचउदससहस्सा । अडवीस जोयणाई हुवंति प्रकारस कलाको ॥ १९२

जोयणसहस्समेकं भट्टसया पंचहत्तरीजुत्ता । तेरसभद्धकलाको भरहस्विदीचूिकया एसा ॥ १९३

विजयार्द्धकी चूलिकाका प्रमाण चारसौ पचासी योजन और एक योजनके उन्नीस भागोंमेंसे सैंतीसकी आधे अर्थात् साढे अठारह भाग है ॥ १८८॥ ४८५३ 🖧।

उत्कृष्ट चापपृष्ठमेंसे लघु चापपृष्ठ को घटाकर शेषको आधा करनेपर क्षेत्र और पर्वतमें पार्श्वभुजाका प्रमाण निकलता है।।१८९॥ १०७४३६६ – ९७६६६१ = ४८८३ वज. पा. भु.।

विजयाईके पूर्व-पश्चिममें पार्श्वभुजाका प्रमाण चारसी अठासी योजन और एक योजनके उनीस भागोंमेंसे तेतीसके आधे अर्थात् साढ़े सोछह भाग है।। १९०॥ ४८८ है है।

भरत क्षेत्रके उत्तरभागमें जीवाका प्रमाण चौदह हजार चारसौ इकहत्तर योजन और एक योजनके उनीस भागोंमेंसे पाच भाग है ॥ १९१ ॥ १४४७१ ह ।

भरत क्षेत्रका धनुपृष्ठ चौदह हजार पाचसौ अट्टाईस योजन और एक योजनके उन्नीस भागोंमेंसे ग्यारह भागप्रमाण है॥ १९२॥ १४५२८ ११ ।

यह भरत क्षेत्रकी चूलिका एक हजार आठसी पचहत्तर योजन और एक योजनके उन्नीस भागोंमेंसे तेरहके आधे अर्थात् साढ़े छह भागमात्र है ॥ १९३ ॥ १८७५ रे है ।

१ द च चूलियाइरिमं. २ द ३ ७ ।, च ३७ ।. ३ द व सेसदलपयसभुना ४ द पदा समत्ता, च एदा समत्ता. ५ द च कलासा सेसे. ६ द उत्तरमाए. ७ द ११।.

एकसहस्सट्टसया बाणउदी जोयणाणि भागा वि । पण्णरसद्धं एसा भरहक्खेत्तस्स पस्सभुजा ॥ १९४

१८९२ । १५<sup>१</sup> २ १९

हिमवंताचलमञ्से पर्उमदहो पुन्वपिक्छमायामो । पणसयजोयणहंदो तह्गुणायामसंपण्णो ॥ १९५ ५०० । १००० ।

दसजोयणावगाढो चउतोरणवेदियाहिं संजुत्तो । तस्सि पुद्वदिसाए णिगगच्छिट णिम्मगा गंगा ॥ १९६ रुजोयणेक्कोसा णिगगदठाणिम्म होदि विस्थारो । गंगातरंगिणीएँ उच्छेहो<sup>१</sup> कोसदलमेत्तो ॥ १९७ गंगाणईए णिगगमठाणे चिट्टेदि तोरणो दिव्वो । णवजोयणाणि तुंगो<sup>५</sup> दिवडूकोसादिरित्तो य ॥ १९८

९। इ.। २

चामरघंटाकिंकिणिवंदणमालासण्हि<sup>६</sup> कयसोहा । भिंगारकलसद्प्पणप्यणद्वेहिं रमणिजा ॥ १९९ रयणमयथंभजोजिद्विचित्तवरसालभंजियारमाँ । वर्जिंदणीलमरगयकक्षेयणप्रसरायजुदा ॥ २०० सिसंकतस्रकंतप्रमुहमर्जलेहि णासियतमोघा । लंबंतैकणयदामा अणाङ्गणिहणा अणुवमाणा ॥ २०१ छत्तत्त्रयादिसहिदा वरस्यणमईओ फुरिद्किरिणोघा । सुरखेयरमहिदाओ जिणप्रतिमा तोरणुवरि णिवसंति ॥ २०२

एक हजार आठसी बानवै योजन और एक योजनके उन्नीस भागोंमेस पन्द्रहके आधे अर्थात् साढ़े सात भागप्रमाण यह भरत क्षेत्रकी पार्श्वभुजा है ॥ १९४॥ १८९२ है है ।

हिमवान् पर्वतके मध्यमें पूर्व-पश्चिम लवा, पाचसौ योजन विस्तारसे सहित, और इससे दुगुणा अर्थात् एक हजार योजन लंबा पद्म द्रह है ॥ १९५॥ विष्कम ५००, आयाम १०००।

यह दह दश योजन गहरा और चार तोरण एवं वेदिकाओं से संयुक्त है। इसकी पूर्व दिशासे गंगा नदी निकलती है ॥ १९६॥

उद्गमस्थानमें गंगा नदीका विस्तार छह योजन एक कोस और ऊचाई आधा कोस-मात्र है ॥ १९७॥

गंगा नदीके निर्गमनस्थानमें नौ योजन और डेढ कोस ऊचा दिन्य तोरण है॥१९८॥९३। इस तोरणपर चामर, घंटा, किंकिणी (क्षुद्र घंटिका) और सैकडों वन्दनमालाओं से शोभायमान; झारी, कलश, दर्पण तथा पूजाद्रन्यों से रमणीय, रत्नमय स्तम्भोपर नियोजित विचित्र और उत्तम पुत्तलिकाओं से सुन्दर; वज्र, इन्द्रनील, मरकत, कर्केतन एवं पद्मराग मणियों से युक्त; चन्द्रकान्त, सूर्यकान्त प्रमुख मणियों की किरणों से अन्धकारसमृहको नष्ट करनेवाली, लटकती हुई सुवर्णमालाओं से सुशोभित, अनादिनिधन, अनुपम, छन्नत्रयादिसे सिहत, उत्तम रत्नमय, प्रकाशमान किरणों के समृहसे युक्त और देव एव विद्याधरों से पूजित, ऐसी जिनप्रतिमाय विगजमान है ॥१९९-२०२॥

१२, १६।. २८ पवमदहो. ३८ तरंगणीए. ४८ उच्छेदो, व उभेदो. ५८ तुमा. ६८ व मालासहेइ. ७ द व सालभिद्यारम्मो. ८८ व मईखेहि. ९८ व लम्द.

ताम्ह समभूमिभागे पासादा विविहरयणकणयमया। वज्जकवाहेहिं जुदा चउतोरणवेदियाजुत्ता॥ २०३ एदेसु मंदिरेसुं होंति दिसाकण्णयाउ देवीओ । बहुपरिवाराणुगदी णिम्मललावण्णरूवगदा॥ २०४ पउमदहादु दिसाए पुन्वाए थोवभूमिमेत्तामा। गंगाणईण मन्झे उन्भासिद एउ मणिमओ कूडो ॥ २०५ वियसियकमलायारो रम्मो वेरुलियणालसंजुत्तो। तस्स दला भहरत्ता पत्तेकं कोसदलमेत्तं॥ २०६ सिललादुवरी उदओ एकं कोसं हुवेदि एदस्स। दो कोसा वित्थारो चामीयरकेसरेहिं संजुत्तो॥ २०७ इगिकोसोदयरुंदा रयणमई तस्स कण्णिया होदि। तीए उविर चेट्टिद पासादो मणिमओ दिन्वो॥ २०८ तप्पासादे निवसदि वेतरदेवी बलेत्ति विक्खादों। प्रकपिलदोवमाऊ बहुपरिवारेहि संजुत्ता॥ २०८ एव पउमदहादो पंचसया जोयणाणि गंत्णं। गंगाक्र्डमपर्त्ता जोयणअद्धेण दिन्विणावलिया॥ २१० च्छिहिमवंतस्दे णहरुंदं सोधिदूण अद्धकदो। दिन्वणभागे पन्वदउविरिम्म हवेदि णहदीहं॥ २११

उस सम भूमिभागमे विविधप्रकारके रत्न एवं सुवर्णसे निर्मित, वज्रमय कपाटोंसे सहित, और चार तोरण व वेदिकाओंसे संयुक्त प्रासाद हैं ॥ २०३ ॥

इन भवनोंमें बहुत परिवारसे युक्त और निर्मल लावण्यरूपको प्राप्त दिक्कन्या देवियां हैं ॥ २०४ ॥

पद्म द्रहसे पूर्व दिशामें थोड़ीसी भूमिपर गंगा नदीके बीचमें एक मणिमय कूट प्रकाशमान है ॥ २०५॥

यह मणिमय कूट विकसित कमलके आकार, रमणीय, और वैद्वर्यमणिमय नालसे संयुक्त है। इसके पत्ते अत्यन्त लाल हैं, और प्रत्येक पत्रका विस्तार आधा कोसमात्र है। २०६॥

पानीसे ऊपर इसकी उंचाई एक कोस और विस्तार दो कोस है। यह सुवर्णमय परागसे संयुक्त है।। २०७॥

इस कमलाकार कूटकी रत्नमय कर्णिका एक कोस ऊची और इतने ही विस्तारसे युक्त है। इसके ऊपर मणिमय दिव्य भवन स्थित है। २०८॥

उस भवनमें वला इस नामसे विख्यात, एक पल्योपम आयुवाली, और वहुत परिवारसे युक्त व्यन्तर देवी निवास करती है ॥ २०९॥

इसप्रकार गगा नदी पद्म द्रहसे पांचसौ योजन आगे जाकर और गंगाकूटतक न पहुं-चकर उससे आधा योजन पहिले ही दक्षिणकी और मुड़ जाती है ॥ २१०॥

क्षुद्र हिमवान्के विस्तारमेंसे नदीके विस्तारको घटाकर अविशष्टको आधा करनेपर दक्षिण भागमें पर्वतके ऊपर नदीकी लम्बाईका प्रमाण निकलता है ॥ २११ ॥

१ व <sup>°</sup>परिवाराणुमदा २ द व अहिरत्तो. ३ द व तप्पासादा. ४ द व विक्खादो. ५ व एका. ६ द व कूडमपत्तो. ७ द <sup>१</sup>स्दस्साधिदूण.

पंचसया तेवीसं अट्टहर्वं कणतीसभागा य । दक्षिणदो भागच्छिय गंगा गिरिजिनिमयं पता ॥ २१२

हिमवंतयंतमणिमयवरकृदमुहम्मि वसहरूविमा । पविसिय णिवलइ घारा दसजोयणिवत्यरा य मासिघवला ॥ २१३ **उ**जोयणेक्कोसा पणालियाए हुवेदि विक्लंभो । आयामा बे कोसा तेत्तियमेतंर च बहुलतं ॥ २१४ ६। को १। को २। को २।

र्सिगसुह्कण्णजिहालोयणभूसादिएहि गोसरिसो<sup>४</sup>। वसहो त्ति तेण भण्णह रयणामरजीहिया तस्य ॥ २३५ पणुवीस जोयणाणि हिमवंते तत्य अंतरेदूणं । दसजोयणवित्थारे गंगाकुंढिमा णिवसदे गंगा ॥ २९६ पण्वीसनोयणाई धारापमुहस्मि होदि विक्लंभो । सग्गायणिकत्तारो एवं णियमा परूवेदि ॥ २१७ पाठान्तरम् ।

जोयणसट्टीरंदं समवद्टं मध्य तत्य वरकुंडं । दसजोयणउच्छेहं मणिमयसे।वाणसोहिछं ॥ २१८ E0 | 90 |

पांचसौ तेईस योजन और आठसे गुणित ( उन्नीस ) अर्थात् एकसौ वावनमेंसे उनतीस भागप्रमाण दक्षिणसे आकर गंगा नदी पर्वतके तटपर स्थित जिह्निकाको प्राप्त होती है ॥ २१२ ॥

$$\frac{2 \circ 4 \cdot \frac{2}{5 \cdot 6} - 6 \cdot \frac{2}{5} = 4 \cdot 2 \cdot \frac{2}{5 \cdot 6} \cdot \frac{1}{5}}{3}$$

हिमवान् पर्वतके अन्तमें वृषभाकार मणिमय उत्तम कूटके मुखमें प्रवेशकर चन्द्रमाके समान धवल और दश योजन विस्तारवाली गंगाकी धारा नीचे गिरती है ॥ २१३ ॥

उस प्रणालीका विस्तार छह योजन और एक कोस, छंत्राई दो कोस, और वाहल्य भी इतना ही अर्थात् दो कोस है ॥ २१४ ॥ विष्कंभ यो ६ को. १, आयाम को. २, वाहल्य को २।

वह कूटमुख सींग, मुख, कान, जिहा, लोचन और भुकुटी आदिकसे गीके सदश है, इसीलिये उस रत्नमय जिह्निका ( जृम्भिका ) को 'वृपभ' कहते है ॥ २१५॥

वहापर गंगानदी पचीस योजन हिमवान् पर्वतको छोडकर दश योजन विस्ताखाले गंगा-कुण्डमें गिरती है ॥ २१६ ॥

धाराके प्रमुखमें गंगा नदीका विस्तार पचीस योजन है। संगायणीके कर्ना इसप्रकार नियमसे पाठान्तर । निम्दपण करते हैं॥ २१७ ॥ २५ ।

बहापर साठ योजन विस्तारवाला, समन्नत, दश योजन ऊंचा और मणिमय सीटियोंमै गोभायमान उत्तम कुण्ड है॥ २१८॥ ६०।१०।

१ ट प अटाह्दा. २ द व २५ । ३व तित्यमेलं ४ द व °भूदाओएहिगाम्पिमो ५ ट पण्यीत. ६ द स गगामृष्टम्मि, ७ द-पुरुके द्विरस्ता, ८ द एव्यानिक्लामयविणयमा, स स्थाणिकलाग्य एव नियमाः बासिट्ठ जोयणाई दो कोसा होदि कुंडिवित्थारो । संगोयणिकत्तारो एवं णियमा णिरूवेदि ॥ २१९ ६२ । को २ । पाठान्तरम् । चडतोरणवेदिजुदो सो कुंडो तत्थ होदि बहुमञ्झे । दीवो रयणिविचित्तो चडतोरणवेदियाहि कयसोहो ॥ २२० दसजोयणउच्छेहो सो जलमञ्झिमा भट्टवित्थारो । जलउविर्दि हो कोसो तम्मज्झे होदि वज्जमयसेलो ॥ २२१ १० । कोस २ ।

मूले मज्झे उवरिं चउदुगएका कमेण विश्विण्णो । दसजीयणउच्छेहो चउतीरणवेदियाहि कयसोहो ॥ २२२ तप्पन्वदस्स उवरिं बहुमज्झे होदि दिन्वपासादो । वररयणकंचणमक्षो गंगाऋढं ति णामेण ॥ २२३ चउतोरणेहिं जुत्तो वरवेदीपरिगदो विचित्तयरो । बहुविहजंतसहस्सो सो पासादो णिरुवमाणो ॥ २२४ मूले मज्झे उवरिं तिदुगेक्कसहस्सदंडिवत्थारो । दोण्णिसहस्सोत्तंगो सो दीसिद कूडसंकासो ॥ २२५ ३००० । २००० । २००० ।

तस्सब्मंतररुंदो पण्णासब्महियसत्तसयदंढा । चालीसचाववासं असीदिउदयं च तद्दारं ॥ २२६ ७५० । ४० । ८० ।

मणितोरणरमणिर्जं वरवज्ञकवाढजुगलसोहिल्लं । णाणाविहरयणपहाणिच्चुज्ञोयं विराजदे दारं ॥ २२७

उस कुण्डका विस्तार बासठ योजन और दो कोस है, सगोयनीके कर्ता इसप्रकार नियमसे निरूपण करते हैं ॥ २१९ ॥ ६२ । को. २ । पाठान्तर ।

वह कुण्ड चार तोरण और वेदिकासे युक्त है। उसके बहुमध्यभागमे रत्नोंसे विचित्र और चार तोरण एव वेदिकासे शोभायमान एक द्वीप है॥ २२०॥

वह द्वीप जलके मध्यमें दश योजन ऊंचा और आठ योजन विस्तारवाला तथा जलके अपर दो कोस ऊचा है। इसके बीचमें एक वज़मय शैल स्थित है। २२१॥ यो. १०। कोस २।

उसका विस्तार मूलमें चार योजन, मध्यमें दो योजन, और ऊपर एक योजन है। वह दश योजन ऊंचा और चार तोरण एव वेदिकासे शोभायमान है॥ २२२॥

उस पर्वतके ऊपर वहुमध्यभागमें उत्तम रान एव सुवर्णसे निर्मित और गंगाकूट इस नामसे प्रसिद्ध एक दिन्य प्रासाद है ॥ २२३ ॥

वह प्रासाद चार तोरणोंसे युक्त, उत्तम वेदीसे वेष्टित, अति विचित्र, वहुत प्रकारके हजारों यंत्रोंसे सहित, और अनुपम है ॥ २२४ ॥

वह प्रासाद मूलमें तीन हजार, मध्यमें दो हजार, और ऊपर एक हजार धनुषप्रमाण विस्तारयुक्त, तथा दो हजार धनुषप्रमाण ऊंचा होता हुआ कूटके सदश दिखता है ॥ २२५॥

मूलवि. ३०००, मध्यवि. २०००, उपरिमवि. १०००, उत्सेध २००० धनुप ।

उसका अभ्यन्तर विस्तार सातसौ पचास धनुष, तथा द्वार चालीस धनुप विस्तारवाला और अस्सी धनुप ऊचा है ॥ २२६ ॥ अभ्यं. वि. ७५०, द्वारवि. ४०, उत्सेध ८० धनुप ।

उसका द्वार मणिमय तोरणोंसे रमणीय, उत्तम वज्रमय दोनों कपाटोंसे घोमायमान, और नाना प्रकारके रत्नोंकी प्रभासे नित्य प्रकाशमान होता हुआ विराजमान है ॥ २२७ ॥

१ द्व <sup>°</sup>परिमदो. २ द व तिदुमेक्क<sup>°</sup> TP, 22

वरवेदीपरिखित्ते चडगो। उरमंदिरिसम् पासादे । रम्मुजाणे तस्सि गंगादेवी सयं वसह ॥ ३२८ भवणोविर कूडिम य जिणिदपिडिमाओं सासैटिशिओ । चेट्टीते किरणमंडलडजोइदसयलभासाओं ॥ २२९ मादिजिणप्पिडिमाओ जडमडडसेहिरिलाओं । पिडिमोविरिम्म गंगा अभिसित्तुमर्णा व सा पडिट ॥ २३० पुण्पिद्पंकजपीडा कमलोदरसिसवण्णवरदेहा । पढमजिणप्पिडिमाओ भरंति जे ताण देंति णिव्वाणं ॥ २३१ कुंडस्स दिक्खणेणं तोरणटारेण णिगादा गंगा । भूमिविभागे वक्का होदूण गदा य रजदिगिरें ॥ २३२ रम्मायार्थं गंगा संकुलिदूणं पि दूरदो एसा । विजयङ्कृगिरिगुहाए १० पविसदि मेदिणिविले भुजंगी वै ॥ २३३ गंगातरंगिणीए उभयत्तेडवेदियाण वणसंडा । अत्तुटसरूवेणं संपत्ती रजदसेलंतं ॥ २३४ वरवज्जकवाडाणं संवरणपवेसणाई मुत्तूणं । सेसगुहव्भंतरयं गंगातडवेदिवणसंडा ॥ २३५ रप्पिगिरिस्स गुहाए गमणपदेसिम होदि वित्थारो । गंगातरिगणीए अट्टं चिय जोयणाणि पुढं ॥ २३६

उत्तम वेदीसे वेष्टित, चार गोपुर एवं मन्दिरसे सुशोभित और रमणीय उद्यानसे युक्त उस भवनमे स्वयं गंगादेवी रहती है ॥ २२८॥

उस भवनके ऊपर क्रूटपर किरणसमूहसे सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित करनेवाळी, और शाश्वत ऋद्धिको प्राप्त, ऐसी जिनेन्द्रप्रतिमायें स्थित हैं ॥ २२९ ॥

वे आदि जिनेन्द्रकी प्रतिमार्थे जटामुकुटरूप शेखरसे सहित है। इन प्रतिमाओंके ऊपर वह गंगा नदी मानों मनमें अभिषेककी भावनाको रखकर ही गिरती है॥ २३०॥

वे आदि जिनेन्द्रकी प्रतिमायें फूले हुए कमलासनपर विराजमान और कमलके उदर अर्थात् मध्यभागके सदृश वर्णवाले उत्तम शरीरसे युक्त हैं। जो भन्य जीव इनका स्मरण करते हैं उन्हें ये निर्वाण प्रदान करती है। २३१॥

गंगानदी इस कुण्डके दक्षिण तोरणद्वारसे निकलकर भूमिप्रदेशमे मुडती हुई रजतगिरि अर्थात् विजयाई पर्वतको प्राप्त हुई है॥ २३२॥

यह रम्याकार गंगा नदी दूरसे ही सकुचित होकर विजयाई पर्वतकी गुफामें इसप्रकार प्रवेश करती है जैसे भुजगी मेदिनीविलमें ॥ २३३ ॥

गगा नदीकी दोनों ही तटवेदियोंपर स्थित वनखड अत्रुटितरूपसे विजयार्द्ध पर्वत तक, चले गये है ॥ २३४ ॥

गगातटवेदीसंबंधी ये वनखड उत्तम वज्रमय कपाटोंके संवरण और प्रवेशभागको छोड़कर शेप गुक्ताके भीतर हैं॥ २३५॥

. रूपाचलकी गुफामें प्रवेश करनेके स्थानपर गंगा नदीका विस्तार आठ योजनप्रमाण हो जाता है ॥ २३६॥

१ द मदरिमा. २ द व पिडिमादि. ३ द सासदिरिदीओ, व सासदरिदीउ. ४ द सयलयसओ, ब स्थलदिस्थो. ५ द व तोउज्जदमउडपासेहरिहाओ. ६ द अभिसित्त्मणप्पसा, व अभिसत्त्मणप्पसा. ७ द व पुन्विद. ८ द सरित ९ द व रम्मायाए. १० द व परिसदि ११ द व मेदामिलेभुजंगिदं. १२ द व उभयंतरे. १३ द व संपत्तं.

विजयहुगिरिगुहाए संगत्णं जोयणाणि पणुर्वासं । पुन्वावरायदाँ वि उम्मग्गणिमग्गसिका ॥ २३७ णियजलप्रवाहपि दे दन्वं गरुवं पि णेदि उविरिम्म । जम्हा तम्हा मण्णइ उम्मग्गा वाहिणी एसा ॥ २३८ णियजलभरउविरगदं दन्वं लहुगं पि णेदि हेट्टम्मि । जेणं तेणं भण्णइ एसा सिरया णिमग्ग ति ॥ २३९ सेलगुहाकुंडाणं मणितोरणदार णिस्सरंती । वैट्टूहरयणिविणिम्मियसंकमपहुदीय विन्छण्णा ॥ २४० वणवेदीपिरिवित्ता पत्ते हं दोण्णि जोयणायामा । वरस्यणमया गंगाणइस्स पवहम्मि पविमंति ॥ २४१ पण्णासजोयणाइं अधियं गंत्ण पन्वयगुहाए । दिक्खणिदिसदारेणं खुभिदा भोगीव णिग्गदा गंगा ॥ २४२ णिस्सिरिदूणं एसा दिक्खणभरहिस्म रूपसेलादो । उणवीसं सिह्यसयं सागन्छिद जोयणा अधिया ॥ २४३

११९। ३।

30

भागंत्ण णियंते पुन्वमुही मागधिमा तित्थयरे । चोइससहस्ससिरयापरिवारा पविसदे उवहिं ॥ २४४ गंगामहाणदीए भड्टाइजेसु मेच्छखंडेसु । कुंडजसिरपरिवारा हुवंति ण हु भजखंडािमा ॥ २४५

विजयार्द्ध पर्वतकी गुफामें पचीस योजन जानेपर उन्मग्ना और निमग्ना ये दो निदयां पूर्व-पश्चिमसे आई हुई हैं ॥ २३७॥

क्योंकि यह नदी अपने जलप्रवाहमें गिरे हुए भारीसे भारी द्रव्यको भी ऊपर ले आती है, इसलिये यह नदी 'उन्मग्ना' कही जाती है ॥ २३८॥

क्योंकि यह अपने जलप्रवाहके ऊपर आयी हुई हलकीसे हलकी वस्तुको भी नीचे ले जाती है, इसीलिये यह नदी 'निमग्ना' कही जाती है ॥ २३९ ॥

ये दोनों निद्यां पर्वतीय गुफाकुंडोंके मणिमय तोरणद्वारोंसे निकलकर बर्व्ह (स्थपित) रत्नसे निर्मित संक्रम (एक प्रकारके पुल) आदिसे विभक्त, वनवेदीसे वेष्टित, प्रत्येक दो योजनप्रमाण आयामसे सिहत, और उत्कृष्ट रत्नमय होती हुई गगा नदीके प्रवाहमें प्रवेश करती है॥ २४०–२४१॥

गगा नदी पचास योजन अधिक जाकर पर्वतकी गुफाके दक्षिणद्वारसे क्रोधित हुए सर्पके समान निकली है ॥ २४२ ॥

यह नदी विजयार्द्ध पर्वतसे निकलकर एकसौ उनीस योजनोंसे कुछ अधिक दक्षिण भरतमें आती है ॥ २४३ ॥ ११९ र<sup>३</sup> ।

इसप्रकार गगा नदी दक्षिण भरतमें आकर और पूर्वकी ओर मुड़कर चौदह हजारप्रमाण परिवारनदियोंसे युक्त होती हुई अन्ततः मागध तीर्थपर समुद्रमें प्रवेश करती है ॥ २४४ ॥

गगा महानदीकी ये कुण्डोंसे उत्पन्न हुई परिवारनिदया टाई म्लेच्छखण्डोंमें ही हैं, आर्यखण्डमे नहीं हैं ॥ २४५ ॥

१ द् गुहासुं गत्ण. २ व पुन्वावरा णदाओ. ३ द् वत्य (च्छ) इ. ४ द् व वित्थिण्णा. ५ द्व रुंदसेलादो. ६ द्व णियतो ७ द्व पुन्वमही. ८ द उवरिं

बासिट्ठ जोयणाई दोण्णि य कोसाणि वित्थरा गंगा। पण कोसा गाढतं<sup>र</sup> उविह्यदेसप्पवेसिम्म ॥ २४६ दीवजगदीय पासे णइविलवेदणिम्म तोरणं दिन्वं। विविह्यररयणखिजदं खंभिट्टियसालभंजियाणिवहं ॥ २४७ थंभाणं उच्छेहो तेणउदी जोयणाणि तिय कोसा। एदाण अंतरालं वासिट्ठी जोयणा दुवे कोसा<sup>३</sup>॥ २४८ ९३। को ३। ६२। को २।

छत्तत्यादिसिंहेद। जिणिंदपिंडमा य तोरणुविरिम्म । चेहित सासदाक्षो सुमरणमेत्तेण दुरिदहणा ॥ २४९ वरतोरणस्स उविरे पासादा होति रयणकणयमया । चउतोरणवेदिजुदा वज्ञकवाहुज्जलदुवारा ॥ २५० एदेसु मंदिरेसुं देवीको दिक्कुमारिणामाको । णाणाविहपिरवारा वंतिरयाक्षो विरायंति ॥ २५१ पडमद्हादो पिन्छमदारेणं णिस्सरेदि सिंधुणदी । तट्टाणन्वासादी तोरणपहुदी य सुरणदीसिर्सि ॥ २५२ गंतूण थोवमूमि सिंधूमज्झिम्म होदि वरकूढो । वियसियकमलायारो रम्मो वेरुलियणालजुदो ॥ २५३ तस्स दलौ अइरती दीहजुदा होति कोसदलमेत्तं । उन्छेहो सिललादो उविरेपएसिम इगिकोसो ॥ २५४

उद्धिप्रदेशमें प्रवेश करते समय गंगाका विस्तार बासठ योजन दो कोस, और गहराई पांच कोस हो गई है ॥ २४६॥

द्वीपकी वेदीके पास नदीबिलके मुखपर अनेक प्रकारके उत्तमोत्तम रत्नोंसे खिचत और खम्भोंपर स्थित पुत्तलिकासमूहसे युक्त दिव्य तोरण है ॥ २४७ ॥

स्तम्भोंकी उंचाई तेरानब योजन और तीन कोस, तथा इनका अन्तराल बासठ योजन और दो कोस है ॥ २४८ ॥ उचाई यो. ९३, को. ३, अतराल यो. ६२ को. २।

तोरणोंके ऊपर तीन छत्रादिसे सहित, शाश्वत और स्मरणमात्रसे ही पापको नष्ट करनेवाली, एसी जिनेन्द्रप्रतिमायें स्थित है ॥ २४९ ॥

उत्कृष्ट तोरणके ऊपर चार तोरण और वेदीसे युक्त तथा वज्रमय कपाटोंसे उज्ज्वल द्वारवाले रत्न एव सुवर्णमय भवन हैं ॥ २५०॥

इन भवनों में नानाप्रकारके परिवारसे युक्त दिवकुमारी नामक व्यन्तरिणी देवियां विराजमान है ॥ २५१ ॥

पद्म द्रहके पश्चिमद्वारसे सिन्धु नदी निकलती है। इसके स्थानके विस्तार आदिक और तोरणादिका कथन गगा नदीके सदश है। २५२॥

कुछ थोडी दूर चलकर सिन्धु नदीके बीचमें विकसित कमलके आकार, रमणीय और वैडूर्यमणिमय नालसे युक्त एक उत्तम कूट है ॥ २५३॥

उसके पत्ते अत्यत लाल और आधे कोसप्रमाण लम्बाईसे युक्त है। जलके उपरिम भागमें इसकी उंचाई एक कोस है।। २५४॥

१ द आगाढत. २ व णइविदवद . ३ द दुरेकोसो, व पुरेकोसो. ४ द व सासभाओ ५ द व चीतोरण . ६ द °दहादु. ७ द व तहाणवासरादी. ८ द व पहुदी सुरणदिसरिच्छा. ९ द व तला. १० व अश्रिता.

[ १७३

वे कोसा विश्विण्णो 'तेत्तियमेत्तोद्र एण संपुण्णो । वियसंतप्र मकुसुमोत्र माणसंठाणसोहिल्लो ॥ २५५ इगिकोसोद्यरंद्र रयणमई कण्णिया य सदिरम्मा । तीए उत्तरि विचित्तो पासादो होदि रमणिज्जो ॥ २५६ वरस्यणकंचणमभो फुरंतिकरणो पणासिभतमोहो । सो उत्तंगत्तोरणदुवारसुंदेरंसुटुसोहिल्लो ॥ २५७ तिस्सि णिल्ण णिवसइ भवणा णामेण वेतरा देवी । एक्ष्पलिटोत्रमाऊ णिरुत्रमलावण्णपरिपुण्णा ॥ २५८ पडमदहादो पणुसयमेत्ताइं जोयणाइं गंत्णं । सिंधूकूडमपत्ता दुकोसमेत्तेण विस्त्वणाविलदा ॥ २५९ उभयतढवेदिसहिटा उववणसेहिंहें सुटु सोहिल्ला । गग च्व पडइ सिंधू जिन्माटो सिंधुकूडउविश्विम ॥ २६० कुंढं दीवो सेलो भवणं भवणस्स उविश्वे कूंडं । तिस्ति जिणपिडमाओ सन्त्वं पुन्तं व वत्तन्वं ॥ २६१ णविर विसेसो एसो सिंधूकूडिम सिंधुदेवि ति । बहुपरिवारोहं जुदा उत्रभुंजिद विविहसोक्खाणि ॥ २६२ गंगाणई व सिंधू विजयहुगुहाय उत्तरदुवारे । पविसिय वेदीजुत्ता दिखणदारेण णिस्सरिद ॥ २६३ दिख्लणमरहस्सइं पाविय पिक्छमपभासितत्थिमा । चोहससहस्ससिरियापरिवारा पविसए उत्तिहं ॥ २६४ दिख्लणमरहस्सइं पाविय पिक्छमपभासितत्थिमा । चोहससहस्ससिरियापरिवारा पविसए उत्तिहं ॥ २६४

उपर्युक्त कमलाकार क्ट दो कोस विस्तीर्ण और इतनी ही उचाईसे परिपूर्ण एव विकसित कमलपुष्पके सदश आकारसे शोभायमान है ॥ २५५ ॥

उसकी एक कोस ऊची और उतनी ही विस्तृत रमणीय रत्नमयी कर्णिका है। इस कर्णिकाके ऊपर रमणीय विचित्र प्रासाद है॥ २५६॥

यह भवन उत्तम रत्न और सुवर्णसे निर्मित, प्रकाशमान किरणोंसे युक्त, अंधकारसमूहको नष्ट करनेवाला और उन्नत तोरणद्वारोंके सौन्दर्यसे भलेप्रकार शोभायमान है ॥ २५७॥

उस भवनमें एक पल्योपम आयुवाली और अनुपम लावण्यसे परिपूर्ण अवना (लवणा) नामकी न्यन्तर देवी रहती है ॥ २५८॥

पद्म द्रहसे पाचसौ योजनमात्र आगे चलकर और सिन्धुकूटको प्राप्त न होकर उससे दो कोस पिहले ही दक्षिणकी ओर मुड़ती हुई दोनों तटोंपर स्थित वेदिकासे सिहत और उपवनखडोंसे भलेप्रकार शोभायमान सिन्धु नदी भी गगा नदीके समान ही जिह्निकासे सिन्धुकूटके ऊपर गिरती है ॥ २५९-२६०॥

कुण्ड, द्वीप, पर्वत, भवन, भवनके ऊपर कूट और उसके ऊपर जिनप्रतिमायें, इन सबका पहिलेके समान ही कथन करना चाहिये॥ २६१॥

विशेषता केवल यह है कि सिन्धुकूटपर वहुत परिवारसे युक्त सिन्धुदेवी विविधप्रकारके सुर्खोका उपभोग करती है ॥ २६२ ॥

गंगा नदीके समान सिन्धु नदी भी विजयाईकी गुफाके उत्तर द्वारमेंसे प्रवेश करके बेटी-सिहत दक्षिण द्वारसे निकलती है ॥ २६३ ॥

पश्चात् दक्षिण भरतके अर्द्ध भागको प्राप्त करके चौदह हजार परिवारनिवयोंसे सिहत होती हुई पश्चिम प्रभास तीर्थपर समुद्रमे प्रवेश करती है ॥ २६४ ॥

१ व तित्तिये २ द व कोस वे स्दा. ३ द व किण्गया य घीरम्ना. ४ द व पणासिअतंमी ५ द व सुदार ६ द व सोक्लाण.

तोरणउच्छेहींटी गंगाए विण्णदा जहा पुन्वं । तस्सैन्वा सिंध्ए वत्तन्वा णिउणवृद्धीहिं ॥ २६५ गंगासिंधुणईहिं वेयहुणगेण भरहखेत्तिम । छक्तंडं संजाटं ताण विभागं परूवेसो ॥ २६६ उत्तरदिखणभरहे खंडाणि तिण्णि होंति पत्तेकं । दिवखणितयखंडेसुं अञ्जाखंडो ति मिन्सिम्मो ॥ २६७ सेसा वि पंच खंडा णामेणं होंति मेच्छखंड ति" । उत्तरियखंडेसुं सिन्झिमखंडस्स बहुमञ्जे ॥ २६८ चक्कीण माणमलणो णाणाचक्रहरणामसङ्ख्णो । मूलोविरमञ्झेसुं रयणमओ होटि वसहितरी ॥ २६९ जोयणसयसुन्विद्धो पणुवीसं जोयणाणि अवगाडो । एक्सयमूल्हंटो पण्णत्तिर मञ्जविद्धारो ॥ २५० १०० । ६५ ।

पण्णासजोयणाइं वित्थारो होदि तस्स सिहरिमा । मूलोविरमञ्ज्ञेसुं चेट्ठंते वेदिवणमंडा ॥ २७५ चउतोरिणेहिं र्जुत्ता पोक्खरिणीवाविकूवपरिपुण्णा । विज्जिटणीलसरगयकक्ष्यणपउमरायमया ॥ २७२ होंति हु वरपासादा विचित्तविण्णासमणहरायारा । टिप्पंतरयणटीवा वसहिगिरिंटस्स सिहरिम ॥ २७३ वररयणकंचणमया जिणभवणा विविद्दसुंटरायारा । चेट्ठित वण्णणाओ पुट्वं पिव होंति सन्वाको ॥ २७४

जिसप्रकार पिहले गंगा नदीके वर्णनमें तोरणोंकी उचाई आदिक वतलाई जाचुकी है, उसीप्रकार बुद्धिमानोंको उन सबका कथन यहापर भी करना चाहिये॥ २६५॥

गगा व सिन्धु नदी और विजयाई पर्वतसे भरत क्षेत्रके जो छह खण्ड होगये हैं, उनके विभागको कहते हैं ॥ २६६ ॥

उत्तर और दक्षिण भरत क्षेत्रमेसे प्रत्येकके तीन तीन खण्ड है। इनमेसे दक्षिण भरतके तीन खण्डोंमेंसे मध्यका आर्यखण्ड है॥ २६७॥

शेष पाचों ही खण्ड म्लेच्छखण्ड नामसे प्रसिद्ध है। उत्तर भरतके तीन खण्डोंमेंसे मध्यम खण्डके बहुमध्यभागमे चक्रवर्तियोंके मानका मर्दन करनेवाला, नाना चक्रवर्तियोंके नामोंसे व्याप्त; और मूलमें, ऊपर एवं मध्यमें रत्नोंसे निर्मित; ऐसा वृपभगिरि है ॥ २६८–२६९॥

यह पर्वत सौ योजन ऊचा, पचीस योजनप्रमाण नीवसे युक्त, मूलमें सौ योजन और मध्यमें पचहत्तर योजन विस्तारवाला है॥ २७०॥ ऊं. १००, अव. २५, मू. वि. १००, म वि. ७५।

उक्त पर्वतका विस्तार शिखरपर पचास योजनमात्र है। इसके मूलमें, ऊपर और मध्यमें वेदी और वनखड स्थित ह ॥ २७१ ॥ ५० ।

वृषभ गिरीन्द्रके शिखरपर चार तोरणोंसे सहित, पुष्करिणी और कृषोंसे परिपूर्ण; यज, इन्द्रनील, मरकत, कर्केतन और पद्मराग, इन मिणिविशेषोंसे निर्मित, विचित्र रचनाओंसे मनोहर आकृतिको थारण करनेवाले, और देदीप्यमान रत्नोंके दीपकोंसे मंयुक्त, ऐसे उत्तम भवन है ॥ २७२-२७३ ॥

वहापर उत्तम रत्न एव सुवर्णसे निर्मित विविध प्रकारके सुन्दर आकारोबाटे जिनभन्न स्थित है। इनका सब वर्णन पहिलेके ही समान है॥ २७४॥

१ द् उम्मेहादी २ द् व सरमध्य ३ द् व गईए ४ द् प्रो भरही. ५ द व भरही. ६ द व मन्तिया. ७ द् मेन्छपंडिमा. ८ द व तुनी. ९ द पीस्परणी.

गिरिउवरिमपासादे वसहे। णामेण वेंतरो देवो । विविहपरिवारसिहदो उवभुंजादे विविहसोक्खाइं ॥ २७५ एकपिछदोवमाऊ दसचावसमाणदेहउच्छेहो । पिहुँवच्छो दीहभुजो १ एसो सन्वंगसोहिछो ॥ २७६ । छक्खडं गरं ।

तिस्त अजाखंडे णाणाभेदेहिं संजुदो कालो । वद्वइ तस्त सरूवं वोच्छामो आणुपुच्चीए ॥ २७७ पासरसगंधवण्णच्चैदिरित्तो अगुरूलहुगसंजुत्तो । वत्तणलक्खणकलियं कालसरूवं इमं होदि ॥ २७८ कालस्स दो वियप्पा मुक्खामुक्खा हुवंति एदेसुं । मुक्खाधारबलेणं अमुक्खकालो पयदेदि ॥ २७९ जीवाण पुग्गलाण हुवंति परियद्यणाइ विविद्याई । एदाण पज्ञाया वद्देते मुक्खकालआधारे ॥ २८० सञ्चाण पयत्थाणं णियमा परिणामपहुदिवित्तीओ । बिहरंतरंगहेदुहि सञ्चवभेदेसु वद्दंति ॥ २८१ बाहिरहेदू कहिदो णिच्छयकालो त्ति सञ्चदरिसीहिं । अवभंतरं णिमित्तं णियणियद्ववेसु चेद्वेदि ॥ २८२ कालस्स भिण्णाभिण्णा अण्णुण्णपवेसणेण परिहीणा । पुद्द पुद्द लोयायासे चेद्वंते संचएण विणा ॥ २८३

पर्वतके उपरिम भवनमे विविध प्रकारके परिवारसे सिहत और वृषभ इस नामसे प्रसिद्ध व्यन्तर देव अनेक प्रकारके सुखोका उपभोग करता है ॥ २०५ ॥

यह देव एक पल्योपम आयुसे युक्त, दश धनुषप्रमाण शरीरकी उचाईवाला, विस्तृतवक्षःस्थल, दीर्घवाहु, और सर्वांगसुन्दर है ॥ २७६ ॥

## छह खण्डोंका वर्णन समाप्त हुआ।

उस आर्यखण्डमे नाना भेदोसे सयुक्त जो काल प्रवर्तता है, उसके स्वरूपको अनुक्रमसे कहते है ॥ २७७॥

स्पर्श, रस, गन्ध और वर्णसे रहित, अगुरुलघु गुणसे सहित, और वर्त्तनालक्षणसे सयुक्त, यह कालका स्वरूप है ॥ २७८॥

उस कालके मुख्य और अमुख्य इसप्रकार दो भेद है। इनमेसे मुख्य कालके आश्रयसे अमुख्य कालकी प्रवृत्ति होती है।। २७९॥

जीव और पुद्गलोंमे विविध प्रकारके परिवर्त्तन हुआ करते है। इनकी पर्यायें मुख्य कालके आश्रयसे प्रवर्तती हैं ॥ २८०॥

सर्व पदार्थोंके समस्त मेदोंमें नियमसे बाह्य और अभ्यन्तर निमित्तोंके द्वारा परिणामादिक (परिणाम, क्रिया, परत्वापरत्व) वृत्तियां प्रवर्तती हैं ॥ २८१ ॥

सर्वज्ञ देवने सर्व पदार्थोंके प्रवर्तनेका बाह्य निमित्त निश्चयकाल कहा है। अम्यन्तर निमित्त अपने अपने द्रव्योंमें स्थित है ॥ २८२ ॥

अन्योन्यप्रवेशसे रहित कालके भिन्न भिन्न अणु सचयके विना पृथक् पृथक् लोकाकाशमें स्थित है ॥ २८३ ॥

१ ६ वधुषछो, व बहुषछो २ द व दिह्भुजो ३ द व वण्गोवदि .

समयाविलउस्सासा पाणा थोवा य आदिया भेदी । ववहारकालणामा णिहिट्टा वीयराएहिं ॥ २८४ परमाणुस्स णियद्विदगयणपदेसस्सदिकमणमेत्तो । जो कालो अविभागी होदि पुढं समयणामा सो ॥ २८५ होंति हु असंखसमया आविलिणामो तहेव उस्सासो । संखेजाविलिणवहो सो चिय पाणो सि विक्लादो ॥ २८६

> 313131 2 E

सत्तुस्सासो थोवं सत्तत्योवा लवित्ति णादन्वो । सत्तत्तरिदलिदलवाँ णाली वे णालिया मुहुत्त च ॥ २८७

७ । ७ । ७७ । २ ।<sup>६</sup>

१ १ २

समऊणेक्समुहुत्तं भिण्णमुहुत्तं मुहुत्तया तीसं । दिवसी पण्णरसिहिं दिवसिहिं एक्कपक्ली हु ॥ २८८ दो पक्लेहिं मासो मासदुगेणं उद्घ उहुत्तिदय । अयणं अयणकुगेणं विरसी पंचेहिं वच्छरेहिं जुगं ॥ २८९ माघादी होति उद्घ सिसिरवसंता णिदाघपाउसया । सरको हेमंता वि य णामाइं ताण जाणिजं ॥ २९० विण्ण जुगा दस विरसा ते दसगुणिदा हवेदि वाससदं । एर्द्सिसं दसगुणिदे वाससहस्सं वियाणेहि ॥ २९१

समय, आवलि, उच्छ्वास, प्राण और स्तोक, इत्यादिक भेदोंको वीतराग भगवानने व्यवहार कालके नामसे निर्दिष्ट किया है ॥ २८४ ॥

पुद्गलपरमाणुका निकटमें स्थित आकाशप्रदेशके अतिक्रमणप्रमाण जो अविभागी काल है वहीं 'समय' नामसे प्रसिद्ध है ॥ २८५ ॥

असंख्यात समयोंकी आविल और इसीप्रकार संख्यात आविलयोंके समूहरूप उच्छ्वास होता है। यही उच्छ्वासकाल 'प्राण ' इस नामसे प्रसिद्ध है।। २८६॥

सात उच्छ्यासोंका एक स्तोक, और सात स्तोकोंका एक लव जानना चाहिये। सतत्तरके आधे अर्थात् साढ़े अडतीस लवोंकी एक नाली और दो नालियोंका एक मुहूर्त होता है॥ २८७॥

७ उ. = १ स्तोक । ७ स्तोक = १ लव । ३८३ लव = १ नाली । २ नाली = १ मुहूर्त ।

समय कम एक मुहूर्तको भिन्नमुहूर्त कहते है। तीस मुहूर्तका एक दिन और पन्द्रह विनोंका एक पक्ष होता है।। २८८॥

दो पक्षोंका एक मास, दो मासोंकी एक ऋतु, तीन ऋतुओंका एक अयन, दो अयनोंका वर्ष, और पाच वर्षोंका एक युग होता है ॥ २८९ ॥

माघ माससे लेकर जो ऋतुएँ होती है उनके नाम शिशिर, वसन्त, निदाध (प्रीध्म), प्रावृप (वर्षा), शरद और हेमन्त, इसप्रकार जानना चाहिये॥ २९०॥

दो युगोंके दश वर्ष होते हैं; इन दश वर्षोंको दशसे गुणा करनेपर शतवर्ष, और शतवर्षको दशसे गुणा करनेपर सहस्रवर्ष जानना चाहिये॥ २९१॥

१ व भेदो. २ ट व 'क्मिणतो. ३ द व पंणो. ४ द योवायआवटिति, व योपायटिति. ५ द व ंट्या. ६ ट व रैं। १ । १ । ७ द व एकपक्या. ८ व प्देस्मि. दस वाससहस्साणि वाससहस्सम्मि दसहदे होति । तेहिं दसगुणिदेहिं लक्खं णामेण णादःवं ॥ २९२ चुळसीदिहदं लक्खं पुन्वंगं होदि तं पि गुणिद्न्वं । चडसीदीलक्खेहिं णाद्न्वं पुन्वपरिमाणं ॥ २९३ पुम्वं चडसीदिहदं णिउद्गं होदि तं पि गुणिद्न्वं । चडसीदीलक्खेहिं णिउदस्स पमाणमुहिटं ॥ २९४ णिउदं चडसीदिहदं कुमुदंगं होदि तं पि णाद्न्वं । चडसीदिलक्खगुणिदं कुमुदं णामं समुहिटं ॥ २९५ कुमुदं चडसीदिहदं पडमंगं होदि तं पि गुणिद्न्वं । चडसीदिलक्खगुणिदं पडमं णामं समुहिटं ॥ २९६ पडमं चडसीदिहदं णिलणंगं होदि तं पि गुणिद्न्वं । चडसीदिलक्खनासे पिलणं णामं वियाणाहि ॥ २९७ णिलणं चडसीदिगुणं कमलंगं णाम तं पि गुणिद्न्वं । चडसीदिलक्खनासे पिलणं णामं वियाणाहि ॥ २९७ कमलं चडसीदिगुणं तुहिदंगं होदि तं पि गुणिद्न्वं । चडसीदीलक्खेहिं कमलं णामेण णिहिटं ॥ २९८ तुहिदं चडसीदिहदं अढहंगं होदि तं पि गुणिद्न्वं । चडसीदीलक्खेहिं जुहिदं णामेण णाद्नवं ॥ २९९ तुहिदं चडसीदिहदं अढहंगं होदि तं पि गुणिद्नवं । चडसीदीलक्खेहिं अढहं णामेण णिहिटं ॥ ३००

सहस्रवर्षको दशसे गुणा करनेपर दश सहस्रवर्ष, और इनको भी दशसे गुणा करनेपर लक्षवर्ष जानना चाहिये ॥ २९२ ॥

लक्षवर्षको चौरासीसे गुणा करनेपर एक 'पूर्वाङ्ग', और इस पूर्वाङ्गको चौरासी लाखसे गुणा करनेपर एक 'पूर्व' का प्रमाण समझना चाहिये ॥ २९३ ॥

पूर्वको चौरासीसे गुणा करनेपर एक 'नियुतांग' होता है, और इसको चौरासी लाखसे गुणा करनेपर एक 'नियुत' का प्रमाण कहा गया है ॥ २९४ ॥

चौरासीसे गुणित नियुतप्रमाण एक 'कुमुदाग' होता है। इसको चौरासी लाखसे गुणा करनेपर 'कुमुद' नाम कहा गया जानना चाहिये॥ २९५॥

चौरासीसे गुणित कुमुदप्रमाण एक 'पद्मांग' होता है। इसको चौरासी लाख वर्षीसे गुणा करनेपर 'पद्म' नाम कहा गया है ॥ २९६॥

चौरासीसे गुणित पद्मप्रमाण एक 'नलिनांग' होता है । इसको चौरासी लाख वर्षोंसे गुणा करनेपर 'नलिन' यह नाम जानना चाहिये ॥ २९७ ॥

चौरासीसे गुणित नलिनप्रमाण एक 'कमलांग' होता है। इसको चौरासी लाखसे गुणा करनेपर 'कमल' इस नामसे कहा गया है॥ २९८॥

कमलसे चौरासीगुणा 'त्रुटितांग' होता है । इसको चौरासी लाखसे गुणा करनेपर 'त्रुटित' नाम समझना चाहिये ॥ २९९ ॥

चौरासीसे गुणित त्रुटितप्रमाण एक 'अटटांग' होता है। इसके चौरासी लाखसे गुणित होनेपर 'अटट' इस नामसे कहा गया है ॥ ३००॥

१ द् पुट्वंग, च णिवदंगं. २ द् पट्वपमाणं स णाद्व्वं. ३ द् <sup>ट</sup>गुणिदे. ४ द् च 'वासेहिं. TP. 23

अहडं चउसीदिगुणं असमंगं होदि तं पि गुणिद्वं । चउसीदीलक्लेहिं असमं णामेण णिद्दिं ॥ ३०१ असमं चउसीदिगुणं हाहंगं होदि तं पि गुणिद्वं । चउसीदीलक्लेहिं हाहाणामं समुद्दिं ॥ ३०२ हाहाचउसीदिगुणं हुहंगं होदि तं पि गुणिद्वं । चउसीदीलक्लेहिं हुहुणामस्स परिमाणं ॥ ३०३ हुहुचउसीदिगुणं एक्कटदंगं हुवेदि गुणिदं तं । चउसीदीलक्लेहिं परिमाणिमद लदाणामे ॥ ३०४ चउसीदिहदलदाए महालदंगं हुवेदि गुणिदं तं । चउसीदीलक्लेहिं महालदाणाममुद्दिं ॥ ३०५ चउसीदिलक्लेगुणिदा महालदादो हुवेदि सिरिकप्पं । चउसीदिलक्लेगुणिदं तं हत्थपहेलिदं णाम ॥ ३०६ हत्थपहेलिद्णामं गुणिदं चउसीदिलक्लवासीहें । अचलप्पणाम चेभो काल कालाणुवेदिणिद्दं ॥ ३०७ एक्त्तीसटाणे चउसीदि पह पह हवेदूणं । अण्णोण्णहदे लई अचलप्पं होदि णडिद्धुं णां ॥ ३०८ ८४ । ३१ । ९० ।

एवं एसे।<sup>°</sup> काले। संखेजो वच्छराण गणणाए । उक्कस्सं संखेजं जावं तावं<sup>८</sup> पवत्तेको<sup>९</sup> ॥ ३०९

चौरासीसे गुणित अटटप्रमाण एक 'अममाग' होता है। इसको चौरासी लाखसे गुणा करनेपर 'अमम' नामसे निर्दिष्ट किया गया है॥ ३०१॥

चौरासीसे गुणित अममप्रमाण एक 'हाहांग' होता हैं। इसको चौरासी लाखसे गुणा करनेपर 'हाहा' नामक कहा गया है।। ३०२॥

हाहाको चौरासींसे गुणा करनेपर एक 'हूहांग' होता है। इसको चौरासी लाखसे गुणा करनेपर 'हूहू' नामक कालका प्रमाण समझना चाहिये॥ ३०३॥

चौरासीसे गुणित हूहूका एक 'लतांग' होता है। इसको चौरासी लाखसे गुणा करनेपर यह 'लता' नामक प्रमाण उत्पन्न होता है। । ३०४॥

चौरासीसे गुणित लताप्रमाण एक 'महालतांग' होता है। इसको चौरासी लाखसे गुणा करनेपर 'महालता' नाम कहा गया है॥ ३०५॥

चौरासी लाखसे गुणित महालताप्रमाण एक 'श्रीकल्प' होता है। इसको चौरासी लाखसे गुणा करनेपर 'हस्तप्रहेलित' नामक प्रमाण उत्पन्न होता है॥ २०६॥

चारासी लाख वर्षोंसे गुणित हस्तप्रहेलितप्रमाण एक 'अचलात्म' नामका काल होता है, ऐसा कालाणुओंके जानकार अर्थात् सर्वज्ञ भगवान्ने निर्दिष्ट किया है ॥ ३०७॥

इकतीस स्थानोंमें पृथक् पृथक् चौरासीको रखकर परस्पर गुणा करनेपर 'अचलात्म' का प्रमाण प्राप्त होता है, जो नव्य शून्याकरूप है ॥ ३०८॥

इसप्रकार यह संख्यात काल वर्षोंकी गणनाद्वारा उत्कृष्ट संख्यात जवतक प्राप्त हो तवतक ले जाना चाहिये॥ ३०९॥

१ 'द लतग, व 'लतागं. २ द सिरिकंपं, व सिरकपं. ३ द अचलप्प णामदओ. ४ द कालाउ ह्येदि. ५ द व णिद्दिहा. ६ द ण्वदी. ७ व एवं सो. ८ द व जावलतोवं. ९ व प्रवत्तं उ.

वयण--

प्रथ उक्स्ससंखेज्ञयजाणिमित्तं जंबूदीवित्थारं सहस्सजोयणउच्वेधेपमाणचत्तारिसरावया काद्वा। सलागा पित्रसलागा महासलागा पुदे तिण्णि व अवाद्विदा चउत्थो अणविद्विद्दा। पुदे सच्वे पण्णाप् उविदा। प्रथ चउत्थसरावयअवभंतरे दुवे सिरसवे त्थुदे तं जहण्णं संखेज्ञयं जादं। पुदं पढमवियप् तिण्णि सिरसवे च्छुदे अजहण्णमणुक्क्ससंखेज्ञयं। पुवं सरावर्ष पुण्णे पुद्मुविर मिज्ज्ञमवियप् । पुणो भिरद्सरावया देओ वा दाणओ वा हत्थे घेत्तूण दीवे समुद्दे एक्के सिरसवं दे । सो णिट्विदो तकाले प्रसलायअवभंतरे प्रासिसको च्छुद्दे। जिम्ह सलाया समर्त्ता तिम्ह सरावओ बङ्कावेयक्वो । तं भिरदूण हत्थे घेत्तूण दीवे समुद्दे णिट्विद्वा । जिम्ह णिट्विदं तिम्ह सरावयं बङ्कावेयक्वं । सलायसरावप् सिरसवे च्छुदे र पदा सलायसरावया पुण्णी, पिद्वसलायसरावया पुण्णी, महामलायसरीवयो पुण्णो। जह दीवसमुद्दे तिण्णि सरावया पुण्णी तस्संखेजदीवसमुद्दित्थरेण सहस्सजोयणगाधेण (सरावये वङ्काविदे) सारिसवं भिरदे

वचन-

यहा उत्कृष्ट संख्यातके जाननेके निमित्त जम्बूद्दीपके समान विस्तारवाळे (एक लाख योजन ) और एक हजार योजनप्रमाण गहरे चार गड्डे करना चाहिये। इनमें शलाका, प्रतिशलाका और महाश्लाका, ये तीन गड्डे अवस्थित और चौथा अनवस्थित है। ये सव गड्डे बुद्धिसे स्थापित किये गये है । इनमेसे चौथे कुण्डके भीतर दो सरसोंके डालनेपर वह जघन्य संख्यात होता है । यह संख्यातका प्रथम विकल्प है। तीन सरसोंके डालनेपर अजघन्यानुत्कृष्ट (मन्यम) संख्यात होता है। इसीप्रकार एक एक सरसोंके डालनेपर उस कुण्डके पूर्ण होनेतक यह तीनसे ऊपर सव मध्यम संख्यातके विकल्प होते हैं । पुन. इस सरसोंसे भरे हुए कुण्डमेंसे देव अथवा दानव हाथमें प्रहण करके क्रमसे द्वीप और समुद्रमें एक एक सरसों देता जाय। इसप्रकार जब वह कुण्ड समाप्त हुआ तब उस समय शलाका कुण्डके भीतर एक सरसों डाला। जहांपर प्रथम कुण्डकी शलाकाये समाप्त हुई हों, उस द्वीप या समुद्रकी सूचीप्रमाण उस अनवस्थाकुण्डको वढा दे। पुनः उसे सरसोंसे भरकर पहिलेके ही समान हाथमें ग्रहण करके ऋगसे आगेके द्वीप और समुद्रमें एक एक सरसों डालकर उन्हें पूरा कर दे। जिस द्वीप या समुद्रमें इस कुण्डके सरसों पूर्ण हो जाने उसकी सूचीके वरावर फिरसे उक्त कुण्डको वढावे और शलाका कुण्डमें एक अन्य सरसों डाले। (इसप्रकार सरसों डालते डालते जव शलाका कुण्ड भरजावे तव एक सरसों प्रतिशलाका कुण्डमें डालना चाहिये। उपर्युक्त रीतिसे जव प्रतिशलाका कुण्ड भी भरजाय तत्र महाशलाका कुण्डमें एक सरसों डाले। इसप्रकार सरसों डालते डालते ) शलाका कुड पूर्ण होगये, प्रतिशलाका कुंड पूर्ण होगये, और महाशलाका कुंड पूर्ण होगया। जिस द्वीप या समुद्रमें रालाका, प्रतिरालाका और महारालाका ये तीनों कुण्ड भरजावें उतने संख्यात द्वीपसमुद्रोंके विस्ताररूप और एक हजार योजन गहरे गड्डेको सरसोंसे भरदेनेपर उत्कृष्ट संख्यातका

१ द व उनेद<sup>े</sup>. २ द व सरावयं. ३ द व त्थुदे. ४ द सरावयो. ५ द व पुण्णो. ६ द व देय. ७ द व त्थूदो. ८ व सम्मत्ता. ९ द व सरावउ वद्धारेयंतु. १० द व सरिसवत्यूदे. ११ द व पुण्णो. १२ चरावया.

तं उक्तस्ससंखेजयं अदिध्छिरूणे जहण्णपरित्तासंसखेजयं गंतूण पदिदं । तदो एगरूवसवणीदे जादमुक्तसः संखेजनं । जिम्ह जिम्ह संखेज्जैयं मिगिजीदे तिम्ह तिम्ह यजहण्णमणुक्तसंखेज्जयं गंतूण<sup>र</sup> वेत्तन्वं । तं कस्स विसमो । चोइसपुन्तिस्स ।

उद्धरससंखमन्त्रे इगिसमयजुदे जहण्णयमसंखं<sup>१</sup>। तत्तो असंखकाला उद्धरसयसंखसमयंतं॥ ३१०

जं तं असंखेजयं तं तिविधं, परित्तासंखेजयं, जुत्तासंखेजयं, असंखेजासंखेजयं चेदि। जं तं ५ परित्तासंखेजयं तं तिविधं, जहण्णपरित्तासंखेजयं, अजहण्णमणुकस्सपरित्तासंखेजयं, उक्तस्सपरित्तासंखेजयं, खेजयं चेदि। जं तं जुत्तासंखेजयं तं तिविधं, जहण्णजुत्तासंखेज्जयं, अजहण्णमणुकस्सजुत्तासंखेजयं, उक्तस्सजुत्तासंखेज्जयं ते तिविधं, जहण्णमसंखेजासंखेज्जयं, अजिक्ससजुत्तासंखेज्जयं चेदि। जं तं असंखेज्जासंखेज्जयं ते तिविधं, जहण्णमसंखेजासंखेज्जयं, अजिक्ससजसासंखेजासंखेजायं, अजिक्ससजसासंखेजासंखेजायं, उक्तस्सअसंखेजासंखेजायं चेदि।

जं तं जहण्णपरित्तासंखेजमं तं विर्हेलेदूण एक्किस्स स्वस्स जहण्णपरित्तासंखेजयं देदूण मण्णो- १० ण्णाञ्मत्ये कदे उक्कस्सपरित्तासंखेजयं मदिन्छेदूण जहण्णज्ञत्तासंखेजयं गंतूण पिढदं । तदो एगस्वे अव-णीदे जादं उक्कस्सपरित्तासंखेजयं । (जिम्ह जिम्ह भसंखेजयं ) भिषकें तिम्ह तिम्ह जहण्णज्ञत-

अतिक्रमण कर यह जघन्य परीतासंख्यात जाकर प्राप्त होता है। उसमेंसे एक रूप कम करदेनेपर उत्कृष्ट संख्यातका प्रमाण होता है। जहां जहां संख्यातको खोजना हो वहा वहां अजघन्यानुकृष्ट संख्यातका ( मध्यम संख्यातका ) जाकर प्रहण करना चाहिये। यह किसका विषय है? यह चौदह पूर्वके ज्ञाता श्रुतकेवलीका विषय है।

उत्कृष्ट संख्यातमें एक समय मिलानेपर जघन्य असंख्यात होता है। इसके आगे उत्कृष्ट असंख्यातके प्राप्त होने तक असंख्यात काल है॥ ३१०॥

अत्र जो यह असंख्यात है वह तीन प्रकार है—परीतासख्यात, युक्तासंख्यात और असंख्यातासख्यात । जो यह परीतासंख्यात है वह तीन प्रकारका है—जघन्य परीतासख्यात, अजघन्यानुत्कृष्ट परीतासंख्यात और उत्कृष्ट परीतासंख्यात । इसीप्रकार युक्तासंख्यात भी तीन प्रकार है—जघन्य युक्तासंख्यात, अजघन्यानुत्कृष्ट युक्तासंख्यात और उत्कृष्ट युक्तासंख्यात। जो यह असंख्यातासंख्यात है सो भी तीन प्रकार है—जघन्य असंख्यातासंख्यात, अजघन्यानुत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात । असंख्यातासंख्यात।

जो यह जघन्य परीतासंख्यात है उसका विरलन करके एक एक रूपके प्रति जघन्य परीतासंख्यात देकर परस्पर गुणा करनेपर उत्कृष्ट परीतासंख्यातका उल्लंघन कर जघन्य युक्तासंख्यात जाकर प्राप्त होता है। इसमेंसे एक अंक कम करनेपर उत्कृष्ट परीतासंख्यात होता है। (जहा जहा असंख्यातका) अधिकार हो, वहां वहां जघन्य युक्तासंख्यातका प्रहण करना चाहिय। जो यह जघन्य

१ द् अदिन्छि जहण्ण<sup>°</sup>. २ द् व संस्थें. ३ द् संखें वयं घेत्तवं. ४ द् व छ जहण्णयमस्ख. ५ व विविधं. ६ द् विरलोदूण. ७ द् अदिलन्छेन्ण, व आविन्छेदूण ८ व पडिदत्तादो. ९ द् व अधियाकवं.

मसंस्रेजयं घेत्तन्वं। जं तं जहण्णजुत्तासंस्रेजयं तं सयं विगिदो उक्कस्सजुत्तासंस्रेजयं भिदिन्छदूण जहण्णमसंस्रेजमयं गंतूणं पिडदं। तदो एगरूवं भवणीदे जादं उक्कस्सजुत्तासंस्रेजयं। तदा जहण्णमसंस्रेजमां दोप्पिडरासियं कादूण एगरासिं सलायपमाणं ठाविय एगरासिं विरहेर्दूण एक्केक्स्स रूवस्स एगपुंजपमाणं दादूण भण्णोण्णन्मत्यं करिय सलायरासिदो एगरूवं भवणेदन्वं। पुणो वि उप्पण्णरासि विरहेर्द्ण एक्केक्स्स रूवस्सुप्पण्णरासिपमाणं दादूण भण्णोण्णन्मत्यं कादूण प सलायरासिदो एगरूवं भवणेदन्वं। एदेण कमेण सलायरासि णिहिदा। णिहियतदणंतररासि दुप्पिडरासिं कादूण एयपुंजं सलायं ठिवय प्यपुंजं विरिहदूण एक्केक्स्स रूवस्स उप्पण्णरासि दादूण भण्णोण्णन्मत्यं कादूण सलायरासिदो एयं रूवं अवणेदन्वं। एदेण सरूप्ण विदियसलायपुजं समत्तं। सम्मत्तकाले उपपण्णरासि दुप्पिडरासिं कादूण एयपुंजं सलायं ठिवय प्यपुंजं विरहिदूण एकेक्स्स रूवस्स उपपण्णरासि दुप्पिडरासिं कादूण एयपुंजं सलायं ठिवय प्यपुंजं विरहिदूण एकेक्स्स रूवस्स उपपण्णरासिपमाणं दादूण भण्णोण्णन्मत्यं कादूण सलायरासिदो एयरूवं भवणेदन्वं। १० एदेण कमेण तिदयपुंजं णिहिदं। एवंकदे उक्वरसभसंस्रेजासंस्रेजायं जाद्ण सलायरासिदो एयरूवं भवणेदन्वं। १० एदेण कमेण तिदयपुंजं णिहिदं। एवंकदे उक्वरसभसंस्रेजासंस्रेजायं ण पाविदे। घम्माघम्मलोगागासएग-जीवपदेसा चत्तारि वि लोगागासमेत्रा, पत्तेगसरीरवादरपदिहिया एदे दो वि (कमसो भसंस्रेजलोगमेत्रा) भ

युक्तासंख्यात है, उसका एकवार वर्ग करनेपर उत्कृष्ट युक्तासंख्यातको लांघकर जघन्य असंख्यातासंख्यात जाकर प्राप्त होता है। इसमेंसे एक रूप कम करदेनेपर उत्कृष्ट युक्तासंख्यात हो जाता है। फिर जघन्य असंख्यातासंख्यातकी दो प्रतिराशियां करके उनमेंसे एक राशिको शलाकाप्रमाण स्थापित करके और एक राशिका विरलन करके एक एक रूपके प्रति एक एक पुंजप्रमाण देकर परस्पर गुणा करके शलाकाराशिमेंसे एक अंक कम करदेना चाहिये, इसप्रकार जो राशि उत्पन्न हो उसको फिरसे विरलित करके एक एक अकके प्रति उत्पन्न राशिके प्रमाणको देकर और परस्पर गुणा करके रालाकाराशिमेंसे एक अंक और कम करना चाहिये। इसी क्रमसे रालाकाराशि समाप्त हो गई। उस राशिकी समाप्तिके अनन्तर उत्पन्न हुई राशिप्रमाण दो प्रतिराशिया करके उनमेंसे एक पुजको शलाकारूपसे स्थापित करके और एक पुंजको विरलित करके एक एक अंकके प्रति उत्पन्न राशिको देकर परस्पर गुणा करनेके पश्चात् शलाकाराशिमेंसे एक रूप कम करना चाहिये। इस प्रक्रियासे द्वितीय शलाकाराशि समाप्त हो गई। उसकी समाप्तिकालमें उत्पन्न राशिप्रमाण दो प्रतिराशिया करके उनमेंसे एक पुजको शलाकारूपसे स्थापित करके और एक पुंजका विरलन करके एक एक अकके प्रति उत्पन्न राशिप्रमाणको देकर परस्पर गुणा करनेपर शलाकाराशिमेंसे एक अंक कम करदेना चाहिये। इस जमसे तृतीय पुज समाप्त हो गया। ऐसा करनेपर भी उत्कृष्ट अस्ख्याता-संख्यात प्राप्त नहीं होता । तब धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, लोकाकाश और एक जीव, इन चारोंके प्रदेश, जो लोकाकाशप्रमाण हैं उनको, तथा प्रत्येकशरीर और बादरप्रतिष्ठित (अप्रतिष्ठित प्रत्येकराशि और प्रतिष्ठित प्रत्येकराशि ), जो दोनों कमशः असख्यात लोकप्रमाण हैं, इन छहों असंख्यातराशियोंको पूर्व

१ द सलायममाण, व सलायासणाम २ द विरलोदूण. ३ द व अण्णोण्णभत्तपी. ४ द व यरूव ५ द व एयरूवस्स ६ द व कदो. ७ द व किंचूणसायरीवम विरलेदूण विभग कादूण अण्णोण्णव्मत्थे रासिपमाण होदि

छिप् एदे<sup>१</sup> असंखेजरासीओ पुन्तिहरासिस्स उविर पिक्खिविदूण पुन्वं व तिण्णिवारविगिदे कदे उद्स्स-असंखेज्जासंखेजेजयं ण उप्पज्जिद् । तदा ठिदिबंधज्ञवसायठाणाणि अणुभागवंधज्ञ्ञवसायठाणाणि योगप-लिच्छेदाणि उस्सिप्पिणोसिस्पणीसमयाणि च एदाणि पिक्खिविदूण पुट्यं व विगिदसंविगिदं कदे (उक्कस्स-असंखेजासंखेज्ञयं अदिन्छिदूण जहण्णपिरत्ताणंतयं गंतूण पिढदं।) तदे। (एगरूवं अवणीदे जादं) उक्कस्सअसंखेज्ञासंखेज्ञयं। जिम्ह जिम्ह असंखेज्ञासंखेज्ञयं मिर्गिज्ञदि तिम्ह तिम्ह यजहण्णमणुक्कस्स- ५ असंखेज्जासंखेज्जयं घेत्तन्वं। कस्स विस्रजो। अधिणाणिस्स।

उक्स्समसंखेडने भवराणंतो हुवेटि रूवजुदे । तत्तो वहुदि कालो केवलणाणस्स परियंतं ॥ ३११

जं तं (अणंतं) तं तिविहं, पिरेत्ताणंतयं, जुत्ताणंतयं, अणंताणंतयं चेदि। जं तं पिरेत्ताणंतयं तं तिविहं, जहण्णपिर्त्ताणंतयं, अजहण्णमणुक्स्सपिर्त्ताणंतयं, उक्स्सपिर्त्ताणंतयं चेदि। जं तं जुर्त्ताणंतयं तं तिविहं, जहण्णजुत्ताणंतयं, अजहण्णमणुक्स्सजुर्त्ताणंतयं, उक्स्सजुत्ताणंतयं चेदि। जं तं अणंताणंतयं तं तिविधं, १० जहण्णमणंताणंतयं, अजहण्णमणुक्स्सअणंताणंतयं, उक्स्सअणंताणंतयं चेदि।

उत्पन्न राशिमें (तीन वार वर्गितसंवर्गित राशिमें) मिलाकर पहिलेके समान तीन वार वर्गित-संवर्गित करनेपर भी उत्कृष्ट असल्यातासल्यान उत्पन्न नहीं होता। तन फिर इस राशिमें स्थितिनन्धा-ध्यवसायस्थान, अनुभागनन्धाध्यवसायस्थान, योगोंके अविभागप्रतिच्छेद और उत्सिर्पणी—अवसिर्पणी कालके समय, इन राशियोंको मिलाकर पूर्वके समान हो वर्गितसंवर्गित करनेपर (उत्कृष्ट असंख्याता-संख्यातका अतिक्रमण कर जधन्य परीतानन्त जाकर प्राप्त होता है।) इसमेंसे (एक अंक कम कर देनेपर) उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात होता है। जहां जहां असख्यातासख्यातकी खोज करना हो वहां वहां अजधन्यानुत्कृष्ट असंख्यातासख्यातको ग्रहण करना चाहिये। यह किसका विषय है । यह अवधिज्ञानीका विषय है।

ं उत्कृष्ट असंख्यातमें (असंख्यातसंख्यातमें ) एक रूपके मिलानेपर जघन्य अनन्त होता है। उसके आगे केवलज्ञानपर्यन्त काल वढ़ता जाता है॥ ३११॥

जो यह अनन्त है वह तीन प्रकार है— परीतानन्त, युक्तानन्त, और अनन्तानन्त । इनमेंसे जो परीतानन्त है वह तीन प्रकार है— जघन्य परीतानन्त, अजघन्यानुत्कृष्ट परीतानन्त और उत्कृष्ट परीतानन्त । इसीप्रकार युक्तानन्त भी तीन प्रकार है— जघन्य युक्तानन्त, अजघन्यानुत्कृष्ट युक्तानन्त । अनन्तानन्त भी तीन प्रकार है— जघन्य अनन्तानन्त, अजघन्यानुत्कृष्ट युक्तानन्त । अनन्तानन्त भी तीन प्रकार है— जघन्य अनन्तानन्त, अजघन्यानुत्कृष्ट अनन्तानन्त और उत्कृष्ट अनन्तानन्त ।

१दव छिक्त पदे. २ व संखेज्जदी. ३ द व ठिदिवंघठाणाणि ठिदिवंघज्सवसाणठाणाणि कसायोदय-हाणाणि. ४ द व विगिज्जदि. ५ द व जुत्तं.

जं तं जहण्णपरित्ताणंतयं तं विरलेदूण एकेकस्स रूवस्स जहण्णपरित्ताणतयं दृादूण अण्णोण्ण-ब्भार्थे कदे उक्कस्सपरित्ताणंतयं अदिन्छिदूण जहण्णजुत्ताणंतयं गंतूण पांडदं। एवदिको अभवसिद्धियरासी। तदो एगरूवे अवणीदे जादं उक्कस्सपरित्ताणंतयं। तदा जहण्णजुत्ताणंतयं सयं विगादं उक्कस्सजुत्ताणंतयं अदिन्छिदूण जहण्णमणंताणंतयं गतूण पिडदं। तदो एगरूवे अवणीदे जादं उक्कस्सजुत्ताणंतयं। तदा ५ जहण्णमणंताणंतयं पुन्तं व विगादसंविगादं कदे उक्कस्सअणंताणंतयं ण पावदि। सिद्धा णिगोदजीवा वणप्पदि कालो य पोग्गला चेव। सम्बमलोगागासं छप्पेदे णंतपक्षेवा॥ ३१२

ताणि पिक्खदूण पुट्वं व तिण्णिवारे विगादसंविगादं कदे तदा उक्कस्सभणंताणंतयं ण पावदि । तदा धम्मिट्टियं अधम्मिट्टियं अगुरुलहुगुणं भणंतं पिक्खिविदूणं पुट्वं व तिण्णिवारे विगादसंविगादं कदे उक्कस्सभणंताणंतयं ण उप्पज्जदि । तदा केवलणाणकेवलदंसणस्स वाणंता भागा तस्सुविरे पिक्खिते उक्कस्सभणंताणंतयं उप्पण्णं । अश्यि तं भायणं णिश्य तं दृव्वं एवं भणिदो । एवं विगाय उप्पण्णसन्व- १० वग्गरासीणं पुंजं केवलणाणकेवलदंसणस्स भणंतिमभागं होदि तेण कारणेण अश्यि तं भाजणं णिश्य तं दृव्वं । जिन्ह जिन्ह भणंताणंतयं मिगाजिटे तिम्ह तिम्ह भजहण्णमणुक्कस्सभणंताणंतयं घेत्तव्वं । कस्स विसभो । केवलणाणिस्स ।

यह जो जघन्य परीतानन्त है, उसका विरलन करके और एक एक रूपके प्रति जघन्य परीतानन्तको देकर परस्पर गुणा करनेपर उत्कृष्ट परीतानन्तका उल्लंघन कर जघन्य युक्तानन्त जाकर प्राप्त होता है। इतनी ही अभव्यसिद्धराशि है। इस जघन्य युक्तानन्तमेंसे एक रूप कम करनेपर उत्कृष्ट परीतानन्त होता है। तत्पश्चात् जघन्य युक्तानन्तका एकवार वर्ग करनेपर उत्कृष्ट युक्तानन्तको लाघकर जघन्य अनन्तानन्त जाकर प्राप्त होता है। इसमेसे एक अंक कम करनेपर उत्कृष्ट युक्तानन्तका प्रमाण होता है। पश्चात् जघन्य अनन्तानन्तको पूर्ववत् वर्गितसंवर्गित करनेपर उत्कृष्ट अनन्तानन्त प्राप्त नहीं होता। तब इस उत्पन्न राशिमें—

सिद्ध, निगोद जीव, वनस्पति, काल, पुद्गल और सब अलोकाकाश, ये छह अनन्तप्रक्षेप हैं ॥ ३१२ ॥

इन छहों राशियोंको मिलाकर पूर्वके समान तीनवार वर्गितसवर्गित करनेपर उत्कृष्ट अनन्तानन्त प्राप्त नहीं होता। तब इस राशिमें, धर्म द्रव्यमें स्थित और अधर्म द्रव्यमें स्थित अनन्त अगुरुलघु गुणको, मिलाकर पूर्वके समान तीनवार वर्गितसंवर्गित करनेपर उत्कृष्ट अनन्तानन्त उत्पन्न नहीं होता। तब केवलज्ञान अथवा केवलदर्शनके अनन्त बहुभागको (उक्त प्रकारसे प्राप्त राशिसे हीन) उस पूर्वोक्त राशिमें मिलानेपर उत्कृष्ट अनन्तानन्त उत्पन्न हुआ। वह भाजन है, द्रव्य नहीं है, इसप्रकार कहा गया है। क्योंकि इसप्रकार वर्ग करके उत्पन्न सव वर्गराशियोंका पुंज केवलज्ञान—केवलदर्शनके अनन्तवें भाग है, इसी कारणसे वह भाजन है, द्रव्य नहीं है। जहा जहां अनन्तानन्तका प्रहण करना हो वहा वहा अजघन्यानुत्कृष्ट अनन्तानन्तका प्रहण करना चाहिये। यह किसका विषय है? यह केवलज्ञानीका विषय है।

१ द्व सब्वं वमलोगागासं. २ द्व यप्पेदि. ३ द्व पक्लिसो. ४ द्व विगाज्जिदि.

भरहक्खेत्तिम इमे अजासंबिम कालपरिभागा। अवसाप्पाणिउस्सिपाणिपज्ञाया दोण्णि होति पुढं॥ ३१३ णरतिरियाणं भाऊ उन्छेद्देविभूदिपहुदियं सम्वं । भवसिष्पणिए हायदि उस्सिष्पणियासु वह्नेदि ॥ ३१४ भद्धारपह्नसायरउवमा दस होंति<sup>३</sup> कोडकोडीको । भवसप्पिणिपरिमाणं तेत्तियमुस्सप्पिणीकालो ॥ ३१५

दोणिण वि मिलिदे कप्पं छड़मेदा होंति तत्थ एकेकं। सुसमसुसमं च सुसमं तद्द्ज्जयं सुँसमदुस्समयं ॥ ३१६

दुस्समसुसमं दुस्सममदिदुस्समयं च तेसु पढमिम । चत्तारिसायरोवमकोडाकोडीको परिमाणं ॥ ३१७

सुसमिम तिणि जलही उनमाणं होति को इकोडीओ । दोणिण तदियम्मि तुरिमे वादालसहस्सविरहिदो एको ॥ ३१८

इगिवीससहस्साणि वासाणि दुस्समिम परिमाणं । अतिदुस्समिम कालो तेत्तियमेत्तं मि णादव्वं ॥ ३१९ सुसमसुसमिम काले भूमी रजधूमजलणहिमरिहदा । कंट्यबब्मिसिलाईविच्छिबादिकीदोवसगगपरिचता ॥ ३२० णिम्मलदप्पणसरिसौ णिदिददब्बेहिं विरहिदा तीए । सिकदा ह्वेदि दिन्वी तणुमणणयणाण सुहजणणी ॥ ३२१ विष्फुरिदपंचवण्णा सहावमउवा य मधुररसजुत्ता । चउक्षंगुरुपरिमाणा तेर्णे ति जाएदि सुरहिगंभड्डा ॥ ३२२

भरत क्षेत्रके आर्यखण्डमें ये कालके विभाग है। यहां पृथक् पृथक् अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीरूप दोनों ही कालकी पर्यायें होती है ॥ ३१३ ॥

अवसर्पिणी कालमे मनुष्य एवं तिर्यर्ख्वोंकी आयु, श्रीरकी उंचाई और विभूति इसादिक सब ही घटते तथा उत्सर्पिणी कालमें बढते रहते है ॥ ३१४ ॥

अद्वापल्योंसे निर्मित दश कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण अवसर्पिणी और इतना ही उत्सर्पिणी काल भी है ॥ ३१५॥

इन दोनोंको मिलानेपर बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण एक कल्प काल होता है। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणीमेंसे प्रत्येकके छह भेद हैं— सुषमसुषमा, सुषमा, सुषमदुष्षमा, दुष्पम-सुषमा, दुष्पमा और अतिदुष्पमा। इन छहोंमेंसे प्रथम सुषमसुषमा चार कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण, सुषमा तीन कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण, तृतीय दो कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण, चतुर्थ न्यालीस हजार वर्ष कम एक कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण, पचम दुष्पमा इकीस हजार वर्षप्रमाण और अति-दुष्पमा काल भी इतने ही (इक्कीस हजार वर्ष) प्रमाण जानना चाहिये॥ ३१६-३१९॥

सुषमासुष्मा कालमे भूमि रज, धूम, अग्नि और हिमसे रहित, तथा कण्टक, अभ्रशिला (वर्फ),

आदि एवं विष्छू आदिक कीडोंके उपसगोंसे रहित होती है ॥ ३२० ॥

इस कालमें निर्मल दर्पणके सदृश और निन्दित द्रव्योंसे रहित दिव्य बालु तन, मन और नयनोंको सुखदायक होती है ॥ ३२१।।

उस पृथिवीपर पांच प्रकारके वर्णोंसे स्फरायमान, स्वभावसे मृदुल, मधुर रससे युक्त, सुगन्धसे परिपूर्ण, भार चार अंगुलप्रमाण ऊंचे तृण उत्पन्न होते है॥ ३२२॥

१ द्<sup>°</sup>पविमागा. २ **व** उच्छेहा. १ द् हुंति. ४ द् सुसुम<sup>°</sup>. ५ द् **व** दुस्सहिमा. ६ द् काल . ७ द म भूमि. ८ द व सलाइं. ९ व <sup>°</sup>सरसा. १० द व दन्वा. ११ द व भण ति.

तीए गुंडा गुम्मा कुसुमंकुरफळपवाकपरिपुण्णा । बहुको विचित्तवण्णा स्वलसमूहा समुत्तंगा ॥ ३२३ करहारकमळकुवलयकुमुदुजलपवाहपढहत्था । पोक्लरणीवावीको मक्षरादिविवाजियो होति ॥ ३२४ पुक्लरणीपहुदीणं चउतदभूमीसु रयणसोवाणा । तेसुं वरपासादा सयणासणीणवहपरिपुण्णा ॥ ३२५

णिस्सेसवाहिणासणअमिदोवमंविमलसलिलपरिपुण्णा । रेहंति दिग्वियाओ जलकीडणदिग्वद्वजुदा ॥ ३२६

भह्मुत्तयाण भवणा सयणासणसोभिदा सुपासादा । विविचित्तं भासंते<sup>६</sup> णिरूवम भोगभूमीए ॥ ३२७ भरणिभरा उत्तुंगाँ कचणवरस्यणणियरपरिणामा । णाणाविहकष्पहुर्मसंपुण्णा दिग्विभादिनुदा ॥ ३२८ भरणी वि पंचवण्णा तणुमणणयणाण णंदणं कुणह् । वर्जिंदणीलमरगद्मुत्ताहलपउमरायफलिहनुदा ॥ ३२९ पवराउ वाहिणीको देशतब्सोहंतरयणसोवाणा<sup>६०</sup> । अभयवरखीरपुण्णा मणिमयसिगदाहि सोहंति ॥ ३३० संखपिपीलियमक्कुणगोमच्छीदंसमसयकिमिपहुदी । वियक्तिंदिया ण होति हु णियमेणं पढमकालम्म ॥ ३३१

उस कालमें पृथिवीपर गुच्छा, गुल्म ( झाड़ी ), पुष्प, अकुर, फल एव नवीन पत्तोंसे परिपूर्ण, विचित्र वर्णवाले और ऊंचे, ऐसे बहुतसे वृक्षोंके समूह होते हैं ॥ ३२३॥

वहापर कल्हार, कमल, कुवलय और कुमुद, इन विशेष जातिके कमल पुष्पों तथा उठज्वल प्रवाहसे परिपूर्ण और मकरादिक जलजंतुओंसे रहित, ऐसी पुष्करिणी व वापिकाये होती है ॥३२४॥

इन पुष्करिणी आदिककी चारों तटभूमियोंमें रत्नोंकी सीढियां होती हैं । उनमें शस्या और आसनोंके सम्होंसे परिपूर्ण उत्तम भवन हैं ॥ ३२५॥

सम्पूर्ण व्याधियोंको नष्ट करनेवाले अमृतोपम निर्मल जलसे परिपूर्ण और जलकी हाके निमित्तभूत दिन्य द्रव्योंसे संयुक्त, ऐसी दीर्घिकायें शोभायमान होती हैं ॥ ३२६॥

भोगभूमिमें अतिमुक्तकों अर्थात् अति स्वच्छंद भोगभूमिओंके भवन शय्या एव आसनोंसे सुशोभित सुन्दर प्रासाद अनुपम और सुविचित्र प्रतिभासित होते हैं ॥ ३२७॥

वहापर सुवर्ण एव उत्तम रत्नसमूहोंके परिणामरूप, नाना प्रकारके कल्पवृक्षोंसे परिपूर्ण, और दीर्घिकादिकसे संयुक्त उन्नत पर्वत हैं ॥ ३२८॥

पचवर्णवाली और हीरा, इन्द्रनील, मरकत, मुक्ताफल, पद्मराग तथा स्फटिक मणिसे संयुक्त वहांकी पृथिवी भी तन, मन एवं नयनोंको आनन्द देती है ॥ ३२९॥

वहा उभय तटोंपर शोभायमान रत्नमय सीढ़ियोंसे सयुक्त और अमृतके समान उत्तम क्षीर ( जल ) से परिपूर्ण, ऐसी प्रवर नदिया मणिमय वालुकासे शोभायमान होती हैं ॥ ३३०॥

प्रथम कालमें नियमसे शंख, चीटी, खटमल, गोमक्षिका, डास, मच्छर और कृमि इत्यादिक विकलेन्द्रिय जीव नहीं होते ॥ ३३१ ॥

१ द व 'पदहत्यो. २ द व अमरादिविविजया. ३ व सोवाणो ४ द व पासादो. ५ द व अविदावम.
 ६ द व भासंतो. ७ द उत्तंगा ८ द व किप्पदुमा. ९ द व पउररायपिलह . १० द व सोहाणो.
 TP. 24

णिय ससण्णी जीवा णिय तहा सामिभिक्षमेदो ये। विकल्पहों जुदादीहरणमावा हुँ ण हु हाँवि॥ ३३२ रितिदिणाणं भेदो तिमिराद्वसीद्वेदणा णिदा। परदारदो परघणचोरी णं णिय णिपमेज ॥ ३३३ जमलाजमलपस्दा वरवेँजणलक्ष्वेगीह परिपुण्णा। वद्रपमाणाहारं अहमभत्तेसु भुंजंति ॥ ३३४ तस्सि काले छ क्षियं चावसहस्साणि देहरस्सेहो। तिण्णि पलिदोवमाई बाजणि णराण णारीण पत्तेकं ॥ ३३४ पुट्टीए हाँवि अही छप्पण्णा समिषिया य दोण्णि सया। सुममसुसमिम काले णराण णारीण पत्तेकं ॥ ३३४ मिणिंगदणीलकेसा णिरुवमलावण्णस्वपरिपुण्णा। सुइसायरमञ्जगया णीलुप्पलसुरिहणिस्तासा॥ ३३७ तदभोगभूमिजादा णवणागसहस्तसरिसवलजुत्ता। बारत्तपाणिपादा वर्णचंपयञ्चसुनगंघड्डा ॥ ३३८ महवसज्जवत्ता मंदकसाया सुसीलसंपुण्णा। बादिमसंहदणजुदा समचउरसंगसंहाणा ॥ ३३९ बालरवीसमतेया कवलाहारा वि विगदणीहारा। ते जुगलधम्मजुत्ता परिवारा णिय तकाले ॥ ३४० गामणपरादि सन्वं ण होदि ते होंति सन्वकप्पतरू। णियणियमणसंकिप्यवस्पूर्णि देति जुगलाणं॥ ३४९

इस काल्में असंज्ञी जीव नहीं होते तथा स्वामी और मृत्यका भी भेद नहीं होता, इसीप्रकार नर-नारी कान्तिसे रहित और युद्धादिक विरोक्कारक भाव भी नहीं होते ॥ २३२॥

प्रथमकाल्में नियमसे रात-दिनका भेद, अन्धकार, गर्मी व शीतकी निय वेदना, परस्रीरमण और परधनहरण नहीं होता ॥ २३३॥

इसकालमें युगल-युगलक्षपसे उत्पन्न हुए मनुष्य उत्तम व्यंजनों (तिल मश इत्यादिक) और चिह्नों (शंख चक्र इत्यादिक) से परिपूर्ण होने हुए अष्टमभक्तमें अर्थात् चौथे दिन बेरके वरावर आहार प्रहण करते हैं ॥ ३३४॥

इस काल्में पुरुष और ख्रियोंके शरीरकी उंचाई छह हजार वतुप तया आयु तीन पल्योपमप्रमाण होती है ॥ ३३५ ॥

सुषमसुषमाकालमें पुरुष और लियोंमेंस प्रत्येकके पृष्टभागमें दोसाँ छप्पन हिंद्रिया होती हैं ॥ ३३६॥

इस कालमें मनुष्य भिन्न इन्द्रनील मणिके सदृश केशवाल, अनुपम लावण्यक्षपसे परिपूर्ण, सुखसागरके मध्यमें मन्न, और नील कमलके समान सुगंधित निश्वासवायुसे युक्त होते हैं॥ ३३७॥

उस भोगभूमिमें उत्पन्न हुए मनुष्य नो हजार हाण्योंके सदश बलसे युक्त, किंचित् लाल हाय-पैरवाले, वनचम्पकके फ्लोंकी सुगन्वसे व्याप्त, मार्दव एवं आर्जवसे सहित, नन्दकपाणी, सुशीलतापूर्ण, आदिके अर्थात् वज़बूपभनाराचसंहननसे युक्त, समचतुरस्रशिरमंस्थानयाले उगते हुए सूर्यके सदश तेजस्त्री, कवलाहारको करते हुए भी मल-मूत्रसे रिहत, और युगल वर्षने सिहत होते हैं। इस कालमें नर-नारीके अतिरिक्त अन्य परिवार नहीं होता। ३३८-३४०॥

इस समय वहांपर गांव व नगरादिक सव नहीं होते. केवल वे सव करपदृक्ष होते हैं जो युगलोंको अपने अपने मनकी करिपत वस्तुओंको दिया करते हैं ॥ ३४९ ॥

१ द्व भेदाओ. २ द्व पहो. ३ द्व भावा हु. ४ द्व चारी. ५ द्व ए द् ६ द् 'सहस्सा. ७ द् 'वन्ध्रों, व 'वन्ध्रा.

पाणंगत्रियंगा भूसणवत्थंगभोयणंगा य। आलयदीवियभायणमालावेजंगशादिकप्पतरू ॥ ३४२ पाणं मधुरसुसादं छरसेहि जुद पसत्थमह्सीदं । बत्तीसभेदजुत्तं पाणंगा देंति तुद्विपुट्टियरं ॥ ३४३ तूरंगा वरवीणापदुपर्यहमुहंगम्सल्वरीसंखा । दुंदुभिभंभाभेरीकाह्वण्यदुदाह देंति त्र्रग्गो ॥ ३४४ तरस्रो वि भूसणंगा कंकणकि सुत्तहारकेयूरा । संजीरकढयकुंढलितरीढमउडादियं देंति ॥३४५ वत्थंगा णित्तं पढेवीणसुवरखउमपहुद्वित्थाणं । मणणयणाणंदकरं णाणावत्थादि ते देंति ॥ ३४६ सोलसविहमाहारं सोलसमेयाणि वेजणाणि पि । चोहसविहसोवाइं खज्ञाणि विगुणचउवण्णं ॥ ३४७ सायाणं च पयारे तेसद्वीसंजुदाणि तिसयाणि । रसभेदा तेसद्वी देंति फुडं भोयणंगदुमा ॥ ३४८ सिथक्षणंदावत्तप्पमुहा के के वि दिव्वपासादा । सोलसभेदा रम्मा देंति हु ते आलयंगदुमा ॥ ३४९ दीवंगदुमा साहापवालफलकुसुममकुरादीहिं । दीवा इव पज्जिदा पासादे देंति उज्जोवं ॥ ३५० भायणकंगा कंचणबहुरयणविणिम्मियाइ धवलाइं । भिंगारकलसगगगरिचामरपीढादियं देंति ॥ ३५९

भोगभूमिमे पानांग, त्याँग, भूषणाग, वस्नांग, भोजनाग, आल्यांग, दीपाग, भाजनाग मालाग और तेजांग आदि कल्पवृक्ष होते हैं॥ ३४२॥

इनमेंसे पानाग जातिके कल्पवृक्ष भोगभूमिजोंको मबुर, सुस्वादु, छह रसोंसे युक्त, प्रशस्त, अतिशीत, और तृष्टि एवं पृष्टिको करनेवाले, ऐसे बत्तीस प्रकारके पेय द्रव्यको दिया करते हैं ॥३४३॥ तूर्यांग जातिके कल्पवृक्ष उत्तम वीणा, पदु पटह, मृदग, झालर, शंख, दुंदुभि, भभा,

भेरी और काहल इलादि भिन्न भिन्न प्रकारके वादित्रोंको देते हैं ॥ ३४४ ॥

भूषणांग जातिके कल्पन्नक्ष ककण, कटिसूत्र, हार, केयूर, मंजीर, कटक, कुण्डल, किरीट और मुकुट इत्यादि आभूषणोंको प्रदान करते हैं ॥ ३४५॥

वे वस्ताग जातिके कल्पवृक्ष नित्य चीनपट एवं उत्तम क्षौमादि वस्त्र तथा अन्य मन और नयनोंको आनन्दित करनेवाले नाना प्रकारके वस्त्रादि देते हैं ॥ ३४६॥

भोजनांग जातिके कल्पवृक्ष सोल्ह प्रकारका आहार व सोल्ह प्रकारके व्यजन, चौदह प्रकारके सूप ( दाल आदि ), चउवनके दुगुणे अर्थात् एकसौ आठ प्रकारके खाद्य पदार्थ, स्वाद्य पदार्थीके तीनसौ तिरेसठ प्रकार, और तिरेसठ प्रकारके रसभेदोंको पृथक् पृथक दिया करते हैं ॥ ३४७-४८ ॥

आलयाग जातिके कल्पवृक्ष, स्वस्तिक और नन्चावर्त इलादिक जो सोलह प्रकारके रमणीय दिन्य भवन होते हैं, उनको दिया करते है ॥ ३४९ ॥

दीपाग जातिके करपदृक्ष प्रासादोंमे शाखा, प्रवाल ( नवजात पत्र ), फल, फूल और अंकुरादिकके द्वारा जलते हुए दीपकोंके समान प्रकाश देते हैं ॥ ३५०॥

भाजनांग जातिके कल्पवृक्ष सुवर्ण एवं बहुतसे रत्नोंसे निर्मित ववल झारी, कलश, गागर, चामर और आसनादिक प्रदान करते हैं॥ ३५१॥

१ द व °पद्रह. २ द व °त्रंगा ३ द व पहिनीण . ४ द सोहा .

वहीतरुगुच्छलदुरुभवाणे सोलससहस्सभेदाणं। मालंगदुमा देंति हु कुसुमाणं विविद्दमालाको॥ ३५२ तेजंगा मज्यंदिणदिणयरकोडीण किरणसंकासा। णक्खत्तचंदसूरप्पहुदीणं कंतिसंहरणो॥ ३५३ ते सन्वे कप्पदुमा ण वणफ्पदी णो वेंतरौ सन्वे। णर्वेरि पुढविसख्वा पुण्णफलं देंति जीवाणं॥ ३५४ गीदरवेसुं सोतं रूवे चक्प् सुसोरभे वाणं। जीहा विविद्दरसेसुं पासे पासिदियं रमइ॥ ३५५ इय क्षण्णोण्णासत्ता ते जुगला वर णिरंतरे भोगे । सुलभे वि ण संतित्तिं इंदियविसएसु पावंति॥ ३५६ जुगलाणि क्षणंतगुणं भोगं चक्कहरभोगयोहादो । भुंजंति जाव काउं कदलीघादेण रहिदाणि॥ ३५७ कप्पदुमदिण्णवत्थुं वेत्तूण विकुन्वणाय बहुदेहे। कादूणं ते जुगला क्षणेयभोगाई भुंजंति॥ ३५८ पुरिसा वर्रमञ्द्रधरा देविंदादो वि सुंदरायारा। अच्छरसरिसा इत्थी मणिकुंडलमंदियककोला॥ ३५९ मन्ड कुंडलहारा मेहलपालंबबम्हसुत्ताई। क्षंगदक्षयप्पहुदी होंति सहावेण क्षाभरणा॥ ३६० कुंडलमंगदहारा मञ्ड केयूरपहकडयाई। पालंबसुत्तणेउरदोसुदीमेहलासिक्केरियाको॥ ३६९

मालांग जातिके करपवृक्ष वल्ली, तरु, गुच्छ और लताओंसे उत्पन्न हुए सोल्ह हजार भेदरूप पुष्पोंकी विविध मालाओंको देते हैं॥ ३५२॥

तेजाग जातिके कल्पचृक्ष मध्यंदिनके करोडों सूथोंकी किरणोंके समान होते हुए नक्षत्र, चन्द्र और सूर्यादिककी कान्तिका संहरण करते हैं ॥ ३५३॥

ये सब कल्पवृक्ष न तो वनस्पति ही हैं और न कोई व्यन्तर देव हैं। किन्तु विशेषता यह है कि ये सब पृथिवीरूप होते हुए जीवोंको उनके पुण्य कर्मका फल देते हैं॥ ३५४॥

भोगभूमिजोंकी श्रोत्र इन्द्रिय गीतरवोंमें, चक्षु रूपमें, घ्राण सुन्दर सौरभमें, जिह्ना विविध प्रकारके रसोंमें, और स्पर्शन इद्रिय स्पर्शमें रमण करती है ॥ ३५५ ॥

इसप्रकार परस्परमें आसक्त हुए वे युगल नर—नारी उत्तम मोगसामप्रीके निरन्तर सुलभ इोनेपर भी इन्द्रियविषयोंमें तृप्तिको नहीं पाते ॥ ३५६॥

ये भोगभूमिजोंके युगल कदलीघातमरणसे रहित होते हुए आयुपर्यन्त चक्रवर्तीके भोगसमूहकी अपेक्षा अनन्तगुणे भोगको भोगते हैं॥ ३५७॥

वे युगल कल्पवृक्षोंसे दी गई वस्तुओंको प्रहण करके और विक्रियासे बहुतसे शरीरोंको बनाकर अनेक प्रकारके भोगोंको भोगते हैं ॥ ३५८॥

वहांपर उत्तम मुकुटको धारण करनेवाले पुरुष इन्द्रसे भी अधिक सुन्दराकार और मणिमय कुण्डलोंसे विभूषित कपोलोंवाली स्त्रिया अप्सराओंके सदृश होती हैं॥ ३५९॥

मुकुट, कुण्डल, हार, मेखला, प्रालंब, ब्रह्मसूत्र, अंगद और कटक इत्यादिक आभूषण भोगभूभिजोंके स्वभावसे ही हुआ करते हैं ॥ ३६०॥

भोगभूमिमें कुण्डलें, अगर्दे, हारें, मुकुटें, केयूरें, पर्टं, (भालपट्ट), कटकें, प्रालंबं, सूत्रें, (ब्रह्मसूत्र), नूपुँरं, दो मुद्दिकीएँ, मेखलीं, औस (करवाल), हुँरी, ग्रैवेयकें और कर्णपूर्रं, ये सोलह

र द च 'लडुब्मवण. २ द च 'संइरणं. ३ द वणप्पदीणो ण वेंतरा. ४ द च णवरी. ५ ट च मागे. ९ द च 'मोगयाहादो. ७ द च जाद. ८ द च वरमोड° ९ द च 'सुछुरियाओ.

गेवजं कण्णपुरा पुरिसाणं होंति सोलसाभरणं । चोहस इत्याक्षाणं छुरियाकरवाकहीणाई ॥ ३६२ कैडयकडिसुत्तणेउरतिरीटपालंबसुत्तमुद्दीभो । हारा कुंडलमउलब्रहारचृडामणी वि गेविजा ॥ ३६३ अंगद्कुरिया खग्गा पुरिसाणं होंति सोलसाभरणं । चोहस इत्यीण तहा कुरियाखगोहिं परिहीणा ॥ ३६४ पाठान्तरम् ।

भोगमहीए सन्वे जायंते मिन्छभावसंजुत्ता । मंदकसाया मणुवा पेसुण्णास्यदन्वपरिहीणा ॥ ३६५ विजिदमंसाहारा मधुमजोदुंबरेहिं परिचैता । सचजुदां मदरिहदा वारियपरदारपरिहीणा ॥ ३६६ गुणधरगुणेसु रत्तां जिणपूजं जे कुणंति परवसतो । उववासतणुसरोरा अज्जवपहुदीहिं संपण्णा ॥ ३६७ आहारदाणिणरदा जदीसु वरिविविहजोगजुत्तेसुं । विमलतरसंजमेसु य विमुक्कगंथेसु भत्तीए ॥ ३६८ पुन्वं बद्धणराऊ पन्छा तित्थयरपादमूलिमा । पाविदखाइयसम्मा जायंते केइ भोगभूमीए ॥ ३६९ एवं मिन्छाइद्वी णिग्गंथाणं जदीण दार्णाइं । दादूण पुण्णपाके भोगमही केइ जायंति ॥ ३७० आहाराभयदाणं विविहोसहपोत्थयादिदाणं च । सेसे णाणोयरणं दादूणं भोगभूमि जायंते ॥ ३७१

आभरण पुरुषोंके होते हैं। इनमेंसे छुरी तथा करवालसे रहित शेष चौदह आभरण स्त्रियोंके होते हैं॥ ३६१–३६२॥

कडी, किटसूत्रें, नूपुरें, किरीटें, प्रालम्बें, सूर्त्रं, मुद्रिकों, हार्रं, कुण्डलें, मुकुटें, अर्द्धहोरें, चूडीमेणि, ग्रेवेयें, अंगेर्टें, छुरी<sup>रं</sup> और तलवीर्टंं, ये सोलह आभरण पुरुषोंके, तथा छुरी और तलवारसें रहित शेष चौदह आभरण क्षियोंके होते हैं ॥ ३६३–३६४॥

पाठातर ।

भोगभूमिमें वे सब जीव उत्पन्न होते हैं जो मिथ्यात्वभावसे युक्त होते हुए भी, मंदक्कायी है, पेशून्य एवं असूयादि द्रव्योंसे रहित हैं, मासाहारके त्यागी हैं, मधु मद्य और उदुम्बर फलोंके भी त्यागी हैं, सत्यवादी हैं, अभिमानसे रहित हैं, वेश्या और परस्त्रीके त्यागी हैं, गुणियोंके गुणोंमें अनुरक्त हैं, पराधीन होकर जिनधूजा करते हैं, उपवाससे शरीरको कृश करनेवाले हैं, आर्ज-वादिसे सपन्न हैं; तथा उत्तम एव विविध प्रकारके योगोंसे युक्त, अत्यन्त निर्मल सयमके धारक, और परिप्रहसे रहित, ऐसे यतियोंको भक्तिसे आहारदान देनेमें तत्पर हैं ॥ ३६५-३६८॥

जिन्होंने पूर्वमें मनुष्य आयुको वाधितया है, और पश्चात् तीर्थंकरके पादमूलमें क्षायिक सम्यग्दर्शन प्राप्त किया है, ऐसे कितने ही सम्यग्दिष्ट पुरुष मी मोगभूमिमे उत्पन्न होते हैं॥ ३६९॥

इसप्रकार कितने ही मिध्यादिष्टि मनुष्य निर्प्रथ यतियोंको दानादि देकर पुण्यका उदय आनेपर भोगभूमिमें उत्पन्न होते हैं॥ ३७०॥

शेष कितने ही मनुष्य आहारदान, अभयदान, विविध प्रकारकी औषध तथा ज्ञानके उपकरण पुस्तकादिके दानको देकर भोगभूमिमें उत्पन्न होते हैं ॥ ३७१॥

१ व गेवजा. २ द व कडिय. ३ व परिचित्ता. ४ द व सन्यजुदा. ५ द व रत्तो. ६ व्दीगाइं,

दादूण केइ दाणं पत्तविसेसेसु के वि दाणाणं । अणुमोदणेण तिरिया भोगखिदीए वि जायंति ॥ ३७२ गिहदूणं जिणिलंगं संजमसम्मत्तभावपरिचत्ता । मायाचारपयद्दा चारित्तं णासयंति जे पावा ॥ ३७३ दादूण कुलिंगीणं णाणादाणाणि जे णरा मुद्धा । तन्वेसैधरा केई भोगमहीए हुवंति ते तिरिया ॥ ३७४ भोगजणरितिरियाणं णवमासपमाणभाउभवसेसे । ताणं हुवंति गन्भा णासे कालिम जायंति ॥ ३७५ पुण्णिम्में य णवमासे भूसयणे सोविद्ण जुगलाई । गन्भादो जुगलेसुं णिकंतेसुं मरंति तक्कालं ॥ ३७६ छिकेण मरिद पुंसो जिंभारंभेण कामिणी दोण्हं । सारदमेघ न्वं तण् आमूलादो विलीएदि ॥ ३७७ भावणवेतरजोइससुरेसु जायंति मिन्छभावजुदा । सोहम्मदुगे भोगजणरितिरिया सम्मभावजुदा ॥ ३७८ जादाण भोगभूवे सयणोविर बालयाण सुत्ताणं । णियकंगुट्टयलिहणे गन्छंते तिण्णि दिवसाणि ॥ ३७९ वइसणेंकित्थरगमणं थिरगमणकलागुणेण पत्तेकं । तारुण्णेणं सम्मत्तगहणपाउग्ग तिदिणाई ॥ ३८०

कोई पात्रविशेषोको दान देकर और कोई दानोकी अनुमोदना करनेसे तिर्यंच भी भोग-

जो पापी जिनालिंगको ( मुनिव्रतको ) प्रहण करके सयम एव सम्यक्त्वभावको छोड़ देते है और पश्चात् मायाचारमें प्रवृत्त होकर चारित्रको नष्ट करते हैं; तथा जो कोई मूर्ख मनुष्य कुलिंगियोंको नाना प्रकारके दान देते है या उनके भेषको धारण करते है, वे भोगभूमिमें तिर्यच होते हैं ॥ ३७३-३७४ ॥

भोगभूमिके मनुष्य और तिर्यञ्चोंकी <u>नौ मास आयु शेष रहनेपर उनके गर्भ रहता</u> है, और नाशकाल अर्थात् मृत्युका समय आनेपर ( उनके युगल बालक-बालिका ) जन्म हेते हैं ॥ ३७५॥

नव मासके पूर्ण होनेपर नर-नारीयुगल भूशय्यापर सोकर गर्भसे युगलके निकलनेपर तत्काल ही मरणको प्राप्त होते हैं॥ ३७६॥

पुरुष छींकसे और स्त्री जुम्माके ( जिंभाईके ) आनेसे मृत्युको प्राप्त होती है। उन दोनोंके शरीर शरकालीन मेंघके समान आमूल विलीन हो जाते हैं ॥ २७७ ॥

मृत्युके होनेपर भोगभूमिज मिथ्यादृष्टि मनुष्य-तिर्यंच भवनवासी, न्यतर और ज्योतिषी देवोंमें, तथा सम्यग्दृष्टि मनुष्य-तिर्यञ्च सौधर्मयुगलमें उत्पन्न होते है ॥ ३७८ ॥

भोगभूमिमें उत्पन्न हुए बालकोंके शय्यापर सोते हुए अपने अगूठेके चूमनेमें तीन दिन व्यतीत होते है ॥ ३७९ ॥

इसके पश्चात् उपवेशन (वैठने), अस्थिरगमन, स्थिरगमन, कलागुणोंकी प्राप्ति तारुण्य और सम्यग्दर्शनके प्रहण करनेकी योग्यता, इनमेंसे क्रमशः प्रत्येक अवस्थामें उन बालकोंके तीन तीन दिन न्यतीत, होते हैं ॥ ३८०॥

१द् च गरहिंदूणं. २ द् गुलिंगीणं. ३ द् च तं वेसं, ४ द् व पुटविभिन ५ द् च णिकतें सम्मरित, ६ द च सारमेपुटव. ७ द च पीइसणं. ८ व ता पुण्णेण ९ द च पाउग्गंठिदिणाइ.

जादिभरणेण केई केई पिढियोइणेण देवाणं। चारणमुणिपहुदीणं सम्मत्तं तत्थ गेण्हंति॥ ३८१ देवीदेवसरिच्छा वत्तीसपसत्यलक्षणेहि जुदा। कोमलदेहाविहुणो समचउरस्संगसंठाणाँ,॥ ३८२ धादुमयंगा वि तहा छेत्तं भेत्तं च किर ण सका। असुचिविहीणत्तादो मुत्तपुरीसासवो णिथ ॥ ३८३ ताण जुगलाण देहा अवभंगुव्यहणंजणिवहीणा। मुहदंतणयणधोवणणहैकष्टणिवरिहदा वि रेहंति ॥ ३८४ धक्तत्यलेक्षेत्रं गणिदे गंधव्यसिप्पपहुदीसुं। ते चउसिटुकलासुं होति सहावेण णिउणयरा॥ ३८५ ते सब्वे वर्जुगला लण्णोण्णुप्पण्णपेमसंभूदा। जम्हा तम्हा तेसुं सावयवदसंजमो णिथ ॥ ३८६ कोइलमहुरालावा किण्णरकंठा हुवंति ते जुगला। कुलजादिभेदहीणा सुहसत्ता चत्तदारिहा॥ ३८७ तिरिया भोगितिदीण जुगला जुगला हुवंति वरवण्णा। सरला मंदकसाया णाणाविहजादिसंजुत्ता ॥ ३८८ गोफेसिरकरिमयरा स्वरसारंगरोज्झमहिसवया। वाणरगवयतरच्छा वर्ग्वसिगालच्छभला य ॥ ३८९ कुक्कुडकोइलकीरा पारावदरायदंसकोरंडा। वरकाककोचकंजकपहुदीको होति अण्णे वि ॥ ३९०

वहापर कोई जीव जातिस्मरणसे, कोई देवोंके प्रतिबोधित करनेसे, और कोई चारणमुनि आदिकके सदुपदेशसे सम्यक्त्वको प्रहण करते है। ३८१॥

वे भोगभूमिज जीव देव-देवियोंके सदश वत्तीस प्रशस्त लक्षणोंसे सिहत, सुकुमार देहरूप विभवके धारक, समचतुरस्रसस्थानसे सयुक्त होते है और उनका शरीर धातुमय होते हुए भी छेदा भेदा नहीं जा सकता। एव अशुचित्वसे रहित होनेके कारण इनके शरीरमें मूत्र व विष्टाका आस्रव नहीं होता॥ ३८२-३८३॥

उन युगल नर-नारियोंके शरीर तैलमर्दन, उवटन और अंजनसे तथा मुख, दांत प्वं नेत्रोंके धोने व नाखूनोंके काटनेसे रहित होते हुए भी शोभायमान होते है। १८४॥

वे अक्षरं, चित्र, गणित, गधर्व और शिल्प इत्यादि चौंसठ कलाओंमें स्वभावसे ही अतिशय निपुण होते हैं ॥ ३८५ ॥

क्योंकि ये सब उत्तम युगल पारस्परिक प्रेममें अत्यन्त मुग्ध रहा करते हैं, इसीलिये उनके श्रावकके व्रत और सयम नहीं होता॥ ३८६॥

वे नर-नारीयुगल कोयलके समान मधुरभाषी, किन्नरके समान कठवाले, कुल-जातिके भेदसे रहित, सुखमें आसक्त, और द्रारिद्रचसे रहित होते हैं ॥ ३८७॥

भोगभूमिमें उत्तम वर्णविशिष्ट, सरल, मन्दकषायी और नाना प्रकारकी जातियोंवाले तिर्यम्ब जीव युगल-युगलरूपसे होते हैं ॥ ३८८॥

भोगभूमिमें गाय, सिंह, हाथी, मगर, शूकर, सारग, रोझ (ऋश्य ), भेंस, वृक (भेडिया), बन्दर, गवय, तेंदुआ, व्याव्र, शृगाल, रीछ, भाछ, मुर्गा, कोयल, तोता, कबूतर, राजहस, कोरंड काक, क्रींच और कजक तथा और भी तिर्यञ्च होते हैं ॥ ३८९–३९०॥

१ द व चित्रसम्हाणं २ व किर ण ण सका. १ द व °णयकदणं. ४ द व संगृहा. १ व विज्ञा ६ व वग्धसिग्धालस्सभाला. ७ द किंजक, व किंजकं.

१९२]

जह मणुवाणं भोगा तह तिरियाणं हुवंति एदाणं। णियणियजोगगत्तेणं फलकंदतणंकुरादीणि॥ ३९१ वग्वादी भूमिचरा वायसपहुदी य खेयरा तिरिया। मंसाहारेण विणा भुंजंते सुरतरूण मुहुरफल ॥ ३९२ हिरिणादियतणयचरा तह भोगमहीए तणाणि दिव्वाणि। भुंजंति जुगलजुगला उदयदिणेसप्पद्दा सन्ते ॥ ३९३ कालिम सुसमसुसमे चेउकोढाकोढिउविदेवमाणं। पढमादो हीयंते उच्छेहाऊवलदिते बाहं॥ ३९४ उच्छेहपहुदि खीणे सुसमो णामेण पविसदे कालो। तस्स पमाणं सायरउवमाणं तिण्णि कोढिकोढीको ॥ ३९५ सुसमस्सादिग्मि णराणुच्छेहो चउसहस्सचावाणि। दो पल्लपमाणाऊ संपुण्णिमयंकसरिसपहा॥ ३९६ दं ४०००।

महावीसुत्तरसयमही पुट्टीय होंति एदाणं । अच्छरसरिसा इच्यी तिदससरिच्छा<sup>५</sup> णरा होंति ॥ ३९७ तास्ति काले मणुवा अक्खप्फलसरिसमामिदआर्हार । भुंजीति छट्टभत्ते समचडरस्संगसंठाणा ॥ ३९८ तस्सि संजादाणं सयणोविर बालयाण सुत्ताणं । णियअंगुट्टविलिहेंणे पंच दिणाणि पवचंति<sup>८</sup> ॥ ३९९

वहां जिसप्रकार मनुष्योंके भोग होते है उसीप्रकार इन तिर्यक्कोंके भी अपनी अपनी योग्यतानुसार फल, कंद, तृण और अंकुरादिरूप भोग होते हैं॥ ३९१॥

वहां व्याघादिक भूमिचर और काकप्रभृति नभचर तिर्यक्च मांसाहारके विना करपरृक्षींका मधुर फल भोगते हैं ॥ ३९२ ॥

तथा भोगभूमिमें उदयकालीन सूर्यके समान प्रभावाले समस्त हरिणादिक तृणजीवी पशुओंके युगल दिव्य तृणोंका भक्षण करते हैं॥ ३९३॥

चार कोड़ाकोड़ी सागरोपमप्रमाण सुषमसुषमा कालमें पहिलेसे शरीरकी उचाई, आयु, बल, ऋद्धि और तेज आदि हीन हीन होते जाते हैं ॥ ३९४ ॥

इसप्रकार उत्सेघादिकके क्षीण होनेपर सुषमा नामका द्वितीय काल प्रविष्ट होता है। उसका प्रमाण तीन कोडाकोडी सागरोपम है॥ ३९५॥

सुषमाकालके आदिमें मनुष्योंके शरीरका उत्सेघ चार हजार धनुष, आयु दो पल्योपमप्रमाण, और प्रभा (शरीरकी कान्ति) पूर्ण चन्द्रमाके सदृश होती है॥ ३९६॥ द. ४०००।

इनके पृष्ठभागमें एकसौ अट्ठाईस हिंदुया होती है। उस समय अप्सराओं जैसी श्रियां और देवों जैसे पुरुष होते हैं॥ ३९७॥

उस कालमें मनुष्य समचतुरस्नसस्थानसे युक्त होते हुए पष्ट भक्तमें अर्थात् तीसरे दिन अक्ष (बहेड़ा ) फलके वराबर अमृतमय आहारको ग्रहण करते है ॥ ३९८॥

उस कालमें उत्पन्न हुए वालकोंके शय्यापर सोते हुए अपने अगुठेके चूसनेमें पांच दिन व्यतीत होते हैं ॥ ३९९॥

१ व तणचारा. २ द्चउक्कोडा°. ३ द्व °तेआयं. ४ द्व णरा उच्छेहो. ५ व 'सरिसा. ९ द्मिविदआहारं ७ द्<sup>°</sup>विलीहणे. ८ द्व दिणाणेव वचति.

बद्दसणअत्थिरगमणं थिरगमणकलागुणेण पत्तेकं । तारुण्णेणं सम्मग्गद्दणेणं जीते पंचिदिणं ॥ ४०० पुत्तियमेत्तविसेसं मोत्तूणं सेसवण्णणपयारा । सुसमसुसमिम काले जे भैणिदा प्त्थ वत्तव्वा ॥ ४०१ कालम्मि सुसमणामे तियकोढीकोडिउविहउवमिमा । पढमादो द्वायंते उच्छेदाऊवलिद्वेतेजादी ॥ ४०२

> उच्छेहपहुदिखीणे पविसेदि हु सुसमदुस्समो कालो । तस्स पमाणं सायरउवमाणं दोण्णि कोडिकोडीको ॥ ४०३

तकालादिस्मि णैराणुच्छेहो दो सहस्सचावाणि । एक्क्पालेदोवमाऊ पियंगुसारिच्छवण्णधरा ॥ ४०४ चडसट्टी पुट्टीए णराण णारीण होति भट्टी वि । अच्छरसरिसा णारी अमरसमाणो णरो होदि ॥ ४०५ तक्काले ते मणुवा आमलकपमाणमियभाहारं । भुंजंति दिणंतिरया समचडरस्संगसंठाणा ॥ ४०६ तिस्सि संजादाणं सयणोविर बालयाण सुत्ताणं । णियभंगुट्टविलिहेंणे सत्त दिणाणि पवचंति ॥ ४०७

बह्सणअत्थिरगमणं थिरगमणकलागुणेण पत्तेकं । तारुणोणं सम्मग्गहणंजोगेण सत्तदिणं ॥ ४०८

पश्चात् उपवेशन, अस्थिरगमन, स्थिरगमन, कलागुणप्राप्ति, तारुण्य और सम्यक्त-प्रहणकी योग्यता, इनमेंसे प्रत्येक अवस्थामें उन बालकोंके पांच पाच दिन जाते हैं ॥ ४००॥

उपर्युक्त इतनीमात्र विशेषताको छोडकर शेष वर्णनके प्रकार जो सुषमसुषमा कालमें कहे गये हैं, उन्हें यहापर भी कहना चाहिये॥ ४०१॥

तीन कोडाकोडी सागरोपमप्रमाण सुषमा नामक कालमें पहिलेसे ही उत्सेध, आयु, बल, ऋद्धि और तेज इत्यादिक उत्तरोत्तर हीन हीन होते जाते हैं।। ४०२।।

उत्सेघादिकके क्षीण होनेपर सुषमदुषमा काल प्रवेश करता है। उस कालका प्रमाण दो कोडाकोडी सागरोपम है॥ ४०३॥

उस कालके प्रारम्भेमें मनुष्योंकी ऊचाई दो हजार धनुष, आयु एक पल्योपमप्रमाण और वर्ण प्रियंगु फलके समान होता है ॥ ४०४ ॥

उस कालमें स्नी-पुरुषोंके पृष्ठभागमें चौंसठ हिंदुयां होती हैं, तथा नारिया अप्सराओंके समान और पुरुष देवोंके समान होते हैं॥ ४०५॥

उस कालमें वे मनुष्य समचतुरस्रसंस्थानसे युक्त होते हुए एक दिनके अन्तरालसे आंवलेके वरावर अमृतमय आहारको प्रहण करते हैं ॥ ४०६॥

उस कालमें उत्पन्न हुए बालकोंके शय्यापर सोते हुए अपने अंगूठेके चूसनेमें सात दिन न्यतीत होते हैं ॥ ४०७ ॥

इसके पश्चात् उपवेशन, अस्थिरगमन, स्थिरगमन, कलागुणप्राप्ति, तारुण्य और सम्यक्त्वप्रहणकी योग्यता, इनमेंसे प्रत्येक अवस्थामें ऋमशः सात सात दिन जाते हैं॥ ४०८॥

१द्तरणोणं, सत्तारणेणं. २द्व जोग छति. ३द्व जो मणिदो. ४द्व णराउच्छेहो. ५द्णियअंगुहालहणे. ६द्व दिणाणं. TP. 25

पुत्तियमेत्तविसेसं मोत्तूणं सेसवण्णणपयारा । कालम्मि सुसमणामे जे भणिदौ पृत्य वत्तन्वा ॥ ४०९ भोगाखिदीए ण होति हु चोरारिप्पहुदिविविहबाधाओ । असिपहुदिच्छक्कमा सीदादववादवरिसाणि ॥ ४१० गुणजीवा पज्जत्ती पाणा सण्णा य मग्गणा कमसो । उवजोगो कहिद्ब्वा भोगखिदीसंभवाण जहजोग्गं ॥ ४११ जीवसमासा दोणिण य णिब्वत्तियपुण्णपुण्णभेदेणं । पज्जती छब्भेया तेतियभेत्ता भपज्जती ॥ ४१२ अक्ला मणविचिकामा उस्सासाऊ हुवंति दस पाणा । पजत्ते इदरस्ति मणविचे उस्सासपरिहीणा ॥ ४१३ चउसण्णा णरतिरिया सयला तसकाय जोगएकरसं । चउमणचउवयणाई भोरालंदुरं च कम्मइयं ॥ ४१४ पुरिसित्थीवेदजुदं सयलकसाएहिं संजुदा णिचं । छण्णाणजुदा ताहं मदिमोहीणाणसुदणाणे ॥ ४१५ मदिसुद्भण्णाणाइं विभंगणाणं असंजदा सन्वे । तिहंसणा य ताहं चक्खुभचक्ख्रिं भोहिदंसणयं ॥ ४१६ भोगापुण्णएँ मिच्छे सासणसम्मे य असुहतियलेस्सं ।

काऊ जहण्ण सम्मे मिच्छचउक्ने सुभतियं पुण्णे ॥ ४१७

इतनीमात्र विशेषताको छोडकर शेष वर्णनके प्रकार, जो सुषमा नामक कालमें कह आये हैं, वही यहांपर भी कहना चाहिये ॥ ४०९ ॥

भोगभूमिमें चोर एवं शत्रु आदिकी विविध बाधायें, असि इत्यादिक छह कर्म, और शीत, आतप, वात्या ( प्रचंड वायु ) एवं वर्षा नहीं होती ॥ ४१० ॥

भोगभूमिमें उत्पन्न हुए जीवोंके यथायोग्य गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, मार्गणा और उपयोग, इनका ऋमसे कथन करना चाहिये ॥ ४११ ॥

इन जीवोंके निर्वृत्यपर्याप्त और पर्याप्तके भेदसे दो जीवसमास, छह प्रकारकी पर्याप्तियां और इतनी ही अपर्याप्तियां भी होती हैं ॥ ४१२ ॥

उनके पर्याप्त अवस्थामें पांचों इन्द्रियां, मन, वचन, काय, स्वासोच्छवास और आयु, ये दश प्राण; तथा इतर अर्थात् अपर्याप्त अवस्थामें मन, वचन और श्वासोच्छ्याससे रहित शेष सात प्राण होते हैं ॥ ४१३ ॥

उन जीवोंके आहार, भय, मैथुन और परिप्रह, ये चारों सज़ायें होती हैं। चौदह मार्गणाओं मेंसे गतिकी अपेक्षा वे जीव मनुष्य और तिर्यंच; इन्द्रियकी अपेक्षा सकल अर्थात् पचेन्द्रिय; कार्यकी अपेक्षा त्रसः योगकी अपेक्षा चार मन, चारों वचन, दो औदारिक (औदारिक, औदारिक-मिश्र), कार्मण, इसप्रकार ग्यारह योग; वेदंकी अपेक्षा पुरुष और स्रीवेदसे युक्त; कर्षायकी अपेक्षा नित्य सभी कषायोंसे सयुक्त; ज्ञानँकी अपेक्षा मित, श्रुत, अविध, मितअज्ञान, श्रुतअज्ञान और विभग ये छह ज्ञान; सर्यमकी अपेक्षा सब ही असंयत; दर्शनकी अपेक्षा चक्षुदर्शन, अचक्षुदर्शन और अवधिदर्शन ये तीन दर्शन; लेईयाकी अपेक्षा भोगभूमिजोंके अपर्याप्त अवस्थामे मिथ्यात्व एव सासादन गुणस्थानमें तीन अञ्चम लेश्यायें, और चतुर्थ गुणस्थानमें कपोत लेश्याका जवन्य अश, तथा पर्याप्त

२ द जहजोगं. ् ३ द मणुवचि ° ४ द व पञ्जती. ५ व उरालदुगं. १ द व जो भणिदो. ६ द्व °पुण्णग. ७ च पुणे.

भवाभवा छस्सम्मत्ता उवसेमियखह्यसम्मत्ता । तह वेदयसम्मत्तं सासणिमस्सा य मिच्छो य ॥ ४१८ सण्णी जीवा होंति हु दोण्णि य भाहारिणे। भणाहारा । सायारभणायारा उवजोगा होंति णियमेणं ॥ ४१९ मंदकसायेण जुदा उदयागदसत्थपयिसंजुत्ता । विविहाविणोदासत्ता णरितरिया भोगजा होंति ॥ ४२० पिलदोवमट्टमंसे किंचुणे तदियकालभवसेसे । पढमो कुलकरपुरिसो उप्पज्जिद पिडसुदी सुवण्णणिहो ॥ ४२१ एक्ससहस्सं भडसयसिहदं चावाणि तस्स उच्छेहो । पह्नस्स दसमभागो आऊ देवी संयपहा णाम ॥ ४२२

णभगजघंटणिभाणि चंदाह्माण मंडलाणि तदा । क्षासाढपुण्णिमाए दहूणं भोगभूमिजा सन्वे ॥ ४२३ क्षाकंसिकमिदिघोरं उप्पादं जादमेदिमिदि मैत्ता । पजाउला पकपं पत्ता पवणेण पहदरुक्को न्व ॥ ४२४ पिद्युदिणामो कुलकरपुरिसो एदाण देह अभयगिरं । तेमंगा कालवसा संजादा मंदिकरणोघा ॥ ४२५ तकारणेण पृष्टिं ससहररिवमंडलाणि गयणिमा । पयडाणि णिथ तुम्हं एदाण दिसाए भयहेदू ॥ ४२६

अवस्थामें मिध्यात्वादि चारों गुणस्थानोंमें तीन शुभ लेशायें; भन्यत्वेंकी अपेक्षा भन्य और अभन्य; सम्येक्त्वकी अपेक्षा औपश्चमिक सम्यक्त्व,क्षायिक सम्यक्त्व,वेदक सम्यक्त्व,सासादन, मिश्र और मिध्यात्व ये छहों सम्यक्त्व; संज्ञीकी अपेक्षा संज्ञी; और आहाँर्रमार्गणाकी अपेक्षा आहारक एव अनाहारक दोनों ही होते हैं। इनके साकार (ज्ञान) और अनाकार (दर्शन) दोनों ही उपयोग नियमसे होते हैं। ४१४-४१९॥

ये भोगभूमिज मनुष्य और तिर्यंच मन्द कषायसे युक्त, उदयमें आयी हुई पुण्यप्रकृ-तियोंसे संयुक्त, एवं विविध प्रकारके विनोदोंमे आसक्त होते हैं ॥ ४२०॥

कुछ कम एक पल्योपमके आठवे भागमात्र तृतीय कालके शेष रहनेपर सुवर्णके सदश प्रभासे युक्त प्रतिश्रुति नामक प्रथम कुलकर पुरुष उत्पन्न होता है ॥ ४२१ ॥

उसके शरीरका उत्सेध एक हजार आठसौ धनुष, आयु पल्यके दशवें भागप्रमाण, और देवी स्वयप्रभा नामक थी ॥ ४२२ ॥ उत्सेध दं. १८००, आयु प. रू

उस समय समस्त भोगभूमिज आषाढ़ मासकी पूर्णिमाको आकाशक्रपी हाथीके घटेके सदृश चन्द्र और सूर्यके मण्डलोंको देखकर 'यह कोई आकस्मिक महा भयानक उत्पात हुआ है ' ऐसा समझकर ज्याकुल होते हुए वायुसे आहत वृक्षके समान प्रकम्पनको प्राप्त हुए॥ ४२३–४२॥

तव प्रतिश्रुति नामक कुलकर पुरुषने उनको निर्भय करनेवाली वाणीसे बतलाया कि कालवश अब तेजाग जातिके कल्पवृक्षोंके किरणसमूह मद पड़ गये हैं, इस कारण इस समय आकाशमें चन्द्र और सूर्यके मण्डल प्रगट हुए हैं। इनकी ओरसे तुम लोगोंको भयका कोई कारण नहीं है॥ ४२५-४२६॥

१ द चेवसिमय. २ द व सयंपहो. ३ द प १० । ऽ । ४ द व णिभाण, ५ द व जादमोदिमिदि. ६ द मदिसुदि. ७ द व यण्डि. ८ द व भयदेहो.

णिश्वं चिय एदांणं उद्यत्थमणाणि होति आयासे । पिडहद्किरणाण<sup>र</sup> पुढं तेयंगदुमाण तेएहिं ॥ ४२७ जंबूद्वि मेरं इष्वंति पदाहिणं तरणिचंदा । रित्तिदिणाण विभागं कुणमाणा<sup>३</sup> किरणसत्तीए ॥ ४२८ सोऊण तस्स वयणं संजादा णिञ्मया तदा सब्वे । अश्वंति चलणकमले थुणंति बहुविहपयारेहिं ॥ ४२९ पदिसुदिमरणादु तदा पहस्सासीदिमंसविच्छेदे । उप्पजादि बिटियमण् सम्मदिणामो सुवण्णणिहो ॥ ४३०

८०

पुक्तसहस्सं तिसयस्सहिदं दंढाणि तस्य उच्छेहो । पछिदोवमसद्भागं आऊ देवी जसस्सदी णामो ॥ ४३१ दंढ १३००। प १

तकाले तेयंगा णहपमाणा हुवंति ते सन्ते । तत्तो स्रत्थमणे दहण तमाइ ताराइं ॥ ४३२ उप्पादा भइषोरा भदिहपुन्वा विमंभिदों एदे । इय भोगजणरितिरिया णिन्भरमयमंभैका जादा ॥ ४३३ सम्मदिणामो कुलकरपुरिसो मीदाँण देहि भभयिगरं । तेयंगा कालवसा णिम्मूलपणहिकरणोवा ॥ ४३४ तेण तमं वित्यरिदं ताराणं मंडलं पि गयणतले । तुम्हाणं णित्य किंचि वि एदाण दिसाय भयहेद् ॥ ४३५

आकाशमें यद्यपि इनका उदय और अस्त नित्य ही होता रहा है, परन्तु तेजाग जातिके कल्पवृक्षोंके तेजसे इनकी किरणोंके प्रतिहत होनेसे वे प्रकट नहीं दिखते थे॥ ४२७॥

जम्बूद्धीपमें ये सूर्य और चन्द्रमा अपनी किरणशक्तिसे रात्रि-दिनके विभागको करते इए मेरु पर्वतकी प्रदक्षिणा किया करते हैं॥ ४२८॥

इसप्रकार उन प्रतिश्रुति कुलकरके वचनोंको सुनकर वे सव नर-नारी निर्भय होकर बहुत प्रकारसे उनके चरणकमलोंकी पूजा और स्तुति करते हैं ॥ ४२९ ॥

प्रतिश्रुति कुलकरकी मृत्युके पश्चात् पत्यके अस्सीवें भागके व्यतीत हो जानेपर सुवर्णके समान कान्तिवाला सन्मति नामक द्वितीय मनु उत्पन्न होता है ॥ ४३० ॥ प. ट्रेंट ।

उसके शरीरकी ऊंचाई एक हजार तीनसौ धनुष, भायु पल्योपमके सौवें भागप्रमाण, तथा देवीका नाम यशस्वती था।। ४३१॥ उत्सेध दं. १३०० आयु प. नहें ह

उस समय वे सव तेजाग जातिके करपवृक्ष नष्टप्राय होजाते हैं, इसीलिये सूर्यके अस्तंगत होनेपर अन्धकार और ताराओंको देखकर 'ये अत्यन्त भयानक अदृष्ट्रपूर्व उत्पात प्रकट हुए' इसप्रकार वे भोगभूमिज मनुष्य और तिर्यंच अत्यन्त भयसे व्याकुल हुए॥ ४३२-४३३॥

तव सन्मित नामक कुलकर इन भयभीत हुए भोगभूमिजोंको निर्भय करनेवाली वाणीसे वतलाते हैं कि अब कालवशसे तेजांग कल्पनृक्षोंके किरणसमूह सर्वथा प्रनष्ट होचुंक हैं। इम कारण आकाशप्रदेशमें इस समय अन्धकार और ताराओंका समूह भी फैल गया है। तुम लोगोंको इनकी ओरसे कुछ भी भयका कारण नहीं है। ४२४-४२५॥

१ स्ट्राणि २ द्व किरणाणि. २ व कुणमाणो. ४ द कमिनो. ५ ट् पिअध्विदा, व विअविदा. ६ ट् मयमेत्तहा, व मन्भला. ७ ट्व मेदाण देवि. ८ ट्व तम्हाण.

स्राध्य सदा संधारं ताराक्षो तेयंगतरुगणेहिं। पिडहदिकरणा पुन्वं कालवसेणज पायकी जादा ॥४३६ जंबूदीवे मेरुं कुम्बंति पदाहिणं गहा तारा । णक्खता णिश्चं ते तेजविणासा तमो होदि ॥ ४३७ सोऊण तस्स वयणं संजादा णिम्भया तदा सन्वे । सर्चति चरणकमले धुणंति विविद्देहि भंगोहिं ॥४३८ सम्मदिसग्गपवेसे भट्टसयावहिद्पल्लिबन्छेटे । खेमंकरो ति कुलकरपुरिसो उप्पज्जदे तदियो ॥ ४३९ भट्टस्यचावतुंगो सहस्सहरिदेकपल्लपरमाऊ । चामीयरसमवण्णो तस्स सुणंदा महादेवी ॥४४०

दं८००।प १

वग्वादितिरियजीवा कालवसा क्रभावमावण्णा । तब्भैयदो भोगणरा सब्वे श्रवाउर्छा जादा ॥४४१ स्तेमंकरणाम मणू भीदाणं देदि दिब्वउवदेसं । कालस्स विकारादो एदे क्र्रत्तणं पत्ता ॥४४२ ता पुर्विह विस्तासं पावाणं मा करेज कहुया वि । तासेज कलुसवैयणा ह्य भणिदे णिब्भया जादा ॥४४३

अधकार और तारागण तो सदा ही रहते है, किन्तु पूर्वमें तेजाग जातिके कल्प हुक्षोंके समूहोंसे वे प्रतिहतकिरण थे, सो अत्र आज कालके वशसे प्रकट होगये है।। ४३६॥

ये ग्रह, तारा और नक्षत्र जम्बूद्दीपमें नित्य ही मेरुकी प्रदक्षिणा किया करते हैं। तेजके विनाशसे ही अन्यकार होरहा है ॥ ४३७॥

तत्र कुलकरके वचनको सुनकर वे सत्र निर्भय हो गये और विविध प्रकारसे इसके चरणकमलोंकी पूजा और स्तुति करने लगे॥ ४३८॥

सन्मति नामक इस द्वितीय कुलकरके स्वर्गारोहण करनेपर आठसौसे भाजित एक पल्यके पश्चात् क्षेमंकर नामक तीसरा कुलकर पुरुष उत्पन्न हुआ ॥ ४३९ ॥ प. टुउँ ह

इस कुलकरके शरीरकी उंचाई आठसौ धनुष, आयु हजारसे भाजित एक पल्यप्रमाण, और वर्ण सुवर्ण जैसा था। इसके सुनन्दा नामक महादेवी थी॥ ४४०॥

उंचाई द. ८००, आयु प. इंडेंड

उस समय कालवश व्याघादिक तिर्यञ्च जीव क्रूरताको प्राप्त हो गये थे। इस कारण सब भोगभूमिज मनुष्य उनके भयसे अत्यन्त व्याकुल हुए॥ ४४१॥

तब क्षेमंकर नामक मनु उन भयभीत प्राणियोंको दिन्य उपदेश देते हैं कि कालके विकारसे ये तियेंच जीव कूरताको प्राप्त हुए हैं, इसलिये अब इन पापियोंका विश्वास कदापि मत करो; ये विकृतमुख प्राणी तुम्हें त्रास दे सकते हैं। उनके ऐसा कहनेपर वे भोगभूमिज निर्भयताकी प्राप्त हुए ॥ ४४२-४४३ ॥

१ द् तेयअंतरगते हिं, ब तेयअंगतरगते हिं. २ द् पायदा. ३ द् श विविहेरमते हिं. ४ द् श सह ५ द् ब तन्भयदा. ६ द् अन्माउला. ७ द् ब अभयदाणं देहि. ८ व उवएस, ९ द् श कह्यामि. १० द् व कछवषयणा.

तम्मणुवे तिदसगदे अट्टसहस्सावहरिदपछम्मि । अंतरिदे उप्पजदि तुरिमो खेमंधरी य मणू ॥ ४४४

9 6000

तस्युच्छेहो दंदा सत्तसया पंचहत्तरीजुत्ता । सयकदिहिदेक्कपछा आउपमाणं पि एदस्स ॥ ४४५

१ ००००१ । ५७७७

सो कंचणसमवण्णो देवी विमल ति तस्स विक्खौदा । तक्काले सीहादी क्र्रयँमा खंति मणुवमंसाई ॥ ४४६ सीहप्पहुदिभएणं अदिभीदा भोगभूमिजा ताधे । उवदिसदि मणू ताणं दंढादि सुरक्खणोपायं ॥ ४४७ तम्मणुवे णाकगदे सीदिसहस्सावहरिदपल्लम्मि । अंतरिदे पंचमंत्रो जम्मदि सीमंकरो ति मणू ॥ ४४८

8

तस्युष्छेहो दंडा पण्णासन्भिद्यसत्तसयमेत्ता । लक्खेण भजिदपहुं आऊ वण्णो सुवण्णणिहो ॥ ४४९

9 1 300000 p

देवी तस्स पसिद्धा णामेण मणोहरि ति तकाले । कप्पतरू भप्पफला भदिलोहो होदि<sup>६</sup> मणुवाणं ॥४५०

उस कुलकरका स्वर्गवास होनेपर आठ हजारसे भाजित पल्यप्रमाण कालके अनन्तर क्षेमंधर नामक चतुर्थ मनु उत्पन्न हुआ ॥ ४४४ ॥ प. ८०१०० ।

उसके शरीरकी उंचाई सातसौ पचत्तर धनुष और आयु सौके वर्गसे भाजित एक पल्यप्रमाण थी ॥ ४४५ ॥ उंचाई दं. ७७५; आयु प. २०००० ।

उसका वर्ण सुवर्णके समान और देवी 'विमला' इस नामसे विख्यात थी। उस समय क्रताको प्राप्त हुए सिंहादिक मनुष्योंके मांसको खाने लगे थे॥ ४४६॥

तब सिंहादिकके भयसे अत्यन्त भयभीत हुए भोगभूमिजोंको क्षेमंघर मनुने उनसे अपने सुरक्षणके उपायभूत दण्डादिकके रखनेका उपदेश दिया ॥ ४४७॥

इस कुलकरके स्वर्गगमनके पश्चात् अस्सी हजारसे भाजित पल्यप्रमाण कालके अन्तरसे पांचवें सीमंकर मनुका जन्म हुआ ॥ ४४८ ॥ ८०००० ।

उसके शरीरका उत्सेध सातसौ पचास धनुष, आयु एक लाखसे भाजित पत्यप्रमाण, और वर्ण सुवर्णके सदृश था ॥ ४४९ ॥ उचाई द. ७५०; आयु प. इन्नेहन्न ।

उसकी देवी मनोहरी नामसे प्रसिद्ध थी। इस कुलकरके समयमें कल्पवृक्ष अल्प फल देने लगे थे, और मनुष्योंमें लोभ अत्यन्त हो चला था ॥ ४५० ॥

१ द व खेमंघरा. २ द व विक्खादो. ३ द व क्रमया. ४ द तावे, व तावो. ५ द व पचमदी. ६ द अदिलोहादि.

सुरतरैलुद्धा जुगला अण्णोण्णं ते कुणिति संवादं । सीमंकरेण सीमं कादूण णिवारिदा सन्वे ॥ ४५१ सिक्लं कुणिति ताणं पिंडसुदिपहुदी कुलंकरा पंच । सिक्लणकम्मणिमित्तं दंड कुन्वंति हाकौरं ॥ ४५२ तम्मणुवे तिदिवगदे अडलक्सावहिदपछपरिकंते । सीमंधरो त्ति छट्टो उप्पज्जदि कुलकरो पुरिसो ॥ ४५३

\$

तस्मुच्छेहो दंडा पणवीसन्भहियसत्तसयमेत्ता । दसल्बखभजिदपह्नं क्षाऊ देवी जसोभरा णाम ॥ ४५४

इं दंड ७२५। पत्र ०००००

तकाले कप्पदुमा भदिविरला अप्पफलरसा होति । मोगणराणं तेसुं कलहो उप्पजादे णिश्वं ॥ ४५५ सन्वक्कहाणिवारणहेदूको ताण कुणइ सीमाणं । तरुगच्छादी चिण्हं तेण य सीमंकरो भणिदो ॥ ४५६ तम्मणुवे सगगदे असीदिलक्खावहरिदप्रक्षिम । वोलीणे उप्पण्णो सत्तमभो विमलवाहणो ति मण् ॥ ४५७

\$

वे भोगभूमिजयुगल कल्पवृक्षोंके विषयमें लोभयुक्त होकर परस्परमें विवाद करने लगे थे। तब सीमंकर कुलकरने सीमा करके उन सबको परस्परके संघर्षसे रोका॥ ४५१॥

उपर्युक्त प्रतिश्रुति आदिक पाच कुलकर उन भोगभूमिजोंको शिक्षा करते हैं और इस शिक्षणकार्यके निमित्त 'हा' इसप्रकारका दण्ड भी करते हैं ॥ ४५२ ॥

इस कुलकरके स्वर्गगमनके पश्चात् आठ लाखसे भाजित पत्यप्रमाण कालके न्यतीत होनेपर सीमन्धर नामक छठा कुलकर पुरुष उत्पन्न होता है ॥ ४५३ ॥ रू०००० ।

उसके शरीरका उत्सेध सातसौ पचीस धनुष और आयु लाखसे भाजित पत्यप्रमाण थी । इसकी देवीका नाम यशोधरा था ॥ ४५४ ॥ दं. ७२५ । प. ३०००००० ।

इस कुलकरके समयमें कल्पवृक्ष अत्यन्त विरल और अल्प फल व रससे युक्त हो जाते हैं, इसीलिये भोगभूमिज मनुष्योंके वीच इनके विषयमें नित्य ही कलह उत्पन्न होने लगता है ॥ ४५५ ॥

वह छठा कुलकर इस सब कलहको दूर करनेके निमित्तभूत वृक्षसमूहादिकको चिहरूप मानकर सीमा नियत करता है, इसीलिये वह सीमङ्कर कहा गया है ॥ ४५६ ॥

इस मनुके स्वर्गगमनके पश्चात् अस्सी लाखसे भाजित पल्यप्रमाण कालका व्यतिक्रम होनेपर विमलवाहन नामक सातवा मनु उत्पन्न हुआ ॥ ४५७ ॥ प. टु००००० ।

१ द सुरतहलदा. २ द हूकारं. ३ द व वाहण कि. -

सत्तसयचावर्तुंगो इगिकोडीभाजिदपल्लपरमाऊ । कंचणसरिच्छवण्णो सुमदीणामा महादेवी ॥ ४५८

तकाले भोगणरा गमणागमणेहि पीढिदा संता । भारोहंति करिंदण्पहुदिं तस्सोवदेसेणं ॥ ४५९ सत्तमप् णाकगदे भढकोढीभजिदपछ्विच्छेदे । उप्पज्जिदि सहमको चक्खुम्मो कणयवण्णतण् ॥ ४६०

तस्य छेहो दंढा पणवीसविद्दीणसत्तसयमेता । दसकोडिभजिदमेकं पलिदोवममाउपरिमाण ॥ ४६९

देवी घारिणिणामा तकाले मोगभूमिजुगलाणं । संजैणिदे णियवाले दहूण महन्भयं होदि ॥ ४६२ एस मणू भीदाणं ताणं भासेदि दिन्वमुवदेसं । तुम्हाणं सुदा एदे पेच्छह पुण्णिदुसुंदरं वयणं ॥ ४६३ तम्मणुउवएसादो बालकवयणाणि देक्खिदूण पुढं । भोगणरा तकाले भाउविद्याणा विकीयंति ॥ ४६४

यह मनु सातसौ धनुषप्रमाण ऊंचा, एक करोडसे भाजित पल्यप्रमाण आयुका धारक और सुवर्णके सहश वर्णवाला था। इसके सुमती नामकी महादेवी थी॥ ४५८॥

इसके समयमें गमनागमनसे पीडा़को प्राप्त हुए भोगभूमिज मनुष्य इस मनुके उपदेशसे हाथी आदिकपर सवार होने लगे॥ ४५९॥

सप्तम कुलकरके स्वर्गस्य होनेपर आठ करोडसे भाजित पल्यप्रमाण कालके पश्चात् सुवर्णके सदृश वर्णवाले शरीरसे युक्त चक्षुण्मान् नामक आठवां कुलकर उत्पन्न होता है ॥ ४६०॥

उसके शरीरकी उंचाई पच्चीस कम सातसौ धनुप और आयु दश करोडमे भाजित एक पल्योपमप्रमाण थी॥ ४६१॥ दं. ६७५। प. २००००००० ।

इस कुलकरके धारिणी नामकी देवी थी। इसके समयमें उत्पन्न हुए अपने बालयुगलको देखकर भोगभूमिज युगलोको महा भय उपस्थित होता ह ॥ ४६२ ॥

तव यह आठवा मनु उन भयभीत भोगभूमिजयुगलोंको दिन्य उपदेश देता है कि य तुम्होर पुत्र-पुत्री हैं, इनके पूर्ण चन्द्रके समान सुन्टर मुखको देखो॥ ४६३॥

इसप्रकार इस मनुके उपदेशसे स्पष्टरूपसे अपने वालकोंके मुखको देखकर व भोगभूमित युगल तन्काल ही आयुसे रहित होकर विलीन हो जाते थे ॥ ४६४ ॥

१ द व उप्पणादि, २ व साजानदिः १ द व भेदागः ४ द व तुम्हेन.

नउत्यो महाधियारो

भट्टमए णाकगेद असीदिकोडीहिं भर्जिदपछिमा । वोलीणे उप्पन्जिद जसिस्सणामो मणू णवमो ॥ ४६५

\$ 000000000

पण्णासाधियछस्सयकोदंडपमाणदेहउच्छेहो । कंचणवण्णसरीरो सयकोडीभजिदपञ्चाऊ ॥४६६

₹**५० | १००००००००** 

णामेण कंतमाला हुवेदि देवी इमस्स तक्काले । णामकरणुच्छवट्टं उवदेसं देदि जुगलाणं ॥ ४६७ लद्ध्णं उवदेसं णामाणि कुणंति ते वि वालाणं । णिवासिय थोवं कालं पक्खीणांक विलीयंति ॥ ४६८ णैवमे सुरलोयगदे भदसयकोडीहिं भजिदपछम्मि । अंतरिदे उप्पज्जदि अभिचंदो णाम दसममण् ॥ ४६९

3

पणुवीसाधियछस्तयकोदंडपमाणदेहउच्छेहो । कोडीसहस्सभिजदा पिलदोवममेत्तपरमाऊ ॥ ४७०

६२५। १००००००००

कंचणसमाणवण्णो देवी णामेण सिरिमदी तस्स । सो वि सिस्णं रोदणवारणहेदू कहेदि उवदेसं ॥ ४७१

आठवें कुलकरके स्वर्गगमनके पश्चात् अस्सी करोड़से भाजित पल्यके न्यतीत होनेपर यशस्वी नामक नवम मनु उत्पन्न हुआ ॥ ४६५॥ प. \_\_\_\_\_ १

इसका शरीर सुवर्ण जैसे वर्णवाला था, जो छहसौ पचास धनुष ऊंचा था और आयु सौ करोड़से भाजित पल्योपमप्रमाण थी॥ ४६६॥ ऊंचाई दं. ६५०; आयु प. \_\_\_\_\_ ।

इसके कान्तमाला नामकी देवी थी। उस समय यह कुलकर युगलोंको अपनी सन्तानके नामकरणके उत्सवके लिये उपदेश देता है॥ ४६७॥

इस उपदेशको पाकर वे युगल भी बालकोंके नामोंको करते है और थोड़े समय रहकर आयुके क्षीण होनेपर विलीन होजाते हैं॥ ४६८॥

नवम कुलकरके स्वर्गस्य होनेपर आठसौ करोड़से भाजित पत्यके अनन्तर अभिचन्द्र नामक दशवां मनु उत्पन्न होता है ॥ ४६९ ॥ प. \_\_\_\_\_१\_\_\_\_।

उसके शरीरकी उंचाई छहसौ पचीस धनुष और आयु एक हजार करोड़से भाजित पल्योपमप्रमाण थी ॥ ४७० ॥ द. ६२५ । प. \_\_\_\_\_ १

उसके शरीरका वर्ण सुवर्णके समान और देवीका नाम श्रीमती था। वह भी बालकोंके रदनको रोकनेके निमित्त उपदेश देता है॥ ४७१॥

१ व परिखीणांक, २ ट् णवमो.

रतीपु सिसिबिंवं द्रिसिय खेळावणांणि कादूणं । ताण वक्षणोवेदेसं सिक्खावह कुणह जदणं मि ॥ ४७२ सोऊणं उवपुसं भोगणरा तह करंति बाळाणं । अच्छिय धोवदिणाइं पक्खीणाऊ विलीयंति ॥ ४७३ लोभेणामिहदाणं सीमंकरपहुदिकुलकरा पंच । ताणं सिक्खणहेद् हा-मा-कारं कुणंति दंर्डरथ ॥ ४७४ अभिचंदे तिदिवगदे दस्प्रणहद्अट्टकोडिहिदपल्ले । अंतरिदे चंदामो एकारसमो हुवेदि मण् ॥ ४७५

छस्सयदंई च्छेहो वरचामीयरसरिच्छतणुवण्णो । दसकोडिसहस्सेहिं मानिदेपछप्पमाणाऊ ॥ ४७६

दं ६००। १०००००००००

णिरुवमलावण्णजुदा तस्स य देवी पहावदीणामा । तकाले भदिसीदं होदि तुसारं च भदिवाऊ ॥ ४७७ सीदाणिलफासीदो बह्दुक्खं पाविद्ण भोगणरा । चंदादीजोदिगणे तुसारछण्णे ण पेच्छंति ॥ ४७८ भदिभीदाण इमाणं चंदाभो देदि तस्स उवदेसं । भोगावणिहाणीए जादा कम्मक्तिदी णिभडों ॥ ४७९

रात्रिमें चन्द्रमण्डलको दिखलाकर और खिलावन करके उन्हें वचनोपदेश अर्थात् वोलना सिखावो और उनका यत्न ( पूर्वक रक्षण ) करो ॥ ४७२ ॥

इस उपदेशको सुनकर भोगभूमिज मनुष्य बालकोंके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। अब वे ( युगल ) थोड़े दिन रहकर आयुके क्षीण होनेपर विलीन होते हैं॥ ४७३॥

सीमंकरादिक पांच कुलकर लोभसे आक्रान्त उन युगलोंके शिक्षणके निमित्त दण्डके लिये हा (खेदप्रकाशक) और मा (निषेधसूचक) इन दो शब्दोंका उपयोग करते हैं॥ ४७४॥

अभिचन्द्र कुलकरके स्वर्गारोहण करनेपर दसके घन अर्यात् एक हजारसे गुणित आठ करोडसे भाजित पल्यप्रमाण अन्तरालके पश्चात् चन्द्राभ नामक ग्यारहवां मनु उत्पन्न होता है॥ ४७५॥ प. \_\_\_\_\_\_\_\_।

उसके शरीरकी उंचाई छहसौ धनुप, शरीरका वर्ण उत्तम मुवर्ण जैसा और आयु दश इजार करोडसे भाजित पल्योपमप्रमाण थी ॥ ४७६ ॥

उंचाई ट. ६००; भायु प. 1

इस कुलकरके अनुपम लावण्यसे युक्त प्रभावती नामको देवी थी। उस समय अति शीत, तुपार और अति वायु चलने लगी॥ ४७७॥

शीत वायुक्ते स्पर्शसे अत्यन्त दुख पाकर वे भोगभूमिज मनुष्य तुपारसे आन्छन चन्द्रादिक ज्योतिस्तमृहको नहीं देख पाते ॥ ४७८ ॥

इस कारण अत्यन्त भयको प्राप्त हुए उन भोगभूमिज पुरुषोंको चन्द्राभ कुलका इसका उपदेश देता है, और समझाता है कि भोगभूमिकी हानि होनेपर अब वर्मभूमि निकट आगई है।। ४७९॥

१ द् च लेलावलागि. २ द् वजनोदीमं, च वजनोवदीगं. ३ द च लोभेगामपदान, ४ ट् दह मा ५ द् च दसपुनद्दं. ६ द् दंदुन्सेदो. ७ च मजिदे, ८ द् पासारो. ९ द च नजदा.

कालस्स विकारादो एस सहाओ पयदृदे णियमा । णांसइ तुसारमेयं पुण्डि मत्तंडिकरणेहिं ॥ ४८० सादृण तस्स वयणं ते सन्वे भोगभूमिजा मणुवा । रिवकरणासिदैसीदा पुत्तकलत्तेहिं जीवंति ॥ ४८१ चंदाभे सग्गगदे सीदिसहस्सोहिं गुणिदकोडिहिदे । पल्ले गयम्मि जम्मइ मरुदेवो णाम बारसमो ॥ ४८२

60000000000

पंचसया पण्णत्तरिसिद्देदा चावाणि तस्स उच्छेद्दो । इगिछक्खकोर्डिभजिदं पछिदोवममाउपरिमाणं ॥ ४८३

494 | 1000000000000

कंचणिहस्स तस्स य स्था णामेण अणुवमा देवी। तक्काले गज्जंता मेघा वरिसंति तडिवंता॥ ४८४ कहमपवहणदीओ सदिहपुन्वाओ तीव दहुणं। अदिभीदाण णराणं कालविभागं भणेदि मरुदेवो॥ ४८५ कालस्स विकारादो आसण्णा होदि तुम्ह कम्ममही। णावादीणि णदीणं उत्तारह भूधरेसु सोवाणं॥ ४८६ काइण चलह तुम्हे पाठसकालिम धरह लर्ताहं। सोदूण तस्स वयणं सन्वे ते भोगभूमिणरा॥ ४८७ उत्तरिय वाहिणीओ आरुहिऊणं च तुंगैसेलेसुं। विणिवारिदवरिसाओ पुत्तकल्सोहं जीवति॥ ४८८

कालके विकारस नियमतः यह स्वभाव प्रवृत्त हुआ है । अत्र यह तुषार सूर्यकी किरणोंसे नष्ट होगा ॥ ४८० ॥

उस कुलकरके वचनोंको सुनकर वे सब भोगभूमिज मनुष्य सूर्यकी किरणोंसे शैत्यको नष्ट करते हुए पुत्र-कलत्रके साथ जीवित रहने लगे ॥ ४८१॥

चन्द्राभ कुलकरके स्वर्ग जानेपर अस्सी हजार करोडसे भाजित पल्यके व्यतीत होनेपर मरुदेव नामक बारहवें कुलकरने जन्म लिया ॥ ४८२ ॥ प. \_\_\_\_\_\_ १ \_\_\_\_\_\_ ।

उसके शरीरकी उंचाई पाचसौ पचत्तर धनुष और आयु एक लाख करोडसे भाजित पत्योपमप्रमाण थी॥ ४८३॥ उचाई द. ५७५; आयु प. \_\_\_\_\_\_ १

सुवर्ण जैसी प्रभावाले उस कुलकरके सत्या नामकी अनुपम देवी थी। उसके समयमें विजलीयुक्त मेघ गरजते हुए बरसने लगे॥ ४८४॥

उस समय पूर्वमें कभी नहीं देखी गयीं कीचड्युक्त जलप्रवाहवाली निद्योंको देखकर अत्यन्त भयभीत हुए भोगभूमिज मनुष्योंको मरुदेव कालके विभागको प्ररूपित करता है॥ ४८५॥

कालके विकारसे अब कर्मभूमि तुम्हारे निकट है। अब तुम लोग निदयोंमें नौका आदि डालकर उन्हें पार करो, पहाडोंपर सीढियोंको रचकर चलो, और वर्षाकालमें छत्रादिकको धारण करो। उस कुलकरके वचन सुनकर वे सब भोगभूमिज मनुष्य निदयोंको उतरकर और ऊंचे पहाड़ों-पर चढ़कर, वर्षाका निवारण करते हुए पुत्र एवं कलत्रके साथ जीवित रहने लगे।।१८६-१८८।।

१ द व रविकिरणासदसीदो. २ द व लाव. ३ द व च णेदि. ४ द व णावादीण. ५ द व तुम्हो. ६ द व छत्ताहिं. ७ द व तुरगसेलेष्टुं.

मरुदेवे तिदिवगदे अढकोडीलक्खभजिटपल्लाम्म । अंतरिदे उप्पन्नदि पसेणिजिण्लाम तेरसमो ॥ ४८९

\$ &•••••••

चामीयरसमैवण्णो दसहद्पणवण्णचावउच्छेहो । दसकोडिलक्खभाजिदपलिदोवममेत्तपरमाऊ ॥ ४९०

भभिदमदी तद्देवी तक्काले वित्तपढलपरिवेदैं। । जायंता जुगबाला देक्षिय भीदा किमेदमिदि ॥ ४९१ भयजुत्ताण णराणं पसेणजिन्भणदि दिन्वउवदेसं । वित्तपढलावहरणं कहिद्मिम कुणंति ते सन्ते ॥ ४९२ पेच्छंते बालाणं मुहाणि य विसदृकमलसरिसाणि । कुन्वंति पयत्तेणं सिस्ण रक्खा णरा सन्ते ॥ ४९३ तम्मणुतिदिवेपवेसे कोडिहदासीदिलक्खाहिदपछे । अंतरिदे संभूदो चोहसमो णाभिराजमणू ॥ ४९४

\$ &00000000000

पणुवीसुत्तरपणसयचाउच्छेहो सुवण्णवण्णणिहो । इगिपुन्वकोढिशाऊँ मरुदेवी णाम तस्स वधू ॥ ४९५ दं ५२५ । पूर्वकोटि १ क्षाउ-।

मरुदेवके स्वर्गस्य हो जानेपर आठ लाख करोड़से भाजित पल्यप्रमाण अन्तरालके पश्चात् प्रसेनजित् नामक तेरहवा कुलकर उत्पन्न होता है ॥ ४८९ ॥ प. \_\_\_\_\_\_ १ \_\_\_\_\_\_\_।

वह कुलकर सुवर्णके सदृश वर्णसे युक्त, दशसे गुणित पचवन अर्थात् पांचसौ पचास धनुषप्रमाण ऊंचा, और दश लाख करोड़से भाजित पल्योपमप्रमाण आयुवाला हुआ ॥ ४९०॥

उंचाई दं० ५५०; आयु प. <u>१</u>

उसके अमितमती नामक देवी थी। इसके समयमें वर्तिपटल (जरायु) से वेष्टित युगल बालकोंको जन्म लेते देखकर 'यह क्या है ?' इसप्रकार भयसे संयुक्त मनुष्योंको प्रसेनजित् कुलकर वर्तिपटलके दूर करनेका दिव्य उपदेश देते हैं। तब उनके कथनानुसार वे सब मनुष्य वर्तिपटलको दूर करने लगे ॥ ४९१–४९२॥

तथा, सत्र भोगभूमिज मनुष्य विकसित कमलके सदश बालकोंके मुखोंको देखने और प्रयत्नपूर्वक उन शिशुओंकी रक्षा करने लगे ॥ ४९३॥

उस मनुके स्वर्गस्य होनेपर अस्सी लाख करोड़से भाजित पल्यप्रमाण कालके अन्तरालसे चौदहवें नाभिराय मनु उत्पन्न हुए॥ ४९४॥ प. १

वह पांचसो पचीस धनुष ऊचा, सुवर्णके सदृश वर्णवाला, और एक पूर्वकोटिप्रमाण आयुसे युक्त था । उसके मरुदेवी नामकी पत्नी थी ॥ ४९५ ॥

कंचाई दं० ५२५; आयु पूर्वकोटि १।

रै द्पसेणदिण्णाम. २ द्व "समवण्णा. ३ दुव "परिवेदा. ४ द्व जायंति. ५ व वित्ति". ६ द्व मुहाणि वसट्ट. ७ द्घ तिदव . ८ द्घ अंतरिदो.

तस्ति काले होदि हु बालाणं णाभिणालमइदीहं। तकस्त्णोवदेसं कहि मणू ते पकुन्वंति ॥ ४९६ कप्पद्मा पणट्टा ताहे विविद्दोसहीणि सस्साणि । महुररसाइं फलाइं पेन्छंति सहावदे। धिरत्तीसु ॥ ४९७ कप्पत्रक्ण विणासे तिन्वभया भोगभूमिजा मणुवा। सन्वे वि णाभिराजं सरणं पविसंति रक्षेति ॥ ४९८ करुणाए णाभिराजो णराण उविद्सदि जीवणोवायं। संजह वणप्पदीणं चोचादीणं फलाइं भक्षाणि ॥ ४९९ सालिजववल्लतुवर्रातिलमासप्पहुदिविविह्मणणौइं। ठँवभुंजह पियह तहा सुरिमप्पहुदीण दुद्धाणि ॥ ५०० भणं बहु उवदेसं देदि दयाल, णराण सयलाणं। तं कादूणं सुखिदा जौवंते तप्पसादेणं॥ ५०९ पलिदोवमदसमंसो कणो थोवेण पदिसुदिस्साक। अममं अढढं तुडियं कमलं णिलणं च पउमपउमंगा॥ ५०२ कुमुदकुमुदंगणउदा णउदंगं पव्वपुव्वकोढीओ। सेसमणूणं आफ कमसो केई णिरूवेंति ॥ ५०३

एदे चउदस मणुको पदिसुदिपहुदी हु णाहिरायंता । पुन्वभविमा विदेहे राजकुमारा महाकुले जार्दा ॥ ५०४

उस समय बालकोंका नाभिनाल अत्यन्त लम्बा होने लगा था, इसलिये नाभिराय कुलकर उसके काटनेका उपदश देते हैं और वे भोगभूमिज मनुष्य वैसा ही करते हैं ॥ ४९६॥

उस समय कल्पवृक्ष नष्ट होगये और पृथिवीपर स्वभावसे ही उत्पन्न हुई अनेक प्रकारकी औषधियां, सस्य (धान्यादि ) एव मधुर रसयुक्त फल दिखाई देने लगे ॥ ४९७॥

कल्पवृक्षोंके नष्ट होजानेपर तीव्र भयसे युक्त सव ही भोगभूमिज मनुष्य नाभिराय कुलकरकी शरणमें पहुचे और बोले 'रक्षा करो' ॥ ४९८ ॥

तव करुणापूर्वक नाभिराय उन मनुष्योंको आजीविकाके उपायका उपदेश देते हैं। चोचादिक वनस्पतियोंके मक्षण करने योग्य फलोंका सचय करो॥ ४९९॥

शालि, जो वहा, त्वर, तिल और उडद इत्यादिक विविध प्रकारके धान्योंको खाओ और गाय आदिकके दूधको पिओ ॥ ५००॥

इसके अतिरिक्त दयाछ नामिराय उन सव मनुष्योंको और भी बहुतसा उपदेश देते हैं। तदनुसार आचरण करके वे सब मनुष्य नाभिराय कुलकरके प्रसादसे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे ॥ ५०१॥

कुछ कम पत्योपमके दशवें भागप्रमाण प्रतिश्चिति कुलकरकी आयु थी। इसके आगे शेष तेरह कुलकरोंकी आयु क्रमसे अमम, अडड, त्रुटित, कमल, निलन, पद्म, पद्माग, कुमुद, कुमुदाग, नयुत, नयुताग, पर्व और पूर्वकोटिप्रमाण थी, ऐसा कोई आचार्य कहते हैं ॥ ५०२-५०३॥ पाठांतर।

प्रतिश्रुतिको आदि लेकर नाभिरायपर्यन्त ये चौदह मनु पूर्वभवमें विदेह क्षेत्रके भीतर महा-कुलमें राजकुमार थे ॥ ५०४ ॥

१ द् तादे, घ तहि. २ द्व विविहोसहीण सत्याणं. ३ द्व तोवरी...विविहवण्गाई. ४ द्व उवमुंजिद्द. ५ द्व सुविदो. ६ द्व कुमुदंगणिलणा. ७ द्णिरूवंति. ८ घ जादो.

कुसला दाणादीसुं संजमतंत्रणाणतंतपत्ताणं। णियेजोगामणुद्वाणा महत्रमञ्जत्रगुणेहिं संजुत्ता॥ ५०५ मिन्छत्तभावणाणु भोगाउं बंधिकण ते सन्ते। पर्का खाइयसम्मं गेण्हांति जिणिद्वलणमूलिहि॥ ५०६ णियजोगासुदं पिंढदी खीणे आउन्हि भोहिणाणजुद्दा। उप्यज्जिद्गूण भोगे केई णरा भोहिणाणेगं॥ ५०७ जादिमरणेण केई भोगमणुस्साण जीवणोत्रायं। भासंति जेण तेणं मगुणो भगिदा मुणिदेहिं॥ ५०८ कुलधारणादु सन्ते कुलधरणामेण भुवणिवक्खादा। कुलकरणामेम य कुसला कुलकरणामेण सुपियदा॥ ५०९ एत्तो सलायपुरिसा तेसही सयलभुवणिवक्खादा। जायंति भरहत्रेते णरसीदा पुण्णपाकण॥ ५५० तित्थयरचक्कवलहरिपडिसत्तू णाम विस्सुदा कमसो। विउणियवारमवारतप्यत्यणिधिरंधसंताणु॥ ५५१ २४। १२। ९। ९। ९।

उसहमजियं च संभवमहिणंदणसुमङ्णामधेयं च। पडमप्पंहं सुपासं चंद्रपहपुष्कयंतसीयलए ॥ ५६२ सेयंसवासुपुष्के विमलाणंते य धम्मसंती य। कुंधुकरमिह्नसुब्वयणिमणेमीपामवहूमाणा य॥ ५६३ पणमहु चडवीसिजणे तित्थयरे तत्थ भरहस्रेत्तम्मि। भव्वाणं भवरुक्तं छिंदेते णाणपरस्हिं॥ ५६४

वे सव संयम, तप और ज्ञानसे युक्त पात्रोंके लिये ढानादिकके देनेमें कुगल, अपने योग्य अनुष्ठानसे संयुक्त,और मार्दव-आर्जव गुर्णोंसे सिहत होते हुए पूर्वमे मिय्यात्वभावनासे भोगभूमिकी आयुको बांधकर पश्चात् जिनेन्द्रभगवान्के चरणोंके समीप क्षायिक सम्यञ्चको प्रहण करते है ॥५०५-५०६॥

अपने योग्य श्रुतको पढ़कर इन राजकुमारोंमेंसे किनने ही आयुक्ते क्षीण होनेपर अवधि-ज्ञानके साथ भोगभूमिमे मनुष्य उत्पन्न होकर अवधिज्ञानसे, और किनने ही जातिस्मरणसे भोगभूमिज मनुष्योंको जीवनके उपाय वतलाते हैं, इसीलिये मुनीन्द्रोंके द्वारा ये 'मनु' कहे गये हैं॥ ५०७–५०८॥

ये सब कुर्लोंके धारणकरनेसे 'कुरुधर' नामसे और कुर्लोंके करनेमें कुशर होनेसे 'कुरुकर' नामसे भी लोकमें प्रसिद्ध हैं ॥ ५०९॥

अव यहांसे आगे ( नाभिराय कुलकरके पश्चात् ) पुण्योदयसे भरत क्षेत्रमें मनुष्योंमें श्रेष्ट और सम्पूर्ण लोकमें प्रसिद्ध तिरेसठ रालाकापुरुष उत्पन्न होने लगते हैं ॥ ५१०॥

ये शलाकापुरुष तीर्थंकर. चल्रवर्ती, बलभद्र. नारायण और प्रतिशत्रु, इन नामोंने प्रसिद्ध है। इनमेंसे तीर्थकरोंकी बारहके दुगुणे अर्घात् चौबीस चक्रवर्तियोंकी बारह, बलभट्टोंकी नें। (पदार्थ), नारायणोंकी नो (निवि) और प्रतिशत्रुओंकी मी नो (रप्र) मंख्या है॥ ५११॥

तीर्थंकर २४ + चर्का १२ + वल. ९ + नारा. ९ + प्रतिशतु ९ = ६३ । उनमेंसे ऋषमें, अजित. संभवें, अभिनन्देंन. सुमित. पद्मप्रमें. मुपेश्वं. चन्द्रप्रमें. पुष्पदेन्तें, शिर्नेंल. श्रेयांसें. वासुपूर्व्यें, विमेल, अनर्नेंतं, वर्म.' शिक्ति, क्षेत्रें. क्षेत्रं, मिलें. सुनेंनं निर्में', निर्में', पेंश्वं और वर्द्धमार्नें, इन भरत क्षेत्रमें उत्पन्न हुए चौर्चम तार्पद्वर्गों ननम्बार करों। ये ज्ञानक्ष्पी फरमेसे भन्य जीवोंके समारक्ष्पी वृक्षको हेदने हैं।। ५१२-५१४।।

<sup>ें</sup> १ त् च सनयं २ व तियनीगा ३ त् बंधतून ४ त च पंचा. ५ त च पंडिदा ६ त म हरी ७ व केई. ८ त म 'पुरिसी. ९ म मिना'.

भरहो सगरे। मघवो सणंकुमारे। य संतिकुंशुक्षरा । तह य सुमोमो पडमो हारिजैयसेणा य बम्हदत्तो य ॥५१५ छम्लंडपुढिनमंडलपसाहणा कित्तिभरियमुवणयला । एदे बारस जादा चक्कहरा भरहस्तेनिम ॥५१६ विजयो अचल सुधम्मो सुप्पहणामो सुदंसणो णंदी । तह णंदिमित्त रामो पडमो णव होंति बलदेवा ॥ ५१७ तह य तिविद्वदुविद्वा सयंभु पुरिसुत्तमो पुरिससीहो । पुंडरियदत्तणारायणा य किण्हो हुवंति णव विण्हू ॥ ५१६ अस्सग्गीवो तारयमेरकमधुकीडमा तह णिसुंमो । बलिपहरणरावणको जरसंघो य णव य पिहसत्तू ॥ ५१६ भीमावलिजियसत्तू रहो वहसँगललो य सुपह्हो । तह अचल पुंडरीको अजियंघर अजियणाभिषेडाला ॥ ५२० सच्चहसुदे। य एदे एक्कारस होंति तित्थयरकाले । रहा रउद्दक्तमा अहम्मवावारसंलग्गा ॥ ५२१ सन्वद्वसिद्धिराणा अवहण्णा उसहधम्मपद्वदितिया । विजया णंदणअजिया चंदण्यह वहजयंतादु ॥ ५२२ अपराजियाभिधाणा अरणमिमलीको णेमिणाहो य । सुमई जयंतराणा आरणजुगला य सुव्वदा पासा ॥ ५२३ पुप्फोत्तराभिधाणा अरणतिसंत्रवद्वमाणिजिणा । विमलो य सदाराणदपाणदकप्पा य सुव्वदा पासा ॥ ५२४ हेद्दिममिक्कमउवरिमगेवज्जादागदा महासत्ता । संभवसुपासपउमा महसुक्काँ वासुपुज्जिणो । । ५२५

भरते, सगेर, मघवाँ, सनत्कुमार, शॉन्ति, कुन्धुँ, अँर, सुभौर्म, पद्मै, हरिषेणैं, जयसेन<sup>११</sup> और ब्रह्मद<sup>र्</sup>ते, ये छह खण्डरूप पृथिवीमण्डलको सिद्ध करनेवाले और कीर्तिसे भुवनतलको भरनेवाले बारह चक्रवर्ती भरत क्षेत्रमें उत्पन्न हुए॥ ५१५–५१६॥

विजयं, अचले, सुधर्म, सुप्रमें, सुदर्शने, नन्दीं, नन्दिमित्रें, रार्म और पर्यो, ये नौ भरत क्षेत्रमें बलदेव हुए ॥ ५१७ ॥

तथा त्रिपृष्ठं, द्विपृष्ठं, स्वयम्भू, पुरुषोत्तर्मं, पुरुषसिंहं, (पुरुष—) पुण्डरीर्कं, (पुरुष—) दत्तं, नारायर्ण (लक्ष्मण) और कृष्णं, ये नौ विष्णु (नारायण) हैं॥ ५१८॥

अस्रप्रीर्वं, तारकं, मेरकं, मधुकैटर्मं, निशुम्मं, बार्लः, प्रहरणं, रावणं और जरासधं, ये नौ प्रतिशत्रु हैं ॥ ५१९॥

मीमावैलि, जितशत्रुं, रुद्रै, विश्वानलें, सुप्रातिष्ठें, अचर्लं, पुण्डरीकें, अजितर्धर, अजितनोंभि, पीठें और सात्यिक सुंते, ये ग्यारह तीर्थं करकालमें रुद्र होते हैं। ये सब अधर्मपूर्ण व्यापारमें संलग्न होकर रौद्रकर्म किया करते हैं॥ ५२०–५२१॥

ऋषभ और धर्मादिक (धर्म, शान्ति, कुथु) तीन तीर्थङ्कर सर्वार्थसिद्धिसे अवतीर्ण हुए थे; अभिनन्दन और अजितनाथ विजयसे, चन्द्रप्रभ वैजयंतसे; अर, निम, मि और नेमिनाथ, ये चार तीर्थंकर अपराजित नामक विमानसे, सुमित जयन्त विमानसे, पुष्पदन्त और शीतल क्रमशः आरणयुगलसे, अनन्त, श्रेयास और वर्द्धमान, ये तीन तीर्थंकर पुष्पोत्तर विमानसे, विमल शतार कल्पसे; सुवत और पार्श्वनाथ क्रमशः आनत एवं प्राणत कल्पसे, संभव, सुपार्श्व और पद्मप्रभ, ये तीन महापुरुष क्रमशः अधोप्रैवेयक, मध्यप्रैवेयक और ऊर्ध्वप्रैवेयकसे, तथा वासुपूज्य जिनेन्द्र महाशुक्र कल्पसे अवतीर्ण हुए थे॥ ५२२-५२५॥

१ व सुभोम्मो. २ व °जयसेणो. ३ द व ॰भवण. ४ द व वेइसायणो. ५ द व सुहइ॰. ६ द सहारापाणद ७ द व महसुक्ते. ८ द व जिला.

, जादो हु अवज्याए उसहो मरुंदेविणाभिराएहिं । चेत्तासियणवमीए णक्खते उत्तरासाहेर ॥ ५२६ माघस्स सुक्रपक्खे रोहिणिरिक्खम्म दसमिदिवसम्म । साकेदे अजियजिणो जादो जियसत्त्विजयाहिं ॥ ५२७ सावित्थीए संभवदेवो य जिदारिणौ सुरेणाए । मरगिसरपुण्णिमाए जेट्ठारिक्खम्म संजादो ॥ ५२८ माघस्स बारसीए सिदाम्म पक्खे पुण्वस्रिक्खे । संवरिसद्ध्याहिं साकेदे णंदणो जादो ॥ ५२० मेघैप्पहेण सुमई साकेदपुराम्म मंगलाए य । सावणसुक्षेयारसिदिवसम्म मघासु संजणिदो ॥ ५३० अस्सजुदिकण्हतेरसिदिणाम्म पउमप्पहो अ चित्तासु । धरणेण सुसीमाए कोसंविपुरवरे जादो ॥ ५३१ वारणसीए पहुवीसुँपइट्ठेहिं सुपासदेवो य । जेट्ठस्स सुक्रवारसिदिणाम्म जादो विसाहाए ॥ ५३२ चंद्पहो चंदपुरे जादो महसेणलिक्छिमइआहिं । पुस्तस्स किण्हएयारसिए अणुराहणक्खते ॥ ५३३ रामासुग्गीवेहिं काकंदीए य पुष्कयंतिजणो । मग्गिसरपाडिवाए सिदाए मूलम्म संजणिदो ॥ ५३४ माघस्स बारसीए पुन्वासाढासु किण्हपक्खिमा । सीयलसामी दिढरहणंदाहिं भिहले जादो ॥ ५३५

ऋषभनाथ तीर्थंकर अयोध्या नगरीमें, मरुदेवी माता, एव नाभिराय पितासे, चैत्रकृष्णा नवमीके दिन, उत्तराषाढा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए॥ ५२६॥

अजित जिनेन्द्र साकेत नगरीमें पिता जितशत्रु एव माता विजयासे माघके शुक्रपक्षमें दशमीके दिन रोहिणी नक्षत्रमें उत्पन्न हुए॥ ५२७॥

संभवदेव श्रावस्ती नगरीमें पिता जितारि और माता सुसेनासे मगसिर मासकी पूर्णमासीके दिन ज्येष्ठा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५२८॥

अभिनन्दन स्वामी साकेतपुरीमें पिता संवर और माता सिद्धार्थासे माघशुक्का द्वादशिके दिन पुनर्वसु नक्षत्रमें उत्पन्न हुए॥ ५२९॥

सुमितनाथ तीर्थंकर साकेत पुरीमें पिता मेघप्रभ और माता मंगलासे श्रावणशुक्रा एकादशीको मघा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए॥ ५३०॥

पद्मप्रभ तीर्थंकरने कौशाम्बी पुरीमें पिता घरण और माता सुसीमासे आसोजकृष्णा त्रयोदशीके दिन चित्रा नक्षत्रमे अवतार लिया ॥ ५३१ ॥

सुपार्श्व देव वाराणसी (वनारस) नगरीमें माता पृथिवी और पिता सुप्रतिष्ठसे ज्येष्टशुक्रा द्वादशीके दिन विशाखा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए॥ ५३२॥

चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र चन्द्रपुरीमें पिता महासेन और माता लक्ष्मीमती (लक्ष्मणा) से पौपकृष्णा एकादशीको अनुराधा नक्षत्रमें अवतीर्ण हुए ॥ ५३३ ॥

भगवान् पुष्पदन्त काकन्दी नगरीमे माता रामा और पिता सुप्रीवसे मगिसरशुक्रा प्रतिपद्के दिन मूल नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५३४ ॥

शीतलनाथ स्वामी भद्दलपुरमें (भद्रिकापुरीमें) पिता दृद्धरथ और माता नन्दासे माधके कृष्णपक्षकी द्वादशीके दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५३५ ॥

१ द च उत्तरासाढा. - २ द ऐजिदारिणा, च राजिदारिणा. ३ द मेघन्वएण, च मेघरयएण. ४ च पुहर्दवीसुं. ५ द चंदप्पहो ६ द आईहिं, व आहहिं.

सीहपुरे सेयंसो विण्हुणरिंदेण वेणुदेवीए । एकारसिए फग्गुणसिद्पक्ले सवणभे जादो ॥ ५३६ चंपाए वासुपुँज्जो वसुपुज्जणरेसरेण विजयाए । फग्गुणसुद्धचउद्दासिदिणिम्म जादो विसाहासु ॥ ५३० कंपिछपुरे विमलो जादो कदवम्मजयस्सामाहिं । माघसिदचोद्दसीए णक्लत्ते पुन्वभद्ददे ॥ ५३८ जेट्टस्स बारसीए किण्हाए रेवदीसु य अणंतो । साकेदपुरे जादो सन्वजसासीहसेणोहिं ॥ ५३९ रयणपुरे धम्मजिणो भाणुणरिंदेण सुन्वदाए य । माघसिदतरसीए जादो पुस्सिम्म णक्लते ॥ ५४० जेट्टासिदबारसीए भरणीरिक्लाम्म संतिणाहो य । हत्थिणउराम्म जादो अहराए विस्ससेणेण ॥ ५४१ तत्थ चिय कुंयुजिणो सिरिमहदेवीसु स्रसेणेण । वहसाहपाडिवाए सियपक्ले कित्तियासु संजणिदो ॥ ५४२ मग्गसिरचोद्दसीए सिदपक्ले रोहिणीसु अरदेवो । णागपुरे संजणिदो मित्ताए सुद्रिसणावणिंदेसु ॥ ५४३ मिहिलीए मिल्लिजोणे पद्वविद कुंमअक्लिदीसिहं । मग्गसिरसुक्कएक्कादसीए अस्सिणीए संजादो ॥ ५४४ रायगिंहे सुणिसुन्वयदेवो पउमासुमित्तराएहिं । अस्सजुद्बारसीए सिदपक्ले सवणभे जादो ॥ ५४५

भगवान् श्रेयास सिंहपुरीमे पिता विष्णु नरेन्द्र और माता वेणुदेवीसे फाल्गुन शुक्ला एकादशीके दिन श्रवण नक्षत्रमें अवतीर्ण हुए ॥ ५३६ ॥

वासुपूज्य भगवान् चम्पा नगरीमें पिता वसुपूज्य राजा और माता विजयासे फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशीके दिन विशाखा नक्षत्रमें उत्पन्न हुए॥ ५३७॥

्भग्वान् विमलनाथ कपिलापुरीमें पिता कृतवर्मा और माता जयश्यामासे माघशुक्का चतुर्दशीके दिन पूर्वभाद्रपद नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५३८ ॥

भगवान् अनन्तनाथ अयोध्यापुरीमे माता सर्वयशा और पिता सिंहसेनसे ज्येष्ठकृष्णा द्वादशीको रेवती नक्षत्रमें अवतीर्ण हुए ॥ ५३९ ॥

धर्मनाथ तीर्थंकर रत्नपुरमें पिता भानु नरेन्द्र और माता सुव्रतासे माघशुक्का त्रयोदशीके दिन पुष्य नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५४० ॥

भगवान् शान्तिनाथ हस्तिनापुरमें माता ऐरा और पिता विश्वसेनसे ज्येष्ठशुक्ता द्वादशीके दिन भरणी नक्षत्रमें उत्पन्न हुए॥ ५४१॥

कुन्थुनाथ जिनेन्द्र हस्तिनापुरमें माता श्रीमतीदेवी और पिता सूर्यसेनसे वैशाखशुक्रा प्रतिपदाको कृत्तिका नक्षत्रमें अवतीर्ण हुए॥ ५४२॥

भगवान् अरनाथ हस्तिनापुरमें माता मित्रा और पिता सुदर्शन राजासे मगशिरशुक्रा चतुर्दशीके दिन रोहिणी नक्षत्रमें अवतीर्ण हुए ॥ ५४३ ॥

मिल्लिनाय जिनेन्द्र मिथिलापुरीमें माता प्रभावती और पिना कुम्भसे मगसिरशुक्ता एकादशीको अश्विनी नक्षत्रमें उत्पन्न हुए॥ ५४४॥

भगवान् मुनिसुत्रत राजगृह नगरमें माता पद्मा और पिता सुमित्रराजासे आसोजशुक्का द्वादशीके दिन श्रवण नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५४५ ॥

<sup>्</sup>रै द वसुपुजो. २ द म "वम्मजाद". ३ द म सुन्वलाए अ. ४ द महिलाए. ५ द म कुंधुअ-क्लिदीसेहिं. ६ द <sup>°</sup>एकादसिए. ७ द म अस्सिणीजदा एसं. TP. 27

मिहिलापुरिए जादो विजयणिर्देण विष्णैलाए य । अस्तिणिरिक्षे आसार्ढेसुक्कद्समीए णिमसामी ॥ ५४६ सउरोपुरिम जादो सिवदेवीए समुद्दिवजएण । वह्साहतेरसीए सिदापू चित्तासु णेमिजिणो ॥ ५४७ हयसेणविम्मिलाहिं जादो हि वाणारसीए पासजिणो । पूसस्स बहुलएक्कारिसए रिक्खे विसाहाए ॥ ५४८ सिद्धत्थरायियकारिणीहिं णयरिम कुंडले वीरो । उत्तरफगुणिरिक्खे चित्तिसयातेरसीए उप्पण्णो ॥ ५४९ इंदवज्जा —

धम्मारकुंथू कुरुवंसजादा णाहोगावंसेसु वि वीरपासा । सो सुन्वदो जादववंसजम्मा णेमी अ इक्खाकुकुलम्मि सेसा ॥ ५५० एदे जिणिंदे भरहम्मि खेत्ते भग्वाण पुण्णेहिं कदावतारे । काएण वाचा मणसा णमंता सोक्खाई मोक्खाई लहंति भैग्वा ॥ ५५१

धोडकं ---

केवलणाणवण<sup>६</sup>फइकंदे तित्थयरे चउवीसिजिणिंदे<sup>र</sup> । जो अहिणंदइ भत्तिपयद्दो बन्सइ तस्स पुरंदरपद्दो ॥ ५५२ सुसमदुसमिम णामे सेसे चउसीदिलक्खपुन्वाणि । वासतए अहमासे इगिपक्ले उसहउप्पत्ती ॥ ५५३ पुन्व ८४०००००, व ३, मा ८, दि १५ ।

निमनाथ स्वामी मिथिलापुरीमें पिता विजयनरेन्द्र और माता विप्रलासे आषाद्शुक्का दशमीके दिन अश्विनी नक्षत्रमें अवतीर्ण हुए॥ ५४६॥

नेमि जिनेन्द्र शौरीपुरमें माता शिवदेवी और पिता समुद्रविजयसे वैशाखशुक्का त्रयोदशीको चित्रा नक्षत्रमें अवतीर्ण हुए॥ ५४७॥

भगवान् पार्श्वनाथ वाराणसी नगरीमें पिता अश्वसेन और माता वर्मिला (वामा ) से पौषकृष्णा एकादशीके दिन विशाखा नक्षत्रमे उत्पन्न हुए ॥ ५४८॥

भगवान महावीर कुण्डलपुरमें पिता सिद्धार्थ और माता प्रियकारिणीसे चैत्रशुक्का त्रयोदशीके दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रमें उत्पन्न हुए ॥ ५४९ ॥

धर्मनाथ, अरनाथ और कुंथुनाथ ये तीन तीर्थंकर कुरु वंशमें उत्पन्न हुए। महावीर और पार्श्वनाथ क्रमसे नाथ और उग्र वंशमें, मुनिसुन्नत और नेमिनाथ यादव वश (हरिवंश) में, तथा अविशिष्ट तीर्थङ्कर इक्ष्वाकु कुलमें उत्पन्न हुए॥ ५५०॥

मन्य जीवोंके पुण्योदयसे भरतक्षेत्रमें अवतीर्ण हुए इन चौबीस तीर्थंकरोंको जो भन्य जीव मन-वचन-कायसे नमस्कार करते हैं, वे मोक्षसुखको पाते हैं ॥ ५५१॥

केवलज्ञानरूप वनस्पतिके कंद और तीर्थके प्रवर्तक चौबीस जिनेन्द्रोंका जो भक्तिसे प्रवृत्त होकर अभिनन्दन करता है, उसको इन्द्रका पष्ट बांघा जाता है ॥ ५५२ ॥

सुषमदुषमा नामक कालमें चौरासी लाख पूर्व, तीन वर्ष, आठ माह और एक पक्ष शेष रहनेपर भगवान् ऋषभ देवका अवतार हुआ ॥ ५५३ ॥

पूर्व ८४ लाख, व. ३, मा. ८, दि. १५ (१ पक्ष )।

१ द विष्पलोए. २ द व रेक्खे. ३ द आसाढे. ४ द विम्मणाहिं. ५ द कुंडलो धीरा. ६ इ सुधिवीरपासो. ७ द व भन्वो. ८ [दोघकम्]. ९ द वणप्पइ°. १० द किंगेंदो.

पण्णासकोडिलक्सा बारसहदपुन्वलक्सवासज्जदा । जादिम्ह उविहेउवमा उसहुप्पत्तीए अजियडप्बत्ती ॥ ५५४ सागरोवम ५००००००००० पुन्व घण १२०००० ।

भद्द तीसकोडिलक्ले बारसहदपुन्वलक्लवासजुदे । गलिदम्मि उविहेउवमे अजिउप्पत्तीए संभउप्पत्ती॥ ५५५ सा ३००००००००००० धण पुन्त १२००००।

**इ**सपुम्वलक्खसंजुदसायरदसकोडिलक्खवोच्छेषु । संभवउप्पत्तीषु<sup>र</sup> सहिणंदणदेवउप्पत्ती ॥ ५५६

सा १०००००००००० घण पुन्न १०००००।

दसपुब्बलक्खसंजुदसायरणवकोडिलक्खपाडिखित्ते<sup>२</sup>। अहिणंदणउप्पत्तिए सुमइनिर्णिदस्स उप्पत्ती ॥ ५५७ सा ९०००००००००० धण पुट्य १००००० ।

दसपुष्वलक्खसमिथयसायरकोडीसहस्सणवदीए । पिक्खत्ते पडमप्पद्दजम्मो सुमइस्स जम्मादो ॥ ५५८ सा ९००००००००० धण पुन्त १००००० ।

दसपुरवलक्लसमधियसायरकोडीसहस्सणवकस्मि । वोलीणे पडमप्पहसंभूदीए सुपाससंभूदी ॥ ५५९ सा ९०००००००० धण पुरुव १०००००० ।

भगवान् ऋषभदेवकी उत्पत्तिके पश्चात् पचास लाख करोड सागरोपम और बारह लाख वर्षपूर्वोंके बीत जानेपर अजितनाथ तीर्थङ्करका अवतार हुआ ॥ ५५४ ॥

सागरोपम ५० लाख करोड़ + वर्षपूर्व १२ लाख।

अजितनाथकी उत्पत्तिके पश्चात् बारह् लाख वर्षपूर्व सिहत तीस लाख करोड सागरोपमोंके निकल जानेपर भगवान् सम्भवनाथकी उत्पत्ति हुई ॥ ५५५ ॥

सा० ३० लाख करोड + वर्षपूर्व १२ लाख ।

सम्भव जिनेन्द्रकी उत्पत्तिके पश्चात् दश लाख पूर्व सिहत दश लाख करोड सागरोपमोंके बीत जानेपर अभिनन्दन भगवान्ने अवतार लिया ॥ ५५६॥

सा० १० लाख करोड + वर्षपूर्व १० लाख।

अभिनन्दन स्वामीकी उत्पत्तिके पश्चात् दश लाख पूर्व सिंहत नौ लाख करोड सागरो-पर्मोंके बीत जानेपर सुमित जिनेन्द्रकी उत्पत्ति हुई ॥ ५५७॥

सा० ९ लाख करोड + वर्षपूर्व १० लाख।

सुमितनाथ तीर्थंकरके जन्मके पश्चात् दश लाख पूर्व सिहत नव्ये हजार करोड़ सागरो-पर्मोंके बीत जानेपर पद्मप्रभका जन्म हुआ ॥ ५५८॥

सा० ९० हजार करोड़ + वर्षपूर्व १० लाख।

पद्मप्रभक्ते जन्मके पश्चात् दश लाख पूर्व सिंहत नौ हजार करोड़ सागरोपमींका अतिक्रमण होनेपर भगवान् सुपार्श्वनाथका जन्म हुआ ॥ ५५९ ॥

सा० ९ हजार करोड + वर्षपूर्व १० लाख।

१ द संभवप्पत्ती. २ व °परिवत्ते.

दसपुष्वलक्ष्यसंज्ञदसायरणवकोडिसयविरामिम । चंदप्पहउप्पत्ती उप्पत्तीदो सुपासस्स ॥ ५६० सा ९००००००० पुन्त १००००००।

-शडलक्खपुन्त्रसमधियसायरकोडीण णउदिविच्छेदे<sup>र</sup> । चंदपहुन्पत्तीदो<sup>र</sup> उप्पत्ती पुन्फदंतस्स ॥ ५६९ सा ९००००००० पुन्त ४०००० ।

इगिपुन्वलक्ष्यसमधियसायरणवकोडिमेत्तकालम्मि । गलियम्मि पुष्फदंतुंप्पत्तीदो सीयलुप्पत्ती ॥ ५६२ सा ९०००००० पुन्व १०००० ।

ह्गिकोडिपण्णलैक्खाङब्बीससहस्सवासमेत्ताए । श्रद्धमहिएणं जलणिहिउवमसयेणं विहीणाएँ ॥ ५६३ वोलीणाए सायरकोडीए पुन्वलक्खजुत्ताए । सीयलसंसूदीदो सेयंसजिणस्स संसूदी ॥ ५६४

सा १०००००० पुन्त-१००००० रिण सागरोपम १०० व १५०२६०००। बारसहदङ्गिलक्खञ्महियाए वासउविहमाणेसु । चउवण्णेसु गदेसुं सेयंसमवादु वासुपुजर्मवो ॥ ५६५ सा ५४ वस्स १२००००।

तीसोत्रहीण विरमे बारसहदविसलक्खअधियाणं । जाणेज वासुपुज्जुप्पत्तीदो<sup>५</sup> विमलउप्पत्ती ॥ ५६६ सा ३० वस्स १२०००० ।

उविष्ठवमाणणवके तियहददहलक्खवासमदिरित्ते । वोलीणे विमलजिणुपत्तीदो तह मणंतउपत्ती ॥ ५६७ सा ९ वस्स ३००००० ।

सुपार्श्वनाथकी उत्पत्तिके पश्चात् दश लाख पूर्व सिंहत नौसौ सागरोपमोंके बीत जानेपर चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रकी उत्पत्ति हुई ॥ ५६० ॥ सा० ९ सौ करोड़ + वर्षपूर्व १० लाख ।

चन्द्रप्रभकी उत्पत्तिसे आठ लाख पूर्व सहित नव्बै करोड़ सागरोपमोंका विच्छेद होनेपर भगवान् पुष्पदन्तकी उत्पत्ति हुई ॥ ५६१ ॥ सा० ९० करोड़ + वर्षपूर्व ८ लाख ।

पुष्पदन्तकी उत्पत्तिके अनन्तर एक लाख पूर्व सहित नौ करोड सागरोपमोंके वीतनेपर शीतलनाथ तीर्थंकरने जन्म लिया ॥ ५६२ ॥ सा० ९ करोड + वर्षपूर्व १ लाख ।

शीतलनाथकी उत्पत्तिके पश्चात् सौ सागरोपम और एक करोड़ पचाम लाख छन्त्रीस हजार वर्ष कम एक लाख पूर्व सहित करोड़ सागरोपमोंके अतिकान्त होनेपर श्रेयास जिनेन्द्र उत्पन्न हुए॥ ५६३–५६४॥

(सा० १ करोड + वर्षपूर्व १ लाख ) - (सा० १००, वर्ष १५०२६०००)।
भगवान् श्रेयांसकी उत्पत्तिके पश्चात् वारह लाख वर्ष सहित चौवन सागरोपमोंके
व्यतीत हो जानेपर वासुपूज्य तीर्थंकरने अवतार लिया ॥ ५६५ ॥ सा० ५४, वर्ष १२ लाख ।
वासुपूज्य भगवान्की उत्पत्तिके अनन्तर वारह लाख वर्ष अधिक तीस सागरोपमोंके वीतनेपर
विमलनाथ तीर्थंकरकी उत्पत्ति जानना चाहिये ॥ ५६६ ॥ सा० ३०, वर्ष १२ लाख ।

विमल जिनकी उत्पत्तिके पश्चात् तीस लाख वर्ष अधिक नौ सागरोपमोंके न्यतीत होजानेपर भगवान् अनन्तनाय उत्पन्न हुए ॥ ५६७॥ सा० ९, वर्ष ३० लाख ।

१ ट् विच्छेदो. २ ट् व चंदप्पह्डप्पत्तीदो. ३ ट् 'पंचलक्खा. ४ ट् व 'मवा. ५ ट् वासुपुल्सुप्पत्तीदा. ६ ट् च 'अधिरित्तो. ७ ट् 'जिणुप्पत्तीदा.

1 14 1 01

47

वीसहद्वासलक्ष्वनिहिएसुं चउसु उवहिउवमेसुं । विरदेसु धम्मजम्मो भणंतसामिस्स जम्मादो ॥ ५६८ 

उविहउनमाणतिद्यु नोलीणे णवयलक्खनासजुदे । पादोणपल्लरिहदो संतिभेनो धम्मभनदो य ॥ ५६९

सा ३ वस्स धण ९०००० रिण प ३

पछद्धे वोळीणे पणवाससहस्समाणभिद्दिरित्ते । कुंथुनिणेसंजणणं जणणादो संतिणाहस्स ॥ ५७०

प ३ धण वस्स ५०००

पुकारसहस्सूणियकोडिसहस्सोणपल्लपाटिस । विरटिस अरिजिणिदो कुंशुव्पत्तीपु उप्पण्णो ॥ ५७१

१ हिण ९९९९९८९०००

उणतीससहस्साधियकोडिसहस्सम्मि वस्सतीद्यमि । अरजिणउप्पत्तीको उप्पत्ती मिह्नणाहस्स ॥ ५७२ वा १०००००२९०००।

पणुवीससहस्साहियणवहद्ञञ्चक्खवासवोच्छेदे । मञ्जिजिणुब्भूदीदो उब्मूदी सुन्वयाजिणस्स ॥ ५७३ वा ५४२५०००।

षीससहस्सन्भाधिया छ्लक्षपमाणवासवोच्छेदे । सुव्वयउप्पत्तीदो उप्पत्ती णामिजिणिदस्स ॥ ५७४ ६२०००० ।

अनन्तनाथ स्वामीके जन्मके पश्चात् बीस लाख वर्ष अधिक चार सागरोपमोंके बीतनेपर धर्मनाथ प्रमुने जन्म लिया ॥ ५६८ ॥ सा० ४, वर्ष २० लाख।

धर्मनाथकी उत्पत्तिके पश्चात् पौन पल्य कम और नौ लाख वर्ष सहित तीन सागरोपमोंके बीत जानेपर शान्तिनाथ भगवान्ने जन्म लिया॥ ५६९॥ (सा० ३ + वर्ष ९ लाख ) - प. है।

भगवान् शान्तिनाथके जन्मके पश्चात् पाच हजार वर्ष अधिक आधे पल्यके बीतनेपर कुन्थुनाथ जिनेन्द्र उत्पन्न हुए ॥ ५७० ॥ प० दे, वर्ष ५ हजार ।

कुं अनाथकी उत्पत्तिके पश्चात् ग्यारह हजार कम एक हजार करोड वर्षसे, रहित पाव पल्यके बीतनेपर अर जिनेन्द्र उत्पन्न हुए ॥ ५७१ ॥ प० है - वर्ष ९९९९८९००० ।

अर जिनेन्द्रकी उत्पत्तिके पश्चात् उनतीस हजार अधिक एक हजार करोड़ वर्षोंके बीतनेपर मिल्लनाथ भगवान्का जन्म हुआ ॥ ५७२ ॥ व० १०००००२९००० ।

भगवान् मिलनाथकी उत्पत्तिके पश्चात् पचीस हजार अधिक नौसे गुणित छह अर्थात् -चौवन लाख वर्षोंके बीत जानेपर सुव्रत जिनेन्द्रकी उत्पत्ति हुई ॥ ५७३ ॥ व० ५४२५००० ।

भगवान् सुत्रतकी उत्पत्तिके पश्चात् वीस हजार अधिक छह लाख वर्षप्रमाण कालके व्यतीत होनेपर निमनाथ जिनेन्द्रका जन्म हुआ ॥ ५७४ ॥ व० ६२००००।

१ द्पादाण<sup>°</sup>. २ द्व सतिभवा. ३ द्व मास अधिरित्तो. ५ द्व १.

पणलक्षेसु गदेसुं णवयसहस्याधिएसु वासाणं । णिमणाहुप्पत्तीदो उप्पत्ती णेमिणाहस्स ॥ ५७५ ५०९००० ।

पण्णासाधियग्रस्सयचुलसीदिसहस्सवस्सपरिवत्ते । णेमिजिणुप्पत्तीदो उप्पत्ती पासणाहस्स ॥ ५७६ ८४६५० ।

बहुत्तरिक्षियाण् बेसदपरिमाणवासकदिरित्ते । पासजिणुप्पत्तीदो उप्पत्ती वहुमाणस्स ॥ ५७७

वा २७८।

एदं जिणाणं ( समयं- ) तरालप्पमाणमाणंटकरं जणस्स । कम्मग्गलाहं विहडाविदूण उग्वाडए मोक्खपुरीकवाँडं ॥ ५७८

। उपात्ती सम्मत्ता।

उसहादिदससु आऊ चुलसीदी तह बहुत्तरी सही । पण्णासतालतीसा वीसं दसदुइगिपुन्वलक्खाइं ॥ ५७९ आदिजिणे पुन्व ८४००००० । अजिय पुन्व ७२००००० । संभव पुन्व ६०००००० । अहिणंदण पुन्व ५००००० । सुमइ पुन्व ४००००० । पउमप्पह पुन्व ३००००० । सुपासणाह पुन्व २००००० । चंदप्पह पुन्व १००००० । पुष्फदंत पुन्व २००००० । सीयल पुन्व १००००० ।

निमनाथको उत्पत्तिके पश्चात् नौ हजार अधिक पाच लाख वर्षोके न्यतीत होनेपर भगवान् नेमिनाथकी उत्पत्ति हुई ॥ ५७५॥ ५०९०००।

नेमिनाथ तीर्थंकरकी उत्पत्तिके पश्चात् चौरासी हजार छहसौ पचास वर्षोके न्यतीत होनेपर भगवान् पार्श्वनाथकी उत्पत्ति हुई॥ ५७६॥ ८४६५०।

भगवान् पार्श्वनाथकी उत्पत्तिके पश्चात् दोसौ अठत्तर वर्षोंके वीत जानेपर वर्षमान तीर्यंकर अवतीर्ण हुए ॥ ५७७ ॥ व० २७८ ।

लोगोंको आनदित करनेवाला यह तीर्थंकरोके अन्तरालकालका प्रमाण उनकी कर्मरूपी अर्गलाको नष्ट करके मोक्षपुरीके कपाटको उद्घाटित करता है ॥ ५७८ ॥

## उत्पत्तिका कथन समाप्त हुआ।

वृषभादिक दश तीर्थंकरोकी आयु ऋमशः चौरासी लाख पूर्व, बहरार लाख पूर्व, साठ लाख पूर्व, पचास लाख पूर्व, चालीस लाख पूर्व, तीस लाख पूर्व, बीस लाख पूर्व, दश लाख पूर्व, दो लाख पूर्व और एक लाख पूर्वप्रमाण थी॥ ५७२॥

ऋषभ पूर्व ८४ लाख । अजित पूर्व ७२ लाख । सभव पूर्व ६० लाख । अभिनन्दन पूर्व ५० लाख । सुमति पूर्व ४० लाख । पद्म पूर्व ३० लाख । सुपार्श्व पूर्व २० लाख । चन्द्रप्रभ पूर्व १० लाख । पुष्पदन्त पूर्व २ लाख । शीतल पूर्व १ लाख ।

रै द व अदिरित्तो, २ व कम्मणिगलाइ. २ द व विह्दाविदूण उग्घाडमोक्सरस पुरीकवाड. ४ द विहत्तरी.

तसो य वरिसलग्वं चुलसीदी तह महत्तरी सही। तीसदसप्रक्रमाऊ सेथंसप्पहुदिछक्कस्स ॥ ५८० सेयंस वरिसलग्व ८४००००। वासुपुज्ज वस्स ७२००००। विमल वस्स ६००००० अणंत वस्स ३०००००। धम्म वस्स १०००००। संति वस्स १०००००। तत्तो वरिससहस्सा पणणउदी चउरसीटि पणवण्णं। तीसैदसप्रक्रमाऊ कुंशुजिणप्पहुदिछक्कस्स ॥ ५८१ कुंशुणाह वरिस ९५०००। अर वरिस ८४०००। मिछ वरिस ५५०००। सुब्वय वरिस ३००००। णीम वरिस १००००। णीमणाह वरिस १०००। वरिस १०००। वरिस १०००। पामजिणेदस्स होइ णियमेण। सिरिवड्डमाणआऊ बाहत्तरिवस्सपरिमाणो ॥ ५८२

पासाजिणे वस्स १०० । वीराजिणिंदस्स वस्स ७२ । । भाउ समर्त्त ।

पदमे कुमारकालो जिणरिस है वीसपुब्बलक्काणि । अजिआदिअराजिणंते सगसगक्षाउस्स पादेगो ।। ५८३ उसह पुब्ब २००००० । अजिय पुब्ब १८००००० । संभव पुब्ब १५०००० । अहिणंदण पुब्ब १२५०००० । सुमइ पुब्ब १००००० । पडमप्पह पुब्ब ७५००० । सुपास पुब्ब ५०००० । चंदप्पह पुब्ब २५००० । पुष्फदंत पुब्ब ५०००० । सीयल पुब्ब २५००० ।

इसके आगे श्रेयासप्रभृति छह तीर्थैकरोकी आयु क्रमसे चौरासी लाख, बहत्तर लाख साठ लाख, तीस लाख, दश लाख और एक लाख वर्षप्रमाण थी। १५८०॥

> श्रेयांस वर्ष ८४ लाख । वासुपूज्य वर्ष ७२ लाख । विमल वर्ष ६० लाख । अनन्त वर्ष ३० लाख । धर्म वर्ष १० लाख । शान्ति वर्ष १ लाख ।

इसके आगे कुंथुनायप्रमृति छह तीर्थैकरोंकी आयु क्रमसे पंचानवे हजार, चौरासी हजार, पचवन हजार, तीस हजार, दश हजार और एक हजार वर्षप्रमाण थी ॥ ५८१ ॥

कुथुनाथ ९५ हजार वर्ष । अरनाथ ८४ हजार वर्ष । मिल्लेनाथ ५५ हजार वर्ष । सुत्रत ३० हजार वर्ष । निमनाथ १० हजार वर्ष । नेमिनाथ १ हजार वर्ष ।

भगवान् पार्श्वनाथकी आयु नियमसे सौ वर्ष और वर्धमानजिनकी आयु बहत्तर वर्ष-प्रमाण थी ॥ ५८२ ॥ पार्श्वनाथ वर्ष १०० । वर्धमान वर्ष ७२ ।

### आयु समाप्त हुई।

प्रथम जिनेन्द्रका कुमारकाल बीस लाख पूर्व और अजितनाथको आदि लेकर अर जिनतक अपनी अपनी आयुके चतुर्थ भागप्रमाण कुमारकाल था॥ ५८३॥

ऋषभ पूर्व २० लाख । अजित पूर्व १८ लाख । संभव पूर्व १५ लाख । अभिनन्दन पूर्व १२ लाख । पद्मप्रभ पूर्व ७ लाख । एक्पप्रभ पूर्व ७ लाख ५० हजार । सुपार्श्व पूर्व ५ लाख । चन्द्रप्रभ पूर्व २ लाख ५० हजार । पुष्पदन्त पूर्व ५० हजार । शीतल पूर्व २५ हजार ।

१ द बिहत्तरी. २ व तिसदस्स. ३ द व पादोणा. ४ द ७५०००००.

सेयंस वै २१०००००। वासुपुज्ञ व १८०००००। विमरु वस्स १५००००। वर्णत ७५०००। धम्म २५०००। संति २५०००। कुंयु २३७५०। अरणाह २६०००।

तसो कुमारकालो एगेंसर्य सगसहस्सपंचसया। पणुवीससर्य तिसयं तीसं तीसं च छक्स्स ॥ ५८४ मिल्लेणाह १०० । मुणिसुव्वय ७५००। णीम २५००। णीम २०० । पासणाह ३०। वीरणाह ३०।

#### । एवं कुमारकाली समत्ती"।

पंचसयधणुपमाणो उसहिनिर्णिदस्स होदि उच्छेहो । तत्तो पण्णास्णा णियमेण य पुष्फदंतपेरंते ॥ ५८५ उ ५००। स ४५०। सं ४००। स ३५०। सु ३००। प २५०। सु २००। चंद १५०। पुष्फ १००।

एतों जाव अणंतं दसदसकोदंडमेत्तपरिहीणो। तत्तो णेमिजिणंतं पणपणचावेहिं परिहीणो॥ ५८६ सी ९०। से ८०। वा ७०। वि ६०। अ ५०। घ ४५। सं ४०। कुं ३५। अर ३०। म २५। सुन्व २०। ण १५। णे १०।

> श्रेयांस वर्ष २१ लाख । वासुपूज्य वर्ष १८ लाख । विमल १५ वर्ष लाख । अनन्त वर्ष ७ लाख ५० हजार । धर्म वर्ष २ लाख ५० हजार । शान्ति वर्ष २५ हजार । कुंधु वर्ष २३७५० । अर वर्ष २१ हजार ।

इसके आगे छह तीर्थंकरोंका कुमारकाल क्रमसे एकसो, सात हजार पाचसो, पचीससो, तीनसो, तीस और तीस वर्षप्रमाण था॥ ५८४॥

मिल्लिनाथ वर्ष १०० । मुनिसुव्रत वर्ष ७५०० । निमिनाथ वर्ष २५०० । नेमिनाथ वर्ष ३०० । पार्श्वनाथ वर्ष ३० । महावीर वर्ष ३० ।

# इसप्रकार कुमारकाल समाप्त हुआ।

भगवान् ऋषभनाथके शरीरकी उचाई पांचसो धनुपप्रमाण थी। इसके आगे पुष्पदन्त-पर्यन्त शरीरकी उंचाई नियमसे पचास धनुष कम होती गई है ॥ ५८५ ॥

ऋषम घट ५००। अजित घ० ४५०। सम्भव घ० ४००। अभिनन्दन घ० ३५०। सुमित घ० ३००। पद्मप्रम घ० २५०। सुपार्श्व घ० २००। चन्द्रप्रम घ० १५०। पुष्पदन्त घ० १००।

इसके आगे अनन्तनाथ तीर्थंकरपर्यन्त दश दश धनुष और फिर निमनायतक पांच पांच धनुष उत्सेध कम होता गया है ॥ ५८६॥

शीतल घ० ९०। श्रेयास घ० ८०। वासुपूज्य घ० ७०। विमल घ० ६०। अनन्त घ० ५०। घर्म घ० ४५। शान्ति घ० ४०। कुथु घ० ३५। अर घ० ३०। मिल्ल घ० २५। मुनिसुव्रत घ० २०। निम घ० १५। नेमि घ० १०।

१ [ वस्स ]. २ द् एक्सप्यं. ३ द् १००००. ४ द् समत्ता, व सम्मत्ता.

णव इत्या पापितिले<sup>१</sup> मग इत्या बहुमाणणामिम । पुत्तो तित्थयराणं सरीरवण्णं पस्त्वेमो ॥ ५८७ पा ६ ९ । बीर ६ ७ । । उन्होद्दो समत्तो<sup>२</sup> ।

चंदैपहपुष्करंतों कुंदरुतमारहारसंकासा । हरिदा सुपासपासा सुन्वयणेमी सणीलप्रण्णाको ॥ ५८८ विद्रमममागदेहा प्रवम्पद्वासुपुज्जिणणाहीं । सेमाण जिणप्रराणं काया चामीयरायारा ॥ ५८९

। सरीरवण्णं<sup>र</sup> गदं ।

तेमहिषुद्वहरूरा परमित्रणे रज्ञकारुपरिमाणं । तेवण्णपुन्वरुग्धा भित्रिटे पुन्वंगसंजुत्ता ॥ ५९० पुन्व ६३००००० । भित्रि ५३००००० पुन्वंग १ ।

चउदालपमाणाई संभवमामिस्म पुष्वलक्याछं । चउपुष्वंगजुदाई णिहिट्टं सम्बद्रिसीहिं ॥ ५९१ पुष्य ४४००००० मं ४ ।

छत्तीमपुरवलक्या पण्णाममहस्सपुरवसंजुत्ता । अवधुर्व्यगेहि जुदा अद्विणदणजिणवरिदस्स ॥ ५९२ पुरव ३६५०००० अं ८ ।

प्रोणनीमपरिमाणपुट्यस्याणि वच्छराणं पि । पुट्यगाणि चारमसिंद्दाणि सुमहसामिस्स ॥ ५९३ पुट्य २९०००० सं १२।

भगवान् पार्श्वनायक शरीरका उत्सेध नौ हाथ और वर्धमान स्वामीके शरीरका उत्सेध सात हायप्रमाण या। अव इसके आगे तीर्थकरोंके शरीरके वर्णको कहते है ॥ ५८७॥

पार्श्वनाथ हस्त ९। वर्धमान हस्त ७। उत्सेधका कथन समाप्त हुआ।

भगवान् चन्द्रप्रभ और पुष्पदन्त कुन्दपुष्प, चन्द्रमा, वर्षे एव हारके सदश धवल, सुपार्श्व और पार्श्वनाय हरितवर्ण; सुव्रत और नेमिनाथ नीलवर्ण, पद्मप्रभ और वासुपूज्य जिनेन्द्रका शरीर मूगेके समान रक्तवर्ण, तथा शेप तीर्थह्मरोंके शरीर सुवर्णके सदश्पीत थे ॥५८८-५८९॥ शरीरके वर्णका कथन समाप्त हुआ।

आदि जिनेन्द्रके राज्यकालका प्रमाण तिरेसठ लाख पूर्व और अजित जिनेन्द्रके एक पूर्वींग सिंहत तिरेपन लाख पूर्व था ॥ ५९० ॥

ऋषभ पूर्व ६३०००००। अजित पूर्व ५३०००० + पूर्वांग १।

सम्भव स्वामीके राज्यकालका प्रमाण सर्वज्ञदेवने चार पूर्वाङ्ग सहित चवालीस लाख पूर्व-प्रमाण वतलाया है ॥ ५९१ ॥ संभव पूर्व ४४००००० + पूर्वीग ४ ।

अभिनन्दन जिनेन्द्रके राज्यकालका प्रमाण आठ पूर्वाङ्ग सहित छत्तीस लाख पचास हजार पूर्व था ॥ ५९२ ॥ अभिनन्दन पूर्व ३६५०००० + पूर्वांग ८ ।

सुमितनाथ स्वामीका राज्यकाल बारह पूर्वींग सिहत उनतीस लाख वर्षपूर्वप्रमाण था॥ ५९३॥ सुमितिपूर्व २९०००० + पूर्वींग १२।

१ द्पासितणा. २ द्घ सम्मत्ता. ३ द्चंदप्पह<sup>०</sup>. ४ द्घ °पुप्पदतो. ५ द्घ जिणणाहो. ६ द्व सरीरवण्णण. TP. 28

इगिवीसपुन्वलक्ष्वा पण्णाससहस्सपुन्वसंजुत्ता । सोलसपुन्वंगहिया रजं पउमप्पहजिणस्स ॥ ५९४ पुन्व २१५००० अंग १६ ।

चोद्दस सयस्सद्दस्सा पुन्वाणं तद्द य पुन्वअंगाई । विंसदिपरिमाणाई णेयाणि सुपाससामिस्स ॥ ५९५ पुन्व १४०००० अंग २०।

पण्णाससहस्साधियछछक्वपमाणवरिसपुन्वाणि । पुर्वंगा चउवीसा चंदप्पहजिणवरिदस्स ॥ ५९६ पुन्व ६५००० अंग २४।

भडवीसपुरवक्षंगब्भिह्यं सुविद्दिस्स पुष्वलक्षतः । सीयलदेवस्स तहा केवलयं पुन्वलक्खदं ॥ ५९७ पुट्व ५०००० क्षंग २८ । पुट्व ५०००० ।

सेयंसजिणेसस्स य दुचीलसंखाणि वासलक्खाणि । पढमं चिय परिहरिया रज्जिसि वासुपुजेण ॥ ५९८ वस्साणि ४२०००० ।

विमलस्स तीसलक्खा अर्णतणाहस्स पंचदसलक्खा । लक्खा पणप्पमाणा वासाणं धम्मसामिस्स ॥ ५९९ वासाणि ३००००० । १५०००० । ५०००० ।

लक्खस्स पादमाणं संतिजिणेसस्स मंडलीसत्तं । तस्स य चक्कधरत्तो तात्तियमेत्ताणि वस्साणि ॥ ६०० २५००० । २५००० ।

पद्मप्रभ जिनेन्द्रका राज्यकाल सोलह पूर्वींग सिहत इक्कीस लाख पचास हजार पूर्व-प्रमाण था ॥ ५९४ ॥ पद्मप्रभ पूर्व २१५०००० + पूर्वींग १६ ।

सुपार्श्वनाथ स्वामीका राज्यकाल बीस पूर्वींग सहित चौदहे लाख पूर्वप्रमाण जानना चाहिये॥ ५९५॥ सुपार्श्व पूर्व १४००००० + पूर्वींग २०।

चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रके राज्यकालका प्रमाण छह लाख पचास हजार वर्षपूर्व और चौबीस पूर्वीग है ॥ ५९६ ॥ चन्द्रप्रभ पूर्व ६५०००० + पूर्वीग २४ ।

सुविधिनाथ ( पुष्पदन्त ) स्वामीका राज्यकाल अट्टाईस पूर्वींग अधिक अर्ध लाख पूर्व, और शीतलनाथका केवल अर्ध लाख पूर्वप्रमाण ही था ॥ ५९७ ॥

सुविधि पूर्व ५०००० पूर्वीग २८। शीतल पूर्व ५००००।

भगवान् श्रेयांसका राज्यकाल ब्यालीस लाख वर्षप्रमाण था। वासुपूज्य जिनेन्द्रने पहिले ही राज्यलक्ष्मीको छोड दिया था॥ ५९८॥ श्रेयास ४२००००० वर्ष।

विमलनाथका राज्यकाल तीस लाख,अनन्तनाथका पन्द्रह लाख, और धर्मनाथ स्वामीका पाच लाख वर्षप्रमाण था ॥ ५९९ ॥ विमल वर्ष ३००००००, अनंत १५०००००, धर्म ५००००० ।

शान्ति जिनेन्द्रका मण्डलेशत्वकाल एक लाखके चतुर्थांशप्रमाण और चक्रवार्तित्वकाल भी इतने ही वर्षप्रमाण था॥ ६००॥ शान्ति—मंडलेशत्व २५०००, चक्रवार्तित्व २५००० वर्ष। तेवीस सहस्साइं सगसयपण्णास मंडलीसत्तं । कुंथुजिणिंदस्स तहा ताइं चिये चक्कविष्टेते ॥ ६०१ २३७५० । २३७५० ।

इगिवीस सहस्ताइं वस्साइं होंति मंडलीसते । अरणामिम जिणिंदे ताइं चिय चक्कविटेते ॥ ६०२ २१००० । २१००० ।

ण हि रजं महिजिणे पण्णारसपणसहस्सवासाइं । सुन्वयणमिणाहाणं णेमितिदयस्स ण हि रजं ॥ ६०३ मिछ ० । मुणिसुन्वय १५००० । णिम ५००० । णिम ० । पास ० । वीर ० । रिसहादीणं चिण्हं गोवदिगयतुरगवाणरा कोकं । पडम णंदावत्तं अद्धससी मयरसोत्तीया ॥ ६०४ गंहं महिसवराहों साहीवंजाणि हरिणछगर्ला य । तगरकुसुमा य करुसा कुम्मुप्परुसंखभिहासिंहा ॥ ६०५ अरकुंथुसंतिणामा तित्थयरा चक्कविष्टणो भूदा । सेसा अणुवमभुवबरुसाहियखिमहर्ला जादा ॥ ६०६ संतिदुयवासुपुजा सुमहदुयं सुन्वदादिपंचिजणा । णियपच्छिमजम्माणं उपक्षोगा जादवेरग्गा ॥ ६०७ अजियिजणपुष्पदंता अणंतदेओ य धम्मसामी य । दृष्टुण उक्कव्हणं संसारसरीरभोगणिन्विण्णा ॥ ६०८ अरसंभवविमरुजिणा अन्भविणासेण जादवेरग्गा । सेथंससुपासिजिणा वसंतवणरुच्छिणासेण ॥ ६०८

कुंथु जिनेन्द्र तेईस हजार सातसौ पचास वर्षतक मण्डलेश और फिर इतने ही वर्षप्रमाण चक्रवर्ती रहे ॥ ६०१ ॥ २३७५० । २३७५० ।

अरनाथ जिनेन्द्रके इक्कीस हजार वर्ष मण्डलेश अवस्थामें और इतने ही वर्ष चऋवर्ति-त्वमें न्यतीत हुए ॥ ६०२ ॥ २१००० । २१००० ।

मिल्ल जिनेन्द्रने राज्य नहीं किया। सुन्नत और निमनाथका राज्यकाल ऋमशः पन्द्रह हजार और पांच हजार वर्षप्रमाण था। नेमि आदिक शेष तीनों तीर्थंकरोंने राज्य नहीं किया॥ ६०३॥ मिल्ल ०। मुनिसुन्नत १५००० वर्ष। निम ५००० वर्ष। नेमि ०। पार्श्व ०। वीर ०।

बैल, गज, अश्व, बन्दर, चकवा, कमल, नंद्यावर्त, अर्धचन्द्र, मगर, स्वस्तिक, गेंडा, मैंसा, शूकर, सोहा, वज्र, हरिण, छाग, तगरकुसुम (मत्स्य), कलश, कूर्म, उत्पल (नीलकमल), शख, सर्प और सिंह ये क्रमशः ऋषभादिक चौबीस तीर्थंकरोंके चिह्न हैं।। ६०४–६०५॥

अरनाथ, कुंथुनाथ और शान्तिनाथ नामके तींन तीर्थंकर चक्रवर्ती हुए और शेष तीर्थंकर अपने अनुपम बाहुबलसे रिपुवर्गको सिद्ध करनेवाले (माण्डलिक राजा) हुए हैं।।६०६॥

शान्ति और कुंथु, वासुपूज्य, सुमित और पद्म, तथा सुन्नतादिक पाच तीर्थंकर अपने पिछले जन्मोंके स्मरणसे वैराग्यको प्राप्त हुए॥ ६०७॥

अजितजिन, पुष्पदन्त, अनन्तदेव और धर्मनाथ स्वामी उल्कापातको देखकर ससार, शरीर एव भोगोंसे विरक्त हुए ॥ ६०८ ॥

अरनाथ, संभवनाथ, और विमल जिनेन्द्र मेघके विनाशसे, तथा भगवान् श्रेयास और सुपार्भ जिनेन्द्र वसन्तकालीन वनलक्ष्मीके विनाशसे वैराग्यको प्राप्त हुए ॥ ६०९ ॥

१ दं व ताय चिय २ एषा गाथा ध-पुस्तके पुनरुक्ता. ३ व विदयसणाहि . ४ द् वराहो. ९ द च सीहा. ६ द व तगरा. ७ द व चक्कविष्टिणा. ८ द दिसमंडला, च शिवमंडला. ९ व सुबुदादि.

चंदण्यहमिशिजिणा भद्धवपहुदीहिं जादवेरगा। सीयलभी हिमणासे उसही णीलंजसाए मरणाभी।। ६१० गंधव्वणयरणासे णंदणदेवा वि जादवेरगा। इय बाहिरहेदूहिं जिणा विरागेण चिंतित ॥ ६११ णिरएसु णिथ्य सोक्लं णिमेसमेत्तं 'पि णारयाण सदा। दुक्लीइ दारुणाइं चहंते प्रमाणाणं॥ ६१२ जं कुणदि विसयलुँ हो पावं तस्सोदयामा णिरएसु। तिल्वा वेदणाभी पावंती विलवदि वसण्णे।। ६१३ खणमित्ते विसयसुहे जे दुक्लाइं असंखकालाइं। पाविसंति घोरणिरए ताण समो णिथ्य णिब्बुद्धी॥ ६१४ अंघो णिवडह कृवे बहिरो ण सुणेदि साधुउवदेसं। पेन्छंतो णिसुणंतो णिरए जं पह्ह तं चोजं॥ ६१५ भोतूण णिमिसमेत्तं विसयसुहं विसयदुक्खबहलाइं। तिरयगदीए पावा चेट्टंति अणंतकालाइं॥ ६१६ ताडणतासणबंघणवाहणलं छणविहेडणं दमणं। कण्णच्छेदणणासाविंघणणिलं छणं चेव॥ ६१७ छेदणभेदणदहणं णिप्पीडणगालणं छुधा तण्हा। भक्खणमहणमलणं विकत्तणं सीदमुण्हं च॥ ६१८

चन्द्रप्रभ और मल्लिजिन अध्रुव ( बिजली ) आदिसे, शीतलनाथ हिमके नाशसे, और भगवान् ऋषभदेव नीलंजसाके मरणसे विरक्तिको प्राप्त हुए ॥ ६१० ॥

गन्धर्व नगरके नाशसे अभिनन्दन स्वामी विरक्त हुए। इसप्रकार इन बाह्य हेतुओंसे विरक्त होकर वे तीर्थंकर चिन्तवन करते हैं॥ ६११॥

नरकों में पचनेवाले नारिकयोंको क्षणमात्र भी सुख नहीं है, किन्तु उन्हें सदैव दारुण दुःखोंका अनुभव होता रहता है ॥ ६१२ ॥

विषयों में छुन्ध होकर जीव जो कुछ पाप करता है उसका उदय आनेपर नरकों में तीव वेदनाओं को पाकर विषण्ण हो विलाप करता है ॥ ६१३॥

जो लोग क्षणमात्र रहनेवाले विषयसुखके निमित्त असंख्यात कालतक दुःखोंका अनुभव करते हुए घोर नरकोंमे प्रवेश करते हैं उनके समान निर्वुद्धि और कोई नहीं है ॥ ६१४ ॥

यदि अधा कुऍमें गिरता है और बिहरा सदुपदेशको नहीं सुनता है तो यह कोई आश्चर्यकी वात नहीं है, परन्तु जीव जो देखता व सुनता हुआ भी नरकमें पड़ता है यह आश्चर्य है ॥ ६१५॥

पापी जीव क्षणमात्र विषयसुखको भोगकर विषम एवं प्रचुर दुःखोंको भोगते हुए अनन्त कालतक तिर्यंच गतिमें रहते हैं ॥ ६१६ ॥

तिर्यंच गतिमें ताड़ना, त्रास देना, वाधना, वोझा लादकर देशान्तरको लेजाना, शरा-दिकके आकारसे जलाना, कष्ट पहुंचाना, दमन करना, कानोंका छेदना, नासाका वेधना, अण्डकोश-को नष्ट करना, छेदन, भेदन, दहन, निष्पीडन, गालन, क्षुधा, तृष्णा, भक्षण, मर्दन, गलन, विकर्तन, श्रीत और उष्ण (इत्यादिक दुख प्राप्त होते हैं)॥ ६१७-६१८॥

१ ट्रांभिसमेत्तीमः २ ट्रांस्पाइ. ३ ट बहुते. ४ ट्रांट्डा. ५ ट विध्याओ. ६ ट्रांट्यामी ७ ट च अंघा. ८ ट्च विदेदणं. ९ ट्रांसिल्डण, च मेलन्डिणं.

एवं क्षणंतस्त्रतो णिक्वचदुगगदिणिगोदमञ्ज्ञामा । जम्मणमरणरहृदं क्षणंतस्त्रतो परिगदो ं जं ॥ ६१९ पुष्वगद्पावगुरगो मादापिदरस्स रत्तसुक्षादो । जादूण य दसरतं अच्छिदं कलैलस्सरूवेणं ॥ ६२० कर्छुसीकदिम्म अच्छिदं दसरतं तित्रयं मि थिरभूदं । पत्तेकं मासं विय वुष्वुदेवणभूदमांसपेसी य ॥ ६२१ पंचेपुलगाउक्षंगोवंगाइं चम्मरोमणहरूवं । फंदणमहममासे णवमे दसमे य णिगमणं ॥ ६२२ क्षसुची यपेक्खणिज दुग्गंधं मुत्तसोणिददुवारं । वोत्तुं पि लज्जणिजं पोद्दमुहं जम्मभूमी से ॥ ६२३ क्षामासयस्य हेट्टा उवारं पक्षासयस्स गूधिम्म । मञ्ज्ञाम्म विध्यद्वले पच्छण्णो विमकपिजंतो ॥ ६२४ क्षच्छिद णवदसमासे गव्मे क्षाहर्रदि सम्बक्षंगेसु । गूधरसं अङ्कुणिमं घोरतरं दुक्खसंभूदं ॥ ६२५ बालत्तणिमं गुरुगं दुक्खं पत्तो यजाणमाणेण । जोव्वणकाले मज्झे इत्थीपासिम्म संसत्तो ॥ ६२६ वेदेदि विसेथहेदुं कलत्तपासिहं दुव्विमोचेहिं । कोसेण कोसकारो व दुम्मदी से मोहपासेसु ॥ ६२७

इसप्रकार अनन्तवार नित्य और चतुर्गति (इतर) निगोदमें जाकर अनन्तवार जिस जन्म-मरणरूप अरहट (घटीयंत्र) को प्राप्त किया है (उसके विषयमें विचार कर)॥ ६१९॥ पूर्वकृत महा पापके उद्यसे जीव माताके रक्त और पिताके शुक्रसे उत्पन्न होकर दश

रात्रितक कलल्रूप पर्यायमें रहता है ॥ ६२०॥

पश्चात् दश रात्रितक कलुषीकृत पर्यायमें और इतनी ही अर्थात् दश रात्रितक स्थिरीभूत पर्यायमें रहता है। इसके पश्चात् प्रत्येक मासमें क्रमसे बुद्बुद, घनभूत, मांसपेशी, पांच पुलक, अंगोपाग और चर्म, तथा रोम व नखोंकी उत्पत्ति होती है। पुनः आठवें मासमें स्पदन क्रिया और नववें या दशवें मासमें निर्गमन होता है।। ६२१–६२२॥

जो अशुचि है, अदर्शनीय है, दुर्गंधसे युक्त है, मूत्र और खूनका द्वार है, और जिसके कहनेमें भी लजा आती है, ऐसा जो उदरका मुख (योनि) है, वह इस प्राणीके जन्मका स्थान है॥ ६२३॥

यह प्राणी गर्भसमयमें आमाशयके नीचे और पक्काशयके ऊपर मलमें बीचोंबीच विस्तिपटलसे (जरायुपटलसे) आच्छादित, वांन्ति (वमन) को पीता हुआ नौ दश्च मास गर्भमें स्थित रहता है और वहा सब अगोंमे अत्यन्त दुर्गन्धसे युक्त एव भयानक दुखसे उत्पन्न ऐसे विष्टारसको आहारके रूपमें ग्रहण करता हैं ॥ ६२४–६२५॥

यह जीव बालकपनमें अज्ञान रहनेसे भारी दुखको प्राप्त हुआ, और यौवनकालमें स्त्रीके पासमें आसक्त रहा॥ ६२६॥

जिसप्रकार रेशमका कीडा रेशमके तन्तुजालसे अपने आपको वेष्टित करता है, उसीप्रकार यह दुर्मति जीव मोहपाशमें बधकर विषयके निमित्त दुर्विमोच स्नीरूप पाशोंसे अपनेको मोहजालमें फंसा लेता है ॥ ६२७ ॥

१ द परिगदा जं, व परिगदाजं. २ द कललहस्स. ३ द व कल्लें. ४ ट °च्छुच्छुद्धणभूद'. ५ द व पचनलकाउ°. ६ द चमणमरोमह्वं व चणमरोमह्व, ७ द व तिव्वपडले. ८ व आहारि ६ द च नालत्तणंपि. १० द व वेदेदि. ११ द व हेंदू. १२ द व ध्रुमदी, व वद्धुममदी.

कामातुरस्स गच्छदि खणिमेवै संवच्छराणि बहुगाणि। पाणितल्ष्वेरिदगंदो बहुसो चितेदि दीणमुँहो॥ ६२८ कामुम्मत्तो पुरिसो कामिजंते जणे यल्भमाँणे। धत्तदि मरिदुं बहुधा मरुप्पपातादिकरणेहिं॥ ६२९ कामप्पणो पुरिसो तिलोकसारं पि जहदि सुदलाहं। कुणिद असंजमबहुलं अणंतसंसारसंजणणं॥ ६३० ठचों धीरो वीरो बहुमाणीओ वि विसयलुद्धमई । सेविद णोचं णिचं सहिद हु बहुगं पि अवमाणं॥ ६३१ दुन्खं दुज्जसंबहुलं हह लोगे दुगादिं पि परलोगे। हिंडिद दूरमपारे संसारे विसयलुद्धमई ॥ ६३२ विसयामिसेहिं पुण्णो अणंतसोक्खाण हेदु सम्मत्तं। सन्चारितं जैहिदि हु तणं व लजं च मजादं॥ ६३३ सीदं उण्हं तण्हं छुधं च दुस्सेजभत्तपंथसमं। सुकुमालको वि कामी सहिद वहिद भारमितगुरुगं॥ ६३४ अवि य वधो जीवाणं मेहुणसण्णाए होदि बहुगाणं। तिल्णालीए १३ तत्तायसप्पवेसो व्व जोणीए १३॥ ६३५ इह लोके वि महल्लं दोसं भारस्स वसगदो पत्तो। कालगदो वि अणंतं दुक्खं पावेदि कामंधो॥ ६३६

कामातुर जीवके बहुतसे वर्ष क्षणमात्रके समान चले जाते है। वह हस्ततलपर कपोलको रखकर दीनमुख होता हुआ बहुतप्रकार चिन्ता करता है॥ ६२८॥

कामोन्मत्त पुरुष अभीष्ट जनको न पाकर बहुधा मरुप्रपातादि साधनोंसे मरनेकी चेष्टा करता है ॥ ६२९ ॥

कामसे परिपूर्ण पुरुष तीन लोकमे श्रेष्ठ श्रुतलामको छोड़ देता है और अनन्त संसारको उत्पन्न करनेवाले प्रचुर असंयमको करता है ॥ ६३०॥

उच्च, धीर, वीर और बहुत मानी भी मनुष्य विषयमें छुव्धबुद्धि होकर नित्य ही नीचका सेवन करता है और बहुत प्रकारके अपमानको सहता है ॥ ६३१ ॥

जिसकी बुद्धि विषयोंमें छुन्ध है, वह पुरुष इस लोकमे प्रचुर अपकीर्तियुक्त दुःखको तथा परलोकमें दुर्गतिको प्राप्त करके अपार संसारमें बहुत कालतक परिश्रमण करता है॥६३२॥

विषयभोगोंसे परिपूर्ण पुरुष अनन्तसुखके कारणभूत सम्यक्त्व, सम्यक्त्वारित्र, तथा लज्जा और मर्यादाको तृणके समान छोड़ देता है ॥ ६३३ ॥

सुकुमार भी कामी पुरुष शीत, उष्ण, तृष्णा, क्षुधा, दुष्ट शय्या, खोटा आहार और मार्गश्रमको सहता है तथा अत्यन्त भारी बोझेको टोता है ॥ ६३४ ॥

तथा, मैथुनसंज्ञासे तिलोंकी नालीमें तप्त लोहेके प्रवेशके समान योनिमें बहुतसे जीवोंका वय होता है ॥ ६३५॥

कामके वशीभूत हुआ पुरुष इस लोकमें भी महान् दोषको प्राप्त होता है और कामान्ध हुवा मरकर परलोकमें भी अनन्त दुःख पाता है ॥ ६३६॥

१ द् खणमवि. २ च पालितल<sup>°</sup>. ३ द् व दीणमुहे ४ द् जणो य अभमाणो, व जणे य अममाणो ९ द च पुत्तद्. ६ द् कामं पुणो, व कामं पुण्णो. ७ द व उचाः ८ द् <sup>°</sup>लद्धमईः ९ द व बहुवाणि. १० व पुणो. ११ व जादि हु. १२ द् तिल्णाणीए, व तिल्घाणीए. १३ द् व जाणीए. १४ ट व दोषा.

सोणियसुक्कुप्पाइयदेहो<sup>र</sup> दुक्खाइ गव्भवासिमा । सिहदूण दारुणाई घिट्ठो<sup>र</sup> पावाई कुणइ पुणो ॥ ६३७ वै।हिणिहाणं देहो बहुपोससुपोसियो वि सयघाँहं । अत्थी पव्णपणोहिष्यपायवदस्वचंचलसहावो<sup>र</sup> ॥ ६३८ तारुणं तिहतरलं विसयाहिरतं विरसिवत्थारा । अत्था अणत्थमुलं अविचारियसुंदरं सन्वं ॥ ६३९ मादा पिदा कलतं पुत्ता बंधू य इंदजाला य । दिष्टपणद्वाइ खणे मणस्स दुसहाँ सिलाई ॥ ६४० पत्ता यत्थावाहिं सोक्खं भाविहिं णिखगरुवाहं । दुक्खाइ माणसाइं देवगदीए अणुमवंति ॥ ६४१ चहदूण चढगदीओ दारुणदुक्वारदुक्खलाणीओ । परमाणंदिणहाणं णिव्वाणं आसु वखामो ॥ ६४२ तम्हा मोक्खस्स कारणं—

दारवदीए<sup>१०</sup> णेमी सेसा तेवीस तेसु तित्थयरा । णियणियजादपुरेसुं गिण्हंति जिणिददिक्खाहं ॥ ६४३ चेत्तासिदणवमीए तदिए पहरिम्म उत्तरासाढे । सिद्धत्थवणे उसहो उववासे छट्टमिम णिकंतो<sup>११</sup> ॥ ६४४ माघस्स सुक्कणवमीक्षवरण्हे रोहिणीसु क्षजियजिणो । रम्मे सहेदुगवणे<sup>११</sup> क्षट्टमभत्तम्मि णिकंतो ॥ ६४५

शोणित और शुक्रसे उत्पन्न हुई देहसे युक्त जीव महा भयानक दुःखोंको सहकर निर्ठज हुआ फिरसे पापोंको करता है ॥ ६३७॥

बहुतसे पुष्टिकारक पदार्थोंसे अच्छी तरह सैकडों प्रकारसे पोषा गया भी यह व्याधियोंका निधानभूत शरीर पवनसे प्रेरित बृक्षके पत्तेके समान चंचल स्वभाववाला है ॥ ६३८॥

विषयाभिरक्त तारुण्य बिजलीके समान चंचल है और अर्थ अर्थात् इदियविषय नीरसतापूर्ण हैं, अनर्थके मूलकारण हैं इसप्रकार ये सब अनर्थके मूल और अविचारितरम्य ही हैं ॥ ६३९॥

माता, पिता, कलत्र, पुत्र और बन्धुजन ये सब इन्द्रजालके समान क्षण भरमें देखते देखते नष्ट होते हुए मनके लिये दुस्सह शल्य हैं॥ ६४०॥

देवगतिमें सुखको प्राप्त हुए जीव उस सुखके विनाशकी चिन्तारूप भावोंसे नित्य ही महान् मानसिक दुःखोंका अनुभव किया करते ह ॥ ६४१॥

अत एव दारुण और दुर्निवार दुःखोंकी खानिभूत इन चारों गतियोंको छोड़कर हम उत्कृष्ट आनन्दके निधानस्वरूप मोक्षको शीघ्र ही प्राप्त करें ॥ ६४२॥

इसीिंछिये मोक्षके निमित्त-

उन चौबीस तीर्थंकरोंमेंसे भगवान् नेमिनाथ द्वारावती नगरीमें और रोष तेईस तीर्थंकर अपने अपने जन्मस्थानोंमें जिनेन्द्रदीक्षाको प्रहण करते हैं॥ ६४३॥

भगवान् ऋषभदेव चत्रकृष्णा नवमीके तीसरे पहर उत्तराषाढ नक्षत्रमें सिद्धार्थवनमें षष्ठ उपवासके साथ दीक्षित हुए ॥ ६४४ ॥

अजित जिनेन्द्र माघशुक्ता नवमीके दिन अपराह्व कालमें रोहिणी नक्षत्रके रहते सुन्दर सहेतुकवनमें अष्टम भक्तके साथ दीक्षित हुए ॥ ६४५ ॥

१ द च भुकंपाइयदाहो. २ द दिहो, व विहो. ३ द व वाहिणिणाहं. ४ द च स्यथारं. ५ द व पणोचिय ६ द व प्रहावा. ७ घ खणो. ८ द च दुसमाइ. ९ द च भारवाहि. १० व दारवदीये ११ द व णिकता १२ द व सुहेदुगवणे.

मगासिरपुण्णिमाप् तदिए पहरिम्म तदियउववासे । जेट्ठाए णिक्कंतो संभवसामी सहेदुगिम्म वणे ॥ ६४६ सिद्वारिसपुज्वण्हे माघ मासे पुण्ड्वस्रिक्ते । उग्गवणे उववासे तिरिए अभिणंदणो य णिक्कंतो ॥ ६४८ जवमीए पुज्वण्हे मघासु वहसाहसुक्कपुण्याम्म । सुमई सहेदुगवणे णिक्कंतो तिर्यउववासे ॥ ६४८ चेत्तासु किण्हतेरिसअवरण्हे कित्त्रयस्ते णिक्कंतो । पडमप्पहो जिणिदो तिरिए खवणे मणोहरूजाणे ॥ ६४९ सिद्वारिसपुज्वण्हे जेट्ठस्स विसाहमाम्म जिणदिक्तं । गेण्हेदि तिर्यखवणे सुपासदेवो सहेदुगिम्म वणे ॥ ६५९ अणुराहाए पुस्से बहुले एयारसीए अवरण्हे । चंदप्रहो घरइ तवं सव्वत्थवणिम्म तिर्यउववासे ॥ ६५९ अणुराहाए पुस्से सिद्पवस्थेकारसीए अवरण्हे । पव्वजिको पुण्पवणे तिरिए खवणिम्म पुण्पयंतिजणो ॥ ६५२ माघस्स किण्हवारिसअवरण्हे मूलभिम्म पव्वजा । गाहिया य सहेदुवणे सीयलदेवेण तिर्यउववासे ॥ ६५३ एक्कारिसपुज्वण्हे फग्गुणबहुले मणोहरूजाणे । सवणिम्म तिर्यखवणे सेयंसो घरइ जिणदिक्तं ॥ ६५४ फग्गुणकसणचउहिसअवरण्हे वासुपुज्यतवगहणं । रिक्खिम्म विसाखाए इगिउववासे मणोहरूजाणे ॥ ६५५

सम्भवनाथ स्वामीने मगसिर मासकी पूर्णिमाको तृतीय पहरमे ज्येष्ठा नक्षत्रके रहते सहेतुक बनमें तृतीय उपवासके साथ दीक्षा प्रहण् की ॥ ६४६ ॥

अभिनन्दन भगवान्ने माघशुक्का द्वादशीके दिन पूर्वाह्व कालमें पुनर्वसु नक्षत्रके रहते उपवनमें तृतीय उपवासके साथ दीक्षा धारण की ॥ ६४७॥

भगवान् सुमितनाथ वैशाखशुक्का नवमीको पूर्वाह्व कालमें मधा नक्षत्रके रहते सहेतुक वनमें तृतीय उपवासके साथ दीक्षित हुए ॥ ६४८ ॥

पद्मप्रभ जिनेन्द्र कार्तिककृष्णा त्रयोदशीके अपराह्ण समयमें चित्रा नक्षत्रके होते हुए मनोहर उद्यानमें तृतीय भक्तके साथ दीक्षित हुए ॥ ६४९ ॥

भगवान् सुपार्श्वनाथने ज्येष्ठशुक्का द्वादशीको पूर्वाह्व कालमें विशाखा नक्षत्रके रहते सहेतुक-वनमें तृतीय उपवासके साथ जिनदीक्षा प्रहण की ॥ ६५० ॥

चन्द्रप्रभ भगवान्ने पौषकृष्णा एकादशीके दिन अपराह्न कालमे अनुराधा नक्षत्रके रहते तृतीय उपवासके साथ सर्वार्थवनमें तपको धारण किया ॥ ६५१ ॥

पुष्पदन्त तीर्थंकर पौषशुक्रा एकादशीको अपराह्व समयमें अनुराधा नक्षत्रके रहते पुष्पवनमे तृतीय भक्तके साथ दीक्षित हुए ॥ ६५२ ॥

शीतलनाथ स्वामीने माघकृष्णा द्वादशीके दिन अपराह्व समयमे मूल नक्षत्रके होते हुए सहेतुक वनमें तृतीय उपवासके साथ प्रवृज्या (दीक्षा) ग्रहण की ॥ १५३॥

भगवान् श्रेयासने फाल्गुनकृष्णा एकादशीको पूर्वाह्न समयमें श्रवण नक्षत्रके रहतं मनोहर उद्यानमें तृतीय भक्तके साथ जिनदीक्षा धारण की ॥ ६५४ ॥

वासुपूज्य जिनेन्द्रने फाल्गुनकृष्णा चतुर्दशीके दिन अपराह्न कालमे विशाखा नक्षत्रके रहते मनोहर उद्यानमे एक उपवासके साथ तप प्रहण किया ॥ ६५५ ॥

१ व णिकाता. २ व कित्तियस्स. ३ द व चंदप्पह ४ द व पविज्ञिय. ५ ट किण्हे. ६ द व र<sup>०</sup>.

माघस्स सिद्चउथ्थीभवरण्हे तह सहेदुगिमा वणे। उत्तरभह्पदाणं विमलो णिक्साइ तिद्यउववासे॥ ६५६ जेट्टस्स बहुलवारसिभवरण्हे रेवदीसु खवणितए। घरिया सहेदुगवणे अणंतदेवेण तवलच्छी॥ ६५७ सिद्तेरसिभवरण्हे भह्पदे पुस्सभीमा खवणितए। णिमऊणं सिद्धाणं सालिवणे णिक्साइ घरमो॥ ६५८ जेट्टस्स बहुलचोत्थीभैवरण्हे भरणिभिम चूदवणे। पिडवज्जिद पव्वज्ञं संतिजिणो तिद्यउववासे॥ ६५९ वह्साहसुद्धपाडिवभवरण्हे कित्तियासु खवणितए। कुंश्रू सहेदुगवणे पव्यज्ञिभो पणिमऊण सिद्धीणं॥ ६६० मग्गिसिसुद्धद्समीभवरण्हे रेवदीसु अरदेशो। तिद्यखवणिम गेण्हिद जिणिंदरूवं सहेदुगामि वणे॥ ६६१ मग्गिसिसुद्धद्कारसिए तह भस्तिणीसु पुठवण्हे। धैरिद तवं सालिवणे मेली छट्टेण भत्तेण॥ ६६२ वहसाहबहुलदसमीभवरण्हे समणभिम णोलवणे। उववासे तिद्यिमा य सुव्वदेदेवो महावदं घरिद॥ ६६३ आसाढबहुलदसमीभवरण्हे अस्तिणीसु चेत्त्वणे। णिमणाहो पव्वज्ञं पिडवज्ञिद तिदयखवणिम्ह ॥ ६६४ चेत्तासु सुद्धसट्टीभवरण्हे सावणिम्म णेमिजिणो। तिदयखवणाम्म गिण्हिद सहकारवणिम्म तवचरणं॥ ६६५

विमलनाथ स्वामीने माघशुक्का चतुर्थीको अपराह्व कालमें उत्तर माद्रपद नक्षत्रके रहते सहेतुक वनमें तृतीय उपवासके साथ दीक्षा प्रहण की ॥ ६५६॥

भगवान् अनन्तनाथने ज्येष्ठकृष्णा द्वादशीके दिन अपराह्न कालमें रेवती नक्षत्रके रहते सहेतुक वनमें तृतीय उपवासके साथ तपोलक्ष्मी धारण की ॥ ६५७॥

धर्मनाथ तीर्थंकरने भाद्रपदशुक्ला त्रयोदशीको अपराह्व कालमें पुष्य नक्षत्रके रहते शालिवनमें तृतीय उपवासके साथ सिद्धोंको नमस्कार कर जिनदीक्षा ग्रहण की ॥ ६५८॥

शान्तिनाथ जिनेन्द्रने ज्येष्ठकृष्णा चतुर्थी (१ चतुर्दशी) क दिन अपराह्व कालमें भरणी नक्षत्रके रहते आम्रवनमें तृतीय उपवासके साथ जिनदीक्षा धारण की ॥ ६५९॥

भगवान् कुथुनाथ वैशाखशुक्ला प्रतिपद्को अपराह्व कालमें कृत्तिका नक्षत्रके रहते सहेतुक वनमें तृतीय भक्तके साथ सिद्धोंको प्रणाम कर दीक्षित हुए ॥ ६६०॥

अरनाथ तीर्थंकरने मगसिरश्चक्ला दशमीके दिन अपराह्व समयमें रेवती नक्षत्रके रहते सहेतुक वनमें तृतीय भक्तके साथ जिनेन्द्ररूपको प्रहण किया ॥ ६६१ ॥

मल्लि जिनेन्द्रने मगसिरशुक्ला एकादशीके दिन पूर्वाह्वमें अश्विनी नक्षत्रके रहते शालि-वनमें षष्ठभक्तके साथ तपको धारण किया ॥ ६६२ ॥

सुवत देवने वैशाखकृष्णा दशमीको अपराह्म कालमें श्रवण नक्षत्रके रहते नीलवनमें तृतीय उपवासके साथ महावतोंको धारण किया ॥ ६६३ ॥

निमनाथ भगवान्ने आषाढकुष्णा दशमीके दिन अपराह्न कालमें अश्विनी नक्षत्रके रहते चैत्रवनमें तृतीय भक्तके साथ दीक्षा स्वीकार की ॥ ६६४॥

भगवान् नेमिनाथने श्रावणशुक्का षष्ठीको चित्रा नक्षत्रके रहते सहकार वनमें तृतीय भक्तके साथ तपको ग्रहण किया ॥ ६६५॥

१ द ब चोत्ती. २ व सिद्धाणा. ३ द धरिदि, ब घरिद. ४ द व मिछि. ५ द व देवा. ६ द व चेतवणे.

माघिस्सिदएकारसिपुध्वण्हे गेण्हदे विसाहासु । पन्वजं पासिजणो अस्सत्थवणिम छट्टभत्तेण ॥ ६६६ मगािस्वहुलदसमीअवरण्हे उत्तरासु णाधवणे । तिद्यस्ववणिम गहिदं महन्वदं बहुमाणेण ॥ ६६७ पन्वजिदो मिछिजिणो रायकुमारेहिं तिसयमेत्तेहिं । पासिजिणो वि तह बिय एक बिय वहुमाणैजिणो ॥ ६६८ मिछ ३००। पास ३००। वीर १।

छावत्तरिजुद्छस्तयसंखेहिं वासुपुजासामी य । उसहो तालसपृहिं सेसा पुह पुह सहस्तमेत्तेहिं ॥ ६६९ वासु ६७६ । उसह ४००० । सेसे १००० ।

णेमी मही वीरो कुमारकालिमा वासुपुजो य। पासो वि य गहिदतवा सेसिजणा रज्जचरमिमा ॥ ६७० एकविरिसेण उसहो उच्छुरसं कुणइ पारणं अवरे। गोर्केबीरे णिप्पण्णं अण्णं बिदियिमाँ दिवसिमा ॥ ६७१ सन्वाण पारणिदणे णिवडइ वरस्यणविरिसंबरदो। पणवणह ददहलक्खं जेट्ठं अवरं सहस्सभागं च॥ ६७२ दित्तिविसोहिविसेसोडभेदणिमित्तं खु रयणमा ए। वायंति दुंदुही को देवा जलदेहि अंतिरदा॥ ६७३

पार्श्वनाथ जिनेन्द्रने माघशुक्ला एकादशीको पूर्वाह्न कालमें विशाखा नक्षत्रके रहते षष्ठ भक्तके साथ अश्वत्थ वनमे दीक्षाको प्रहण किया ॥ ६६६ ॥

वर्धमान भगवान्ने मगसिरकृष्णा दशमीके दिन अपराह्व कालमें उत्तरा नक्षत्रके रहते नाथवनमें तृतीय भक्तके साथ महाव्रतोंको ग्रहण किया ॥ ६६७॥

भगवान् मिल्लनाथ तीनसौ राजकुमारोंके साथ दीक्षित हुए। पार्श्वनाथ भी उतने ही अर्थात् तीनसौ राजकुमारोंके साथ, तथा वर्धमान जिनेन्द्र अकेले ही दीक्षित हुए ॥ ६६८ ॥

मिछ्छ ३०० | पार्श्व ३०० | वीर १ |

वासुपूज्य स्वामी छहसी छचत्तर, ऋषभनाथ चालीससी, और शेष तीर्थंकर पृथक् एक हजार राजकुमारोंके साथ दीक्षित हुए ॥ ६६९ ॥

वासु० ६७६ । ऋषभ ४००० । शेष १००० ।

मगवान् नेमिनाथ, मिलनाथ, महाबीर, वासुपूज्य और पार्श्वनाथ, इन पांच तीर्थंकरोंने कुमारकालमें, और शेप तीर्थंकरोंने राज्यके अन्तमें तपको ग्रहण किया ॥ ६७० ॥

भगवान् ऋषभदेवने एक वर्षमें इक्षुरसकी पारणा की थी और इतर तीर्थकरोंने दूसरे दिन

गोक्षीरमें निष्पन्न अन्न अर्थात् खीरकी पारणा की थी ॥ ६७१ ॥ पारणाके दिन सब दाताओके यहां आकाशसे उत्तम रत्नोंकी वर्षा होती है, जिसमें अधिकसे अधिक पाचके घनसे गुणित दश लाखप्रमाण अर्थात् साढे वारह करोड़ और कमसे कम

इसके हजारवे भागप्रमाण रत्न बरसते ह ॥ ६७२ ॥

दानविद्युद्धिकी विशेषताको प्रकट करनेके निमित्त देव मेघोंसे अन्तर्हित होते हुए रत्नवृष्टिपूर्वक दुंदुभी वाजोंको वजाते है ॥ ६७३॥

१ द् उत्तरासुणाधरणे, व उत्तरासुणापवणे. २ व पव्विच्चि. ३ व बङ्कृमाणिजणे. ४ द् गोखीरे. ५ [तिदियम्मि] ६ द व पणपणहद\*.

पसर**इ** दाणुग्घोसो वादि सुयंघो<sup>र</sup> सुसीयलो पवणो । दिब्बकुसुमेसु गयणं वरिसइ इय पंच चोर्जाणि ॥ ६७४ उसहादीसुं वासा सहस्सवारसचउद्दसहरसा । बीस छदुमैत्थकालो छ चियँ पउमष्पद्दे मासा ॥ ६७५ वासा १००० । १२ । १४ । १८ । २० । मा ६ ।

वासाणि णव सुपासे मासा चंदप्पहिम तिण्णि तदो। चदुतिदुएका तिदुहिगिसोलसचउवग्गचउकदी वासा॥ ६७६ सुपास वास ९। चंद मा ३। पुष्फ वा ४। सीयल वास ३। सेयं वा २। वासु १। विमल ३। अणंत २। धम्म १। संति १६। कुंथु १६। अर १६।

मिल्लिजिणे छिद्देवसा एकारस सुन्वदे जिणे मासा । णिमणाहे णव मासा दिणाणि छप्पण्ण णेमिजिणे ॥ ६०७ मिल्लिप ६ । सुन्वद मा, ११ । णिम मा, ९ । णिमि दि ५६ ।

पासिजेणे चडमासा बारसवासाणि वड्ढमाणिजेणे । एत्तियमेत्ते समए केवलेणाणं ण ताण उप्पण्णं ॥ ६७८

पास मास ४। वीर वासा १२।

फग्गुणकिण्हेयारसपुब्वण्हे पुरिमतालणयरम्मि । उत्तरसाढे उसहे उप्पण्णं केवलं णाणं ॥ ६७९

उस समय दानका उद्घोष अर्थात् 'जय जय 'शब्द फैलता है, सुगन्धित एव शीतल वायु चलती है और आकाशसे दिन्य फूलोंकी वर्षा होती है। इस तरह ये पचाश्चर्य होते हैं॥ ६७४॥

ऋषभादिक पाच तीर्थंकरोंका ऋमसे एक हजार वर्ष, बारह वर्ष, चौदह वर्ष, अठारह वर्ष और बीस वर्षप्रमाण तथा पद्मप्रभक्ता केवल छह मासप्रमाण ही छद्मस्थकाल है ॥ ६७५॥ ऋषभ वर्ष १०००। अजित १२। सभव १४। अभिनदन १८। सुमति २०। पद्मप्रभ मास ६।

सुपार्श्वनाथ स्वामीका छद्मस्थकाल नौ वर्ष, चन्द्रप्रमका तीन मास, और इसके आगे क्रमशः चार, तीन, दो, एक, तीन, दो, एक, सोलह, चारका वर्ग (सोलह) और फिर चारकी कृति अर्थात् वर्ग (सोलह) वर्षप्रमाण है ॥ ६७६ ॥

सुपार्श्व वर्ष ९ । चन्द्र. मा ३ । पुष्प. व. ४ । शीतल व ३ । श्रेयांस व. २ । वासु. व. १ । विमल व. ३ । अनन्त व. २ । धर्म व. १ । शान्ति व. १६ । कुन्थु व. १६ । अर. व. १६ ।

छद्मस्थकालमें मिल्ल जिनेन्द्रके छह दिन, सुव्रत जिनेन्द्रके ग्यारह मास, निमनाथके नौ मास और नेमिनाथके छप्पन दिन न्यतीत हुए ॥ ६७७ ॥

मिछ दि. ६ । सुत्रत मा. ११ । निम मा. ९ । निमि दि ५६ ।

पार्श्व जिनेन्द्रका चार मास और वर्धमान स्वामीका बारह वर्षप्रमाण छग्नस्थकाल रहा है। इतने समयतक अर्थात् उपर्युक्त छग्नस्थकालतक उन तीर्थंकरोंके केवलज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ था॥ ६७८॥ पार्श्व मास ४। वीर वर्ष १२।

ऋषभनाथ भगवान्को फाल्गुनकृष्णा एकादशीके पूर्वाह्न कालमें उत्तराषाट नक्षत्रके रहते पुरिमताल नगरमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६७९॥

१ द् सुयघा. २ द्व चोजाणि. ३ व छदुमहु. ४ द्व छिव्विह. ५ व केवलणाणे.

पुस्तस्त सुक्कचोह्तिअवरण्हे रे।हिणिम्म णक्खते। अजियजिणे उप्पण्णं अणंतणाणं सहेदुगम्मि वणे॥ ६८० कित्तयसुक्ते पंचिमअवरण्हे पुणन्वसुम्मि णक्खते। उग्गवणे अभिणंदणजिणस्त संजाद सम्वगयं॥ ६८१ पुस्तस्त पुण्णिमाए रिक्खम्मि करे सहेदुगम्मि वणे। अवरण्हे उप्पण्णं सुमहिजिणे केवलं णाणं॥ ६८२ वद्दसाहसुक्कदसमीचेत्तारिक्खे मणोहरूजाणे। अवरण्हे उप्पण्णं पउमप्पहिजणवारिदस्त ॥ ६८३ फग्गुणकितणे सत्तमिविसाहरिक्खे सहेदुगम्मि वणे। अवरण्हे असर्वेत्तं सुपासणाहस्त संजादं॥ ६८४ तिह्वसे अणुराहे सन्वत्थवणे दिणस्त पिष्ठिमए। चंदप्पहिजणणाहे संजादं सन्वभावगदं॥ ६८५ कित्तयसुक्के तह्ए अवरण्हे मूलमे य पुष्पवणे। सुविह्निणे उप्पण्णं तिहुवणसंखोभयं णाणं॥ ६८६ पुस्तस्त किण्हचोह्तिपुन्वासाढे दिणस्त पिष्ठमए। सीयल्जिणस्त जादं अणंतणाणं सहेदुगम्मि वणे॥ ६८७ माघस्त य अमवासे [ सवणे रिक्खे मणोहरूजाणे। अवरण्हे संजादं सेयंसिजणस्त केवलयं॥ ६८८ ]

अजित जिनेन्द्रको पौषशुक्का चतुर्दशीके अपराह्व समयमें रोहिणी नक्षत्रके रहते सहेतुक-वनमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८० ॥

[ संभवनाथ जिनेन्द्रको कार्तिककृष्णा पंचमीके अपराह्व कालमे ज्येष्ठा नक्षत्रके रहते सहेतुक वनमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८० ॥ ]

अभिनन्दन जिनेन्द्रको कार्तिकशुक्का पंचमीके अपराह्व कालमे पुनर्वसु नक्षत्रके रहते उप्रवनमें सर्वगत अर्थात् केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८१ ॥

सुमित जिनेन्द्रको पौष मासकी पूर्णिमाके अपराह्व कालमें हस्त नक्षत्रके रहते सहेतुक वनमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८२ ॥

पद्मप्रम जिनेन्द्रको वैशाखशुक्का दशमीके अपराह्व कालमें चित्रा नक्षत्रके रहते मनोहर उद्यानमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८३ ॥

सुपार्श्वनाय खामीको फाल्गुनकृष्णा सप्तमीके अपराह्न कालम विशाखा नक्षत्रके रहते सहेतुक वनमें असपरन अर्थात् केवलज्ञान उत्पन्न हुआ था॥ ६८४॥

चन्द्रप्रम जिनेन्द्रको उसी दिन अर्थात् फाल्गुनकृष्णा सप्तमीको दिनके पश्चिम भागमें अनुराधा नक्षत्रके रहते सर्वार्थ वनमें सम्पूर्ण पदार्थोंको अवगत करनेवाला केवलज्ञान उत्पन हुआ ॥ ६८५ ॥

सुविधिनाथ तीर्थंकरको कार्तिकशुक्का तृतीयाके दिन अपराह्न-कालमें मूल नक्षत्रके रहते पुष्पवनमें तीनों लोकोंको क्षोभित करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८६॥

शीतलनाथ तीर्थंकरको पौषकृष्णा चतुर्दशीको दिनके पश्चिम भागमें पूर्वाषाढा नक्षत्रके रहते सहेतुक वनमें अनन्तज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८७ ॥

श्रेयांस जिनेन्द्रको माघ मासकी अमावस्याके दिन (अपराह्व कालमें श्रवण नक्षत्रके रहते मनोहर उद्यानमें केवलज्ञान प्राप्त हुआ )॥ ६८८॥

१ द रिक्लंमि रके. २ द व अवसत्तं.

[ माघरस सुक्तिबिदिये ] विसाहरिक्ते मणाहरूजाणे । अवरण्हे संजादं केवलणाणं सु वासुपुजिमा ॥ ६८९ पुस्से सिददसमीए भवरण्हे तह य उत्तरासाढे । विमलिजिणिंदे जादं अणंतणाणं सहेदुगिमा वणे ॥ ६९० चेत्तस्स य अमवासे रेवदिरिक्ते सहेदुगिमा वणे । अवरण्हे संजादं केवलणाणं अणंतिजिणे ॥ ६९१ पुस्स पुण्णिमाए पुस्से रिक्ते सहेदुगिमा वणे । अवरण्हे संजादं धम्मिजिणिंदस्त सन्वगदं ॥ ६९२ पुस्से सुक्तेवारिसिभरणीरिक्ते दिणस्स पन्छिमए । चूदवणे संजादं संतिजिणेसस्स केवलं णाणं ॥ ६९३ चेत्तस्स सुक्तिदिए कित्तियरिक्ते सहेदुगिमा वणे । अवरण्हे उप्पण्णं कुंशुजिणेसस्स केवलं णाणं ॥ ६९४ कित्तियस्कि बारसिरेवदिरिक्ते सहेदुगिमा वणे । अवरण्हे उप्पण्णं केवलणाणं अरजिणस्स ॥ ६९५ फग्गुणिकिण्हे बारसिकिस्सिणिरिक्ते मणोहरूजाणे । अवरण्हे मिहिजिणे केवलणाणं समुप्पण्णं ॥ ६९६ फग्गुणिकिण्हे सहीपुन्वण्हे सवणमे य णीलवणे । मुणिसुन्वयस्स जादं असहायपरक्तमं णाणं ॥ ३९७ चित्तस्स सुक्तहए अस्सिणिरिक्ते दिणस्स पन्छिमए । चित्तवणे संजादं अणंतणाणं णिमिजिणस्स ॥ ६९८

वासुपूज्य जिनेंद्रको (माघशुक्ला द्वितीयाके दिन) अपराह्न कालमें विशाखा नक्षत्रके रहते मनोहर उद्यानमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६८९ ॥

विमलनाथ जिनेन्द्रके पौषशुक्ला दशमीको अपराह्व कालमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्रके रहते सहेतुक वनमें अनन्तज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९०॥

भगवान् अनन्तनाथके चैत्रमासकी अमावस्याको अपराह्व कालमें रेवती नक्षत्रके रहते सहेतुक वनमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९१॥

ं धर्मनाथ जिनेन्द्रको पौष मासकी पूर्णिमाके दिन अपराह्व समयमें पुष्य नक्षंत्रके रहते सहेतुक वनमें सर्व पदार्थोंको अवगत करनेवाला केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९२ ॥

शान्ति जिनेशको पौषशुक्ला एकादशीके दिन दिवसके पश्चिम मागर्मे भरणी नक्षत्रके रहते आम्रवनमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९३॥

कुंथुनाथ जिनेन्द्रको चैत्रशुक्ला तृतीयाके दिन अपराह्व कालमें कृत्तिका नक्षत्रके रहते सहेतुक वनमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९४॥

अरनाथ जिनेन्द्रको कार्तिकशुक्ला द्वादशीके अपराह्व कालमे रेवती नक्षत्रके रहते सहेतुक वनमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९५ ॥

मगवान् मिल्लाथको फाल्गुनकृष्णा द्वाटशीके अपराह्व कालमें अश्विनी नक्षत्रके रहते मनोहर उद्यानमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९६॥

मुनिसुत्रतनाथ तीर्थंकरको फाल्गुनकृष्णा षष्ठीके पूर्वाह्य समयमें श्रवण नक्षत्रके रहते नीलवनमें असहायपराक्रमरूप केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९७ ॥

निमनाथ जिनको चैत्रशुक्ला तृतीयाको दिनके पश्चिम भागमें अश्विनी नक्षत्रके रहते चित्र-वनमें अनन्तज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९८ ॥

१ व °जिणदें. २ व 'जिनंदस्स. ३ द् सुकेशारसि. ४ द् स संजादो.

अस्तेष्ठजसुक्कपिढवदपुन्वण्हे उज्जयंतिगिरिसिहरे । चित्ते रिक्खे जादं णिमिस्स य केवलं णाणं ॥ ६९९ चित्ते बहुलच्छत्थीविसाहरिक्खिम्म पासणाहस्स । सक्कपुरे पुन्वण्हे केवलणाणं समुष्पण्णं ॥ ७०० षद्दसाहसुद्धदसमीमाधारिक्खिम्म वीरणाहस्स । रिजुकूलणदीतीरे अवरण्हे केवलं णाणं ॥ ७०१ जणणंतरेसु पुह पुह्विवल्लाणं कुमाररज्ञत्तं । छदुमत्थस्स य कालं अवणिय पच्लिलेतित्थकत्ताणं ॥ ७०२ कोमाररज्ञल्बदुमत्थसयमाणिस्ह मेलिदे होदि । केवलणाणुष्पत्तीअंतरमाणं जिणिदाणं ॥ ७०३

झ सा ५०००००००००००० व ८३९९०१२। सं सा ३०००००००००००० अंगणि ३ वास २। आ सा १००००००००००० अं ४ वा ४। सु सा ९०००००००००० ई ४ व २। प सा ९००००००००० अं ३ व ८३९९९८० मा ६। सु सा ९००००००००० अं ४ वा ८ मा ६। चं सा ९०००००००० अं ३ वरस ८३९९९१ मा ६। पु, सा ९०००००० अं ४ वा ३ मा ९।सी सा ९०००००० पू ७४९९९ स ८३९९९१ व ८३९९९९९। से सा ९९९९०० पु २४९९९ वास ७०५५९९९१२७३९९९। बासू सा ५४ रिण वा ३३००००१। वि सा ३० धण ३९००००२। आ सा ९ धण वस्स

नेमिनाथ भगवान्को आसोजशुक्ला प्रतिपदाके पूर्वीह्य समयमें चित्रा नक्षत्रके रहते कर्जयंत गिरिके शिखरपर केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ६९९ ॥

भगवान् पार्श्वनाथको चैत्रकृष्णा चतुर्थीके पूर्वाह्य कालमें विशाखा नक्षत्रके रहते शक्रपुरमें केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ७०० ॥

वीरनाथ भनवान्को वैशाखशुक्ला दशमीके अपराह्व कालमें मघा नक्षत्रके रहते ऋजुकूला नदीके किनारेपर केवलज्ञान उत्पन्न हुआ ॥ ७०१॥

जन्मके अन्तरकालमेंसे पृथक् पृथक् पूर्व तीर्थंकरोंके कुमारकाल, राज्यकाल और छद्म-स्थकालको कम करके तथा पिछले तीर्थंकरोंके कुमार, राज्य और छद्मस्थकालके प्रमाणको मिला-देनेपर जिनेन्द्रोंके केवलज्ञानकी उत्पत्तिके अन्तरकालका प्रमाण होता है।। ७०२-७०३॥

१ च ऋजुक्ल. २ द व पच्छिलाणं. ३ द व पुन्विलं° ४ व तित्यकत्तार. ५ द व अणतमाण. दिणिंदाण ६ द वा ३३५९९९१ मा. ३. ७ दे व. ३३५९५९८०. ८ द वा. ३३५९९९१ मा. ३.

७४९९९९ । घ सा ४ वा ४९९९९९ । संति सा ३ वरिस २२५०१५ रिण प हैं हुं थु प ३ घण व १२५०१। अर प ४ रिण वस्स ९९९९९७२५० । मिल्ल वा ९९९९६६ ०८४ दिण ६ । सु वा ५४४७४०० मा १० दिण २४। णिम ६०५००८ मा १ । णिम वा ५०१७९१ दिण ५६। पास वस्स ८४३८० मा २ दिण ४। वीर वास २८९ मा ८ । केवलणाणंतरं गयं।

जे संसारसरीरभोगविसए णिन्वेयणिन्वाहिणो, जे सम्मत्तविभूसिदा सविणया घोरं चरंता दवं। जे सज्झायमहिद्धविद्धव गदा झाणं च कम्मंतकं, ताणं केवलणाणमुत्तमपद जाएदि किं कोदुकं॥ ७०४ जादे केवलणाणे परमोरालं जिणाण सन्वाणं। गन्छिद उर्वेरिं चावा पंचसहस्साणि वसुहाक्षो॥ ७०५ भुवणत्तयस्स ताहे अइसर्यकोडीय होदि पक्लोहो। सोहम्मपहुदिइंदाण आसँणाई पि कंपंति॥ ७०६ तक्कंपेणं इंदा संखुग्वोसेण भवणवासिसुरा। पडहरविहिं वेंतर सीहणिणादेण जोहसिया॥ ७०७ घंटाए कप्पवासी णाणुप्पत्ति जिणाण णादूणं। पणमंति भत्तिज्ञत्ता गंत्णं सत्त वि कमाङो ॥ ७०८

७४९९९ । धर्म सा. ४ व. ४९९९९ । शान्ति सा. ३ व. २२५०१५ — पछ  $\frac{3}{8}$  । कुथ प.  $\frac{5}{8}$  + व. १२५० । अर प.  $\frac{5}{8}$  — व. ९९९९९७२५० । मिछ व. ९९९९६६०८४ दिन ६ । मुनिसुन्नत व. ५४४७४०० मा. १० दिन २४ । निम व. ६०५००८ मा. १। नेमि व. ५०१७९१ दिन ५६ । पार्श्व व. ८४३८० मा. २ दिन ४ । वीर व. २८९ मा. ८ ।

#### केवलज्ञानका अन्तरकाल समाप्त हुआ।

जो ससार, शरीर और भोग-विषयोंमें निर्वेदको धारण करनेवाले है, जो सम्यक्त्वसे विभूषित हैं, विनयसे सयुक्त हैं, और घोर तपका आचरण करते हैं, जो स्वाध्यायसे महान् ऋदि व वृद्धिको प्राप्त हैं और कर्मोका अन्त करनेवाले ध्यानको भी प्राप्त हैं, उनके यदि केवलज्ञानरूप उत्तम पद उत्पन्न होता है तो इसमें क्या आश्चर्य है ।। ७०४ ॥

केन्नलज्ञानके उत्पन्न होनेपर समस्त तीर्थंकरोंका परमौदारिक शरीर पृथिवीसे पांच हजार धनुषप्रमाण ऊपर चला जाता है १ ७०५॥

उस समय तीनों लोकोंमें अतिशय क्षोम उत्पन्न होता है और मौधर्मादिक इन्द्रोंके आसन कंपायमान होते हैं॥ ७०६॥

आसनोंके किपत होनेसे इन्द्र, शंखके उद्घोषसे भवनवासी देव, पटहके गन्दसे व्यन्तर देव, सिंहनादसे ज्योतिषी देव, और घटाके शन्दसे कल्पवासी देव तीर्थकरोंके केवलज्ञानकी उत्पत्तिको जानकर भक्तियुक्त होते हुए सात पैर जाकर प्रमाण करते हैं ॥ ७०७–७०८ ॥

१ द १२७०. २ द ५१७९१. ३ द जो ४ द व उत्रे. ५ द व तासो. ६ व अइसया<sup>°</sup>. ७ द व <sup>°</sup>इदा आसणाइं. ८ द व सत्त विक्खाओ

महर्मिदा के देवा आसणकंपेण तं वि णाद्गं। गंत्ण तेत्तियं चिय तत्य ठिया ते णमंति किणे! ॥ ७०९ ताहे सकाणाए किणाण सयलाण समवसरणाणि । विक्थिरियाए घणदो विरएदि विचित्तरुवेहिं॥ ७१० उवमातीतं ताणं को सक्क् विण्णदुं सयलरूवं। एण्टिं लवमेत्तमहं साहिमि जहाणुपुव्वीए ॥ ७११ सामण्णभूमिमाणं माणं सोवाणयाण विण्णासो । वीही धूलीसाला चेत्तप्यासादभूमीको ॥ ७१२ णष्ट्यसाला धंमा वेदी खादी य वेदि-विल्लिदी । साला उववणवसुहा णष्ट्यसाला य वेदि-धयसोणी ॥ ७१३ सालो कप्यमहीको णष्ट्यसाला य वेदि-भवणमही । थूहा साला तिरिमंडव य रिसिगणाण विण्णासो ॥ ७१४ वेदी पढमं विदियं तिदयं पीढं च गंधउडिमाणं। इदि इनितीसा पुह पुह अहियारा समवसरणाणं ॥ ७१५ रिवमंडल व्यं वटा सयला वि य खंधइंदणीलमई । सामण्णिखदी वारस जोयणमेत्तं मि टसहस्स ॥ ७१६ तत्तो बेकोस्णो पत्तेक्षं णोमिणाहपजंतं । चडमागेण विरहिदा पासस्स य बढुमाणस्स ॥ ७१७

उ जोयण १२। अजिय २३। सं ११ । सिंहणं २१। सु १०। प १९। सु ९। चं १७। पु ८। स् ९ । स् ९। से ७। सा १। से ९। के ४। अ ७। म ३। सु ५। से ९। के ४। अ ७। म ३। सु ५। से ९। के ४। अ ७। म ३। सु ५। से ९। के ४। अ ०। म ३। सु ५। से ९। के ४। पा ५। ची १। २ ४

जो अहमिन्द्र देव हैं, वे भी आसनोंके कंपित होनेसे केवलज्ञानकी उत्पत्तिको जानकर और उतने ही (सात पैर) आगे जाकर वहां स्थित होते हुए जिन भगवान्को नमस्कार करते हैं॥ ७०९॥

उस समय तौधर्म इन्द्रकी आज्ञासे कुत्रेर विकियाके द्वारा सम्पूर्ण तीर्यं क्ररोंके समनसरणोंको विचित्ररूपसे रचता है ॥ ७१० ॥

उन समवसरणोंके अनुपम सम्पूर्ण स्वरूपका वर्णन करनेके लिये कौन समर्थ है ? अव मैं आनुपूर्वीके अनुसार समवसरणके स्वरूपका लेशमात्र कचन करता हूं ॥ ७११ ॥

सौमान्य भूमिका प्रमाण, सीपानोंका प्रमाण, विन्यास, वीधी, धूं लिशाल, चे त्यप्रासाद-भूमियां, नृत्यशाँला, मानर्स्तम्भ, वेदी, खीतिका, "वेदी, लतार्भूमि, सौल, उँपवनभूमि, चे लेशाला, "वेदी, व्यज्ञाला, साल, कर्पभूमि, नृत्यशाला, "वेदी, भैवनमही, त्तूप, सार्ल, श्रीमेंचेडप, ऋषि आदि गणोंका विन्यास, "वेदी, "पीठ, "द्वितीय पीठ, तृंतीय पीठ और गंधेकुटीका प्रमाण, इस-प्रकार समवसरणके कथनमें पृथक् पृथक् ये इकतीस अधिकार हैं॥ ७१२-७१५॥

भगवान् ऋषभदेवके समवसरणकी सम्पूर्ण सामान्यभूमि सूर्यमण्डलके सदृश गोल, स्कंध (भिन्न) इन्द्रनीलमणिमयो, और वारह योजनप्रमाण विस्तारसे युक्त थी॥ ७१६॥

इसके आगे भगवान् नेमिनायपर्यन्त प्रस्थेक तीर्यंकरके समवसरणकी सामान्यभूमि दो कोस कम और पार्श्वनाय एवं वर्धमान तीर्यंकरकी योजनके चतुर्य भागसे कम थी॥ ७१७॥

र द व जिणो. २ द इण्डं. ३ द सिरिसदिय हरिसगाणाण, व सिरिसंदिव य इरिसिगगाण. ४ द रविमडलदवटाः

भवसन्पिणिए एदं भणिदं उस्सन्पिणीए विवरीट। बारसजोयणमेत्ता सा सयलविदेहकत्ताणं ॥ ७१८ १। ५। ३। २। ५। ३। ७। १। ९। ५। ११। ६। १३। ७। १५। ८। १७। ९। १९६ ४२२२२२२२२२ १०। २१। ११। २३। १२।

इह केई भाइरिया पण्णारसकम्मभूमिजादाणं । तित्थयराणं वारसजोयणपरिमाणामिन्छंति ॥ ७१९ । सामण्णभूमी समत्ती । पाठान्तरम् स्रणरितिरियारोह्मणसोवाणा चउदिसासु पत्तेकं । वीससहस्सा गयणे कणयमया उड्डउह्नम्म ॥ ७२०

२०००० । उसहादी चडवीसं जोयण एक्कूण णेमिपजंतं । चडवीसं भजिद्व्वा दीहं सोवाण णाद्व्वा ॥ ७२१

 28
 23
 23
 20
 36
 39
 36
 39
 38
 33
 32
 39
 30
 30

 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 28
 <t

पासिम पंच कोसा चड वीरे भट्टतालभवहरिदा। इगिहत्थुच्छेहा ते सोवाणा एकहत्थवासा य ॥ ७२२

यह जो सामान्य भूमिका प्रमाण वतलाया गया है, वह अवसार्पिणी कालका है। उत्सर्पिणी कालमें इससे विपरीत है। विदेह क्षेत्रके सपूर्ण तीर्थंकरोंके समवसरणकी भूमि वारह योजनप्रमाण ही रहती है।। ७१८।।

यहा कोई आचार्य पन्द्रह कर्मभूमियोमे उत्पन्न हुए तीर्थंकरोंकी समवसरणभूमिको वारह योजनप्रमाण मानते हैं ॥ ७१९॥ पाठान्तर।

## सामान्यभूमिका वर्णन समाप्त हुआ।

देव, मनुष्य और तिर्यर्क्षोंके चढ़नेके लिये आकाशमें चारों दिशाओंमेंसे प्रत्येक दिशामें ऊपर ऊपर स्वर्णमय वीस हजार सीढिया होती है ॥ ७२० ॥

वृषभादिक चौबीस तीर्थंकरोंमेंसे भगवान् नेमिनाथपर्यन्त ऋमशः चौबीस और एक एक योजन कम चौबीसको चौबीससे भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतनी सोपानोकी लम्बाई जानना चाहिये॥ ७२१॥

भगवान् पार्श्वनाथके समवसरणमें सीढियोकी लम्बाई अडतालीससे भाजित पाच कोस और वीरनाथके अडतालीससे भाजित चार कोसप्रमाण थी। वे सीढ़िया एक हाथ ऊची और एक हाथ ही विस्तारवाली थीं।। ७२२॥

सोपानोका कथन समाप्त हुआ।

१ व सम्मता

चड माला वेदीओं पंच तदंतेसु अह भूमीओ । सन्वत्यंतरभागे पत्तेकं तिण्णि पीढाणि ॥ ७२३ सा ४। वे ५। भू ८। पी ३।

### । विण्णासो समत्तोर ।

पत्तेकं चउसंखा वीहीक्षे। पडमपीढपजंता । णियणियजिणसोवाणयटीहत्तणसारिसवित्यारा ॥ ७२४

एकेकाणं देशों कोसा वीहीण रंदपरिमाणं । कमसो हीणं जाव य वीरजिणं के विर्दे इच्छंति ॥ ७२५ पाठान्तरम् ।

च सहेण णियसोवाणाण दीहत्तणं पि ।

पंचसया वावण्णा कोसाणं वीहियाण दीहत्तं । चडवीसहिदा कमसो तेवीसोणा ये णेमिपज्ञतं ॥ ७२६

चार कोट, पांच वेदियां, इनके वीचमें आठ भूमियां और सर्वत्र प्रत्येक अन्तरभागमें तीन पीठ होते है ॥ ७२३॥

## विन्यास समाप्त हुआ।

प्रथम पीठपर्यन्त प्रत्येक्रमें अपने अपने तीर्थंकरके समवसरणभूमिस्य सोपानोंकी लम्बाईके बराबर विस्तारवाली चार वीथिया होती हैं॥ ७२४॥

एक एक वीधीके विस्तारका परिमाण दो दो कोस है और वीर जिनेन्द्र तक क्रमसे हीन होता गया है, ऐसा किनने ही अन्य आचार्य मानते हैं ॥ ७२५ ॥ पाठान्तर ।

च शब्दसे अपने अपने सोपानोंकी दीर्घता भी (उसी प्रकार दो दो कोस है और क्रमसे कम होती गई है, ऐसा जानना चाहिये।)

भगवान् ऋपभदेवके समवसरणमें चौबीससे भाजित पांचसी वावन कोसप्रमाण वीयियोंकी लंबाई थी और इसके आगे नेमिनायपर्यन्त क्रमश. भाज्य राशि (५५२) मेंसे उत्तरोत्तर तेईम क्रम करके चौबीसका भाग देनेपर जो लब्ध आबे उतनी वीयियोंकी दीर्घता होती है ॥ ७२६॥

१ द्व सम्मत्ता. २ ददो दो. ३ च केचि. ४ द तेवीसा य शेमि.

पण्णारसेहि सहियं कोसाण सयं च पासणाहिमा । देविमा बहुमाणे बाणउदी सहतालिहरा ॥ ७२७ १९५ | ९२ | ४८ | ४८ |

वीहीदोपासेसुं णिम्मलपलिहोवलेहिं रइदाओ । दो वेदीओ वीहीदीहत्तसमाणदीहत्ता ॥ ७२८

 442
 454
 406
 860
 830
 838
 363
 366
 384
 386
 388
 389
 388
 389
 388
 389
 388
 389
 388
 389
 388
 389
 388
 389
 388
 389
 388
 389
 388
 389
 388
 389
 388
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389
 389</t

वेदीण हंद दंडा अट्ठंहरिदाणि उस्सहस्साणि । अड्डाइज्जसएहिं कमेण हीणाणि णेमिपजंत्तं ॥ ७२९

 \$\frac{1}{2}\text{Q} \quad \qua

कोउंडछस्सयाइं पणवीसजुदाइ बहुहरिदाइं<sup>र</sup> । पासिम्म वहुमाणे पणघणवंडाणि दलिवाणि ॥ ७३० ६२५ । १२५ ।

८ २

बहाणं भूमीणं मूले बहवा हु तोरणहारौँ । सोहियवज्जकवाढा सुरणरितरिएहिं संचरिता ॥ ७३ १

भगवान् पार्श्वनाथके समवसरणमें वीथियोंकी दीर्घता अडतालीससे भाजित एकसी पन्द्रह कोस और वर्धमान जिनके अडतालीससे भाजित वानवै कोसप्रमाण थी ॥ ७२७॥

वीथियोंके दोनों पार्श्वभागोंमें वीथियोंकी दीर्घताके समान दीर्घतासे युक्त और निर्मल स्फटिकपाषाणसे रचित दो वेदिया होती हैं॥ ७२८॥

भगवान् ऋषभदेवके समवसरणमें वेदियोंका विस्तार आठसे भाजित छह हजार धनुष-प्रमाण था । पुनः इससे आगे भगवान् नेमिनाथपर्यन्त क्रमसे उत्तरोत्तर छह हजारमेंसे अटाईसी कम होते गये हैं ॥ ७२९ ॥

भगवान् पार्श्वनाथके समवसरणमें विद्योंका विस्तार आठसे भाजित छहसौ पश्चीस धनुष और वर्धमान स्वामीके दोसे भाजित पाचके घन अर्थात् एकसौ पश्चीस धनुपप्रमाण था ॥ ७३०॥

आठों भूमियोंके मूलमें वज्रमय कपाटोंसे सुशोभित और देव, मनुष्य एव निर्यञ्चोंके संचारसे युक्त बहुतसे तोरणद्वार होते ॥ ७३१॥

<sup>्</sup>र द पलिहोबदेहि. २ द रहिदाणि ३ द अडवीसहत्ताह, व अहहत्याह ४ द व तोरणदारा.

णियणियजिणेसर्याणं देहुस्सेहेण चउहि गुणिदेण। चरियद्वालयचेंचइयौणं वेदीण उस्सेहो॥७३२ २०००। १८००। १६००। १२००। १०००। ८००। ६००। १००। ३२०। २८०। २४०। २००। १८०। १६०। १४०। १२०। १००। ८०। ६०। ४० हत्थाणि<sup>द</sup> ३६। २८।

। वीही समर्ती ।

सन्ताणं वाहिरए धूलीसाला विसालसमबद्दा । विष्कुरियपंचवण्णा मणुसुत्तरपन्वदायारा ॥ ७३३ चिर्यद्वालयरम्मा पयलपदायाकलप्पकमणिज्ञा । तिहुवणिवम्हयज्ञणणी चडिं दुवारेहिं परिसरिया ॥ ७३४ विजयं ति पुन्वदारं दिन्छगदारं च वइजयंतं ति । पिन्छमउत्तरदारा जयंतअपराजिदा णामा ॥ ७३५ पुदे गोउरदारा तवणीयमया तिमूमिमूसणया । सुरणरिमहुणसणाहा तोरणणच्चंतमणिमाला ॥ ७३६ पुक्केक्योउराणं वाहिरमञ्झिम्म दारदो पासे । वाडलया वित्यिण्णा मंगलणिहिधूवघडभरिदा ॥ ७३० भिगारकलसदप्पणचामरधयवियणकत्तसुपइद्वा । इय बद्ध मंगलाई बहुत्तरसयज्ञदाणि पुक्केक्कं ॥ ७३८ कालमहकालपंडू माणवसंखा य पडमणइसप्पा । पिंगलणाणारयणा बहुत्तरसयज्ञदाणि णिहि पुदे ॥ ७३९

मार्ग व अद्वालिकाओंसे रमणीक वेदियोंकी उंचाई अपने अपने जिनेन्ट्रोंके शरीरके उत्से-धसे चौगुनी होती है ॥ ७३२ ॥

वीथियोंका वर्णन समाप्त हुआ ।

सत्रके बाहिर पांचों वर्णोंसे स्फुरायमान, विशाल एवं समान गोल, मानुपोत्तर पर्वनके आकार घूलिसाल नामक कोट होता है ॥ ७३३ ॥

उपर्युक्त धूलिसाल कोट मार्ग व अद्दालिकाओंसे रमणीय, चचल पताकाओंके सम्हसे सुन्दर, तीनों लोकोंको विस्मित करनेवाला, और चार द्वारोंसे युक्त होता है ॥ ७३४॥

इन चार द्वारोंमेंसे पूर्वद्वारका नाम विजय, दक्षिणद्वारका नाम वैजयन्त, पश्चिमद्वारका नाम जयन्त और उत्तरद्वारका नाम अपराजित होता है ॥ ७३५ ॥

ये चारो गोपुरद्वार सुवर्णसे निर्मित, तीन भूमियोंसे भूपित, देव एवं मनुप्योंके मिथुनोंसे ( जोडोंसे ) सयुक्त और तोरणोंपर नाचती हुई ( लटकती हुई ) मणिमालाओंसे शोभायमान होते हैं ॥ ७३६ ॥

प्रत्येक गोपुरके वाहिर और मध्य भागमें द्वारके पार्श्वभागोंमें मगलद्रव्य, निवि और धूप घटसे युक्त विस्तीर्ण पुतलिया होती हैं॥ ७३७॥

द्वारी, कल्हा. दर्पण, चामर, घ्वजा, व्यजन, छत्र और सुप्रतिष्ठ, ये आठ मङ्गल्डच्य हैं। इनमेंसे प्रत्येक एकसी आठ होते हैं॥ ७३८॥

काल. महाकाल, पाण्डु, माणवक, शंख, पद्म, नैसर्प, पिंगल और नानारत. ये नव निधियां प्रत्येक एकसो आठ होती है ॥ ७३९ ॥

१ द्व जिंगेसठाणं २ द्व \*चेत्तइयाण ३ द्व पुट्वाणि. ४ व सम्मता. ५ द विसाटा. ६ द्व पुच्वदारा.

उद्धजोगगद्व्वभायणधणणायुहत्स्वत्थह्ममाणि । आभरणसयलस्यणा देतिरं कालादिया कमसो ॥७४० गोसीसमलयचंदणकालागरपहुदिध्वगंधड्ढा । एकेकबाउलाए ध्वघढो होदि एकेकं ॥ ७४१ ध्लीसालागोउरबाहिरए मयरतोरणसयाणि । अव्भंतरिम भागे पत्तेयं स्यणतोरणसयाणि ॥ ७४२ गोउरदुवारमञ्झे दोसु वि पासेसु स्यणणिम्मविया । एकेकण्डसाला णखंतसुरंगणाणिवहा ॥ ७४३ ध्लीसालागोउरदारेसुं चउसु होति पत्तेकं । वरस्यणदंडहत्था जोहसिया दारस्क्लणया ॥ ७४४ चडगोउरदारेसुं बाहिरअव्भंतरिम भागिमा । सुहसुंदरसंचारा सोवाणा विविहरयणमया ॥ ७४५ ध्लीसालाण पुढं णियजिणदेहोदयण्यमाणेण । चडगुणिदेणं उद्भो सन्वेसुं समवसरणेसुं ॥ ७४६

२००० । १८०० । १६०० । १४०० । १२०० । १४० । १२० । १०० । १०० । १६० । १४० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० | १८० |

तोरणउदको भहिको धूलीसालाण उदयसंखादो । तत्तो य सादिरेको गोउरदाराण सयलाणं ॥ ७४७

उक्त कालादिक निधिया ऋमसे ऋतुके योग्य द्रव्य (मालादिक), भाजन, धान्य, आयुध, वादित्र, वस्न, महल, आभरण और सम्पूर्ण रत्नोंको देती है।। ७४०॥

एक एक पुतर्लीके ऊपर गोशीर्ष, मलयचन्दन और कालागरु आदिक धूपोंके गंधसे न्याप्त एक एक धूपघट होता है।। ७४१।।

धूलिसालसम्बन्धी गोपुरोंके प्रत्येक बाह्य भागमें सैकडों मकरतोरण और अभ्यन्तर भागमें सैकडों रत्नमय तोरण होते हैं॥ ७४२॥

गोपुरद्वारोंके बीच दोनो पार्श्वभागोंमें रत्नोंसे निर्मित, और नृत्य करती हुई देवांगनाओंके समूहसे युक्त एक एक नाट्यशाला होती है॥ ७४३॥

धूलिसालके चारों गोपुरोंमेसे प्रत्येकमे, हाथमें उत्तम रत्नदण्डको लिये हुए ज्योतिष्क देव द्वाररक्षक होते है।। ७४४॥

चारों गोपुरद्वारोंके वाह्य और अभ्यन्तर भागमें विविध प्रकारके रत्नोंसे निर्मित एवं सुखपूर्वक सुन्दर संचारके योग्य सीढियां होती है ॥ ७४५॥

सब समवसरणोंमें धूलिसालोकी उचाई अपने अपने तीर्थकरके शरीरके उत्सेधप्रमाणसे चौगुणी होती है।। ७४६॥

घूलिसालोंकी उचाईकी सख्यासे तोरणोंकी उचाई अधिक होनी है और इससे भी अधिक समस्त गोपुरोंकी उंचाई होती है॥ ७४७॥

१ द <sup>°</sup>रयणादी दंती.

चडवीसं चेय कोसा धूलीसालाण मूलवित्थारा । बारसवगोण हिदा णेमिनिणंतं कमेण एक्कृणा ॥ ७४८

 33
 30
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8
 8<

388 388 388 388 388 388 388 388 388 34, 40 3 5 6 £ 3 8 3

अडसीदिदोसएहिं भजिदा पासिम पच कोसा य । एको य वड्डूमाणे कोसो' बाहत्तरीहरिदो ॥ ७४९

प १ २८८ ७२

मिन्सिमउवरिमभागे धूलीसाँलाण रंदउवएसो । कालवसेण पणहो सँरितीरूप्पण्णविदक्षे व्व ॥ ७५० । धूलीसाला समत्ता ।

ताणञ्भंतरभागे चेत्तप्पासादणामभूमीको । वेढंति सयलॅंछितं जिणपुरपासादसरिसाओ ॥ ७५९ पुक्कें जिणभवणं पासादा पंच पंच कंतरिटा । विविह्वणसंडमंडणवरवावीकृवकमणिज्ञा ॥ ७५२ जिणपुरपासादाणं उस्सेहो णियजिणिद्उदएण । बारहदेण य सरिसो णट्टो दीहत्तवासउवदेसो ॥ ७५३ ६००० । ५४०० । ४८०० । ४२०० । ३६०० । ३००० । २४०० । १२०० । १००० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० । १२०० |

२७ १ २१ ।

भगवान् ऋषभदेवके समवसरणमें धूलिसालका मूलविस्तार बारहके वर्गसे भाजित चौबीस कोसप्रमाण था। फिर इसके आगे भगवान् नेमिनाथपर्यन्त भाज्य राशिमेंसे ऋमशः एक एक कम होता गया है।। ७४८॥

<u>भगवान् पार्श्वनायके समवसरणमे घ</u>्रिलसालका मूलविस्तार दोसौ अठासीसे भाजित पांच कोस और वर्धमान भगवान्के वहत्तरसे भाजित एक कोसप्रमाण था॥ ७४९॥

धूलिसालोंके मध्य और उपरिम भागमें जो विस्तार होता है, उसका उपदेश कालवशसे नदीतीरोत्पन्न वृक्षके समान नष्ट हो गया है ॥ ७५० ॥

घूलिसालोका वर्णन समाप्त हुआ।

उन धूलिसालोंके अभ्यन्तर भागमें जिनपुरसम्बन्धी प्रासादोंके संदश चैत्य-प्रासाद नामक भूमियां सकल क्षेत्रको वेष्टित करती हैं॥ ७५१॥

एक एक जिनभवनके अन्तरालसे पांच पाच प्रासाद है, जो विविध प्रकारके वनसमूहोंसे मण्डित और उत्तम वापिकाओं एवं कुओसे रमणीय होते है ॥ ७५२ ॥

जिनपुर और प्रासादोंकी उंचाई अपने अपने तीर्थंकरकी उंचाईसे बारहगुणी होती है। इनकी लम्बाई और विस्तारके प्रमाणका उपदेश नष्ट हो गया है॥ ७५३॥

१ द कोसा २ द व सरितीपप्पण्णविदओ व्व. ३ द व वेदंति ४ ट सयल छत्तं. ५ द व पासादसरिघाओ,

पणवण्णासा कोसा पासजिणे अट्टसीदिदुसयहिदा । बाबीस वीरणाहे बारसवग्गेहिं पविभत्ता ॥ ७५५

### । चेदियपासादभूमी सम्मत्ता ।

आदिमखिदीसु पुह पुह वीहीणं दोसु दोसु पासेसुं । दोहो णष्ट्रयसाला वरकंचणरयणिम्मविदा ॥ ७५६ २ । २ ।

णष्ट्यसालाण पुढं उस्सेहो णियजिणंगउद्पृहिं । बारसहदेहिं सिरसो णट्टा दीष्ट्रत्तवासउवपुसा ॥ ७५७ ६००० | ५४०० | ४८०० | ४२०० | ३६०० | २४०० | १८०० | १२०० | १०८० | ९६० | ८४० | ७२० | ६०० | ५४० | ४८० | ४२० | ३६० | ३०० | २४० | १८० | १२० | २७ | २१ |

एक्केकाए णद्यसालाए चउहदद्वरंगाणि । एक्किस्सि रंगे भावणकण्णाउ वत्तीस ॥ ७५८ गायंति जिणिंदाणं विजयं विविद्द्यदिव्वगीटेहिं । अभिणइय णचणीको सिवंति कुसुमंजिं ताक्षो ॥ ७५९

भगवान् ऋषभदेवके समवसरणमें प्रथम पृथिवीका विस्तार चौवीसके वर्गसे भाजित दोसौ चौंसठ योजन था। फिर इससे आगे नेमिनाथ तीर्थंकरतक भाज्य राशिमेंसे ऋमशः उत्तरोत्तर ग्यारह कम होते गये हैं।। ७५४॥

पार्श्वनाय तीर्थंकरके समवसरणमें प्रथम पृथिवीका विस्तार दोसो अठासीसे भाजित पचवन कोस और वीरनाथ भगवान्के वारहके वर्ग अर्थात् एकसौ चवालीससे भाजित वाईस कोसप्रमाण था॥ ७५५॥

## चैल-प्रासाद भूमिका कथन समाप्त हुआं।

प्रथम पृथिवियोंमें पृथक् पृथक् वीथियोंके दोनों पार्श्वभागोंमें उत्तम सुवर्ण एव रत्नोंसे निर्मित दो दो नाट्यशालायें होती है ॥ ७५६॥

नाट्यशालाओंकी उचाई वारहसे गुणित अपने अपने तीर्थंकरोंके शरीरकी उचाईके सदश होती है तथा इनकी लम्बाई और विस्तारका उपदेश नष्ट हो गया है ॥ ७५७ ॥

प्रस्नेक नाट्यशालामें चारसे गुणित आठ अर्थात् वत्तीस रगभूमिया और प्रस्नेक रग-भूमिमें वत्तीस भवनवासीकन्यायें अभिनयपूर्वक नृत्य करती हुई नानाप्रकारके अर्थीसे युक्त दिव्य गीतोंद्वारा तीर्थकरोंकी विजयके गीत गाती हैं और पुष्पाजलियोंका क्षेपण करती है। ७५८-७५९॥

१ द् एकारसाणि अगु<sup>\*</sup>, व एकारसोणअणु<sup>\*</sup>. २ द वीरणाहो. ३ द एकेकेसि, व एकेकिसि. ४ द अभिणह्यणिव्वणीओ.

पुक्काएँ णहयसालाए दोण्णि दोण्णि धूवघ**रा** । णाणासुगंधधूवप्पसरेणं वासियदिगंता ॥ ७६० । णह्यसाला समत्ता ।

> णियणियपढमसिदीए बहुमञ्से चउसु वीहिमज्मिम । माणत्यंभिषदीश्रो<sup>२</sup> समवद्या विविह्यण्णणसहासो ॥ ७६१

अव्भंतरिम ताणं चउगोउरदारसुंदरा साला । णचंतधयवडाया मणिकिरणुजोइबदियंतौ ॥ ७६२ ताणं पि मज्झभागे वणसंढा विविहदिव्वतरुभिर्यों । कलकोइलकलकलया किण्णरिमिहुणिहि संकिण्णा ॥ ७६३ तम्मज्झे रम्माइं पुव्वदिदिसासु लोयपालाणं । सोमजमवरुणधणदा होंति महाकीडणपुराइं ॥ ७६४ ताणव्मंतरभागे साला चडगोउराविपरियरिया । तत्तो वणवावीक्षो कलिंदवरमाणणसहाझो ॥ ७६५ ताणं मज्झे णियणियदिसासु दिव्वाणि कीडाणपुराणिं । हुदवहणेरिदमारुदईसाणाणं च लोयपालाणं ॥ ७६६ ताणव्भंतरभागे सालाओ वरविसालदाराओ । तम्मज्झे पीढाणि एक्कें समवसरणिमा ॥ ७६७ वेरुलियमयं पढमं पीढं तस्सोविशिमा कणयमयं । दुइयं तस्स व डवरि तिदयं बहुवण्णरयणमयं ॥ ७६८

प्रत्येक नाट्यशालामे नाना प्रकारकी सुगन्धित धूपके प्रसारसे दिङ्गण्डलको सुवासित करनेवाले दो दो धूपघट रहते है ॥ ७६० ॥

नाट्यशालाओंका वर्णन समाप्त हुआ।

अपनी अपनी प्रथम पृथिवीके वहुमन्यभागमें चारों वीथियोंके वीचोंवीच समान गोल और विविध प्रकार वर्णनके योग्य मानस्तम्भ-भूमियां होती हैं॥ ७६१॥

उनके अभ्यन्तर भागमें चार गोपुरद्वारोंसे सुंढर, नाचती हुई ध्वजा-पताकाओंसे सहित और मणियोंकी किरणोंसे दिङ्मण्डलको प्रकाशित करनेवाले कोट होते हैं ॥ ७६२ ॥

इनके भी मध्यभागमे विविध प्रकारके दिन्य वृक्षोंसे युक्त, सुन्दर कोयलोंके कल-कल शब्दोंसे मुखरित और किन्नर-युगलोंसे संकीर्ण वनखड होते हैं॥ ७६३॥

इनके मध्यमे पूर्वादिक दिशाओंमें क्रमसे सोम, यम, वरुण और कुवेर, इन लोकपालोके रमणीय महा क्रीडानगर होते हैं॥ ७६४॥

उनके अभ्यन्तर भागमें चार गोपुरादिसे वेष्टित कोट और फिर इसके आगे वनवापिकाये होती है जो प्रफुछित नीलकमलोंसे शोभायमान हैं॥ ७६५॥

उनके वीचमे लोकपालोके अपनी अपनी दिशा तथा आग्नेय, नैऋल, वायन्य और • ईशान, इन विदिशाओंमे भी दिन्य क्रीडन-पुर होते हैं ॥ ७६६॥

उनके अभ्यन्तर भागमें उत्तम विशाल द्वारोंसे युक्त कोट होते है और फिर इनके वीचमे पीठ होते हु। ऐसी रचना प्रत्येक समवसरणमें होती है ॥ ७६७ ॥

इनमेंसे पहिला पीठ वैडूर्यमणिमय, उसके ऊपर सुवर्णमय द्वितीय पीठ, और उसके भी ऊपर बहुत वर्णके रत्नोंसे निर्मित तृतीय पीठ होता है ॥ ७६८ ॥

१ द व एकेकाणं. २ द व खिदीए ३ द °मणिकरणुज्जोइअधियंतो, व मणिकरणुज्जोइअदियते ४ द दिन्वतस्वरिया ५ द व °मिहुणाणि. ६ व एकेकं.

पासे पच च्छिहिदा तिदयहिदा दोण्णि वद्गमाणिजणे । सेसाण अन्नमाणा आदिमपीदम्य उदयाओ ॥ ३७०

٠ ٦ ٤ ٦

विदियपीढाण उद्भो दंढा-

नदियपीढाण उदयं दडौ-

पीडत्तयस्य कमसो सोवाणं चउदिसासु पृषेकं । अहं चठ चउ माण जिणनाणिदर्शाद्यियास ॥ १०१ पढमपीढाणं —

विदिण्पीहाणं सोवाणं—

81818181

[ नदियपीडाणं सोवाणं— ]

पदमाणं बिदियागं विव्यारं साणर्थभपीढाणं । लाणिडे निर्णेदो ति य डिन्डिण्णो सम्ह उवपुरो ॥ ७७२ इंडा निष्णि सहस्सा तियहरिदा निद्यपीटवित्यारो । उसहिनिणिंदे कमसो पणवणहीणा य लाव णेमिनिणं ॥ ७७३

 \$000 | 2 < 2 </td>
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2 
 2

पेणवीसाधियहस्सयभण्णि पानानिम हक्भिजिङ्गणि । दंढागं पंचसङ्ग हक्हिद्ग वीरगाहम्मि ॥ ४०४

इर्प ५०० इ ह

पीढाण उविर माण्यंभा उसहस्मि तींग वहलत्तं । दुपणणवितिदुगदंढा संकक्ते निगुणबट्टपविहत्ता ॥ ७७५ सहणउदिसंधियणवस्यद्यणा कमस्रो य णेमिपरियंतं । पण्णकदी पंचूणा चटवीमहिटा य पामगाहम्मि ॥ ७७६

द्विनीय पीठोंकी सीडियोका प्रमाण—( मूलमें देखिय ).

तृतीय पीठोंकी सीडियोंका प्रमाण—( मूटमें देखिये ).

प्रथम और द्विनीय मानस्तम्भ-पीठोंका विस्तार जिनेंद्र ही जानने हैं. हमारे लिए ती इसका उपदेश अब नष्ट हो चुका है ॥ ७७२ ॥

ऋषभ देवके समवसरणमें तृतीय पीठका विस्तार तीनसे भाजित तीन हजार धनुष प्रमाण था। फिर इसके आगे नेमिजिनेन्द्रतक क्रमशः उत्तरोत्तर पांचका धन अर्धात् एकसे पर्चास-माज्य राशिमेंसे कम होते गये हैं॥ ७७३॥

भगवान पार्श्वनायके समवसरणमें ठृतीय पीठका विस्तार हहसे माजित हहसे पर्चास घतुष और वीरनाथ भगवान्के हहसे भाजित पांचसो धतुषप्रमाण था ॥ ७७४ ॥

पीठोंके ऊपर मानस्तरम होते हैं। उनका बाइल्य ऋषम देवके सम्बसरणमें अठके तिगुणे अर्थात् चौबीससे प्रविभक्त. अंकक्रमसे दो, पांच, नौ, तीन और दो अर्थात् नेईस हजार नौसौ वावन (२३९५२) बनुषप्रमाण था। इसके आगे नेमिनाय तीर्यंकरतक भाव्य राशिमेंसे क्रमसे उत्तरीत्तर नौसौ अट्टानके कम होने गये है। भगवान् पार्श्वनायके समबसरणमें मानस्तरमोंका बाहत्य चौबीससे भाजित पचासके वर्गमेंसे पांच कम अर्थात् दो हजार जारमी पंचानके बंदे चौबीस धनुषप्रमाण था॥ ७७५-७७६॥

१ द् पुणवीसिय , द पणवोसिय . २ द तान्बर्त्स्तं.

उसहादिणेमिपरियंतं--

| २३९५२ | <b>३२९५</b> ४ | २१९५६ | २०९५८ | १९९६० | १८९६२ | १७९६४  | १६९६६ |
|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| २४    | २४            | २४    | २४    | २४    | २४    | २४     | २४    |
| १५९६८ | 98800         | १३९७२ | १२९७४ | ११९७६ | 90906 | ९९८०   | ८९८२  |
|       |               |       |       |       |       |        | २४    |
| 8580  | ६९८६          | 4966  | ४९९०  | ३९९२  | २९९४  | ३४९५ } |       |
| २४    | २४            | २४    | २४    | २४    | રુ જ  | २४     |       |

पंचसया रूजणा छक्कहिदा वडूमाणदेवामेम । णियणियजिणउद्गेहिं बारसगुणिदेहिं अंभडच्छेहो ॥ ७७७

४९९ । ६००० । ५४०० । ४८०० । ४२०० । ३६०० । ३००० । २४०० । ३८०० । ६

१२०० | १०८० | ९६० | ८४० | ६२० | ६०० | ५४० | १८० | १६० | ३०० | २४० | १८० | १२० | २४ | २१ |

जोयणमिषयं उदयं माणत्थंभाण उसहसामिमिम । कमहीणं मेसेसुं एव केई परूवेंति ॥ ७७८

पाठान्तरम् ।

थंभाण मूलभागा दुसहस्सपमाण वज्जदारह्वे । मिन्सिमभागौ वद्य एक्कें पिलहिणिम्मिविया ॥ ७७९

उवरिमभागा उज्ञलवेरुलियमया विभूसिया परदो । चामरघटाकिकिणिरयणावलिकेदुपहुटीहिं ॥ ७८०

ऋषभादिनेमिपर्यन्त- ( मानस्तम्भोंका बाह्ल्य मूलमें देखिये ).

वर्धमान तीर्थंकरके समवसरणमें मानस्तम्मोका बाहल्य छहसे भाजित एक कम पाचसौ धनुषप्रमाण था। इन मानस्तम्मोंकी ऊचाई अपने अपने तीर्थंकरके शरीरकी उचाईसे बारहगुणी होती है॥ ७७७॥

ऋषभनाथ स्वामीके समवसरणमें मानस्तम्भोंकी उंचाई एक योजनसे अधिक थी। शेष तीर्थंकरोंके मानस्तभोंकी उचाई क्रमसे हीन होती गई है, ऐसा कितने ही आचार्य निरूपण करते है ॥ ७७८॥

प्रत्येक मानस्तम्भके मूलभाग दो हजार (धनुष) प्रमाण वज्रहारोसे युक्त ओर मध्यम भाग स्फटिक मणिसे निर्मित बृत्ताकार होते हैं ॥ ७७९ ॥

इन मानस्तम्भोंके उज्ज्वल वैद्ध्य मणिमय उपरिम माग चारो ओर चमर, घटा, ऋिकिणी, रत्नहार एवं म्वजा इलादिकोंसे विभूभित रहते हैं ॥ ७८० ॥

१-व भ । १८। २ द्व वञ्जदारदा ३ द मिन्सिमभावी

नाणं चूले उवरिं अट्टमहापाडिहेग्ज्ञताको । पिडिदिसमेकेकाओ रम्माओ जिणिउपिडमाओ ॥ ७८१ माणुहासयिमच्छा वि दूरतो दंसणेण धंभाणं । जं होति गिल्डिमाणा माणायंमं ति तं भिणदं ॥ ७८२ सालत्त्रयवाहिरए पत्तेकं चडितमासु होति दहा । वीहिं पिड पुन्वादिक्रमेण सन्तेसु समवमरणेसु ॥ ७८३ णंडुत्तरणंटाको णंटिमई णंटिघोसणामाओ । पुन्वत्यंभे पुन्वादिएसु भागेसु चत्तारो ॥ ७८४ विजया य वड्जयंता नयंतकवराजिदाइ णामेहिं । दिन्त्वणयंभे पुन्वादिएसु भागेसु चत्तारो ॥ ७८५ क्षियाणे य लमोगा सुन्पइज्डाउँ कुसुद्रपुंढरिया । पिन्छमधंभे पुन्वादिएसु भाएसु चत्तारो ॥ ७८५ हिन्यमहाणंदाको सुन्पइज्ज्ञा पहंचरा णामा । उत्तरथभे पुन्वादिएसु भाएसु चत्तारो ॥ ७८७ एदे समचडरस्या पवरदहा पटमपहुदिमंज्ञता । दंकुिकण्णा वेदियचडतोरणरयणमालरमणिज्ञा ॥ ७८८ सन्वदहाणं मणिसयमोत्रामा चडनडेसु पत्तेकं । जलकीइणजोगेनिहं संपुण्णं दिन्वदन्तिहि ॥ ७८९

इनके शिखरपर उपरिम भागमें प्रत्येक दिशामें, आठ महाप्रातिहायोंसे युक्त रमणीय एक एक जिनेन्द्रप्रतिमाएं होती हैं॥ ७८१॥

चूंकि दूरसे ही मानस्तम्भोंके देखनेसे मानसे युक्त मिथ्यादृष्टि लोग अभिमानने रहिन हो जाते हैं, इसीलिये इनको 'मानस्तम्भ' कहा गया है ॥ ७८२ ॥

सव समवसरणों में तीनों कोटोंके वाहिर चार दिशाओं में प्रसेक दिशामें क्रमसे पूर्वादिक वीथीके आश्रित द्रह (वापिकायें ) होते हैं ।। ७८३ ॥

पूर्व मानस्तम्भक पूर्वादिक भागोंमें क्रमसे नन्दोत्तरा, नन्दा. नन्दिमती और नन्दिघोषा नामक चार द्रह होते हैं ॥ ७८४ ॥

दक्षिण नानस्तम्मक आश्रित पूर्वादिक भागोंमें क्रमश विजया, वैजयन्ता जयन्ता और अपगजिता नामक चार द्रह होने हैं ॥ ७८५॥

पश्चिम न्तम्भके आत्रित पूर्वादिक मागोमे क्रमसे अशोका. सुप्रतियुद्धा (सुप्रसिद्धा. या सुप्रवुद्धा) कुमुदा और पुण्डरीका नामक चार व्रह होते हैं ॥ ७८६ ॥

उत्तर मानस्तम्भके आश्रिन पूर्वादिक भागोमें ऋमसे इदयानन्दा, महानन्दा, सुप्रतिहुद्धा और प्रभंकरा नामक चार वह होते हैं ॥ ७८७ ॥

य उपर्युक्त उत्तम द्रह समचतुष्कोण. कमलादिकसे संयुक्त, दङ्कोर्कार्ण. और वेदिका. वार तोरण प्यं रन्नमालाओंसे रम्णीय होते हैं ॥ ७८८॥

सब इहोंके चारो तटोंमेंसे प्रस्नेक तटपर जलक्रीड़ांक योग्य दिन्य द्रव्योंसे पिप्य मणिमयी मोपान होते हैं ॥ ७८० ॥

१ द माणस्थंभं तिस्ययं भणिदः २ द व यः ३ द व होदिः ४ ट दक्लिशयमाः ५ ट घ मुःण्डान्धः रः

भावणवेतरजोइसकप्पंवासी य कीडणपयदा । णरिकण्णरिमहुणाण य कुंकुमपंकेण पिंजरिदा ॥ ७९० एक्षेक्षकमलसंडे दोहो कुंडाणि णिम्मलजलाइ । सुरणरितरिया तेसु धुन्वंतो चरणरेणूवो ॥ ७९१ । माणस्थंभा समत्ता ।

वररयणकेदुतोरणवंटाजालाटिएहिं जुत्ताको । भादिमवेदी वि तद्दी सटवेसु वि समवसरणेसु ॥ ७९२ गोउरदुवारवाउलपहुदी सन्वाण वेदियाणे तद्दा । अहुत्तरसयमंगलणवणिहिद्व्वाइं पुन्वं व ॥ ७९३ णवरि विसेसो णियणियपूलीसालाण मूलहदेहि । मूलोवरिभागेसुं समाणवासाक्षो वेदीको ॥ ७९४

 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388
 388</t

### । पढमवेदी समत्ता।

खाइयखेत्ताणि तदो द्वंति वरसम्कॅसिललपुण्णाणि । णियणियजिणउदप्हिं चउभजिदेहिं सरिच्छगहिराणि ॥ ७९५

१२५।२२५।१००।१७५।७५।१२५।५५।२५।१५।२५।१५। २ २ २ २ २ २ २५।१५।१०।३५।१५।५।१५।५।ह्या।९।७। २ ४ ४ २ ४ २ ४ ४

इन द्रहोंमें भवनवासी, न्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी देव ऋडिमें प्रवृत्त होते हैं, तथा वे मनुष्य एव किन्नरयुगलोंके कुंकुमपकसे पीतवर्ण रहते हैं।। ७९०॥

प्रत्येक कमलखंड अर्थात् द्रहके आश्रित निर्मल जलसे परिपूर्ण दो दो कुण्ड होते हैं, जिनमें देव, मनुष्य और तिर्यश्च अपने पैरोंकी धूलिको घोया करते हैं॥ ७९१॥

मानस्तम्भोंका वर्णन समाप्त हुआ।

सब समवसरणोमें उत्तम रत्नमय ध्वजा, तोरण और घंटाओं के समूहादिकसे युक्त प्रथम वेदिया भी उसीप्रकार होती है ॥ ७९२ ॥

सब वेदियोंके गोपुरद्वार और पुत्तलिकाप्रभृति तथा एकसौ आठ मंगलद्रव्य एव नौ निधिया पूर्वके ही समान होती हैं॥ ७९३॥

विशेषता केवल यह है कि इन वेदियोंके मूल और उपरिम भागका विस्तार अपने अपने धूलिसालोंके मूलविस्तारके समान होता है॥ ७९४॥

प्रथम वेदीका कथन समाप्त हुआ।

इसके आगे उत्तम एव स्वच्छ जलसे परिपूर्ण और अपने जिनेन्द्रकी उंचाईके चतुर्थ भागप्रमाण गहरे खातिकाक्षेत्र होते हैं॥ ७९५॥

१ द ब तदा. २ द वेदिआण. ३ द खाइयमेताणि. ४ द ब वरसत्त

फुछंतकुमुद्रकुवलयकमलवणामोदभवसुगंधीणि'। मणिमयसोवाणजुटाणि पक्लीहि' हंसपहुटीहि ॥ ७९६ णियणियपढमासिटीणं जेत्तियमेत्तं खु वासपरिमाण । णियणियबिटियसिटीण तेत्तियमेत्तं च पत्तेकं ॥ ७९७

```
    २६४
    २५३
    २२०
    २००
    १९८
    १८७
    १७६
    १५४
    १५४
    १४३

    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५७६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
    ५०६
```

चेत्तप्पासादिविदिं केई णेच्छंति ताणै उवएसे । खाइयखिदीय जोयणमुसहे येमेसु कमहीणं ॥ ७९८

पाठान्तरम् ।

भूछीसालाणं वित्थरेहिं सिद्ययाइयखेताणं कमसो रदजोयणाणि —

तद्धलीसालाणं कमसे। मूलवित्थारा —

सगसगभूळीसालाणं वित्थारेण विरहिदसगसगखाइयखेत्तीण वित्थारा—

| २६४ | रेपद्र । २४२           | २३१ | २२० | २०९ | 996 | 860 | 108 | 380 | १५४ | 183 |  |
|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| २८८ | २५३   २४२<br>२८८   २८८ | 266 | २८८ | २८८ | 266 | 266 | २८८ | २८८ | २८८ | २८८ |  |

ये खातिकायें फूले हुए कुमुद, कुवलय और कमलके वनोके आमोदसे सुगन्धित तथा मणिमय सोपानों एव इंसप्रभृति पक्षियोंसे सिहत होती है ॥ ७९६ ॥

अपनी अपनी प्रथम पृथिशीके विस्तारका जितना प्रमाण होता है, उतना ही अपनी अपनी प्रत्येक द्वितीय पृथिवीका भी विस्तार हुआ करता है ॥ ७९७ ॥

कोई कोई आचार्य चैत्यप्रासादभूभिको स्वीकार नहीं करते हैं। उनके उपदेशानुमार भगवान् ऋषभ देवके समवसरणमें खातिकाभूमिका विस्तार एक योजनप्रगाण या और शेय तीर्थकरोंके क्रमसे हीन या॥ ७९८॥

धूलिसालके विस्तारके साथ खातिकाक्षेत्रका विस्तार ऋममे इतने योजन रहता है। ( स्लमें देखिये ).

कममे धूलिसालका म्लविस्तार ( मूलमे देग्विये ).

रेद् भागम्गाभीकि २ द व प्राप्ति ३ द नाग ४ द निगामी, ५ द माध्यनीना

बिदियाओं वेदीओं णियणियपढिमिछ्वेटियाहिं समा। एसो णवरि विसेसो विख्यारा दुगुणपरिमाणं ॥ ७९९ विख्यारं दुगुणदुगुणं होटि —

### । बिदियवेदीपमाणं सम्मत्तं ।

पुण्णायणायकुज्जयसैयवत्तइसुत्तपहुदिज्ताणि । वह्णीलेताणि तेदो कीडणगिरिगुरैक्वसोहाणि ॥ ८०० मणिसोवाणमणोहरपोक्खरणीफुह्नकमलसंडाणि । ताणं रुंदो दुगुणो खाइयलेताण रुंदादो ॥ ८०१

| २६४ | २५३ | २४२ | २ <b>३</b> १<br>२८८ | २२० | २०९ | 1986 | 969 | १७६ | १६५ | 948 | 388 |  |
|-----|-----|-----|---------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| २८८ | २८८ | २८८ | २८८                 | २८८ | 200 | २८८  | 266 | २८८ | 266 | २८८ | 266 |  |
| १३२ | 353 | 330 | ९९                  | 66  | ७७  | ६६   | ५५  | 88  | ३३  | ५५  | 88  |  |
| २८८ | २८८ | २८८ | <b>२८८</b>          | २८८ | २८८ | २८८  | २८८ | २८८ | २८८ | 188 | 388 |  |

### । तदियवछीभूमी सम्मत्ता ।

तत्तो विटिया साला धूर्लीसालाणें वण्णणेहिं यमा । दुगुणो रुंदो दारा रजदमया जक्खरक्खणा णवरि ॥ ८०२

अपने अपने धूलिसालोंके विस्तारसे रहित अपने अपने खातिकाक्षेत्रोंका विस्तार (मूलमे देखिये).

## खातिकाभूमिका वर्णन समाप्त हुआ।

दूसरी वेदिया अपनी अपनी पूर्व वेदिकाओं के सहश है। परन्तु विशेषता यह है कि इनका विस्तार दुगुणे प्रमाण है॥ ७९९॥

विस्तार दूना दूना होता है ( मूलमें देखिये ).

द्वितीय वेदियोंका प्रमाण समाप्त हुआ।

इसके आगे पुत्राग, नाग, कुब्जक, शतपत्र एव अतिमुक्त इत्यादिसे संयुक्त, क्रीड़ा-पर्वतोंसे अतिशय शोभायमान और मणिमय सोपानोंसे मनोहर वापिकाओंके विकसित कमलसमुद्दोंसे सिहत बिलीक्षेत्र होते हैं। इनका विस्तार खातिकाक्षेत्रोंके विस्तारसे दुगुणा रहता है। ८००-८०१। तृतीय बिलीक्षेत्र समाप्त हुई।

इसके आगे दूसरा कोट है, जिसका वर्णन धूलिसालोंके समान ही है। परन्तु इतना विशेष है कि इसका विस्तार दुगुणा और द्वार रजतमय एवं यक्षजातिके देवोंद्वारा रक्षित हैं॥ ८०२॥ दितीय कोटका वर्णन समाप्त हुआ।

१ व स्यवत्तयमुत्त. २ द व तदा ३ द् गह्वसोहाणि. ४ द व सालोण. ५ द मंदा. ६ एषा गाथा सद्देश्व द पुस्तक एव.

तत्तो चउत्थउववणभूमीए असोयसत्तवण्णवणं । चंपयचूदवणाणं पुन्तादिदिसासु राजंति ॥ ८०३

विविद्वणसंदमंदणविविद्दणईपुलिणकीदणगिरीहिं

विविद्दवरवाविकाहि उववणभूमीउँ रम्माक्षो ॥ ८०४

प्रकेकाए उववणिबिदिए तस्वो यसोयसत्तद्छा । चंपयच्दा सुंदरभूदौ चत्तारि चत्तारि ॥ ८०५ चामरपहुदिखदाणं चेत्ततरूणं हवंति उच्छेहौ । णियणियजिणउदएहिं बारसगुणिदेहिं सारिच्छा ॥ ८०६ ६००० ! ५४०० । ४८०० । ४२०० । ३६०० । ३००० । २४०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८०० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० । १८० |

भणिमयजिणपिंडमाओ अट्टमहापाङिहेरसजुत्ताँ । एक्केक्किस्स चेत्तहमिम्म चत्तारि चत्तारि ॥ ८०७ छववणवाविजलेणं सित्ता पेन्छंति एक्कभवजाइं । तस्स णिरिक्खणमेत्ते सत्तभवातीदभाविजादीओ ॥ ८०८ सालत्तयपरिभरियों पीढत्तयउविर माणथंभा य । चत्तारो चत्तारो एक्केक्के चेत्तरुखिम्म ॥ ८०९

इसके आगे चौथी उपवनभूमि होती है, जिसमें पूर्वादिक दिशाओं के कमसे अशोकवन, सप्तपर्णवन, चम्पकवन और आम्रवन, ये चार वन शोभायमान होते है। ८०३॥

ये उपवनभूमिया विविध प्रकारके वनसमूहोंसे मण्डित, विविध नदियोंके पुलिन, और

क्रीडापर्वतोंसे तथा अनेक प्रकारकी उत्तम वापिकाओसे रमणीय होती है ॥ ८०४ ॥

एक एक उपवनभूमिमें अशोक, सप्तच्छद, चम्पक और आम्र, ये चार चार सुन्दर वृक्ष होते हैं ॥ ८०५ ॥

चामरादिसे सिहत चैत्यवृक्षोंकी उचाई वारहसे गुणित अपने अपने तीर्थंकरोकी उचाईके सहश होती है ॥ ८०६॥

एक एक चैत्यवृक्षके आश्रित आठ महाप्रातिहार्योसे सयुक्त, चार चार मणिमय जिन-प्रतिमाये होती है ॥ ८०७॥

उपवनकी वापिकाओंके जलसे अभिषिक्त जनसमूह एक भवजातिको देखते है और उसके निरीक्षणमात्रके होनेपर अर्थात् वापीके जलमें निरीक्षण करनेपर मात अतीत व अनागत भवजातियोको देखते है।। ८०८।।

। एक एक चैत्यद्वक्षके आश्रित तीन कोटोंसे विष्टित व तीन पीठोंके ऊपर चार चार मानस्तम्भ होते हैं ॥ ८०९ ॥

<sup>.</sup> १ च उववणभूमी व २ द पचयभूदा सुदरभूया, ३ द च उच्छेहा (द य सत्रनी). ५ द सालसत्तयपरिहरिया,

सहिदा वरवावीहिं कमलुप्पलकुमुदपरिमलिल्लाहिं। सुरणरिमहुणतणुग्गदकुंकुमपंकेहिं पिंजरजलाहिं॥ ८१० कन्थ वि हम्मा रम्मा कीडणसालाको कत्थ वि वराको। कत्थ वि णष्ट्यसाला णचंतसुरगणाइण्णा ॥ ८११ चहुभूमीभूमणया सन्वे वरिविवहरयणिगम्मविदा। एदे पंतिकमेणं उववणभूमीसु सोहंति॥ ८१२ ताणं हम्मादीणं सन्वेसुं होति समवसरणेसुं। णियणियजिँणउदणुहिं वारसगुणिदेहिं समउदया॥ ८१३ णियणियपउमिसिदीणं जेत्तियमेत्तं हु हंदपरिमाणं। णियणियवणभूमीणं तेत्तियमेत्तं हुवे दुगुण॥ ८१४

दे।होसुं पासेसुं सन्ववणप्पणिधिसन्ववीहोण । दोहो णहयसाला ताण पुढ मादिमदृसालासु ॥ ८१५ भावणसुरकण्णाओ णचंते कप्पवासिकण्णामो । अग्गिममडसालासुं पुन्वा व सुवण्णणा सन्वा ॥ ८१६

#### । णष्ट्रयसाला सम्मत्ता ।

ये मानस्तम्भ कमल, उत्पल, और कुमुदोंकी सुगन्विसे युक्त तथा देव एवं मनुष्य-युगलोंक शरीरसे निकली हुई केशरके पकसे पीत जलवाली उत्तम वापियोसे सहित होते है।।८१०॥

वहा कहींपर रमणीय भवन, कहीं उत्तम ऋडिनशाला, और कहीं नृत्य करती हुई देवागनाओंसे आकीर्ण नाट्यशालायें होती है ॥ ८११॥

बहुत भूमियोंसे (खण्डोंसे ) भूषित तथा उत्तम और नाना प्रकारके रत्नोसे निर्भित से सब भवन पक्तिक्रमसे उपवनभूमियोंमें शोभायमान होते हैं ॥ ८१२ ॥

सत्र समत्रसरणोंमे इन हर्म्यादिकोंकी उचाई बारहसे गुणित अपने अपने तीर्थंकरोकी उचाईके त्ररात्रर होती है ॥ ८१३ ॥

अपनी अपनी प्रथम पृथिवीके विस्तारका जितना प्रमाण होता है, उससे दूना अपनी अपनी उपवनभूमियोंके विस्तारका प्रमाण होता है ॥ ८१४॥

## चतुर्थ वन भूमिका कथन समाप्त हुआ।

सव वनोंके आश्रित सव वीथियोंके दोनों पार्श्वभागोंमें दो दो नाट्यशालायें होती हैं। इनमेंसे आदिकी आठ नाट्यशालाओंमे भवनवासिनी देवकन्याये और इससे आगेकी आठ नाट्यशालाओंमे कल्पवासिनी कन्यायें नृत्य किया करती है। इन नाट्यशालाओंका सुन्दर वर्णन पूर्वके समान ही है। ८१५–८१६॥

नाट्यशालाओंका कथन समाप्त हुआ।

१ द्परिमल्लाहिं २ व स्राणाइगणा ३ व सन्वेसिं ४ व णियन्णिजण ५ द्चरिमवण . ६ द्व पुन्वासुरवण्णणा TP. 32

तिदयाओं वेदीओं हवंति णियविदियवेदियाहिं समा। णविर विसेसी एसी जिम्बदा दाररक्वणया॥ ८९७। तिदया वेदी सम्मत्ता।

तत्तो धयभूमीए दिन्वधया होंति ते च दसभेया । सीहगयवसहखगवइसिहिससिरविहंसपउमचक्का य ॥ ८९८ अहुत्तरसयसिहिएँ एक्नेका तं पि अट्टअधियसया । खुछयधयसंज्ञत्ता पत्तेकं चउदिसेसु फुढं ॥ ८९९ सुण्णअडअट्टणहसगचउक्अंकक्कमेण मिलिदाणं । सन्वधयाणं संखा एक्केक समवसरणम्हि ॥ ८२०

800860

संलग्गा सयलध्या कणयत्थंभेसु रयणखिदेसुं। थंभुच्छेहो णियाण्यिजिणाणे उदएहिं बारसहदेहिं॥ ८२१ ६००० | ५४०० | ४८०० | ४२०० | ३६०० | ३००० | २४०० | १८०० | १२०० | १०८० | ९६० | ८४० | ७२० | ६०० | ५४० | ४८० | ३२० | ३६० | ३०० | २४० | १८० | १२० | २७ | २१ |

उसहिम थंभरुंदं चउसट्टी अधियदुसयपन्वाणि । तियभिजदाणि कमसे। एकरसूणाणि णेमिपरियंतं ॥ ८२२

तीसरी वेदियां अपनी अपनी दूसरी वेदियोंके समान होती हैं। केवल विशेषता यह है कि यहांपर द्वाररक्षक यक्षेन्द्र हुआ करते हैं ॥ ८१७॥

तृतीय वेदी समाप्त हुई।

इसके आगे ध्वजभूमिमें दिन्य ध्वजायें होती हैं जो सिंह, गज, वृषम, गरुड़, मयूर, चन्द्र, सूर्य, हस, पद्म और चक्र, इन चिह्नोंसे चिह्नित दश प्रकारकी होती हैं॥ ८१८॥

चारो दिशाओं में से प्रत्येक दिशामें इन दश प्रकारकी ध्वजाओं में से एक एक एकसो आठ रहती हैं और इनमें से भी प्रत्येक ध्वजा अपनी एकसो आठ क्षुद्रध्वजाओं से सयुक्त होती है। ८१९॥

शून्य, आठ, आठ, शून्य, सात, और चार, इन अंकोंके क्रमशः मिलानेपर जो सल्या उत्पन्न हो उतनी व्यजायें एक एक समवसरणमें हुआ करती हैं॥ ८२०॥

महाष्त्रजा १० × १०८ × ४ = ४३२० | क्षुद्रव्यजा १० × १०८ × १०८ × ४ = ४६६५६० | समस्त ध्वजा ४३२० + ४६६५६० = ४७०८८० |

समस्त व्यजायें रत्नोंसे खिचत सुवर्णमय स्तम्भोंमें संलग्न रहती है। इन स्तम्भाकी उचाई अपने अपने तीर्थंकरोंकी उंचाईसे वारहगुणी हुआ करती है ॥ ८२१॥

भगवान् ऋषभ देवके समवसरणमें इन स्तम्भोंका विस्तार तीनसे भाजित दोनी चीगढ अगुल था। फिर इसके आगे नेमिनाथपर्यन्त क्रमशः भाष्य राशिमें ग्यारह कम होते गय है। ८२२॥

१ च अटुत्तरसाहिए. २ द 'निणअणु".

पासिम धंभरुंदा पट्या पणवण्ग छक्कपविहत्ता । चउदाल च्छक्हिदा णिहिट्टा वहुमाणिम्म ॥ ८२३

धयदंडागं वंतरमुसहजिणे इस्सयाणि चावाणि । चडवीसेहिं हिदाणि पणकदिहीणाणि जाव णेमिजिणं ॥ ८२४

पणुर्वोसन्निधयधणुसय अडदालहिदं चे पासणाहिमा । वीरिजणे एक्सयं तेत्तियमेत्तेहिं अवहरिदं ॥ ८२५

गिप्रणियविहि सिद्गिणं जेत्तियमेत्त्रे हवंति वित्थारा । णियणियधयभूमीणं तेत्तियमेत्ता मुणेदस्वं ॥ ८२६

| २६४   २५३   २४२<br>२८८   २८८   २८८ | २३१ २२०<br>२८८ २८८ | 208     386       208     386 | 980 90<br>38 38 | ६   १६५<br>८   २८८ | 348   383   366 |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 922   929   990                    | 99 66              | ७७ ६६                         | 300 SE          | ्   ३३             | पुष   88        |
| 266   266   266                    | 266 266            | २८८   २८८                     |                 | ८   २८८            | पुष्ट   पुष्ट   |

। पंचमधयमूमी सम्मत्ता ।

भगवान् पार्श्वनायके समवसरणमें इन स्तम्भोंका विस्तार छहसे विभक्त पचवन अंगुल और वर्षमान स्वामीके छहसे भाजित चवालीस अगुलप्रमाण वतलाया गया है ॥ ८२३॥

ऋषभ जिनेन्द्रके समवसरणमें व्यजदण्डोंका अन्तर चौवीससे भाजित छहसौ धनुप-प्रमाण था। फिर इसके आगे नेमिजिनेन्द्रतक भाज्य राशिमेंसे ऋमश उत्तरोत्तर पाचका वर्ग अर्थात् पचीस पचीस कम होने गये हैं॥ ८२४॥

पार्श्वनाय तीर्थकरके समवसरणमें इन व्वजदण्डोंका अन्तर अडतालीससे माजित एकसौ पचीस वनुष और वीर जिनेन्द्रके समवसरणमें इतनेमात्र अर्थात् अडतालीससे भाजित एकसौ धनुषप्रमाण था ॥ ८२५ ॥

अपनी अपनी छताभूमियोका जितना विस्तार होता है उतना ही विस्तार अपनी अपनी व्यजभूमियोंका भी समझना चाहिये ॥ ८२६॥

पंचम ध्वजभूमिका वर्णन समाप्त हुआ।

१ द् अहदालसहिद च. २ द् व नेत्तियमेत्तो.

तदिया साला अञ्जुणवण्णा णियधृलिसालसरिसमणा । णवरि य दुर्गुणो वासो भावणया दाररक्सणया ॥ ८२७

। तदियसाला समत्ती ।

तत्तो भूमी छट्टी दसविहकपाद्दमेहिं संपुण्णा । णियणियधयभूमीणं वाससमा कप्पत्रसूमी ॥ ८२८

 384
 384
 384
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380
 380</t

पाणंगत्रियंगा भूसगवत्थंगमोयणंगा य । आलयदीवियैभायणमालातेयंगया तरको ॥ ८२९ कत्य वि वरवावीको कमलुप्पलकुमुद्परिमलिल्लाको । सुरणरिमहुणतणुगगद्कुंकुमपंकेहिं पिनरिनलाको ॥ ८३०

> कत्थ वि हम्मा रम्मा कीडणसालाओ कत्य वि वराओ। कत्थ वि पेक्लणसाला गिडजंतिनिणिद्जयचरिया॥ ८३१

बहुमूमीम्सणया सद्वे वरविविहरयणिगमविदा । एदे पंतिकमेणं सोहंते कप्पभूमीसु ॥ ८३२

इसके आगे चांदीके समान वर्णवाला तीसरा कोट अपने घूलिसाल कोटके ही सदश होता है। परन्तु यहां इतनी विशेषता है कि इस कोटका विस्तार दूना और द्वारखक भवनवासी देव होते हैं॥ ८२७॥

# तीसरे कोटका वर्णन समाप्त हुआ।

इसके आगे छठी करपभूमि है, जो दश प्रकारके कल्पवृक्षोंसे पिष्टूर्ण और अपनी अपनी व्यजभूमियोंके विस्तारके सदश विस्तारवाली होती है ॥ ८२८॥

इस भूमिमें पानांग. त्यांग, भूषणांग, बल्लांग, भोजनांग, आल्याग, दीपाग, भाजनाग, मालाग और तेजाग, य दश प्रकारके कल्पचक्ष होने हैं ॥ ८२९ ॥

उक्त भूमिमें कहींपर कमल, उत्पल और कुमुदोंकी सुगधसे परिपूर्ण एव देव और न्नुध्य-युगलोंके शरीरसे निकले हुए केशरके कईमसे पीत जलवाली उक्तम व्यपिकार्ये. कहींपर रमणीय प्रासाद, कहींपर उक्तम क्रीडनशालार्ये, और कहींपर जिनेन्द्र देवके विजयचित्रके गीतोंसे युक्त प्रेक्षणशालाये होती है ॥ ८२०-८२१॥

ये सव हर्म्यादिक वहुत भूमियों (खण्डों ) से भूपित और उत्तम विविध प्रवारके रानोंसे निर्मित होते हुए पिक्तिमसे इन कल्पभूमियोंमें शोभायमान होते हैं॥ ८३२॥

चतारो चतारो पुट्यादिसु<sup>र</sup> महा णमेरुमंदारा । संताणपारिजादा सिद्धत्था कप्पमूमीसुं ॥ ८३३ सम्बे सिद्धत्थतरू तिप्पायारा तिमेहलिमरत्था । एकेकस्स य तरुणो मूले चत्तारि चत्तारि ॥ ८३४ सिद्धाणं पिढमाक्षो विचित्तपीढाको रयणमह्याको । वंदणमेत्तिणवारियदुरंतसंसारभीदीको ॥ ८३५ सालत्तयपरिवेढियतिपीढउवराम्म माणथंभा य । चत्तारो चत्तारो सिद्धत्थतरुम्म एकेके ॥ ८३६ कप्पतरू सिद्धत्था कीडणसालाको तासु पासादाँ । णियणियजिणउदयेहिं बारसगुणिदेहिं समउदया ॥ ८३७

६००० | ५४०० | ४८०० | ४२०० | ३६०० | ३००० | २४०० | १८०० | १२०० | १०८० | ९६० | ८४० | ७२० | ६०० | ५४० | ४८० | ४२० | ३६० | ३०० | २४० | १८० | १२० | २७ | २१ |

। छट्टमतरुखेत्ताओ सम्मत्ता ।

कप्पतरुभूमिपणिधसु वीहि पिंड दिन्तरयणिगमाविदा । चउ चउ णष्टयसाला णियचेत्ततरूहिं सरिसउच्छेहो ॥ ८३८

६००० | ५४०० | ४८०० | ४२०० | ३६०० | ३००० | २४०० | १२०० | १००० | ९६० | ८४० | ७२० | ६०० | ५४० | ४८० | ४२० | ३६० | ३०० | २४० | १८० |

पणभूमिभूसिदाभो सन्त्राभो दुतीसरंगभूमीभो। जोदिसियकण्णयाहि पणचमाणाहि रम्माभो॥ ८३९। णष्टयसाला समत्ता।

कल्प भूमियोंके भीतर पूर्वादिक दिशाओं में नमेरु, मदार. सतानक और पारिजात, ये चार चार महान् सिद्धार्थ वृक्ष होते हैं ॥ ८३३ ॥

ये सब सिद्धार्थ <u>गृक्ष तीन</u> कोटोंसे युक्त और तीन मेखलाओंके ऊपर स्थित होते हैं। इनमेंसे प्रत्येक गृक्षके मूलमागमें विचित्र पीठोंसे सयुक्त और वदना करनेमात्रसे ही दुरन्त संसारके भयको नष्ट करनेवाली ऐसी रत्नमय चार चार सिद्धोंकी प्रतिमायें होती हैं। ८३४-८३५॥

एक एक सिद्धार्थ वृक्षके आश्रित, तीन कोटोंसे वेष्टित पीठत्रयके ऊपर चार चार मानस्तम्भ होते हैं ॥ ८३६॥

करपभूमियोंमें स्थित सिद्धार्थ करपष्टक्ष, क्रीडनशालाए और प्रासाद वारहसे गुणित अपने अपने जिनेन्द्रकी उचाईके समान उचाईवाले होते है ॥ ८३७ ॥

छठे तरुक्षेत्रोंका वर्णन समाप्त हुआ।

कल्पतरुभूमिके पार्श्वभागोंमें प्रत्येक वीधीके आश्रित दिव्य रत्नोंसे निर्मित और अपने चैत्यवृक्षोंक सदश उचाईवाली चार चार नाट्यशालायें होती हैं ॥ ८३८॥

सब नाट्यशालायें पाच भूमियोंसे विभूषित, बत्तीस रगभूमियोंसे सहित और नृत्य करती हुई ज्योतिषी कन्याओंसे रमणीय होती हैं ॥ ८३९ ॥

नाट्यशालाओंका वर्णन समाप्त हुआ।

१ द् पुन्वादिसुहाणे २ द् सिद्धता ३ द् तिमेहलसरिच्छा ४ ट च पासादो.

तत्तो चउल्यवेदी हुनेदि णियपढमवेदियासरिसा । णवरि निसेसो भावणहेवा दाराणि रक्खंति ॥ ८४० । चतुर्थवेदी सम्मत्ता ।

तत्तो भवणिवदिशो भवणाइं तासु रयणरइदाको । धुन्वंतधयवडाइं वरतोरणतुंगदाराइं ॥ ८४१ सुरमिहुणगेयणचणत्र्रवेहिं जिणाभिसेपृहिं । स्रोहंते ते भवणा एक्के भवणभूमीसु ॥ ८४२ उववणपहुदिं सन्वं पुन्वं विय भवणपंतिविक्लंभा । णियपडमवेडिवासे गुणिदे एकारसेहि सारिन्छा ॥ ८४३

 327
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340
 340</t

#### । सत्तमभवणावणी सम्मत्ता ।

भवणिविदिप्पणिधीसुं वीहिं पिंड होंति णवणवा थूहा । जिणिसिद्धप्पिंडिमाहि अप्पिंडिमाहिं समाइण्णा ॥ ८४४ छत्तादिछत्तज्ञत्ता णचंतिविचित्तधयवलालोलो । अंडमंगलपियिरिया ते सन्त्रे दिन्वरयणमया ॥ ८४५ एकेकेसिं थूहे अंतरयं मयरतोरणाण सयं । उन्हेहो थूहाणं णियचेत्तदुमाण उदयसमं ॥ ८४६

६००० । ५४०० । ४८०० । ३६०० । ३६०० । २४०० । १८०० । १२०० । १८००

इससे आगे अपनी प्रथम वेदिक सहश चौथी वेदी होती है। विशेषता केवल इतनी है कि यहां भवनवासी देव द्वारोंकी रक्षा करते हैं॥ ८४०॥

चतुर्थ वेदीका वर्णन समाप्त हुआ ।

इससे आगे भवनभूमियां होती हैं; जिनमे रत्नोंसे रचित, फहराती हुई व्वजा-पताका-ओसे सहित और उत्तम तोरणयुक्त उन्नत द्वारोंवाल भवन होते हैं ॥ ८४१ ॥

भवन भूमियोंपर स्थित वे एक एक भवन सुरयुगलोंके गीत, नृत्य एवं वाजेके शब्दोंसे तथा जिनामिषेकोसे शोभायमान होते हैं ॥ ८४२॥

यहां उपवनादिक सव पहिलेके ही समान होते है। उपर्युक्त भवनपक्तियोंका विस्तार ग्यारहसे गुणित अपनी प्रथम वेदीके विस्तारके समान होता है॥ ८४३॥

सातवीं भवनभूमिका वर्णन समाप्त हुआ।

भवनभूमिके पार्श्वभागोंमे प्रत्येक बीधीके मध्यमें जिन और सिद्धोंकी अनुपम प्रतिमाओंसे ज्यात नौ नौ स्तूप होते हैं ॥ ८४४ ॥

वे सव स्तूप छत्रके ऊपर छत्रसे सयुक्त, फहराती हुई व्यजाओंके समूहसे चंचल, आठ मंगलद्रव्योंसे सिहत, और दिव्य रत्नोसे निर्मित होते हैं ॥ ८४५॥

एक एक स्तूपके वीचमें मकरके आकार सो तोरण होते है। इन स्तूपोंकी उचाई अपने चैत्यवृक्षोंकी उचाईके समान होती है। ८४६॥

१ द व °घयवदाई. २ द धयवलालोवा. ३ द व ध्हाणि.

९६० । ८४० । ७२० । ६०० । ५४० । ४८० । ४२० । ३६० । ३०० । २४० । १८० । २७ । २१ ।

दीहत्तरुंदमाणं ताणं संपड् पणट्टउवएसं । भव्वी अभिसेयचणपदाहिणं तेसु कुटवंति ॥ ८४७ । थूहा सम्मचा ।

तत्तो चउत्थसाला हवेइ क्षायासपिंडहसंकासा । मरगयमिणमयगोउरदारचउक्केण रमणिजा ॥ ८४८ चररयणदंडमंडणभुवदंडा कप्पवासिणो देवा । जिणपादकमलभत्ता गोउरदाराणि रक्खंति ॥ ८४९ सालाणं विक्खंभो कोसं चउवीस वसहणाहिमा । अडसीदिदुसयभिजदा एक्कूणा जाव णेमिजिणं ॥ ८५०

 78
 73
 70
 99
 90
 98
 94
 98
 93

 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766
 766

पणवीसाधियछस्सयदंडा छैत्तीससंविभत्ता य । शासम्मि वहुमाणे णवहिदपणुवीसअधियसयं ॥ ८५१

। तुरिमसाला समत्ता ।

अह सिरिमंडवभूमी अट्टमया अणुवँमा मणोहरया । वररयणयंभधरिया मुत्ताजालाह्कयसोहा ॥ ८५२

इन स्तूपोंकी लम्बाई और विस्तारके प्रमाणका उपदेश इस समय नष्ट होचुका है। मन्य जीव इन स्तूपोंका अभिषेक, पूजन और प्रदक्षिणा करते हें।। ८४७॥

## स्तूपोंका कथन समाप्त हुआ।

इसके आगे आकाश-स्फटिकके (ओला या मिण-विशेषके ) सदश और मरकत मिणमय चार गोपुरद्वारोंसे रमणीय ऐसा चतुर्थ कोट होता है ॥ ८४८ ॥

जिनके मुजदण्ड उत्तम रत्नमय दण्डोंसे मण्डित हैं और जो जिन भगवान्के चरण-कमलोंकी भक्तिसे सिहत हैं ऐसे कल्पवासी देव यहा गोपुरद्वारोंकी रक्षा करते हैं ॥ ८४९॥

वृषभनाथ भगवान्के समवसरणमें कोटका विस्तार दोसाँ अठासीसे भाजित चौत्रीस कोस-प्रमाण था। इसके आगे भगवान् नेमिनाथपर्यन्त क्रमशः एक कम होता गया है।। ८५०॥

भगवान् पार्श्वनाथके समवसरणमें कोटका विस्तार वत्तीससे विभक्त छहसौ पचीस धनुष और वर्धमान स्वामीके नौसे भाजित एकसौ पचीस धनुषप्रमाण था ॥ ८५१ ॥ चतुर्थ कोटका वर्णन समाप्त हुआ ।

इसके पश्चात् अनुपम, मनोहर, उत्तम रत्नोंके स्तम्भोंपर स्थित और मुक्ताजालादिसे शोभायमान आठवीं श्रीमण्डपभूमि होती है ॥ ८५२ ॥

१ द्भव्वाओ २ व वत्तीस ३ द्व <sup>६२०</sup>। ४ द्मणुवमा, व मणुवमाणमणो. ५ द्व <sup>६</sup>जालाओं कमसोहा.

वीसाहियकोससयं रुंदं कोट्टाण उसहणाहिम । बारसवरगेण हिदं पणहीणं जाव णेमिजिणं ॥ ८५४

पासजिणे पणवीसा अडसीदीअधियदुसयपविहत्ता । वीराजिणिंटे दंडा पंचघणा उसहदा य णवभजिदा ॥ ८५५

२५ | १२५० | २८८ | ९

### । सिरिमंडवा समत्ता।

चेहंति रिसिगणाइ कोहाणव्मंतरेसु पुन्वादी । पुह पुह पटाहिणेणं गणाण साहोमे विण्णासा ॥ ८५६ अक्बीणमहाणासिया सप्पीर्खारामियासवरसाको । गणहरदेवप्पसुहौ कोहे पटमास्म चेहंति ॥८५७ बिदियस्मि फलिहभित्तीअंतरिदे कप्पवासिदेवीको । तिदयस्मि अजियाओ सावइयाओ विणीटाको ॥ ८५८

निर्मल स्फिटिकमणिसे निर्मित सोलह दीवालोके बीचमे बारह कोठे होते हैं। इन कोठोंकी उचाई अपने अपने जिनेन्द्रकी उचाइसे बारहगुणी होती है।। ८५३॥

ऋषभनाथ तीर्थंकरके समवसरणमें कोठोंका विस्तार वारहके वर्ग अर्थात् एकसौ चवालीससे भाजित एकसौ बीस कोसप्रमाण था। इसके आगे नेमिनाथ तीर्थंकरतक क्रमशः उत्तरोत्तर पाच पाच कम होते गये हैं ॥ ८५४॥

पार्श्वनाथ तीर्थंकरके समवसरणमें इन कोठोंका विस्तार दोसी अठासीसे भाजित पर्चीस कोस और महावीर स्वामिक पांचके घनको दशसे गुणा करके नौका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उत्तेने धनुषप्रमाण था ॥ ८५५ ॥

श्रीमण्डपोंका वर्णन समाप्त हुआ !

इन कोठोंके भीतर पूर्वादि प्रदक्षिणक्रमसे पृथक् पृथक् ऋषि आदि वारह गण वेठते हैं। इन गणींके विन्यासका आगे कथन करता हू ॥ ८५६॥

इन बारह कोठोमेंसे प्रथम कोठेमे अक्षीणमहानसिक ऋदि तथा सर्पिरास्रव, क्षीरास्रव व अमृतास्रवरूप रसऋदियोंके धारक गणधर देवप्रमुख वैठा करते है ॥ ८५७॥

स्फटिकमणिमयी दीवालोंसे व्यवहित दूसरे कोठेमे कल्पवासिनी देविया और तीसरे कोठेमें अतिशय नम्र आर्यिकायें तथा श्राविकाये वैठा करती है ॥ ८५८ ॥

१ द हिरगणाई, व रिहिगणाइ २ द व मियामिवीरसओ ३ द मणहरदेव . ४ द सावह्याओं वि विणिदाओं ।

तुरिमे जोदिसियाणं देवीको परमभत्तिमंतीको । पंचमण् विणिदाक्षो वितरदेवाण देवीको ॥ ८५९ छट्टिम जिणवरव्यणकुमलाको भवणवासिदेवीको । सत्तमण् जिणभत्ता दसभेदा भावणा देवा ॥ ८६० अट्टमण् अट्टिवहा वेंतरदेवा य किण्णरप्पहुदी । णवमे सिसरविपहुदी जोइसिया जिणिणिविट्टमणा ॥ ८६९ सोहम्मादी अच्चुद्कप्पंता देवराइणो दसमे । एक्टरसे चक्कहरा मंडलिया परिथवा मणुवा ॥ ८६२ बारसमिम य तिरिया करिकेसरिवग्घहरिणेपहुदीको । सोत्तूण पुच्चवेरं सत्तू वि सुमित्तभावजुदा ॥ ८६३ । गणविण्णासा समत्ता ।

भह पंचमवेदीशो णिम्मलफिहोवलेहि रहदाशो । णियणियचउत्थसालासरिच्छउच्छेहपहुदीशो ॥ ८६४

। पंचमवेदी समत्ता।

तत्तो पढमे पीडा वेरुलियमणीहि णिम्मिदा ताणं । णियमणथंभादिमहीउच्छेहा हवंति उच्छेहा ।। ८६५

-0 | E | Y | B | R | Y | B | R | E |

चतुर्थ कोठेमें परम भक्तिसे सयुक्त ज्योतिषी देवोंकी देविया और पाचवें कोठेमे व्यन्तर देवोंकी विनीत देविया वैठा करती है ॥ ८५९ ॥

छठे कोठेमे जिनेन्द्रदेवके अर्चनमें कुशल भवनवासिनी देविया और सातवे कोठेमें जिन-मक्त दश प्रकारके भवनवासी देव बैठते है ॥ ८६० ॥

आठवें कोठमें किन्नरादिक आठ प्रकारके न्यन्तर देव और नवम कोठमे जिनदेवमें मनको निविष्ट करनेवाले चन्द्र-सूर्यादिक ज्योतिषी देव बैठते हैं॥ ८६१॥

दशवें कोठेमें सौधर्म खर्गसे आदि लेकर अच्युत स्वर्गतकके देव और उनके इन्द्र तथा ग्यारहवें कोठेमें चक्रवर्ती, माण्डलिक राजा एवं अन्य मनुष्य बैठते हैं ॥ ८६२ ॥

बारहवें कोठेमें हाथी, सिंह, न्याघ्र और हरिणादिक तिर्यंच जीव वैठते है। इनमें पूर्व वैरको छोडकर रात्रु भी उत्तम मित्रभावसे युक्त होते है।। ८६३॥

गणोंकी रचना समाप्त हुई।

इसके अनन्तर निर्मल स्फटिक पाषाणोंसे विरचित और अपने अपने चतुर्थ कोटके सदश विस्तारादिसे सहित पाचवीं वेदिया होती हैं ॥ ८६४ ॥

पांचवीं वेदीका वर्णन समाप्त हुआ।

इसके आगे वैद्वर्यमणियोंसे निर्मित प्रथम पीठ हैं । इन पीठोंकी उचाई अपनी अपनी मानस्तम्भादिपृथिवीकी उचाईके सदश है ॥ ८६५ ॥

१ द वग्धहरिणि°. २ द व महीदुच्छेहो हवति दुच्छेहो. TP 33

पत्तेकं कोट्टाणं पणधीसुं तह य सयलवीहीणं । होति हु सोलस सोलस सोवाणा पढमपीटेसुं ॥ ८६६ रुंद्रेण पढमपीढा कोसा चडवीस बारसेहिं हिदौं । उसहजिणिंदे कमसो एक्कोणा जाव णेमिजिणं ॥ ८६७

पणपरिसाणा कोसा चडवीसहिदा य पासणाहिसा । एको चिय छक्कहिदे देवे सिरिवहुमाणिसा ॥ ८६८

पीढाणं परिहीक्षो णियणियवित्थारतिङणियपमाणा । वरस्यणणिस्मियाको अणुवमरमणिजसोहाजो ॥ ८६९

बलयोवमपीढेसुं विविह्चणद्व्वमंगलजुदेसुं । सिरधरिद्धममचक्का चेट्ठते चडिरसासु जर्निखदा ॥ ८७० चावाणि छस्सहस्सा अट्टहिदा पीढमेहलाहंदं । उसहजिणे पण्णाधियदोसयऊणाणि जाव णेमिजिणं ॥ ८७३

| •    | •    | •      | •    | •    |      | _     |          |         |       |
|------|------|--------|------|------|------|-------|----------|---------|-------|
| ६००० | 4040 | ( ५५०० | ५२५० | ५००० | ४७५० | ४५००  | ४२५०     | 8000 31 | ७५०)  |
| 6    | 6    | 6      | 6    | 6    | 6    | ૮     | 6        | 6 1     | 6     |
| ३५०० | ३२५० | 3000   | २७५० | २५०० | २२५० | 1 200 | ० । ३७५० | 3400    | 13240 |
| 6    | 4    | 4      | 1 4  | 6    | 6    | 6     | 4        | 4       | (6)   |
| 9000 |      |        |      |      |      |       |          |         |       |
|      | 6    |        |      |      |      |       |          |         |       |

प्रथम पी डोंके ऊपर उपर्युक्त बारह को डोंमेसे प्रत्येक को डोके प्रवेश हारों में और समस्त (चार) वीथियोंके सन्मुख सोलह सोलह सोपान होते हैं ॥ ८६६॥

ऋपभदेवके समवसरणमें प्रथम पीठका विस्तार वारहसे भाजित चौर्वास कोस या। फिर इसके आगे नेमि जिनेन्द्रनक ऋमशः एक एक अश कम होता गया है ॥ ८६७॥

पार्श्वनाय तीर्थंकरके समवसरणमें प्रथम वेदीका विस्तार चौवीससे भाजित पाच कोरा, और श्रीवर्धमान भगवान्के छहसे भाजित एक कोसप्रमाण था ॥ ८६८॥

पीठोंकी परिधियोंका प्रमाण अपने अपने विस्तारसे तिगुणा होता है। ये पीठिनाय

उत्तम रत्नोंसे निर्मित और अनुपम रमणीय शोभासे संपन्न होती है ॥ ८६९ ॥

चूडीके सहश अर्थात् गोल और नाना प्रकारकी पूजाद्रव्य एवं मगलद्रव्यों मिति हन

पीठोंपर चारों दिशाओं में सिरपर धर्मचक्रको रखे हुए यक्षेन्द्र स्थित रहेन है।। ८७०॥

ऋपम जिनेन्द्रके समबसरणमें पीठकी मेखलाका विस्तार आठसे भाजित छड धनार बनुपत्रमाण था। पुन इसके आगे नेमिनाय तीर्यकरतक ऋपश उत्तरोनार दोमी पचारा अहा कर होते गये हैं ॥ ८७१॥

१ ट पणवीमुत्तवसववीहीण, च पणधीमुत्तवसवलवीहीण २ ट व हटा.

पणवीसाहियछस्तर्यं अटुविहत्तं च पासणाहास्म । एक्सयं पणवीसन्भाहियं वीरान्मि दोहि हिदं ॥ ८७२

भारुहिटूणं तेसुं नेणहरदेवादिवारसगणा ते । कादूण वि प्पटाहिणैमञ्चति संमुहं "णाहं ॥ ८७३ थोदूण थुदिसएहिं असंखगुणसेढिकम्मणिजरणं । कादूण पसण्णमणा णियणियकोट्ठेसु पविसंति ॥ ८७४ । पढमपीढा सम्मत्ता ।

पासिजिणे पणदंडा वारसभिजदा य वीरणाहास्मि । एको चिय तियभिजदा णाणावरस्यणाणिलयइलाँ ॥ ८७६

चात्राणि छस्सहस्सा अट्टहिदा ताण मेहलारुदा । उसहिजणे पण्णाहियदोसयङ्गणा य णेमिपेरतं ॥ ८७७

भगवान् पार्श्वनाथके समवसरणमें पीठकी मेखलाका विस्तार आठसे भाजित छहसौ पचीस धनुष, और वीर भगवान्के दोसे भाजित एकसौ पचीस धनुषप्रमाण था॥ ८७२॥

वे गणधरदेवादिक बारह गण उन पीठोंपर चढकर और प्रदक्षिणा देकर जिनेन्द्रदेवके सम्मुख होते हुए पूजा करते हैं ॥ ८७३ ॥

पश्चात् सैकडों स्तुतियोद्वारा कीर्तन करके व असख्यात गुणश्रेणीरूप कर्मोंकी निर्ज्जरा करके प्रसन्नचित्त होते हुए अपने अपने कोठोंमें प्रवेश करते है ॥ ८७४॥

## प्रथम पीठोका वर्णन समाप्त हुआ।

प्रथम पीठोंके ऊपर दूसरे पीठ होते हैं। भगवान् ऋषभदेवके समवसरणमे प्रथम पीठकी उंचाई चार वनुष थी। फिर इसके आगे उत्तरोत्तर क्रमशः नेमि जिनेन्द्रतक एक छठवा भाग कम होता गया है॥ ८७५॥

पार्श्वनाथ तीर्थंकरके समवसरणमें प्रथम पीठका विस्तार वारहसे माजित पाच धनुप, और वीरनाथक तीनसे माजित एक धनुषमात्र था। ये द्वितीय पीठिकार्ये नाना प्रकारके उत्तम रत्नोंसे खचित भूमियुक्त होती है ॥ ८७६॥

ऋषभनाथ तीर्थंकरके समवसरणमें उन द्वितीय पीठोंकी मेखलाओंका विस्तार आठसे भाजित छह हजार धनुष था। फिर इसके आगे नेमिनाथपर्यन्त ऋमशः उत्तरोत्तर दोसो पचास भाग कम होता गया है।। ८७७।।

१ द पणवीससिंहियछस्सय. २ द ब गणगणदेवादि<sup>°</sup>. ३ द विप्पणदाहीण . ४ मुहंमुह. ५ द छन्मागो जाव. ६ व णिल्इयला.

| €000°     | ५७५० | ५५०० | पर्प० | 4000 | 8040 | 8400 | ४२५० | 8000 | 3040 | l |
|-----------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|---|
| 6         | 6    | ٤    |       | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |   |
| ३५००<br>८ | ३२५० | 3000 | २७५०  | २५०० | २२५० | 2000 | 9040 | 1400 | १२५० | • |
| 6         | 6    | 6    | 6     | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |   |
| 3000      | 040  |      |       |      |      |      |      | `    | ·    |   |
| 6         |      |      |       |      |      |      |      |      |      |   |

पणवीसाधियछस्सय अट्टविभत्तं च पाससामिस्स । एक्ससयं पणवीसब्महियं वीरिम्म दोहि हिद्रं ॥ ८७८

ताणं कणयमयाणं पीढाणं पंचवण्णरयणमया । समपट्टा सोवाणा चेद्दंते चउदिसासु भट्टंट्ट ॥ ८७९ केसरिवसहसरोरुहचकं वरदामगरुडहिथधया । मणिथंभलंबमाणा राजंते विदियपीढेसुं ॥ ८८० धूवघडा णवणिहिणो अच्चणद्रव्वाइं मंगलाणिं पि । चेट्टंति बिदियपीढे को सक्क्ट्ट् ताण वण्णेदुं ॥ ८८९ वीसाहियसयकोसा उसहिजणे विदियपीढवित्थारा । पंचूणा छण्णउदीभजिदा कमसो य णेमिपरियंतं ॥ ८८२

पासिनणे पणुर्वासं अट्ठोणं दोसएहिं अवहरिदा। पंच चिय वीरिनणे पविहत्ता अट्ठतालेहिं ॥ ८८३

### । बिदियपीढा समत्ता ।

पार्श्वनाथ स्वामीके समवसरणमे द्वितीय पीठकी मेखलाका विस्तार आठसे भाजित छहसौ पचीस धनुष, और वीरनाथ भगवान्के दोस भाजित एकसौ पचीस धनुपप्रमाण था॥ ८७८॥

उन सुवर्णमय पीठोंके ऊपर चढ़नेकेलिये चारों दिशाओमें पाच वर्णके रत्नोंसे निर्मित समपृष्ठ सोपान होते हैं ॥ ८७९ ॥

द्वितीय पीठोंके ऊपर मणिमय स्तम्भोंपर लटकती हुई सिंह, बैल, कमल, चक्र, उत्तम माला, गरुड और हाथी, इनके चिह्नोंसे युक्त ध्वजायें शोभायमान होती हैं ॥ ८८० ॥

द्वितीय पीठपर जो धूपघट, नव निधिया, पूजनद्रव्य और मंगलद्रव्य स्थित रहते हैं, उनका वर्णन करनेके लिये कौन समर्थ है ।। ८८१॥

ऋपभनाथ तीर्थंकरके समवसरणमें द्वितीय पीठका विस्तार छ्यानवैसे भाजित एकसौ बीस कोसप्रमाण था। पश्चात् इसके आगे नेमिनाथपर्यन्त क्रमसे पाच पाच भाग कम होते गये है।। ८८२।।

पार्श्वनाथ तीर्थंकरके समवसरणमें द्वितीय पीठका विस्तार आठ कम दोसौसे भाजित पचिस कोस और वीर जिनेन्द्रके अड़तालीससे भाजित पांच कोसमात्र था ॥ ८८३॥

द्वितीय पीठोंका वर्णन समाप्त हुआ।

१ द हिंदो. २ द व मगलाण.

णियसादिमपीढाणं वित्थारचउत्थभागसारिच्छा । एदाणं वित्थारा तिडैणकदे तत्थ समधिए परिधी ॥ ८८५

ताणं दिणयरमङ्कसमवद्याणं हवंति सहुद्धं । सोवाणा रयणमया चउसु दिसासु सुहप्पासौं ॥ ८८६ । तदियपीढा सम्मत्ता ।

एक्केका गंधउद्यो<sup>५</sup> होदि तदो तदियपीढउविराम्म । चामर्राकेकिणिवंदणमालाहारादिरमाणिजा ॥ ८८७ गोर्सीसमलयचरणकालागरुपहुदिधूवगधहुा । पजलतस्यणदीवा णचंतविचित्तधयपंती ॥ ८८८ तीए रुंदायामा लस्सयदंडाणि उसहणाहिस्म । पणकदिपरिहीणाणि कमसो सिरिणेमिपरियंतं ॥ ८८९

६०० | ५७५ | ५५० | ५२५ | ५०० | ४७५ | ४५० | ४२५ | ४०० | ३७५ | ३५५ | ३०० | २७५ | २५० | २२५ | २०० | १७५ | १५० | १२५ | १०० | ७५

द्वितीय पीठोंके ऊपर विविध प्रकारके रत्नोसे रचित तीसरी पीठिकायें होती ह। इन तीसरी पीठिकाओकी उचाई अपनी अपनी दूसरी पीठिकाओंकी उचाईक समान होती है ॥ ८८४॥ इनका विस्तार अपनी प्रथम पीठिकाओंके विस्तारके चतुर्थ भागप्रमाण होता ह, और तिगुणे विस्तारसे कुछ अधिक इनकी परिधि होती है ॥ ८८५॥

सूर्यमण्डलके समान गोल उन पीठोंके चारों ओर रत्नमय और सुखकर स्पर्शवाली आठ आठ सीढिया होती हैं ॥ ८८६॥

तृतीय पीठिकाओंका वर्णन समाप्त हुआ।

इसके आगे इन तीसरी पीठिकाओं के जपर एक एक गधकुटी होती है। यह गधकुटी चामर, किंकिणी, वन्दनमाला और हारादिकसे रमणीय, गोशीर, मलयचन्दन और कालागरु इत्यादिक धूपोंके गधसे न्याप्त, प्रज्वलित रानोंके दीपकोंसे सहित, तथा नाचती हुई विचित्र ध्यजाओं की पंक्तियोंसे समुक्त होती है।। ८८७-८८८।।

उस गन्धकुटीकी चौडाई और लम्बाई भगवान् ऋषभनायके समवसरणमें छहसौ धनुप-प्रमाण थी। किर इसके पश्चात् श्रीनेमिनाथपर्यन्त क्रमसे उत्तरोत्तर पाचका वर्ग अर्थात् पर्चास पचीस धनुप कम होती गयी है॥ ८८९॥

१ द °पीढच्छेद°. २ द व उच्छेघो ३ व तउणकदे ४ द व सुहप्पास. ५ द व गंघउदी. ६ व गोसीर.

पणवीसन्भिहियसयं दोहि विद्तं च पासणाहिमा । विगुणियपणवीसाई तित्थयरे वहुमाणिमा ॥ ८९०

पणुहत्तरिजुदतिसया पासिजिणिदिम्म चडिवहत्ता य । पणुवीसोण<sup>र</sup> च सयं जिणपवरे वीरणाहिम्स ॥ ८९२

सिंहासणाणि मञ्झे गंधउढाणं<sup>२</sup> सपादपीढाणि । वरफलिहाणिमिदााणं<sup>३</sup> वंटाजालादिरम्माणि ॥ ८९३ रयणखिदाणि ताणि जिणिदउच्छेहजोग्गउदयाणि । इत्थं तित्थयराणं कहिदाहं समवसरणाइं ॥ ८९४ । समवसरणा समर्ती ।

चउरंगुलंतराले ' उविर सिंहासणाणि अरहंता । चेट्टंति गयणर्मगो लोयालोयप्पयासमत्तंहा ॥ ८९५

भगवान् पार्श्वनाथके समवसरणमें गन्धकुटीका विस्तार दोसे विभक्त एकसौ पचीस धनुप और वर्धमान तीर्थंकरके दुगुणित पचीस अर्थात् पचास धनुषप्रमाण था ॥ ८९० ॥

ऋषभ जिनेन्द्रके समवसरणमें गन्धकुटीकी उचाई नौसौ धनुषप्रमाण था। फिर इसके आगे क्रमसे नेमिनाथ तीर्थंकरपर्यंत चौबीससे विभक्त मुखप्रमाण (९०० – २४ = "६") से हीन होती गयी है ॥ ८९१ ॥

पार्श्वनाय जिनेन्द्रके समवसरणमें गंधकुटीकी उचाई चारसे विभक्त तीनसौ पचत्तर धनुष, और वीरनाथ जिनेन्द्रके पचीस कम सौ धनुपप्रमाण थी ॥ ८९२ ॥

गन्धकुटियोंके मध्यमें पादपीठ सहित, उत्तम स्फटिक मणियोंसे निर्मित और घटाओंके समूहादिकसे रमणीय सिंहासन होते हैं ॥ ८९३ ॥

रत्नोंसे खिचत उन सिंहासनोंकी उंचाई तीर्थंकरोंकी उंचाईके ही योग्य हुआ करती है। इसप्रकार यहां तीर्थंकरोंके समवसरणोंका कथन किया गया है।। ८९४॥

समवसरणोंका वर्णन समाप्त हुआ।

लोक और अलोकको प्रकाशित करनेके लिये सूर्यके समा । भगवान् अरहन्त देव उन सिंहासनोंके ऊपर आकाशमार्गमें चार अगुलके अन्तरालसे स्थित रहते हैं ॥ ८९५ ॥

१ द् पणवीससोलं च. २ द्व गंघमदीण. ३ द्व <sup>°</sup>णिम्मदाणि. ४ द्व इति समवसरण सम्मत्ता. ५ द्व <sup>\*</sup>लंतरालो. ६ द्रयणमग्गे.

ाणिस्सेद्तं णिम्मलगत्तं दुद्धघवलरुहिरतं । भादिमसंहडणतं समचउरसंगसंठाणं ॥ ८९६
अणुवमरूवतं णवचंपयवरसुरहिगंघघारितं । अटुत्तरवरलक्खणसहस्सघरणं अणंतबलविरिय ॥ ८९७
मिदिहदमधुरालाओ सामावियअदिसयं च दसमेदं । एदं तित्थयराणं जम्मग्गहणादिउप्पण्णं ॥ ८९८
जोयणसदमञ्जादं सुभिक्खदा चउदिसासु णियराणा । णहगमणाणमिहसा भोयणउवसग्गपरिहीणा ॥ ८९९
सन्वाहिमुहिट्टयत्तं अच्छायत्तं अपम्हफंदित्तं' । विज्ञाणं ईसतं समणहरोमत्तणं सजीविम्हि ॥ ९००
अटुरससहाभासा खुल्लयभासा सयाइं सत्त तहा । अक्खरअणक्खरप्पय सण्णीजीवाण सयलभासाओ ॥ ९०१
एदासुं भासासुं तालुवदंतोट्टकंठवावारें । परिहिरिय एककालं भन्वजणे दिव्वभासित्तं ॥ ९०२
पगदीए अक्खिलो संझत्तिवयिम णवमुहुत्ताणि । णिस्सरिद णिरुवमाणो दिन्वद्युणी जाव जोयणयं ॥ ९०३
सेसेसुं समएसुं गणहरदेविंदचक्वद्यीणं । पण्हाणुरूवमर्थं दिन्वद्युणी अ सत्तभंगीिहं ॥ ९०४
छद्व्यणवपयत्थे पचट्टीकायसत्तत्त्वाणि । णाणाविहहेदृहिं दिन्वद्युणी भणह भव्वाणं ॥ ९०५
घादिक्खएण जाटा एक्हारस अदिसया महध्छिरिया । एदे तित्थयराणं केवल्रणाणिम उप्पण्णे ॥ ९०६
माहप्रेण जिलाणं संखेजेसुं च जोयणेसु वण । पह्नवकुसुमफलद्धीभरिद जायिट अकालम्म ॥ ९०७

खेदरैहितता, निर्मलेशरीरता, दूधके समान धवल रुधिर, आँदिका वज्रर्षभनाराचसहनन, समैचतुरस्ररूप शरीरसस्थान, अँनुपमरूप, नवँचम्पककी उत्तम गन्धके समान गन्धका धारण करना, एक हजार आठ उत्तम लक्षणोका धारण करना, अर्नेन्त वल-वीर्य, और हिंत मित एव मधुर भाषण, ये स्वाभाविक अतिशयके दश भेद है। यह दशभेदरूप अतिशय तीर्थंकरोंके जन्मप्रहणसे ही उत्पन्न हो जाता है। ८९६-८९८।

अपने पाससे चारों दिशाओं एकसी योजनतक सुभिक्षता, औकाशगमन, हिँसीका अभाव, भोज नेंका अभाव, उपसर्गका अभाव, सक्की ओर मुखकरके स्थित होना, छायारहितता, निर्निमेष दृष्टि, विद्याओं की ईशता, सैंजीव होते हुए भी नख और रोमेंका समान रहना, अठारह महाभाषा, सातसी क्षुद्रभाषा, तथा और भी जो संज्ञी जीवोकी समस्त अक्षरानक्षरात्मक भाषायें हैं उनमें तालु, दात, ओष्ठ और कण्ठके व्यापारसे रहित होकर एक ही समय भव्य जनोंको दिव्य उपदेश देना। भगवान् जिनेन्द्रकी खभावतः अस्खलित और अनुपम दिव्य ध्वनि तीनों सध्याकालों नव मुहूतींतक निकलती है और एक योजनपर्यन्त जाती है। इसके अतिरिक्त गणधरदेव, इन्द्र अथवा चकवर्तीके प्रश्नानुरूप अर्थके निरूपणार्थ वह दिव्य ध्वनि शेष समयोमें भी निकलती है। यह दिव्यध्वनि भव्य जीवोंको छह द्रव्य, नौ पदार्थ, पाच अस्तिकाय और सात तत्वोंका नाना प्रकारके हेतुओंद्वारा निरूपण करती है। इसप्रकार घातियाकमींके क्षयसे उत्पन्न हुए ये महान् आश्चर्यजनक ग्यारह अतिशय तीर्थंकरोको केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर प्रगट होते है।।८९९--९०६॥

तीर्थकरोंके माहात्म्यसे सख्यात योजनोंतक वन असमयमें ही पत्र, फल और फलोंकी वृद्धिसे सयुक्त हो जाता है, कटक और रेती आदिको दूर करती हुई सुखदायक वायु चलने लगती

१ द्व अपम्हयंदित्त २ द्व वावारो ३ द्व जोयण. ४ द्व पण्हाणस्वमत्य ५ द्व <sup>०</sup>पयत्यो. ६ द् दिव्वज्ञाणि. ७ व घादिक्खएण य.

कंटयसकरपहुदिं अवणेंतो वादि सुक्तदो वाऊ । मोतूण पुन्वत्रेरं जीवा वहंति मेत्तीसु ॥ ९०८ दण्णतलसारिन्छा स्यणमई होदि तेत्तिया भूमी । गंधोदकाई विरेसह मेवकुमारो य सक्झाणाए ॥ ९०९ फलभारणमिदसालीजवादिसस्सं सुरा विकुन्वंति । सन्वाणं जीवाणं उप्पज्जदि णिञ्चमाणंरं ॥ ९१० वायदि विकिरियाए वाउकुमारो य सीयलो पवणो । ऋगतडायादीणिं णिग्मलमिललेग पुण्णाणि ॥ ९११ धूसुक्ष्मडणपहुदीहिं विरहिदं होदि णिग्मलं गयणं । रोगादीणं वाधा ण होति सयलाण जीवाणं ॥ ९१२ जिन्दिस्यएसुं किरणुज्जलदिन्वधम्मचकाणि । दहुण संठियाई वत्तारि जणस्स सन्हरिया ॥ ९१३ छप्पण चडिदलासुं कंचणकमलाणि तित्यकत्ताणं । एकं च पायपीढं अञ्चणद्ववाणि विव्वविविधाणि ॥ ९१४ । चोत्तीस अइसया समत्ता ।

जेसि तरूण मुळे उप्पण्मं जाण केवळं णाणं। उसहप्पहुदिजिगाणं ते चिय असीयरुक्त कि ॥ ९९५ णग्गोहसत्तपण्णं साळं सरळं पियंगु तं चेव। सिरिसं णागतरू वि य सक्ता धूळी पळास तेंदृवं॥ ९१६ पाडळजंबू पिष्पळदिवण्णो णंदितिळयचूदा य। कंकिहि चंपबउळं मेसयसिँगं धव माळं॥ ९९७ सोहंति असीयतरू पछवक्तुसुमाणदाहि साहाहिं। छंवतमाळदामा धंटाजाळादिरमणिजा॥ ९९८

है, जीव पूर्व वैरको छोडकर मैत्रीभावसे रहने लगते है, उँतनी भूमि दर्पणतलके सददा स्वच्छ और रत्नमय होजाती है, सौधर्म इन्द्रकी आज्ञासे मेधकुमार देव सुगन्धित जलको वर्षा करता है, देव विक्रियासे फलोंके भारसे नम्रीभृत शालि और जो आदि सस्यको रचते है, सैव जीवोको नित्य आनन्द उत्पन्न होता है, व्यंकुमार देव विक्रियासे शीतल पवन चलाता है, कूप और तालाव आदिक निर्मल जलसे पूर्ण होजाते है, अंक्षाश धुआ और उल्कापातादिसे रहित होकर निर्मल होजाना है, सर्मपूर्ण जीवोंको रोगादिकी वाधार्ये नहीं होती है, येक्षेन्द्रोंक मस्तकोंपर स्थित और किरणोंसे उडव्वल ऐसे चार दिन्य धर्मचक्रोंको देखकर जनोको आश्रय होता है, तांर्थकेंगेंके चारों दिशाओंमं (विदिशाओंसाहित) छप्पन सुवर्णकमल, एक पादपीठ और दिन्य एव विविध प्रकारक पूजनद्रन्य होते है ॥ ९०७-९१४ ॥

चौतीस अतिशयोंका वर्णन समाप्त हुआ।

ऋषभादि तीर्थंकरोंको जिन वृक्षोंके नीचे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है वे हो अयोक वृक्षे हैं ॥ ९१५ ॥

न्यप्रोध, सप्तपर्ण, शाल, सरल, प्रियंगु, फिर वहीं ( प्रियंगु ), शिरीय, नागवृक्ष, अभ ( बहेडा ), घूली ( मालिवृक्ष ), पलाग, तहूं, पाटल, पीपल, टिविपर्ण, नन्द्री, निलक आम्न. ककिर ( अशोक ), चम्पक, बकुल, मेपश्रृङ्ग, धव और शाल, ये अशोकवृक्ष लटकती हुई मालाओं युन और घटासमूहादिकसे रमणीय होते हुए पछत्र एवं पुष्पोंने कुकी हुई शान्वाओंने शोभायमान होते हैं ॥ ९१६-९१८॥

१ द व गयोदकेष्ट. २ व सतियाई. ३ व किंकितः ४ द व मेन्यसिंग.

णियणियजिणउदण्णं बारसगुणिदेहिं सिरसउच्छेहा। उसहजिणपहुदीण असोयस्क्ला विरायित ॥ ९१९ किं वण्णणेण बहुणा दृहुणमसोयपादवे एदे। णियउज्जाणवणेसुं ण रमिद चित्त सुरेसस्य ॥ ९२० सिसमंडलसंकासं मुत्ताजालप्याससंज्ञतं। छत्तत्तयं विरायिद सन्वाणं तित्यकत्ताणं ॥ ९२१ सिंहासण विसालं विसुद्धफिलहोवलेहिं णिम्मविदं। वररयणिकरखचिदं को सक्ड वण्णिहुं ताण ॥ ९२२ णिडमरभित्तपत्ता अंजलिहत्था पफुल्लमुहकमला। चेहंति गणा सन्वे एक्केंक् वेदिजणं जिण ॥ ९२३ विसयकसायासत्ता हदमोहा पविस जिणपहूसरणं। किहदुं वा भन्वाणं गिहर सुरदुदुदी रसइ ॥ ९२४ रुणहणहणंतलप्यछण्णा वरभित्तमिरत्वसुरमुक्का। णिवडेंति क्रुसुमिविट्टी जिणिद्यकमलमुलेसु ॥ ९२५ भवसयदंसणहेदुं दिसणमेत्तेण सयललोयस्स। भामंडलं जिणाणं रिवकोष्डिसमुज्जल जयइ ॥ ९२६ चडसिट्टिचामरेहिं सुणालकुंदेदुसंखधवलेहिं। सुरकरपणिवदेहिं विजिज्ञता जयंतु जिणा॥ ९२७ । अट्ट महपाढिहेरा समत्ता।

ऋषभादिक तीर्थंकरोंके उपर्युक्त चौबीस अशोकवृक्ष वारहसे गुणित अपने अपने जिनकी उचाईसे युक्त होते हुए शोभायमान है ॥ ९१९ ॥

बहुत वर्णनसे क्या <sup>2</sup> इन अशोक बुक्षोंको देखकर इन्द्रका भी चित्त अपने उद्यानवनोमें नहीं रमता है ॥ ९२० ॥

सव तीर्थैकरोंके चन्द्रमण्डलके सदृश और मुक्तासमूहोंके प्रकाशसे संयुक्त तीन छत्र शोभायमान होते है ॥ ९२१ ॥

उन तीर्थंकरोका निर्मल स्फटिकपाषाणोंसे निर्मित और उत्कृष्ट रत्नोक समृह्से खचित जो विशाल सिंहासन होता है, उसका वर्णन करनेके लिये कौन समर्थ होसकता है । १२२॥

गाढ भक्तिमें आसक्त, हाथोंको जोडे हुए, और विकसित मुखकमलसे सयुक्त, ऐसे सम्पूर्ण गण प्रत्येक तीर्थैकरको घेरकर स्थित रहते है।। ९२३॥

विपय-कषायोंमे अनासक्त और मोहसे रहित होकर जिनप्रभुके शरणमें जाओ, ऐसा भन्य जीवोंको कहनेके लिये ही मानों देवोंका दुदुभी बाजा गम्भीर शब्द करता है ॥ ९२४॥

जिनेंद्र भगवान्के चरणकमलोके मूलमें, रुण-रुण शब्द करते हुए भ्रमरोंसे व्याप्त और उत्तम भक्तिसे युक्त देवोंके द्वारा छोडी गई पुष्पवृष्टि गिरती है ॥ ९२५ ॥

जो दर्शनमात्रसे ही सम्पूर्ण लोगोंको अपने सौ (सात १) भवोके देखनेमें निमित्त है और करोडों स्थोंके समान उज्ज्वल है ऐसा वह तीर्थकरोंका प्रभामण्डल जयवन्त होता है॥९२६॥

मृणाल, कुन्दपुष्प, चन्द्रमा और शखके समान सफेद तथा देवांके हार्योसे नचाये गये ( दोरे गये ) चौंसठ चामरोंसे वीज्यमान जिनभगवान् जयवन्त होवे ॥ ९२७॥

आठ महाप्रातिहायोंका कथन समाप्त हुआ।

१ वृतित्यकत्तार २ दं चेदिङ्गण ३ ट घ मोहो इद TP 34

चउतीसातिसयिमदे अट्टमहापाडिहेरसंज्ञते । मोक्खयरे नित्ययरे तिहुवणणाहे णमंसामि ॥ ९२८ जिणवंदणापयद्दा पह्यासंखेळसानपरिमाणा । चेट्टीत विविह्जीवा एक्के स्मवसरणेसुं ॥ ९२९ कोट्टाणं खेतादो जीवक्खेतंफलं असंखनुणं । होट्टण अपुट्ट ति हु जिणमाहप्पेण ने सखे ॥ ९३० संखेळ्ळायणाणि वालप्पहुदी पवेसिणस्मामणे । अंतोमुहुत्तकाले जिणमाहप्पेण गच्छीते ॥ ९३६ मिच्छाइट्टिजमध्वी तेसुमसण्णी ण होनि कड्आइं । तह य जणळ्यवसाया मंदिदा विविद्दविवरीदा ॥ ९३२ आतंकरोगमरणुप्पत्तीओ वेग्कामयाधालो । तण्हालुहपीडाओ जिणमाहप्पेण ण हवंति ॥ ९३३

#### जक्लणाम —

गोवरणमहाजक्ता निमुहो जक्लेसरो य तुंबुरक्षो । मारंगविजयस्जिसो वम्हो बम्हेसरो य कोमारे। ॥९३४ छम्मुहको पाटाले। किण्गरिकपुरुसगरुडगंघव्वा । तह य कुवेरो वरुणो भिउडीगोमेधपासमातंगां ॥ ९३५ गुज्मकको इटि एदे जक्ता चउवीस उसहपहुदीणं । तित्थयराणं पासे चेट्ठंते मत्तिसंज्ञा ॥ ९३६

जो चौंतीस अतिशर्णोंको प्राप्त हैं, आठ महाप्रातिहार्थोंसे संयुक्त हैं, मोक्षको करनेवाले अर्थात् मोक्षमार्गके नेता हैं, और तीनों लोकोंके स्वामी हैं, ऐसे तीर्थकरोंको में नमस्कार करता हूं॥ ९२८॥

एक एक समवसरणमें पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण विविध प्रकारके जीव जिनदेवकी वन्दनामें प्रवृत्त होते हुए स्थित रहते हैं ॥ ९२९ ॥

कोठोंके क्षेत्रसे यद्यपि जीवोंका क्षेत्रफल असल्यातगुणा है, तथापि ने सन जीव जिनदेवके माहात्म्यसे एक दूसरेसे अस्पृष्ट रहते हैं ॥ ९३० ॥

जिनभगवान्के माहात्म्यसे वालकप्रमृति जीव प्रवेश करने अथवा निकलनेमें अन्तर्मृहूर्त कालके भीतर संख्यात योजन चले जाते हैं॥ ९३१॥

इन कोठोंने मिथ्यादृष्टि, अभव्य और असंज्ञी जीव कदाणि नहीं होते तथा अनव्यव-सायसे युक्त, सन्देहसे संयुक्त और विविध प्रकारकी विपरीतताओंसे सहित जीव भी नहीं होते हैं॥ ९३२॥

इसके अतिरिक्त वहांपर जिन भगवान्के माहात्म्य्से आतक, रोग. मरण, उपित. वर. कामवावा तथा तृष्णा (पिपासा ) और क्षुधाकी पीड़ायें नहीं होती हैं॥ ९३३॥

यक्षोके नाम-

गोर्वदन, महायक्ष, त्रिमुंख. यक्षेश्वरं, तुम्बुरव, मीतंग, विजय, अजित. ब्रेंस. ब्रमेश्वरं कुंमार, बर्णेमुख, पाताल, किर्नेरं, किंपुरेख, गर्रेड, गंधविं, कुंनिर, वर्रेण. भेंकुटि. गामिन, पासे, मीतंग और गुर्सेक, इसप्रकार ये भक्तिसे संयुक्त चौत्रीस यक्ष ऋषभादिक तीर्थकरोंके पासमें न्यित रहते हैं॥ ९३४–९३६॥

१ द च <sup>०</sup>सयमेदे. २ द व मिन्छाइहीभन्वा. ३ द **म** भिडदो.

जम्जीमो चक्केसिरिरोहिणिपण्णित्तवज्ञासिंखलया । वर्जकुसा य अप्पदिचकेसिरप्रिरिदर्त्ती य ॥ ९३७ मणवेगाकालीको तह जालामालिणी महाकाली। गउरीगंधारीको वेरोटी सोलसा अणंतमटी॥ ९३८ माणसिमहमाणसिया जया य विजयापराजिदाओं य । बहुरूपिणिकुंभंडी पडमासिद्वायिणीओ ति ॥ ९३९ वसन्ततिलकम्---

> पीऊमणिज्झरणिहं जिणचंदवाणिं सोकण बारस गणा णिअकारपुर्से । णिचं अणंतगुणसेढिविसोहिअंगा छेदति कम्मपडलं खु असंखसेणि ॥ ९४०

इंद्रवज्रा-

भत्तीए आसत्तमणा जिणिदपायाराविंदेसु णिवेसियत्या । णादीद्कालं ण पयद्माणं णो भाविकाल पविभावयंति ॥ ९४१ एवंपभावा भरहस्स खेते धम्मप्पमुर्ति परमं दिसंता । सन्त्रे जिणिता वरभन्वसंघस्सप्पोत्थिदंमोक्खसुद्दाइ देंतु ॥ ९४२ पुज्वाण एक्कलक्लं वासाण ऊणिदं सहस्सेण । उसहिजिणिंदे कित्रियं केवलिकालस्स परिमाणं ॥ ९४३ उसह पुन्व ९९९९९ पुन्वैंग ८३९९९९ वस्स ८३९९०००।

मास्सवच्छरसमधियपुरुवंगविद्दीणपुरुवद्दगिलक्खं । केवलिकालपमाणं भजियजिणिदे मुणेद्दव ॥ ९४४ भजिय पुन्व ९९९९ पुन्वंग ८३९९९८ वस्स ८३९९९८।

चैकेश्वरी, <sup>र</sup>रोहिणी, प्रज्ञप्ति, वैज्ञश्खला, वैज्ञाकुशा, कैंप्रतिचकेश्वरी, पुरुषदत्ता, र्मनोवेगा, र्काला, <sup>र्ड</sup>वालामालिनी, महीकाली, <sup>रर</sup>गौरी, <sup>रर</sup>गाधारी, <sup>रप</sup>वैरोटी, सोल्सा अनन्तमती, मैीनसी, महीं मानसी, अँया, विजेया, अपराजिता, विहुरूपिणी, कूर्बेगण्डी, पकी और सिर्द्धीयिनी, ये यक्षिणिया भी जमशा ऋषभादिक चौबीस तीर्थंकरोंके समीपमें रहा करती है ॥ ९३७-९३९ ॥

जैसे चन्द्रमासे अमृत झरता है उसीप्रकार खिरती हुई जिनभगवान्की वाणीको अपने कर्तव्यके वारेमें सुनकर वे भिन्न भिन्न जीवोंके वारह गण नित्य अनन्तगुणश्रेणीरूप विशुद्धिसे संयुक्त शरीरको धारण करते हुए असख्यातश्रेणीरूप कर्मपटलको नष्ट करते है ॥ ९४० ॥

जिनका मन भक्तिमें आसक्त है और जिन्होंने जिनेन्द्रदेवके पादारविन्दोंमें आस्था ( विश्वास) को रक्खा है ऐसे भव्य जीव अतीत, वर्तमान और भावी कालको भी नहीं जानते है ॥ ९४१ ॥

उपर्युक्त प्रभावसे सयुक्त वे सब तीर्थंकर भरतक्षेत्रमें उत्कृष्ट धर्मप्रवृत्तिका उपदेश देते हुए उत्तम भन्यसमूहको आत्मासे उत्पन्न हुए मोक्षसुखोको प्रदान करें ॥ ९४२ ॥

भगवान् ऋषभ देवके केवलिकालका प्रमाण हजार वर्ष कम एक लाख पूर्व कहा गया है ॥ ९४३ ॥ ऋषभ पूर्व ९९९९९, पूर्वांग ८३९९९९, वर्ष ८३९९०००।

अजितनाथ तीर्थंकरके केवलिकालका प्रमाण बारह वर्ष और एक पूर्वांग कम एक लाख पूर्व जानना चाहिये ॥ ९४४ ॥ अजित पूर्व ९९९९, पूर्वांग, ८३९९९८, वर्ष ८३९९८८

१ व पुरुसदत्ती २ द अकारएसु ३ द घम्मापमार्ति ४ व सपत्मुप्पोत्यदमोक्ष

चोहसवच्छरसमधियचउपुव्वंगोणपुन्वह्गिलक्खं। संभवित्रणिंदे भणिदं केवलिकालस्स परिमाणं॥ ९४७ संभव पुन्व ९९९९ पुन्वंग ८३९९९९ वस्स ८३९९८६। अहारसविरिमाधियअहपुन्वंगोणपुन्वहंगिलक्खं। केवलिकालपमाणं णंदणणाहिम्म णिहिट्ठं॥ ९४६ णंदण पुन्व ९९९९९ पुन्वग ८३९९९९१ वस्स ८३९९९८१। वीसिद्वच्छरममधियचारसपुन्वंगहीणपुन्वाणं। एकं लक्खं होिंद्र हु केवलिकालं सुमइणाहिम्म॥ ९४७ सुमइ पुन्व ९९९९ कंग ८३९९९८७ वस्स ८३९९९८०। विगुणियितिमाससमिधियसोलसपुन्वंगहीणपुन्वाणं। हिगलक्खं प्रमण्दे केवलिकालस्स परिमाणं॥ ९४८ प्रथम पुन्व ९९९९ कंग ८३९९९८३ वस्स ८३९९९९ मा ६। णवसंवच्छरसमिधियवीसिदिपुन्वंगहीणपुन्वाणं। एकं लक्खं केवलिकालपमाणं सुपासिजिणे॥ ९४९ सुपाम पुन्व ९९९९९ कंग ८३९९९७९ वस्स ८३९९९९ । मासित्तिद्याहियेचडवीसिदिपुन्वंगरिहपुत्वाणं। इगिलक्खं चंदण्पहकेविलकालस्स संखाणं॥ ९५० चंद्र पुन्व ९९९९९ पुन्वंगं ८३९९७७५ वस्स ८३९९९९ मास ९। चडवच्छरसमिधियझडवीसिदिपुन्वंगऊणपुन्वाणं। एकं लक्खं केविलकालपमाणं च पुप्पदंतितिणे॥ ९५९ पुन्व ९९९९९ संग ८३९९७५ वस्स ८३९९९९ मास ९।

सम्भवनाथ तीर्धंकरके केवलिकालका प्रमाण चौदह वर्ष चार पूर्वांग कम एक लाख पूर्व कहा गया है ॥ ९४५ ॥ संभव पूर्व ९९९९, पूर्वांग ८३९९९५, वर्ष ८३९९८६ ।

अभिनन्दननाथके केवलिकालका प्रमाण अठारह वर्प और आठ पूर्वींग कम एक लाज पूर्व निर्दिष्ट किया गया है ॥ ९४६ ॥

अभिनन्दन पूर्व ९९९९, पूर्वांग ८३९९९१, वर्ष ८३९९९८२।

सुमितिनाथके केवलिकालका प्रमाण बीस वर्ष और वारह पूर्वीग कम एक लाग पूर्व है ॥ ९४७ ॥ सुमिति पूर्व ९९९९९, पूर्वींग ८३९९८७ वर्ष ८३९९८०।

भगवान् पद्मप्रभक्ते केवलिकालका प्रमाण छह मास और सोलह पूर्वांग कम एक लाख पूर्व है ॥ ९४८ ॥ पद्म पूर्व ९९९९, पूर्वांग ८३९९९८३, वर्ष ८३९९०९, माम ६।

सुपार्श्व जिनेन्द्रके केमलिकालका प्रमाण नौ वर्ष और वांस पूर्वीर्ग कम एक लाग पूर्व है ॥ ९४९ ॥ सुपार्श्व पूर्व ९,९९,९, पूर्वाग ८३९,९७९ वर्ष ८३९,९९१ ।

चन्द्रप्रभ तीर्थंकरक केवलिकालकी संख्या तीन माह और चौबीम पूर्वाग कर एक लाल पूर्व है ॥ ९५० ॥ चन्द्र पूर्व २,९०,००, पूर्वाग ८३९०,०७, वर्ष ८३०,००० माम ०।

पुष्पदन्त तीर्थकरके केवलिकालका प्रमण चार वर्ष और अहाईम पूर्वाग कर एक न्या पूर्व है ॥ ९५१ ॥ पुष्पदन्त पूर्व ९९९००, पूर्वाग ८३०००७, वर्ष ८३००००६।

१ ट अरुपुरवगाण ट घ माम तिरया वि य

मंबच्छरितद्रक्षणियपणवीमसहम्सयाणि पुन्वाणि । सीयलजिणिमा कहिदं केवलिकालस्स परिमाणे ॥ ९५२ मीम पुन्व २४९९९ भग ९३९९९९ वस्स ८३९९९७ ।

इनिजीमवस्मलक्त्रा दोहि विहीणा पुहुम्मि मेयंसे । चउवण्णवासलक्त्वं कणं एक्केण वासुपुजातिणे ॥ ९५३ सेयंस वस्मे २०९९९८ । वासुपुज ५३९९९९ ।

पण्णरसन्नामल्यन्वा निद्यनिद्दीणा य त्रिमलणाहम्मि । सयकदिहृदपण्णत्तरिवासा दोविरहिदा अणंतिजिणे ॥ ९५४ विभेल १४९९९७ । अणंत वास ७४९९९८ ।

पचमयाणं वागो उणो एक्केण धम्मणाहामि । दसघणहृदपणुवीसा सोलसङ्गीणा य संतीसे ॥ ९५५ धम्म वस्म २४९९९९ । संति २४९८४ ।

चोत्तीमाधियमगमय नेवीममहस्मयाणि कुंधुम्मि । चुलसीटीजुदणवसयवीससहस्सा अरम्मि वासाण ॥ ९५६ कुधु २३७३४ । अर २०९८४ ।

णवणउटिसधियभडमयचउवण्णमहन्सयाणि वासाणि । एक्करसं चिय मासा चउवीस दिणाइ मिह्निम्म ॥ ९५७ मिह्नि वाम ५४८९९ मा ९९ दि २४ ।

णवणउदिस्रधियचउत्पयमत्तमहस्माणि वच्छराणि पि । हगिमामो सुन्वदए केवलिकालस्स परिमाणं ॥ ९५८ सुन्वद ७४९९ मा ९ ।

शीतलनाथ तीर्थंकरके केवलिकालका प्रमाण तीन वर्ष कम पचीस हजार पूर्व कहा गया है॥ ९५२॥ शीतल पूर्व २४९९९, पूर्वांग ८३९९९९, वर्ष ८३९९**९**९७।

भगवान् श्रेयास प्रभुका केवलिकाल दो कम इक्कीस लाख वर्ष, और वासुपूज्य जिनेन्द्रका एक कम चौवन लाख वर्ष है ॥ ९५३ ॥ श्रेयास वर्ष २०९९९८। वासुपूज्य वर्ष ५३९९९९।

विमलनाथ तीर्थंकरका केवलिकाल तीन कम पन्द्रह लाख वर्ष और अनन्तनाथ जिनका सौके वर्गसे गुणित पचत्तरमेंसे दो कम अर्थात् सात लाख उनचास हजार नौसौ अट्ठानबै वर्षप्रमाण है ॥ ९५४ ॥ विमल वर्ष १४९९९९७ । अनन्त वर्ष ७४९९९८ ।

धर्मनाथ तीर्थंकरका केवलिकाल पाचसौके वर्गमेंसे एक कम, और शान्तिन अप भगवान्का दशके घनसे गुणित पच्चीसमेंसे सोलह वर्ष कम है।। ९५५॥

धर्म वर्ष २४९९९९ । शान्ति २४९८४ ।

भगवान् कुथुनायका केवलिकाल तेईस हजार सातसौ चौंतीस वर्ष, और अरनाथ तीर्थंकरका वीस हजार नौसौ चौरासी वर्षप्रमाण है ॥ ९५६ ॥

कुथु वर्ष २३७३४। अर वर्ष २०९८४।

मिल्लिनार्थं तीर्थंकरके केवलिकालका प्रमाण चौवन हजार आठसौ निन्यानवै वर्ष ग्यारह मास और चौवीस दिन है॥ ९५७॥ मिल्लि वर्ष ५४८९९, मास ११, दिन २४।

सुव्रतनाथके केविलकालका प्रमाण मात हजार चारसौ निन्यानवै वर्ष और एक मास है ॥ ९५८ ॥ सुव्रत वर्ष ७४९९, मास १ ।

१ [पह्मित] २ द व पुच्च. ३ व विमलस्स पुच्च

वासाण हो सहस्सा चत्ति सर्याणि णिमिस्म इगिणउदी। एकोणा सत्तस्या इस मासा चडिंगाणि णेमिस्स ॥ ९५९ णिम २४९१ । णेमि वा ६९९ मास १० दि ४ । ः अदमाससमियाणं ऊणत्तिर वच्छेराणि पासिजिणे । वीरिस्म तीस वासा केवलिकालस्स संख ति ॥ ९६०

पास ६९ मा ८ । वीर ३० ।

् चुलसीदि णडिद पण-तिग-सोलस-एकारसुत्तरसयाई। पणणडिटी तेणडिटी गणहरदेवा हु भट्टपरियंतं ॥ ९६१ ड ८४, भ ९०, सं १०५, णं १०३, सु ११६, प १११, सु ९५, चं ९३। अइसीदी सगसीदी सत्तत्तरि छक्टसमिथया छिट्टी। पणवण्णा पण्णासा तत्तो य अणंतपरियंतं ॥ ९६२

पु ८८, सी ८७, से ७७, वासु ६६, वि ५५, अणं ५०।

तेदालं छत्तीला पणतीला तील अट्टवीला य । अट्टारल-सत्तरसेकारल-दस-एक्टरस य वीरंतं ॥ ९६३

ध ४३, संति ३६, कुंश्व ३५, बर ३०, म २८, मु १८, ण १७, णे ११, पा १०, वीर ११। पढमो<sup>र</sup> हु उसहसेणो केसरिसेणो य चारुटत्तो य । वज्जचमरो य वज्जो चमरो बलदत्तवेदब्सा ॥ ९६४ णानो कुंथू धम्मो मंदिरणामा जक्षो अरिट्टो य । मेणो चक्कायुधयो सयंभु कुंमो विसाखो य ॥ ९६५

निमनाथ तीर्थंकरका केवालिकाल दो हजार चारसों एकानवे वर्ष, और नेमिनाथका एक कम सातसों वर्ष, दश मास तथा चार दिन है ॥ ९५९ ॥

निम वर्ष २४९१ | नेमि वर्ष ६९९ मास १० दिन ४।

पार्श्वनाथ जिनेन्द्रके केवलिकालकी सख्या आठ मास अधिक उनत्तर वर्ष, और वीर मगवान्के तीस वर्षप्रमाण है॥ ९६०॥ पार्श्व वर्ष ६९, मास ८। वीर वर्ष ३०।

आठवे तीर्थकरपर्यन्त क्रमसे चौरासी, नव्ये, एकसौ पाच, एकसौ तीन, एकसौ सोल्ह, एकसौ ग्यारह, पंचानवै और तेरानवै गणधर देव थे ॥ ९६१॥

ऋषम ८४, अजित ९०, संभव १०५, अभिनन्दन १०३, सुमति ११६, पद्म १११,

सुपार्श्व ९५, चन्द्र ९३।

भगवान् पुष्पदन्तसे लेकर अनन्तनाथ तीर्थंकरतक क्रमसे अठासी, सतासी, सतत्तर, ज्यासठ, पचवन और पचास गणधर थे॥ ९६२॥

पुष्पदन्त ८८, शीतल ८७, श्रेयांस ७७, वासुपूज्य ६६, विमल ५५, अनन्त ५०। धर्मनाथ तीर्थंकरसे लेकर महावीरपर्यन्त क्रमशः तेतालीस, लत्तीस, पैतीस, तीस, अट्टाईस,

अठारह, सत्तरह, ग्यारह, दश और ग्यारह गणधर थे॥ ९६३॥

धर्म ४३, शान्ति ३६, कुथु ३५, अर ३०, मछि २८, मुनिसुत्रत १८, निम १७,

नेमि ११, पार्श्व १०, बीर ११।

ऋपमसेन. केशिरसेन ( सिंहसेन ), चारुदत्त, वेंब्रचमर, वंब्र, चमर, वलदैत्त, ( वलि. दत्तक ), वैर्द्धम, नेगा ( अनगार ), कुंधु, धेमे, मन्टिरे. जैय, अरिष्ट, सेन ( अरिष्टसेन ), चक्रार्युर्व.

१ इ व पढमा २ इ व वजदमरो

महीगामा दुष्पद्वरदत्ता सर्थभुइंदभूदीको । उसहादीणं भादिमगणधरणामाणि एटाणि ॥ ९६६ एदे गणधरदेवा सन्ये वि हु भट्टरिडिसंपण्णा । नाणं रिडिसरूवं लवमेत्तं तं णिरूवेमो ॥ ९६७ युटी-विकिरिये-किरिया तव-बल-बोसिड-रसिन्सदि रिद्धी । एदासु बुद्धिरिद्धी भट्टारसभेदिविक्खाटा ॥ ९६८ भोहिमणपञ्चवाणं केवलणाणी वि बीजवुद्धी य । पंचिमया कोट्टमई पटाणुसारित्तणं छट्टं ॥ ९६९ मभिण्णस्मोदित्तं दूरस्साटं च दूरपस्तं च । दूरग्वाणं दूरस्सवणं तह दूरदंसणं चेय ॥ ९७० टमचोहमपुद्धितं णिमित्तरिद्धीण् तथ्य समलत्तं । पण्णसमणाभिधाणं कमसो पत्तेयबुद्धिवादित्तं ॥ ९७९ अंतिमखटंताहं परमाणुष्पहुदिसुत्तिट्वाहं । जं पचवलं जाणह तमोहिणाणं ति णायब्वं ॥ ९७२ । ओहिणाण गदं ।

चिंताण अचिंताण अहंचिंताण विविहभेयगयं। जं जाणह णरलोए तं चिय मणपज्जव णाणं॥ ९७३। मणपज्जवं णाण गदं।

क्षसवत्तमयलभाव लोयालोएसु निमिरपरिचत्त । केवलमखंडमेदं केवलणाणं भणंति जिणौं ॥ ९७४ । केवलणाणं गदं ।

स्वैयंभू, र्कुम्म (कुथु), विशार्ख, मिछि, स्वेप्रम (सोमक), वेरेदत्त, स्वयभू और इन्द्रभूति, ये क्रमशः ऋपमादि तीर्थंकरोंके प्रथम गणधरोंके नाम हैं॥ ९६४-९६६॥

ये सत्र ही गणधर देव आठ ऋद्धियोंसे सिहत होते हैं। यहा उन गणधरोंकी ऋद्धियोंके स्वयमात्र स्वरूपका हम निरूपण करते है॥ ९६७॥

वुद्धि, विक्रिया, किया, तप, वल, औपधि, रस और क्षिति (क्षेत्र) इन भेदोंसे ऋदि आठ प्रकारको है। इनमेंसे वुद्धि ऋदि अवधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान, केवलज्ञान, बीजबुद्धि, कोष्टमित, पटानुसारित्व, संभिन्नश्रोतृत्व, दूरास्वादान, दूरस्पर्श, दूरव्राण, दूरश्रवण, दूरदर्शन, दशपूर्वित्व, चौदह्द पूर्वित्व, निमित्तऋदि इनमें कुशलता, प्रज्ञाश्रवण, प्रत्येकबुद्धित्व और वादित्व, इन अठारह भेदोंसे विख्यात है।। ९६८-९७१।।

जो प्रत्यक्ष ज्ञान अन्तिम स्कन्धपर्यन्त परमाणु आदिक मूर्त द्रव्योंको जानता है उसको अवधिज्ञान जानना चाहिये ॥ ९७२॥

#### अवधिज्ञान समाप्त हुआ ।

चिन्ता, अचिन्ता या अर्धचिन्ताके विषयभूत अनेक भेदरूप पदार्थको जो ज्ञान नरलोकके भीतर जानता है वह मनःपर्यय ज्ञान है ॥ ९७३॥

### मन पर्ययज्ञान समाप्त हुआ।

जो ज्ञान असपत्न अर्थात् प्रतिपक्षीसे रहित होकर सम्पूर्ण पदार्थोंको विषय करता है, लोक एव अलोकके विषयमें अज्ञानरूप तिमिरसे रहित है, केवल अर्थात् इन्द्रियादिककी सहायतासे विहीन है, और अखण्ड है उसे जिन भगवान् केवलज्ञान कहते हैं॥ ९७४॥

केवलज्ञान समाप्त हुआ।

१ द् बुद्धीविक्किरिय°. २ द् °खदत्ताई, व °खदत्ताइ ३ द् व अत्यं चिंता य ४ व जिणा णं.

णोहंदियसुदणाणावरणाणं वीरअंतरायाएँ । तिविहाणं पगदीणं उक्कस्सखउवसमिविसुद्दम्म ॥ ९७५ संखेचसरूवाणं सद्दाणं तत्थं लिंगसंजुत्तं । एकं चिय बीजपटं लढूण परोपदेसेणं ॥ ९७६ तिम पदे आधारे सयलसुटं चिंतिकणे गेण्हेटि । कस्स वि महेसिणो जा बुद्धी सो बीजबुद्धि ति ॥ ९७७ । बीजबुद्धी समत्ता ।

उक्तरिसधारणाए जुत्तो पुरिसो गुरूवण्सेणं । णाणाविहगंथेसुं वित्थारे लिगसहबीजाणि<sup>४</sup>॥ ९७८ गद्दिऊण णियमदीए मिस्सेण विणा धरेटि मटिकोट्टे । जो कोइ तस्म बुद्दी णिहिट्टा कोट्टबुद्धि ति ॥ ९७९ । कोट्टबुद्धी गर्दो ।

अद्धी वियमखणाणं पदाणुसारी हवेदि तिविहणा। अणुसारी पहिसारी जहत्थणामा उभयमारी॥ ९८० फाडिअवसाणमज्झे गुरूवदेमेण एकबीजपदं। गेण्हिय उविसगर्थ जा गिण्हिट सा मटी हु अणुसारी॥ ९८१ । अणुसारी गर्दे ।

आदिअवसाणमज्झे गुरूवदेसेण एक्क्वीजपद । गेण्हिय हेट्टिमगंथं बुज्झिट जा सा च पिंडसारी ॥ ९८२ । पिंडसारी गट ।

नोइन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तराय, इन तीन प्रकारकी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट क्षयोपशमसे विशुद्ध हुए किसी भी महर्षिकी जो बुद्धि, सख्यातस्वरूप शब्दोंके बीचमेंसे लिंगसहित एक ही बीजभूत पदको परके उपदेशसे प्राप्त करके उस पदके आश्रयसे सम्पूर्ण श्रुतको विचार कर महण करती है, वह बीजबुद्धि है ॥ ९७५-९७७ ॥

# बीजबुद्धि समाप्त हुई।

उत्कृष्ट धारणासे युक्त जो कोई पुरुष गुरुके उपदेशसे नाना प्रकारके प्रन्थोमेसे विस्तार-पूर्वक लिंगसहित शब्दरूप वीजोंको अपनी बुद्धिसे प्रहण करके उन्हे मिश्रणके विना वुद्धिरूपी कोठेमें धारण करता है, उसकी वुद्धि कोष्ठबुद्धि कहीं गई है ॥ ९७८–९७९॥

# कोष्ठबुद्धि समाप्त हुई।

विचक्षण पुरुषोंकी पदानुसारिणी बुद्धि अनुसारिणी, प्रतिसारिणी और उभयसारिणीके भेदसे तीन प्रकार है, इस बुद्धिके ये यथार्थ नाम है ॥ ९८० ॥

जो बुद्धि आदि, मन्य अथवा अन्तमें गुरुके उपदेशसे एक वीज पदको प्रहण करके उपरिम प्रन्थको प्रहण करती है, वह अनुसारिणी बुद्धि कहलाती है ॥ ९८१ ॥

अनुसारिणी बुद्धि समाप्त हुई।

गुरुके उपदेशसे आदि, मध्य अथवा अन्तमें एक बीज पटको प्रहण करके जो वृद्धि अधम्तन प्रनथको जानती है, वह प्रतिसारिणी वृद्धि कहलाती है।। ९८२।।

प्रतिसारिणी वुद्धि समाप्त हुई ।

१ द्वीरिय अतरायाए. २ द व तत्ताण ३ द व चितियाण ४ द गथत्थेमु वित्थरे लिगसहू ५ द च कोहबुङ गर्द. ६ [गदा]

णियमेण भणियमेण य जुगव एगस्स बीजसहस्स । उविसिहेट्टिमगंथं जौ बुज्झह् उभयसारी सा ॥ ९८३ । उभयसारी गर्दं । । एवं पदाणुसारी गर्दं ।

सोर्टिटियें सुदणाणावरणाण वीरियतरायाए । उक्तस्तवस्तवडवसमे उदिदगोवंगणामकम्मिमि ॥ ९८४ सोदुक्तस्तिखिद्विदे वाहिं संस्तेज्ञजोयणपण्से । संठियणरितिरयाणं बहुविहसदे समुद्वेते ॥ ९८५ धवखरञ्जणक्त्वरमण् सोदूणं दसदिमासु पत्तेकं । जं दिज्जदि पडिवयण तं चिय संभिण्णसोदित्तं ॥ ९८६ । संभिण्णसोदित्तं गद ।

जिन्भिद्यसुद्रणाणावरणाणं वीरियंतरायाण् । उक्तस्सक्खउवसमे उदिदंगोवगणामकम्मिमि ॥ ९८७ जिन्भुकस्मिखिदीदो वाह् संखेजजोयणिठयाणं । विविहरसाणं साढं जं जाणह् दूरसादित्त ॥ ९८८ । दूरसादित्तं गद ।

पासिंदियसुद्गाणावरणाणं वीरियंतरायाए । उक्कस्सक्खउवसमे उदिदगोवंगणामकम्मिमा ॥ ९८९ पासुक्स्सिखिदीदो वाहिं संखेजजोयणिठयाणि । अट्टविहप्पासाणि जं जाणइ दूरपासत्तं ॥ ९९० । दूरपासं गदं ।

जो बुद्धि नियम अथवा अनियमसे एक वीजशब्दके ( प्रहण करनेपर ) उपरिम और अधस्तन प्रन्थको एक साथ जानती है, वह उभयसारिणी बुद्धि है ॥ ९८३॥

उभयसारिणी वृद्धि समाप्त हुई।

इसप्रकार पदानुसारिणी वृद्धिका कथन समाप्त हुआ।

श्रोत्रेन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा अगोपाग नामकर्मका उदय होनेपर श्रोत्र इन्द्रियके उत्कृष्ट क्षेत्रसे बाहिर दशों दिशाओं से सख्यात योजनप्रमाण क्षेत्रमें स्थित मनुष्य एव तिर्यञ्चोंके अक्षरानक्षरात्मक बहुत प्रकारके उठनेवाले शब्दोंको सुनकर जिससे प्रत्युत्तर दिया जाता है, वह सभिन्नश्रोतृत्व नामक बुद्धिऋद्धि कहलाती है ॥ ९८४-९८६॥

### संभिन्नश्रोत्तवबुद्धिऋदि समाप्त हुई।

जिह्वेन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपश्चम तथा अंगोपाग नाम-कर्मका उदय होनेपर जिह्वा इन्द्रियके उत्कृष्ट विषयक्षेत्रसे बाहिर सख्यात योजनप्रमाण क्षेत्रमें स्थित विविध रसोंके स्वादके जाननेको दूरास्वादित्वऋद्धि कहते हैं ॥ ९८७–९८८ ॥

### दूरास्वादित्वऋदि समाप्त हुई।

स्पर्शनोन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा अगोपाग नामकर्मका उदय होनेपर स्पर्शनेन्द्रियके उत्कृष्ट विषयक्षेत्रसे बाहिर संख्यात योजनोंमे स्थित आठ प्रकारके स्पर्शोंको जान लेना, यह दूरस्पर्शत्वऋद्धि है ॥ ९८९-९९० ॥

दूरस्पर्शत्वऋद्धि समाप्त हुई।

१ द्वा जो २ [गदा] ३ व सोदिदय TP 35

घाणिदियसुद्गाणावरणाणं वीरियंतरायाए । उकस्तक्खउवसमे उदिदंगीवंगणामकमासि ॥ ९९१ घाणुकस्सिखिदीदो बाह्रिं संखेजजोयणगदाणिं । जं बहुविधगंघाणिं तं घायिं दूरघाणतं ॥ ९९२ । दूरघाणतं गदं ।

सोदिंदियसुद्गाणावरणाणं वीरियंतरायाए । उक्कस्सक्खउवसमे उदिदंगीवंगणामकम्मिम ९९३ सोदुक्कस्सिखदीदो बाहिरसंखेजजोयणपएसे । चेट्ठंताणं माणुसितिरियाणं बहुवियप्पाणं ॥ ९९४ धक्खरअणक्खरमण् बहुविहसहे विसेससंज्ञते । उप्पण्णे आयण्णह् जं भणिभं दूरसवणत्तं ॥ ९९५ । दूरसवणत्तं गदं ।

रूविंदियसुद्गाणावरणाणं वीरिकंतरायाए । उक्कस्सक्खउवसमे उदिदंगोवंगणामकम्मिम ॥ ९९६ रूउक्कस्सिखदीदो बाहिं संखेजजोयणिऽदाहं । जं बहुविहद्वाहं देवखह तं दूरदिसिण णाम ॥ ९९७ । दूरदिसिणं गर्द ।

रोहिणिपहुदीण महाविजाणं देवदाउ पंच सम्रा। अंगुट्ठपसेणाई खुदृशविजाणे सत्त सम्रा॥ ९९८ एत्तूण पेसणाई मगंते दसमपुन्वपढणस्म। णेच्छंति संजर्मता तालो जे ते अभिण्णदसपुन्वी॥ ९९९ भुवणेसु सुष्पसिद्धा विजाहरसमणणामपज्ञाया। ताण सुणीण बुद्धी दसपुन्त्री णाम बोद्धन्त्रा॥ १००० । दसपुन्तित्तं गरं।

घ्राणेन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपराम तथा अगोपाग नामकर्मका उदय होनेपर घ्राणेन्द्रियके उत्कृष्ट विषयक्षेत्रसे बाहिर सख्यात योजनोंमें प्राप्त हुए बहुत प्रकारके गन्धोंको सूघना इसे दूरघाणत्व कहते हैं ॥ ९९१–९९२ ॥

# दूरघाणत्वऋदि समाप्त हुई।

श्रोत्रेन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम तथा अंगोपाग नामकर्मका उदय होनेपर श्रोत्रेन्द्रियके उत्कृष्ट विषयक्षेत्रसे बाहिर सख्यात योजनप्रमाण क्षेत्रमें स्थित-रहनेवाले बहुत प्रकारके मनुष्य और तिर्यञ्चोंके विशेषतासे सयुक्त अनेक प्रकारके अक्षरा-नक्षरात्मक शब्दोंके उत्पन्न होनेपर उनका श्रवण करना, इसे दूरश्रवणत्व कहा गया है॥ ९९३–९९५॥ दूरश्रवणत्वऋदि समाप्त हुई।

चक्षुरिन्द्रियात्ररण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपगम तथा अगोपाग नामकर्मका उदय होनेपर चक्षुरिन्द्रियके उत्कृष्ट विषयक्षेत्रसे बाहिर संख्यात योजनोंमे स्थित बहुत प्रकारके द्रव्योको देखना, यह दूरदार्शित्वऋद्धि है ॥ ९९६–९९७॥

दूरदर्शित्वऋदि समाप्त हुई।

दशवे पूर्वके पटनेमे रोहिणीप्रभृति महाविद्याओं के पाचसौ और अगुष्टप्रसेनादिक (-प्रश्नादिक) सुद्रविद्याओं के सातसौ देवता आकर आज्ञा मागते हैं। इस समय जो महर्षि जितेन्द्रिय होने के कारण उन विद्याओं को इच्छा नहीं करते है, वे 'विद्याधरश्रमण' इस पर्यायनामसे भुवनमें प्रसिद्ध होते हुए अभिन्नदशपूर्वी कहलाते हैं। उन मुनियों की बुद्धिको दशपूर्वी जानना चाहिये॥ ९९८-१०००॥ दशपूर्वित्वऋद्धि समाप्त हुई।

१ घ जोयणगदाण. २ द व मिंघाण. ३ द व अक्खअविज्ञाण. ४ ट घ त. ५ ट घ दसपुट्यी गद.

सयलागमपारगया सुद्केवलिणामसुप्पसिद्धा जे । एदाण बुद्धिरिद्धी चोद्दसपुन्वि ति णामेण ॥ १००५ । चोदसपुन्वित गदं ।

णइमित्तिका य रिढी णभभउमंगंसराइ वेंजणयं । लक्ष्यणिचण्हं सडणं अट्टवियप्पेहि वित्थरित ॥ १००२ रिवसिसगहपहुर्वीणं उदयत्थमणादिकाइ दृदूणं । खीणत्तं दुक्खसुहं ज जाणह तं हि णहणिमित्तं ॥ १००३ । णहणिमित्तं गद ।

घणसुसिरणिद्धलुक्लप्पहुदिगुणे भाविदूण भूमीए । जं जाणइ खयविंद्धं तम्मयसैकणयरजदपसुहाणं ॥ १००४ दिसिविदिसअंतरेसुं चउरंगवरुं ठिदं च दट्टणं । जं जाणइ जयमजयं त भउमणिमित्तसुहिट्टं ॥ १००५

#### े। । भडमणिमित्तं गढं ।

वातादिप्पिनिदीक्षो<sup>४</sup> रुहिरप्पहुदिस्सहावसत्ताईं । णिण्णाण उण्णयाण<sup>६</sup> अगोवंगाण दंसणा पासा<sup>९</sup> ॥ १००६ णरितरियाणं दंहुं जं जाणइ दुक्खसोक्खमरणाइं । कालत्तयणिप्पण्ण अंगणिमित्तं पसिद्ध तु ॥ १००७

#### । अंगणिमित्तं गदं ।

जो महर्षि सम्पूर्ण आगमके, पारगत हैं और श्रुतकेवली नामसे सुप्रसिद्ध है उनके चौदहपूर्वी नामक वुद्धिऋदि होती है॥ १००१॥

## चौदहपूर्वित्वऋदि समाप्त हुई।

नैमित्तिक ऋद्धि नम, भौम, अग, स्वर, व्यजन, लक्षण, चिह्न (छिन ?) और स्वप्न इन आठ भेदोंसे विस्तृत है ॥ १००२ ॥

सूर्य, चन्द्र और प्रह इस्रादिकके उदय व अस्तमन आदिकोंको देखकर जो क्षीणता और दुखसुखका जानना है, वह नमनिमित्त है ॥ १००३ ॥

#### नभनिमित्त समाप्त हुआ।

पृथिवीके वन (साद्रता), सुषिर (पोलापन), स्निग्धना और रूक्षताप्रभृति गुणोंको विचार कर जो तांचा, लोहा, सुवर्ण और चादी आदिक धातुओंकी हानि-वृद्धिको नथा दिशा-विदिशाओंके अन्तरालमे स्थित चतुरंग वलको देखकर जो जय-पराजयको भी जानना है, इसे मोमनिमिश कहा गया है ॥ १००४-१००५ ॥

### भौमनिमित्त समाप्त हुआ।

मनुष्य और तिर्थंचोंके निम्न व उन्नत अंग-उपागोके दर्शन व स्पर्शसे वातादि तीन प्रकृतियों और रुधिरादि सान स्वभावों (धातुओ )को देखकर तीनों कालोमें उत्पन्न होनेवाले सुख, दुख या मरणादिको जानना, यह अंगनिमित्त नामसे प्रसिद्ध है ॥ १००६-१००७॥

#### अंगनिमित्त समाप्त हुआ ।

१द्वपु व्वित्ति २द्व<sup>°</sup>मणादिआदि ३दव्तमयग. ४द्व<sup>°</sup>प्परिदीओ ५द्व<sup>°</sup>सत्तेर् ६दव्तिण्हाणउण्ह्याण ७दव्पास. णरितरियाण विचित्तं सहं सोदूण दुक्लसोक्लाइं। कालत्तयिषणणं जं जाणइ त सरिणिमित्तं ॥ १००८' । सरिणिमित्तं गदं ।

सिरमुहकंधप्पहुदिसु तिलमसयप्पहुदिक्षाइँ दहूणं । जं तियकालसुहाइं जाणइ तं वेंजणणिमित्त ॥ १००९ । वेंजणणिमित्तं गदे ।

करचरणतलप्पहुदिसु पंकयकुलिसादियाणि दृहुणं । जं तियकालसुहाहं लक्खड़ तं लक्खणणिमित्तं ॥ १०६० । लक्खणणिमित्तं गदं ।

सुरदाणवरक्षसणर तिरिएहिं छिण्णसत्यैवत्थाणि । पासादणयरदेसादियाणि चिण्हाणि दृहुणं ॥ ५०५५ कालत्त्रयसंभूदं सुहासुहं मरणविविद्दद्वं च । सुहदुक्खाइं लक्ख्ड चिण्हणिमित्तं ति तं जाणह् ॥ ५०५२ । चिण्हणिमित्त गदं ।

वैं। पियमुहकमलपविद्वं देक्खिय सडणिम सुहसडणं ॥ १०५३ घडतेल्लञ्मंगादिं रासहकरमादिपुंसु आरुहणं । परदेसगमणसन्वं जं देक्खइ असुहसडणं त ॥ १०१२ जं भासइ दुक्खसुहण्यमुहं काल्तए वि संजादं । त चिय सडणिंगितं चिण्हो मालो ति दोभेदं ॥ १०५०

मनुष्य और तिर्यंचोंके विचित्र शब्दोंको सुनकर कालत्रयमें होनेवाले दुख-सुमको जानना यह स्वरनिमित्त है॥ १००८॥

## स्वरनिमित्त समाप्त हुआ।

सिर, मुख और कंधे आदिपर तिल एवं मशे आदिको देखकर तीनों कालके मुखा-दिकको जानना, यह व्यञ्जननिमित्त है ॥ १००९ ॥

## व्यञ्जनिमित्त समाप्त हुआ।

हस्ततल और चरणतलादिकमें कमल, वज्र इत्यादि चिहोंको देखकर काल्जयमें होनेवाले सुखादिको जानना, यह लक्षणनिमित्त है ॥ १०१० ॥

## लक्षणनिमित्त समाप्त हुआ।

देव, दानव, राक्षस, मनुष्य और तिर्यंचोंके द्वारा छेदे गये अन्न एव वस्त्रादिक तथा प्रासाद, नगर और देशादिक चिह्नोंको देखकर त्रिकालभावी शुभ, अशुभ. मरण, विविध प्रकारिक द्रव्य और सुख-दुखको जानना, यह चिह्ननिमित्त हैं॥ १०११-१०१२॥

## चिह्ननिमित्त समाप्त हुआ।

वात-पित्तादि दोषोंसे रहित व्यक्ति सोते हुए रात्रिके पश्चिम भागमे अपने मुख्यमण्डे प्रिण् चन्द्र-सूर्यादिरूप शुभ खप्तकोः और घृत व तेलकी मालिश आदि, गर्दभ व अट आदिपर चट्ना, गरा परदेशगमनादिरूप जो अशुभ स्वप्तको देखता है, इसके पलस्वरूप तीन काणों होना देखा दुख-सुखादिकको वतलाना यह स्वप्तनिमित्त है। इसके चित्र और गाण्यम्पने दो भेद है।

१ एषा गाया द्—पुस्तक एव. २ द व 'प्पट्टिआदि, ३ द व छदगाय'. ४ द या गाँउदेश ५ द खरभादिएमु. ६ द व चिण्हा मालोहिंदो भेद.

करिकेसरिपहुदीणं दंसणमेत्तादि<sup>र</sup> चिण्हसउणं त । पुब्वावरसंबंधं सउणं तं मालसउणो ति ॥ १०१६ । सउणिमित्तं गदं । । एवं णिमित्तरिद्धी सम्मत्ता ।

पगडीए सुद्रणाणावरणाए वीरियंतरायाए । उक्स्सक्खउवसमे उप्पज्जह् पण्णसमणद्धी ॥ १०१७ पण्णासवणद्धिजुदो चोहसपुन्वीसु विसयसुहुमत्तं । सन्वं हि सुद्रं जाणदि अकअज्झअणो वि णियमेण ॥ १०१८

भासंति तस्स बुद्धी पण्णासमणि सा च चडभेदा । अउपित्तक-परिणामिय-वहणह्की-कम्मजा णेया ॥ १०१९ अउपित्तकी भवंतरसुद्विणएणं समुह्लसिद्भावा । णियणियजादिविसेसे उप्पण्णा पारिणामिकी णामा ॥ १०२० वहणह्की विणएणं उप्पज्जिद बारसगसुद्जोग्गं । उवदेसेण विणा तविसेसलाहेण कम्मजा तुरिमा ॥ १०२१ । पण्णसवणं गदं ।

कम्माण उवसमेण य गुरूवदेस विणा वि पावेदि । सण्णाणतवप्पगमं जीएँ पत्तेयबुद्धी सा ॥ १०२२ । पत्तेयबुद्धी गदौ ।

इनमेंसे स्वप्नमें हाथी व सिंहादिकके दर्शनमात्र आदिकको चिह्नस्वप्न और पूर्वापर सम्बन्ध रखनेवाले स्वप्नको मालास्वप्न कहते हैं ॥ १०१३-१०१६ ॥

#### स्वप्ननिमित्त समाप्त हुआ।

## इसप्रकार निमित्तऋदि समाप्त हुई।

श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपशम होनेपर प्रज्ञाश्रमणऋद्धि उत्पन्त होती है। प्रज्ञाश्रमणऋद्धिसे युक्त जो महर्षि अध्ययनके विना किये ही चौदह पूर्वोंमें विषयकी सूक्ष्मताको लिये हुए सम्पूर्ण श्रुतको जानता है और उसका नियमपूर्वक निरूपण करता है उसकी बुद्धिको प्रज्ञाश्रमणऋद्धि कहते हैं। वह औत्पित्तकी, परिणामिकी, वैनियकी और कर्मजा, इन भेदोंसे चार प्रकारकी जानना चाहिये॥ १०१७-१०१९॥

इनमेंसे पूर्व भवमें किये गये श्रुतके विनयसे उत्पन्न होनेवाली औत्पत्तिकी, निज निज जातिविशेषमें उत्पन्न हुई परिणामिकी, द्वादशागश्रुतके योग्य विनयसे उत्पन्न होनेवाली वैनयिकी, और उपदेशके बिना ही विशेष तपकी प्राप्तिसे आविर्भूत हुई चतुर्थ कर्मजा प्रज्ञाश्रमणऋद्धि समझना चाहिये ॥ १०२०-१०२१॥

#### प्रज्ञाश्रमणऋदि समाप्त हुई।

जिसके द्वारा गुरुके उपदेशके विना ही कर्मोंके उपशमसे सम्यग्जान और तपके विषयमें प्रगति होती है, वह प्रत्येकवृद्धि कहलाती है ॥ १०२२ ॥

प्रत्येकवृद्धि समाप्त हुई ।

१ द व दंसणजेहादि २ द व जीवे. ३ द व गद.

सक्कादीण वि पक्लं बहुवादेहिं णिरुत्तरं कुणिंदे । परदेवाइं गवेसइ जीए वादित्तरिही सा ॥ १०२३ । वादित्तं गढं । । एवं बुद्धिरिही समत्ता ।

मणिमा-महिमा-रुघिमा-गरिमा-पत्ती य तह<sup>र</sup> अ पाकमं । ईसत्तवसित्तौह अप्पिडघादंतधाणा य ॥ १०२४ रिद्धी हु कामह्त्वा एवं रूवेहिं विविद्द भेएिं । रिद्धिविकिरिया णामा समणाणं तविवसेसेणं ॥ १०२५ अणुतणुकरणं अणिमा अणुछिद्दे पविसिद्ण तत्थेव । विकरि खंदावार णिएसमिव चक्क्विहस्स ॥ १०२६ मेरूवमाणदेहा महिमा अणिलाउ लहुतरो लिहमा । वज्ञाहितो गुरुवत्तण च गरिम ति भण्णंति ॥१०२७ भूमीए चेहंतो अंगुलिक्षग्गेण सूरससिपहुदिं । मेरुसिहराणि अण्णं जं पाविद पत्तिरिद्धी सा ॥ १०२८ सिलिले वि य भूमीए उम्मज्ञिणम्जणाणि जं कुणिद । भूमीए वि य सिलिले गच्छिद पाकम्मरिद्धी मा ॥ १०३० णिरसेसाण पहुत्तं जगाण ईसत्त्वणामरिद्धी सा ॥ वसमिति तववलेण जं जीक्षोहा विस्तिरिद्धी सा ॥ १०३०

जिस ऋद्धिके द्वारा शाक्यादिक (या शक्तादि) के पक्षको भी बहुत वादसे निरुत्तर कर दिया जाता है और परके द्रव्योंकी गवेषणा (परीक्षा) करता है (या दूसरोंके छिद्र अथवा दोष दूढता है ) वह वादित्वऋद्धि कहलाती है ॥ १०२३॥

# वादित्वऋद्धि समाप्त हुई। इसप्रकार बुद्धिऋद्धि समाप्त हुई।

अणिमा, महिमा, लिघमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राक्ताम्य, ईशत्व, विशत्व, अप्रतिघात, अन्त-र्धान और कामरूप, इसप्रकारके अनेक भेदोसे युक्त विक्रिया नामक ऋद्धि तपोविशेषसे श्रमणोंके हुआ करती है ॥ १०२४–१०२५॥

अणुके बराबर शरीरको करना अणिमाऋद्भि हैं। इस ऋद्भिके प्रभावसे महर्षि अणुके बराबर छिद्रमे प्रविष्ट होकर वहा ही चक्रवार्तिके कटक और निवेशकी विक्रियाद्वारा रचना करता है।। १०२६।।

मेरके वरावर शरीरके करनेको महिमा, वायुसे भी लघु शरीरके करनेको लघिमा, और वन्नसे भी अधिक गुरुतायुक्त शरीरके करनेके गरिमाऋद्धि कहते है ॥ १०२७॥

भूमिपर स्थित रहकर अंगुलिके अग्रभागसे मूर्य-चन्द्रादिकको, मेरुशिखरोको तथा अन्य वस्तुको प्राप्त करना यह प्राप्तिऋद्धि कहलाती है॥ १०२८॥

प्रियविके समान जलपर भी गमन करता है, वह प्राक्षाम्यऋद्वि है।। १०२९ ॥

जिससे सत्र जगत्पर प्रभुत्व होता है, वह ईशन्वनामक ऋद्भि, और जिससे तपोवलद्वाग जीवसमूह वशमें होते हैं, वह वशित्वऋद्भि कही जाती है।। १०३०॥

१ [परछिद्दाइ] २ दृतह अप्पकम्म, वृतहा अ पाकम्म. ३ दृ वृ वसत्ताइ ४ दृ गिएह ా चाक्षविहिस्स. ५ व में स्वमाणा. ६ दृ व उम्मजणाणि

सेरुसिलातरूपमुहाणव्भंतरं होइदूर्णं गयणं व । जं वचदि सा रिद्धी अप्पडिघादेत्ति गुणणामं ॥ १०३१ जं हवदि अदिसत्तं<sup>र</sup> अंतद्याणाभिषाणारिद्यी सा । जुगवं बहुरूवाणि जं विरयदि कामरूवरिद्यी सा ॥ १०३२ । विक्षिरियारिद्यी<sup>र</sup> समत्ता ।

दुविहा किरियारिद्दी णहयलगामित्तचारणत्तेहिं । उट्टीओं आसीणो काउस्सग्गेण इद्रेणं ॥ १०३३ गच्छेदि जीए एसा रिद्धी गयणगामिणी णाम । चारणरिद्धी बहुविहवियप्पसंदोहवित्थरिदा ॥ १०३४ जलजंबाफरुपुष्फं पत्तिगिसिहाण धूममेघाणं । धारामक्डतंत्र्जोदीमस्दाण चारणा कमसो ॥ १०३४ झितराहियपुकाए जीवे पद्वेवणेदि जं जादि । धावेदि जलहिमक्जे स चिय जलचारणा रिद्धी ॥ १०३६ चडरंगुलमेत्तमिह छंडिय गयणिम कुडिलजाणु विणा । जं बहुजोयणगमणं सा जंघाचारणा रिद्धी ॥ १०३७ झितराहिद्ण जीवे तल्लीणे वणफलाण विविहाणं । उवरिमि जं पधावित स चिय फलचारणा रिद्धी ॥ १०३८ झितराहिद्ण जीवे तल्लीणे बहुविहाण पुष्फाणं । उवरिमि जं पसप्पति सा रिद्धी पुष्फचारणा णामा ॥ १०३९

जिस ऋदिके वलसे शैल, शिला और वृक्षादिकके मन्यमें होकर आकाशके समान गमन किया जाता है, वह सार्थक नामवाली अप्रतिघानऋदि है ॥ १०३१ ॥

जिस ऋदिसे अदृश्यता प्राप्त होती है, वह अन्तर्धाननामक ऋदि; और जिससे युगपत् बहुतसे रूपोंको रचता है, वह कामरूपऋदि है ॥ १०३२ ॥

## विकियाऋदि समाप्त हुई।

नभत्तलगामित्व और चारणत्वके भेदसे क्रियाऋद्वि दो प्रकार है। इनमेंसे जिस ऋद्विके द्वारा कायोत्सर्ग अथवा अन्य प्रकारसे ऊर्घ्व स्थित होकर या बैठकर जाता है, वह आकाशगामिनी नामक ऋद्वि है। तथा दूसरी चारणऋद्वि क्रमसे जलचारण, जधाचारण, फलचारण, पुण्पचारण, पत्रचारण. अग्निशिखाचारण, धूमचारण, मेघचारण. वाराचारण, मर्कटतन्तुचारण, ज्योतिश्वारण और मरुचारण इत्यादि अनेक प्रकारके विकल्पसमूहोंसे विस्तारको प्राप्त है॥ १०३३–१०३५॥

जिस ऋद्विसे जीव पैरोंके रखनेसे जलकायिक जीवोंकी विरावना न करके समुद्रके मध्यमें जाता है और दौडना है, वह जलचारणऋद्धि है॥ १०३६॥

चार अगुलप्रमाण पृथिवीको छोडकर आकाशमें घुटनोंको मोडे विना जो बहुत योजनोंतक गमन करना है. वह जंघाचारणऋदि है ॥ १०३७॥

जिस ऋदिसे विविध प्रकारके वनफलेमें रहनेवाले जीवोंकी विराधना न करके उनके ऊपरसे दौडता है. यह फलचारणऋदि है ॥ १०३८॥

जिस ऋद्विक प्रभावमे बहुत प्रकारके फुलोंने रहनेवाले जीवोकी विराधना न करके उनके जपरसे जाता है. वह पुष्पचारण नामक ऋदि है ॥ १०३९ ॥

१ द व पनुहाणे अतरत होह्दम्मि २ द व लविसन ३ द व ऋदि. ४ द व उड़ीओ. ५ द अक्डिनर्. ६ द जलचालगा.

स्रविराहिद्ण जीवे तहीणे वहुविहाण पत्ताणं । जा उविर वचि मुणी सा रिद्धी पत्तचारणा णामा ॥ १०४० स्रविराहिद्ण जीवे स्रिमिसहासंठिए विचित्ताणं । ज ताण उविर गमणं स्रिमिसहाचारणा रिद्धी ॥ १०४१ अधउहुतिरियपसं ध्मं स्रवलंबिकणं जं देंति । परित्रेवे अक्खिल्झा सा रिद्धी धूमचारणा णाम ॥ १०४२ स्रविराहिद्रण जीवे स्रपुकाए बहुविहाण मेवाणं । जं उविर गिच्छिङ् सुणी सा रिद्धी मेघचारणा णाम ॥ १०४२ स्रविराहिय तहीणे जीवे घणमुक्यारिधाराणं । उविर जं जादि सुणी सा धाराचारणा रिद्धी ॥ १०४४ मक्डयतंतुपतीडवर्रि अदिलघुसो तुरिवपदसेवे । गच्छेटि मुणिमहेसी सा मक्डतंतुचारणा रिद्धी ॥ १०४५ स्रघडहुतिरियपसरे किरणे स्रवलंबिद्यूण जोटीणं । ज गच्छेटि तबस्सी सा रिद्धी जोदिचारणा णाम ॥ १०४६ णाणाविहगिटिमान्डपदेसपंतीसुँ टेंति परसेवे । ज सक्खिल्या मुणिणो सा मान्डचारणा रिद्धी ॥ १०४७ सण्णे विविहा मंगा चारणरिद्धीए माजिदा भेदा । ताण सर्क्वंकहणे उवएमो अम्ह उच्छिण्णो ॥ १०४८ । एवं किरियारिद्धी समक्ता ।

जिस ऋदिका धारक मुनि वहुत प्रकारके पत्तोमे रहनेवाले जीवोंकी विराधना न करके उनके ऊपरसे जाता है, वह पत्रचारण नामक ऋदि है ॥ १०४० ॥

अग्निशिखाओं में स्थित जीबोंकी विराधना न करके उन विचित्र अग्निशिखाओपरसे गमन करनेको अग्निशिखाचारणऋद्धि कहते हैं ॥ १०४१ ॥

जिस ऋद्धिके प्रभावसे मुनिजन नीचे, ऊपर और तिरछे फैलनेवाले धुऍका अवलंबन करके अस्खिलत पादक्षेप देते हुए गमन करते हैं, वह धूमचारण नामक ऋदि है ॥ १०४२ ॥

जिस ऋद्विसे मुनि अप्कायिक जीवोको पीड़ा न पहुंचाकर वहुत प्रकारके मेघोंपरसे गमन करता है. वह मेघचारण नामक ऋदि है ॥ १०४२ ॥

जिसके प्रभावसे मुनि मेघोसे छोड़ी गयी जलधाराओमे स्थित जीवोंको पीड़ा न पहुंचाकर उनके ऊपरसे जाते है, वह धाराचारणऋदि है ॥ १०४४ ॥

जिसकेद्वारा मुनि-महर्षि शीव्रतासे किये गये पदिविक्षेपमें अत्यन्त लघु होते हुए मकड़ीके तन्तुओंकी पक्तिपरसे गमन करता है, वह मकड़ीनन्तुचारणऋदि है ॥ १०४५॥

जिससे तपस्वी नीचे, ऊपर और तिरहे फैलनवाली ज्योतिषी देवोके विमानोंकी किरणोंका अवलंबन करके गमन करता है, वह ज्योतिश्वारणऋदि है ॥ १०४६ ॥

जिसके प्रभावसे मुनि नाना प्रकारकी गतिसे युक्त वायुके प्रदेशोकी पक्तियोंपर अस्विटत होकर पदिविक्षेप करते है, वह मारुतचारणऋदि है॥ १०४७॥

इस चारणऋद्धिके विविध भगोंसे युक्त विभक्त किये हुए और भी भेड होते हैं, परन्तु उनके स्वरूपका कथन करनेवाला उपदेश हमारे लिये नष्ट होचुका है।। १०४८।। इसप्रकार क्रियाऋदि समाप्त हुई।

१ द्ताङीणा. २ द्व अविलंबिकण ३ द्व उवरिम ४ द्व अविलंबिहूण. ५ द्व पदेससर्तामु ६ द्दिति. ७ द्मंजा. ८ द्<sup>ठ</sup>कहणो

उग्गतवा दित्ततवा तत्ततवा तह महातवा तुरिमा। घोरतवा पंचिमया घोरपरक्रमतवा छट्टी ॥ १०४९ तविरद्धीए किहदं सत्तमयमघोरबम्हचारितं । उग्गतवा दो भेदा उग्गोग्गअविट्टदुग्गतवणामा ॥ १०५० दिक्खोववासमादिं कादूणं' एकाहिएकपचएणे । आमरणंतं जवणं सा होदि उग्गोग्गतविरद्धी ॥ १०५१ बहुविह्उववासेहिं रविसमवहुंतकायिकरणोघो । कायमणवयणबिरुणो जीए सा दित्ततविरद्धी १०५२ तत्ते लोहकडाहे पिडिखंबुकणं व जीए भुत्तण्णं । झिजदि धाऊहिं सा णियझाणाएहिं तत्ततवा ॥ १०५३ मंदरपंतिष्पमुहे महोववासे करेदि सन्वे वि । चउसण्णाणबल्डेणं 'जीए सा महातवा रिद्धी ॥ १०५४ जलसूलप्यमुहाणं रोगेणचंतपीडिअंगी वि । साइति दुद्धरतवं सीए' सा घोरतविरद्धी ॥ १०५५ णिरुवमवहुंततवा तिहुवणसंहरणकरणसित्जदा । केटयसिलिगिपव्वयधूमुक्कापहुदिवरिसणसमत्था ॥ १०५६

उप्रतप, दीप्ततप, तप्ततप, तथा चतुर्थ महातप, पाचवीं घोरतप, छठी घोरपराक्रमतप और सातवीं अघोरब्रह्मचारित्व, इसप्रकार तपऋद्धिके सात भेद कहे गये है। इनमेंसे उप्रतप-ऋद्धिके दो भेद हैं— उप्रोप्रतप और अवस्थितउप्रतप ॥ १०४९–१०५०॥

दीक्षोपवासको आदि करके आमरणान्त एक एक अधिक उपवासको बढाकर यापन अर्थात् ।निर्वाह करना, यह उप्रोप्रतपऋदि है ॥ १०५१ ॥

[ दीक्षार्थ एक उपवास करके पारणा करे और पुनः एक एक दिनका अन्तर देकर उपवास करता जाय। पुनः कुछ निमित्त पाकर षष्ठ भक्त, पुनः अष्टम भक्त, पुनः दशम भक्त, पुनः द्वादशम भक्त, इत्यादि क्रमसे नीचे न गिरकर उत्तरोत्तर आमरणान्त उपवासोंको बढाते जाना अव-स्थितउप्रतपऋद्धि है ॥ १०५१ \* ।। ]

जिस ऋद्धिके प्रभावसे मन, वचन और कायसे बलिष्ठ ऋषिके बहुत प्रकारके उपावासोंद्वारा सूर्यके समान शरीरकी किरणोंका समूह बढ़ता हो वह दीप्ततपऋद्धि है ॥ १०५२॥

तपी हुई छोहेकी कड़ाहीमें गिरे हुए जलकणके समान जिस ऋदिसे खाया हुआ अन धातुओंसहित क्षीण हो जाता है, अर्थात् मल-मूत्रादिरूप परिणमन नहीं करता है, वह निज ध्यानसे उत्पन्न हुई तप्ततपऋदि है ॥ १०५३॥

जिस ऋद्धिके प्रभावसे मुनि चार सम्यग्ज्ञानोंके बलसे मदरपक्तिप्रमुख सब ही महान् उपवासोंको करता है, वह महातपऋदि है ॥ १०५४॥

जिस ऋद्भिके बल्से ज्वर और शूलादिक रोगसे शरीरके अत्यन्त पीड़ित होनेपर भी साधुजन दुईर तपको सिद्ध करते हैं, वह घोरतपऋद्धि है ॥ १०५५ ॥

जिस ऋद्धिके प्रभावसे मुनिजन अनुपम एव दृद्धिगत तपसे सहित, तीनों लोकोके सहार करनेकी शक्तिसे युक्त, कंटक, शिला, अग्नि, पर्वत, धुआ तथा उल्का आदिके

१ इ कादु. २ द व पंचेण. ३ द व जीवे. ४ द व महीववासी. ५ द व जीवे. ६ द व पीडिसगी. ७ द व जीवे.

सहस ति सयलसायरसिललुप्पलिस्स सोसणसमत्था। जायंति जीएँ मुणिणो घो रपरकमतव ति सा रिद्धी ॥१०५७ जीए ण होंति मुणिणो खेत्तस्मि वि चोरपहुदिबाधाको। कालमहाजुद्धौदी रिद्धी साघोरबम्हचारिता॥१०५८ उक्करसक्खउवसमे चारितावरणमोहकम्मस्स। जा दुस्सिमणं णासइ रिद्धी साघोरबम्हचारिता॥१०५९ अथवा—

सन्वगुणेहिं अघोरं महेसिणो वम्हसदचारित्तं । विष्फुरिदाए जीए रिद्धी साघोरबम्हचारिता ॥ १०६० । एवं तवरिद्धी समत्ता ।

वलरिद्धी तिविह्प्पा मणवयणसरीरयाण भेएण । सुद्णाणावरणाए पगडीए वीरयंतरायाए ॥ १०६१ उक्तस्तव्खडवसमे सुहुत्तमेत्तंतरीमा सयलसुदं । चिंतङ् जाणङ् जीए सा रिद्धी मणबला णामा ॥ १०६२ जिटिंभदियणोइंदियसुद्णाणावरणविरियविग्वाणं । उक्तस्सखभोवसमे सुहुत्तमेत्तंतरिम सुणी ॥ १०६३

सयरुं पि सुदं जाणइ उचारइ जीए विष्फुरंतीए<sup>र</sup> । असँमो अहिकंठो सा रिदीउ णेया वयणबलणामा ॥ १०६४

बरसानेमें समर्थ; और सहसा सम्पूर्ण समुद्रके सिललसमूहके सुखानेकी शक्तिसे भी सयुक्त होते हैं। वह घोरपराक्रमतपऋदि है ॥ १०५६-१०५७॥

जिस ऋद्धिसे मुनिके क्षेत्रमें भी चौरादिककी वाघायें और काल (महामारी) एवं महा-युद्धादिक नहीं होते हैं, वह अघोरब्रह्मचारित्वऋद्धि है ॥ १०५८ ॥

चारित्रनिरोधक मोहकर्म अर्थात् चारित्रमोहनीयका उत्कृष्ट क्षयोपशम होनेपर जो ऋदि दुस्खप्नको नष्ट करती है, वह अघोरब्रह्मचारित्वऋद्वि है ॥ १०५९ ॥

अथवा---

जिस ऋद्भिक आविर्भूत होनेसे महर्षिजन सब गुणोंके साथ अघोर अर्थात् अविनश्वर ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं, वह अघोरब्रह्मचारित्वऋद्धि है ॥ १०६० ॥

## इसप्रकार तपऋदिका कथन समाप्त हुआ।

मन, वचन और कायके भेदसे वलऋदि तीन प्रकार है। इनमेंसे जिस ऋदिके द्वारा श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तराय, इन दो प्रकृतियोंका उत्कृष्ट क्षयोपशम होनेपर मुहूर्तमात्र कालके मीतर अर्थात् अन्तर्मुहूर्त कालमें सम्पूर्ण श्रुतका चिन्तवन करता है व जानता है, वह मनोबल नामक ऋदि है।। १०६१-१०६२।।

जिह्नेन्द्रयावरण, नोइन्द्रियावरण, श्रुतज्ञानावरण और वीर्यान्तरायका उत्कृष्ट क्षयोपराम होनेपर जिस ऋदिके प्रगट होनेसे मुनि श्रमरहित और अहीनकठ होता हुआ मुहूर्तमात्र कालके भीतर सम्पूर्ण श्रुतको जानता व उसका उचारण करता है, उसे वचनवल नामक ऋदि जानना चाहिये॥ १०६३–१०६४॥

१ ट्व लिय. २ द्व भाहाछुद्दादी. ३ ट्व लिय विप्फुरातिए. ४ ट्व समिने.

उक्कस्सम्बरवसमे पविसेसे विरियविग्वपगडीएँ । मासचरमासपसुँहे कारस्सगो वि समहीणा ॥ १०६५ उच्चट्टिय तेल्लोकं<sup>र</sup> झत्ति कणिटुंगुलीए कण्णत्यं । थविदुं जीए समत्था सा रिद्धी कायबलणामा ॥ १०६६ । एवं बलरिद्धी समत्ता ।

क्षामिरसखेलजङ्का मलविष्पुसन्ता क्षोसहीपुन्ता । मुहदिद्विणिन्त्रिसको अट्टविहा क्षोसही रिद्धी ॥ १०६७ रिसिकरचरणाटीणं क्षित्रियमेत्तिमि जीए पासिम्म । जीवा होति णिरोगा सा अम्मिरसोसही रिद्धी ॥ १०६८ जीए लालासेमच्छीमैलिसिहाणआदिक्षा सिग्धं । जीवाण रोगहरणा स बिय खेलोसही रिद्धी ॥ १०६९ सेयजलो क्षंगरयं जल्लं भण्णेति जीए तेणावि । जीवाण रोगहरणं रिद्धी जल्लोसही णामा ॥ १०७० जीहोट्टदंतणासासोत्तादिमलं पि जीए सत्तीए । जीवाण रोगहरणं मलोसही णाम सा रिद्धी ॥ १०७१ मृत्तपुरीसो वि पुढं दारुणबहुजीववायसंहरणा । जीए महामुणीणं विष्पोसिह णाम सा रिद्धी ॥ १०७२ जीए पस्सजलाणिलरोमणहादीणि वाहिहरणाणि । दुक्करतवर्ज्ञत्ताणं रिद्धी सन्वोसही णामा ॥ १०७३

जिस ऋद्धिके बलसे वीर्यान्तराय प्रकृतिके उत्कृष्ट क्षयोपशमकी विशेषता होनेपर मुनि मास व चतुर्मासादिरूप कायोत्सर्गको करते हुए भी श्रमसे रहित होते हैं, तथा झटिति (शीघ्रतासे) तीनों लोकोंको कनिष्ठ अगुलीके ऊपर उठाकर अन्यत्र स्थापित करनेके लिये समर्थ होते हैं, वह कायवल नामक ऋदि है ॥ १०६५-१०६६ ॥

इसप्रकार बलऋद्धिका वर्णन समाप्त हुआ।

आमर्शोषिम, क्षेलोषिम, जङ्कौषिम, मलोषिम, विप्रौषिम (विडौषिम), सर्वौषिम, मुखनिर्विष और दृष्टिनिर्विष, इसप्रकार औषिमऋद्भि भाठ प्रकारकी है ॥ १०६७ ॥

जिस ऋदिके प्रभावसे जीव पासमें आनेपर ऋषिके हस्त व पादादिके स्पर्शमात्रसे ही नीरोग होजाते हैं, वह आमर्शीषधिऋदि है ॥ १०६८॥

जिस ऋदिके प्रभावसे लार, कफ, अक्षिमल और नासिकामल शीव्र ही जीवोंके रोगोंको नष्ट करता है, वह क्षेलीषधिऋदि है ॥ १०६९॥

स्वेद जल (पसीना) के आश्रित अंगरज जल्ल कहा जाता है। जिस ऋदिके प्रभावसे उस अगरजसे भी जीवोंके रोग नष्ट होते हैं, वह जल्लोषिऋदि कहलाती है।। १०७०।।

जिस शक्तिसे जिह्वा, ओठ, दांत, नासिका और श्रोत्रादिकका मल भी जीवोंके रोगोंको दूर करनेवाला होता है, वह मलोषिं नामक ऋदि है ॥ १०७१॥

जिस ऋदिके प्रभावसे महामुनियोंका मूत्र व विष्ठा भी जीवोंके वहुत भयानक रोगोंको नष्ट करनेवाला होता है, वह विप्रौषधि नामक ऋदि कहलाती है ॥ १०७२॥

जिस ऋदिके बलसे दुष्कर तपसे युक्त मुनियोंका स्पर्श किया हुआ जल व वायु, तथा उनके रोम और नखादिक व्याधिके हरनेवाले हो जाते हैं, वह सर्वेषिधि नामक ऋदि है॥ १०७३॥

१ द पयडीए. २ द व प्रमुहो. ३ द तेलोकं. ४ द व सेमच्छेनर. ५ द व रोमपहादीणि

तित्तादिविविहमण्णं विसञ्जतं लीप् वयणमेत्तेण । पावेदि णिव्विसंतं सा रिदी वयणणिश्विसा णामा ॥ १००४ सह्या वहुवाहीहिं परिमृदा मित्त होति णीरोगा । सोदुं वयणं लीप् सा रिदी वयणणिश्विसा णामा ॥ १०७५ रोगविसेहिं पहदा दिहीप् लीप् झत्ति पावंति । णीरोगणिश्विसत्तं सा भणिदा दिहीणिश्विसा रिदी ॥ १०७६ । प्वमोसिहिरिदी समता ।

छन्मेया रसिरद्धी त्रासीदिद्वितिसा य दो तेसुं । खोरमहुँ क्रमियसप्पीसिविको चत्तारि होंति कमे ॥ १०७७ मर इदि भणिदे जीक्षो मरेइ सहस ति जीए सत्तीए । दुक्खरतवजुद्मुणिणा क्रासीविसणामिरद्धी सा ॥ १०७८ जीए जीक्षो दिद्दो महासिणा रोमभरिदिइदएण । क्षिहिद्दे व मरिजदि दिद्विविसा णाम सा रिद्धी ॥ १०७९ करयलिक्खिताणि रक्काहारादियाणि तकालं । पावंति खीरमावं जीए खीरोसवी रिद्धी ॥ १०८० सहवा दुक्खण्यहुदी जीए मुणिवयणसर्वणमेत्तेणं । पसमदि णरितिरियाणं स विश्व खीरोसवी रिद्धी ॥ १०८९ मुणिकरिणिक्खिताणि लुक्खाहारादियाणि होति खेणे । जीए महुररसाई स विश्व महुवोसवी रिद्धी ॥ १०८२

जिस ऋदिसे तिकादिक रस व विषसे युक्त विविध प्रकारका अन वचनमात्रसे ही निर्विषताको प्राप्त हो जाता है, वह वचननिर्विष नामक ऋदि है ॥ १०७४ ॥

अथवा, जिस ऋदिके प्रभावसे बहुत न्याधियोंसे युक्त जीव वचनको सुनकर ही झटसे नीरोग हो जाया करते हैं, वह वचननिर्विष नामक ऋदि है ॥ १०७५॥

रोग और विषसे युक्त जीव जिस ऋद्धिके प्रभावसे झट देखनेमात्रसे ही नीरोगता और निर्विषताको प्राप्त करते हैं, वह दृष्टिनिर्विषऋदि कही गयी है ॥ १०७६ ॥

इसप्रकार औषधिऋदि समाप्त हुई।

आशीविष और दृष्टिविष ऐसे दो, तथा क्षीरत्नवी, मधुन्नवी, अमृतन्नवी और सिर्पेन्नवी ऐसे चार, इसप्रकार क्रमसे रसऋद्विके छड़ भेद हैं ॥ १०७७ ॥

जिस शक्तिसे दुष्कर तपसे युक्त मुनिके द्वारा 'मर जाओ ' इसप्रकार कहनेपर जीव सहसा मर जाता है, वह आशीविष नामक ऋदि कहीं जाती है ॥ १०७८॥

जिस ऋदिके वलसे रोषयुक्त इदयवाले महर्षिसे देखा गया जीव सर्पद्वारा काटे गयेके समान मर जाता है, वह दृष्टिविष नामक ऋदि है ॥ १०७९ ॥

जिससे हस्ततलपर रखे हुए रूखे आहारादिक तत्काल ही दुग्यपरिणामको प्राप्त हो जाते हैं, वह क्षीरस्रवीऋदि कहीं जाती है।। १०८०॥

अथवा. जिस ऋदिसे मुनिओंके वचनोंके श्रवणमात्रसे ही मनुष्य-तिर्यंचोके दु खाटिक शान्त हो जाने हैं, उसे क्षीरविश्वेशदि समज्ञना चाहिये ॥ १०८१ ॥

जिस ऋदिसे मुनिके हाथमें रखे गये रूखे आहारादिक क्षणभरमें मधुररससे युक्त हो ्जाते हैं, वह मव्वान्तवऋदि है ॥ १०८२ ॥

१ द्व णिव्विसंते. २ द्व यदा. ३ द्वीरमुहु, ४ द्व निक्लिताणं. ५ द्व रिदियाणः इ च समण<sup>8</sup>.

अहवा दुक्खपहुदी जीए मुणिवयणसवणमेत्तेणं । णासदि णरतिरियाणं तिबर्य-महुनै।सवी-रिद्धी,॥ १०८३ मुणिपाणिसंठियाणि रुक्साहारादियाणि जीय खणे । पावंति आमियभावं एसा अमियासवी रिद्धी ॥ १०८४ अहवा दुक्खादीणं महेसिवयणस्य सवणकारुम्मिं । णासंति जीए सिग्धं सा रिद्धी आमियआसवी णामा ॥ १०८५ रिसिपाणितरुंणिखित्तं रुक्खाहारादियं पि खणमेत्ते । पावेदि सप्पिरूवं जीए सा सप्पियासवी रिद्धी ॥ १०८६ अहवा दुक्खपमुद्दं सवणेण मुणिद्दिन्ववयणस्य । उवसामिट जीवाणं एसा सप्पियासवी रिद्धी ॥ १०८७ । एवं रसरिद्धी समत्ता ।

तिहुवणिवम्हयजणणा दो भेदा होंति खेत्तरिद्धीए । अक्खीणमहाणिसया अक्खीणमहालया य णामेण ॥ १०८८ लाभंतरायकम्मक्खउवसमसजुदाए जीए फुढं । मुणिभुत्तसेसमण्णं धामत्थं पियं जं कं पि<sup>६</sup> ॥ १०८९ तिद्दिवसे खजंतं खंधावारेण चक्ष्विहस्स । क्षिजह ण लवेण वि सा अक्खीणमहाणसा रिद्धी ॥ १०९०

अथवा, जिस ऋद्धिसे मुनिके वचनोंके श्रवणमात्रसे मनुष्य-तिर्येचोंके दुःखादिक नष्ट हो जाते हैं, वह मध्वास्रवी ऋदि है ॥ १०८३ ॥

जिस ऋद्धिके प्रभावसे मुनिके हाथमें स्थित रूखे आहारादिक क्षणमात्रमें अमृतपनेको प्राप्त करते हैं, वह अमृतास्त्रवी ऋद्धि है ॥ १०८४॥

अथवा, जिस ऋदिसे महर्षिके वचनोंके श्रवणकालमें शीव्र ही दुःखादिक नष्ट हो जाते हैं, वह अमृतास्त्रवी नामक ऋदि है ॥ १०८५॥

जिस ऋदिसे ऋषिके हस्ततलमें निक्षिप्त रूखा आहारादिक भी क्षणमात्रमें घृतरूपको प्राप्त करता है, वह सर्पिरास्रवीऋदि है ॥ १०८६॥

अथवा, जिस ऋद्विके प्रभावसे मुनीन्द्रके दिव्य वचनोंके सुननेसे ही जीवोंके दु:खादिक शान्त होजाते है, वह सर्पिरास्त्रवीऋद्धि है ॥ १०८७॥

# इसप्रकार रसऋदि समाप्त हुई।

क्षेत्रऋद्धिके त्रिभुवनको विस्मित करनेवाले दो भेद होते है, एक अक्षीणमहानसिक और दूसरा अक्षीणमहालय ॥ १०८८ ॥

लाभान्तरायकर्मके क्षयोपशमसे सयुक्त जिस ऋद्भिके प्रभावसे मुनिके आहारसे शेष भोजनशालामें रखे हुए अन्नमेंसे जिस किसी भी प्रिय वस्तुको यदि उस दिन चक्रवर्तीका सम्पूर्ण कटक भी खावे तो भी वह लेशमात्र क्षीण नहीं होता है, वह अक्षीणमहानसिकऋदि है ॥ १०८९–१०९०॥

en 42 --- pe --- su la consumeración de consumeración seu

१ [स चिय] २ व महुरोसवी. ३ द जीगखणे. ४ द व सवणकादिम्म. ५ द पाणितला॰. ६ द व मुणिभुत्तसेसेसुमण्णद्धामज्य पियं कं पि ।

जीए चउधणुमाणे समयउरसालयम्मि णरतिरिया । मंति यसंखेजा सा अवसीणमहास्या रिद्धी ॥ १०९१ । एवं खेत्तरिद्धी सम्मत्ता । । एवं चउसिट्टरिद्धी सम्मत्ता ।

प्तो। उवरि रिसिसंखं भाणिस्सामि—
चंदसीदिसहस्साणि रिसिप्पमाणं हुवेदि उसहजिणे।
इगि-दु-तिलक्खा कमसो भजियजिणे संभविम णंदणए॥ १०९२
उस ४४०००। भजि १०००००। संभव २०००००। भभि ३०००००।
वीससहस्सजुदाई लक्खाई तिण्णि सुमहदेविमा। तीससहस्सजुदाणि पडमपहे तिण्णि लक्खाणि॥ १०९३
सुमह ३२००००। पडम ३३००००।

तिणिण सुपासे चंदप्पहदेवे दोणिण भद्धसंज्ञता । सुविहिजिणिदिम्म दुवे सीयलणाहिम्म हगिलक्षं ॥ १०९४ सुपास ३०००० । चंद २५००० । पुष्फ २०००० । सीय १०००० ।

जिस ऋदिसे समचतुष्कोण चार धनुषप्रमाण क्षेत्रमें असख्यात मनुष्य-तिर्यंच समाजाते हैं, वह अक्षीणमहालयऋदि है ॥ १०९१ ॥

> इसप्रकार क्षेत्रऋदि समाप्त हुई । इसप्रकार चौंसठ ऋदियोंका वर्णन समाप्त हुआ ।

यहासे आगे अब ऋषियोंकी सख्याका कथन किया जाता है-

भगवान् ऋषभनाथ तीर्थंकरके समयमें ऋषियोंका प्रमाण चौरासी हजार और अजितनाथ, सम्भवनाथ एवं अभिनन्दननाथ तीर्थंकरके वह क्रमसे एक लाख, दो लाख और तीन लाख या ॥ १०९२ ॥

ऋषभ ८४०००। अजित १०००००। संभव २०००००। अभिनन्दन ३०००००।

ं सुमितिनाथ तीर्थंकरके समयमें ऋषियोंका प्रमाण तीन लाख बीस हजार और पद्मप्रमके समयमें वह तीत लाख तीस हजार था ॥ १०९३ ॥

सुमति ३२००००। पद्म ३३००००।

सुपार्श्वनाथ स्वामीके समयमें ऋषियोंकी संख्या तीन लाख, चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रके अटाई लाख, सुविधिनाथ तीर्थेकरके दो लाख और शीतलनाथके एक लाखप्रमाण थी।। १०९४॥

सुपार्श्व ३०००००। चन्द्रप्रभ २५००००। पुष्पदन्त २०००००। श्रीतल १०००००।

१ व तत्तो.

चरुसीदिसहस्साइं सेयंसे बासुपुजाणाहिमा । बावत्तरि श्रद्धसट्टी विमले छावट्टिया श्रणंतिमा ॥ १०९५ से ८४००० । त्रा ७२००० । विम ६८००० । श्रणं ६६००० । श्रमं ६६००० । श्रमंमिम संतिकुंधूअरमङ्कीसुं कमा सहस्साणि । चउसट्टी बासट्टी सट्टी पण्णास चालीसा ॥ १०९६ धम्म ६४००० । सं ६२००० । कुं ६०००० । श्रर ५०००० । म ४०००० । सुन्वदणिमणेमीसुं कमसो पासिमा बहुमाणिमा । तीसं वीसट्टारस सोलसचोईससहस्साणि ॥ १०९७

सु ३००००। ण २००००। णेमि १८०००। पास १६०००। वीर १४०००। पुब्वधरसिक्खकोद्दीकेविकविकुन्विविद्यलमदिवादी। पत्तेकं सत्तगणा सन्वाणं तित्यकत्ताणं॥ १०९८ चत्तारि सद्दस्साइं सगसयपण्णास पुन्वधरसंखा। सिक्खगसंखा स चित्र छस्सय ऊर्णि कदं णवरिं॥ १०९९ उसह पुन्व ४७५०, सिक्ख ४१५०,

णववीससहस्साणि कमेण भोहिकेवलीणं पि । वेकुव्वीण सहस्सा स श्चिय छस्सयब्भिह्या ॥ ११०० क्षो ९०००, के २००००, वे २०६००,

भगवान् श्रेयांसके समयमें ऋषियोंका प्रमाण चौरासी हजार, वासुपूज्य स्वामीके वहत्तर हजार, विमलनाथके अडसठ हजार, और अनन्तनाथके छ्यासठ हजार था ॥ १०९५ ॥ श्रेयास ८४०००। वासुपूज्य ७२०००। विमल ६८०००। अनन्त ६६०००।

धर्मनाथ, शान्तिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ और मिल्लिनाथ तीर्थंकरके समयमें ऋमसे चौसठ हजार, बासठ हजार, साठ हजार, पचास हजार और चालीस हजारप्रमाण ऋषियोंकी सख्या थी॥ १०९६॥

धर्म ६४००० । शान्ति ६२००० । कुंथु ६०००० । अर ५०००० । मिल्लि ४०००० ।

भगवान् सुव्रत, निम, नेमि, पार्श्वनाथ और वर्धमान स्वामीके समयमें क्रमशः तीस इजार, बीस इजार अठारह हजार, सोलह हजार और चौदह हजारप्रमाण ऋषि थे॥ १०९७॥ सुव्रत ३००००। निम २००००। नेमि १८०००। पार्श्व १६०००। वीर १४०००।

सब तीर्थंकरोंमेंसे प्रत्येक तीर्थंकरके पूर्वधर, शिक्षक, अवधिज्ञानी, केवली, विक्रियाऋद्विके धारक, विपुलमति और वादी, इसप्रकार ये सात सघ होते हैं ॥ १०९८ ॥

ऋषभनाथ तीर्थंकरके इन सात गणोंमेंसे पूर्वधरोंकी संख्या चार हजार सातसा पचास थी। शिक्षकोंकी भी यही सख्या थी, परन्तु इसमेंसे छइसी कम थे, इतनी यहा विशेषता है॥ १०९९॥

उक्त तीर्थंकरके ऋमसे अवधिज्ञानी नौ हजार, केवली वीस हजार, और विक्रियाधारी छहसै। अधिक बीस हजार थे ॥ ११०० ॥

१ द चडदर्स.

विउलमदीणं बारसँसहस्सया सगसयाई पण्णासा । बादीण तात्तियं चित्र एदे उसहिम सत्तगणा॥ १९०१ वि १२७५०, वा १२७५०।

तिसहस्सा सत्तसया पण्णासाजियपहुँगिम पुन्वधरा । इगिवीससहस्साणि सिन्छकया उस्सयाई पि ॥ ११०२ पु ३७५०, सि २१६००,

चडणडिसया मोही वीससहस्साणि होंति छेवलिणो । वेकुव्वीण सहस्सा वीस सयाणि पि चत्तारि ॥ ११०३ मो ९४००, के २००००, वे २०४००,

विउलमदीको बारस सहस्स्या चडसयाणि पण्णासा । वादीण सहस्साइं बारस चत्तारि ये सयाइं ॥ १९०४ वि ३२४५०, वा १२४०० ।

पुन्वधरा पण्णाधियइगिवीससयाणि संभवनिणिम्म । उणतीससहस्साई इगि्रुक्तं सिक्लगा तिसया ॥ ११०५ पु २१५०, सि १२९३००,

ङण्णरिक्सया ओही केविलिणो पण्णरससहस्साणि । उणवीससहस्साई वेगुन्त्रिय भढसयाणि पि ॥ १९०६ भो ९६००, केविलि १५०००, वे १९८००,

होति सहस्सा बारस पण्णाधियमिगिसयं च विडलमङी। छन्नेण य गुणिदाणि दोण्णि सहस्साणि वाडिगणा ॥ ११०७ वि १२१५०, वादि १२०००।

इसके अतिरिक्त विपुलमित वारह हजार सातसी पचास, और वादी भी इतने ही थे इसप्रकार ऋषभदेवके ये सात गण थे ॥ ११०१॥

ऋषभ—पूर्वधर ४७५०, शिक्षक ४१५०, अवधिज्ञानी ९०००, केवली २०००, विक्रियाधारक २०६००, विपुलमित १२७५०, वार्डी १२७५०।

अजितप्रभुके सात गणोंमेसे पूर्वघर तीन हजार सातसो पचास, शिक्षक इक्कीस हजार छहसौ, अवधिज्ञानी चौरानवैसौ, केवली वीस हजार, विक्रियाऋदिधारक वीस हजार चारसौं, विपुलमति वारह हजार चारसौं पचास, और वादी वारह हजार चारसौं थे ॥ ११०२–११०४॥

अजित— पूर्व २७५०, शि. २१६००, अत्र ९४००, के. २००००, विक्रिया. २०४००, विपु १२४५०, वादी १२४००।

सम्भवनाथ जिनेन्द्रके सात गणोंमेंसे पूर्वधर इक्कीससौ पचास, शिक्षक एक लाख उनतीस हजार तीनसौ, अवधिज्ञानी छ्यानवैसौ, केवली पन्द्रह हजार, विक्रियाऋदिके धारक उन्नीस हजार आठसौ, विपुलमित बारह हजार एकसौ पचास, और वादिगण छहसे गुणित दो हजार अर्थात् बारह हजार थे ॥ ११०५–११०७॥

सम्भव पूर्व. २१५०, शि. १२९३००, अव. ९६००, के. १५०००, विक्रि. १९८००, विपु. १२१५०, वादी १२०००।

१ द्**य** चउ°.

पंचमयम्भिहियाई दोण्णि महस्साई होति पुन्वधरा । दो सिक्खगलक्खाई तीससहस्साइ पण्णासा ॥ ११०८ पु २५००, सि २३००५०,

अडणउदिसया नोही केवलिणो विउणभडसहस्साणि । वेकुन्त्रिसहस्साहं भवंति एक्कूणवीसाणि ॥ ११०९ भो ९८००, के १६०००, वे १९०००,

इगिवीससहस्याहं पण्णाधियछस्सया य विउलमटी । एकं चेय सहस्सा वादी श्रभिणंदणे देवे ॥ १११० वि २१६५०, वा १०००।

> दोण्णि सहस्सा चउसय देवे सुमदिप्पहुामा पुन्वधरा। षद्राह्जं लक्षा तेदालसयाणि सिक्खगा पण्णा॥ ११११ पुन्य २४००, सि २५४३५०,

पुक्रसतेरसाइं कमे<sup>र</sup> सहस्साणि क्षोहिकेवलिणो । अट्टरससहस्साणि चत्तारि सयाणि वेकुव्यो ॥ १११२ स्रो ११०००, के १३०००, वे १८४००,

विडलमदी य सहस्सा दससंखा चडसएहिं संजुत्ता । पण्णासजुदसहस्सा दस चडसयमधिय वादिगणा ॥१११३ वि १०४००, वा १०४५० ।

दोण्णि सहस्या तियया पुन्त्रधरा ियक्षया दुवे लक्षा । ऊणत्तरि सहस्सा क्षोहिगणा दससहस्साणि ॥ १११४ पुन्त २३००, सि २६९०००, को १००००,

चउवंकैताढिटाइं तिण्णि सहस्माणि होंति केवलिणो । अष्टसए।हिं जुत्ता वेकुव्वी सोलससहस्सा ॥ १११५ के १२०००, वे १६८००,

अभिनन्दन जिनके सात गणोंमेंसे पूर्वधर दो हजार पाचसो, शिक्षक दो लाख तीस हजार पचास, अवधिज्ञानी अट्ठानवेसो, केवली दुगुणे आठ हजार अर्थात् सोलह हजार, विक्रिया-ऋदिके धारक एक कम वीस हजार अर्थात् उन्नीस हजार, विपुलमित इक्कीस हजार छहसो पचास, और वादी केवल एक हजार ही थे ॥ ११०८-१११०॥

अभिनन्दन — पूर्व. २५००, शिक्षक २३००५०, अव. ९८००, केवली १६०००, विक्रिया १९०००, विपु. २१६५०, वादी १०००।

सुमित प्रभुके सात गणोंमेंसे पूर्वधर दो हजार चारसौ, शिक्षक अढाई लाख तेतालीससौ पचास, अवधिज्ञानी ग्यारह हजार, केवली तेरह हजार, विक्रियाऋद्धिके धारक अठारह हजार चारसौ, विपुलमित दश हजार चारसौ, और वादी दश हजार चारसौ पचास थे॥ ११११–१११३॥

सुमिति— पूर्व. २४००, शिक्षक २५४३५०, अव. ११०००, के. १३०००, विक्रि १८४००, विपुल. १०४००, वादी १०४५०।

पद्मप्रभजिनके सात गणोमेंसे पूर्वधर दो हजार तीनसी, शिक्षक दो लाख उनहत्तर हजार, अविधिज्ञानी दश हजार, केवली चारसे गुणित तीन हजार अर्थात् बारह हजार, विक्रिया-

१ द्व कमेण २ व चउक TP 37

विडणा पंचसहस्या विण्जि सयाई हवंबि विडलमड़ी । छाधियणदिदस्या णं वाड़ी पटमणहे देवे ॥ १९९० वि १०३००, वा ९६००।

पुल्बधरा तीसाधियदोण्गिल्हस्सा हवंति सिक्खगणा । चोडाल सहस्साणि दे। लक्खा पावस्या वीसा ॥ १९१५ पु २०३०, सि २४४४२०,

णव य सहस्सा बोही केवलिणे एकरससहस्साणि । तेवण्यसयव्महिया वेङ्कवी दम सहस्साणि ॥ १९६८ स्रो ९०००, के १९०००, वे १५३००,

एकाणंडेदिसयाइं पण्यासासंजुदाइ विडलमदी । बहु सहस्सा हस्सयसहिदा वादी सुपासतिणे ॥ १११९ वि ९१५०, वा ८६०० ।

चत्तारि सहस्साइं देवे चंद्रपहिम्स पुरवधरा। दोलक्तद्ससहस्सा चत्तारि सयाई सिक्तगणा॥ १९२० पु ४०००, सि २९०४००,

वे बहुरस सहस्ता छच सया बहु सग सहस्साई । क्रमसो बोहीकेविकेवेठव्वीविटलमदिवादी ॥ ११२९ को २०००, के १८०००, वे ६००, वि ८०००, वा ७०००।

तिगुणियपंचसयाई पुष्वधरा सिक्लयाई इगिलक्ता । पणवण्णसहस्साई अव्महियाई पणसप्रिं ॥ ११२२ पु १५००, सि १५५५०० ।

ऋदिके भारक सोल्ह हजार क्षाठसी, विपुल्मित णंच हजारके दुगुणे अर्थात् दश हजार तीनसी. और गदी छयानवैसी थे ॥ १११४–१११६॥

> पद्म- पूर्व. २३००, शि. २६९०००, अ. १००००, के. १२००० विक्रिया. १६८००, विपुत्त. १०२००, वादी ९६००।

सुपार्श्विनके सात गणोंमेंसे पूर्वधर दो हजार तीस, शिक्षकरण दो लाख चगलीस हजार नौसो बीस, अवधिज्ञानी नौ हजार, केवली ग्यारह हजार, विक्रियार्श्विके घारक तिरण्नमो अधिक दश हजार, अर्थाद् पन्द्रह हजार तीनसो, विपुल्पति एकानवैसो पचास, और बादी आट हजार छहसो थे ॥ १११७–१११९॥

> हुपार्श्व—पूर्व. २०३०, शिक्षक २४४९२०, अत्र. ९०००, के. ११०००. विकिया. १५३००, विपुत्त. ९१५०, वादी ८६००।

चन्द्रप्रभदेवके सान गर्णोर्नेसे पूर्वघर जार हजार, शिक्षकगण दो लाख दश हजार चारसो, और अविविद्यानी, केवली, विक्रियावारी, विपुल्मिन तथा वादी क्रमसे दो हजार, अठारह हजार, छहसी, आठ हजार और सान हजार थे ॥ ११२०-११२१ ॥

चन्द्रप्रम- पूर्व. ४०००, शि. २१०४००, अविच. २०००, जे. १८०००. विक्रिया. ६००, विपुल. ८०००, वादी ७०००।

श्रीपुष्पदन्त तीर्थंकरके सात गणोंमेंसे पूर्वधर पांचसौके निगुणे अर्थात ५न्टहमी. शिक्षक एक लाख पचवन हजार पांचसौ, अविध्वानी चौरासीसौ, केवली सान हजार पाचमी. चउसीदिसया भोही केवलिणो सगसहस्सपैचसया। णहसुण्णसुण्णतियद्दागिभंककमेणं पि वेगुव्वी॥ ११२३ भो ८४००, के ७५००, वे १३०००,

सगसंखसहस्साणिं जुत्ताणि पणसएहिं विडलमदी । छाविंद्व सया वादी देवे सिरिपुण्फदंतिमा ॥ ११२४ वि ७५००, वा ६६०० ।

एक्सहस्सं चडसयसंजुत्तं सीयलम्मि पुन्वधरा। डणसिट्टसहस्साइं बेण्णि सया सिक्खगा होति॥ ११२५ पु १४००, सि ५९२००,

दुसयजुदसगसहस्सा सत्तसहस्साणि भ्रोहि-केविलणो । चउवंकतािहदाणिं तिण्णि सहस्साणि वेकुःवी ॥ ११२६ भ्रो ७२००, के ७०००, वे १२०००,

सत्तसहस्साणि पुढं जुत्ताणिं पणसदेहिं विउलमदी । सत्तावण्ण सयाह्ं वादी सिरिसीयलेसिम ॥ ११२७ वि ७५००, वा ५७०० ।

एकं चेय सहस्सा संजुत्ता तियसएहिं पुन्वधरा । अडदालसहस्साइं दोसयजुत्ताई सिक्खगणा ॥ ११२८ पु १३००, सि ४८२००,

छसहस्साई ओही केविलेणा छसहस्सपंचसया । एकारसमेत्ताणि होति सहस्साणि वेकुन्वी ॥ ११२९ को ६०००, के ६५००, वे ११०००,

बेरूवताडिदाहं तिण्णि सहस्साइ तह य विउलमदी । पणगुणिदसहस्साइं वादी सेयंसदेविम्म ॥ ११३० वि ६०००, वा ५००० ।

्एकं चेव सहस्सा संजुत्ता दोसएहिं पुन्वधरा । उणतालसहस्साणिं दोण्णि सयाणिं पि सिक्खगणा ॥ ११३१ पु १२००, सि ३९२००,

विक्रियाऋद्धिके धारक क्रमसे शून्य, शून्य, शून्य, तीन और एक अकप्रमाण अर्थात् तेरह हजार, विपुलमित सात हजार पाचसौ, और वादी छ्यासठसौ थे ॥ ११२२-११२४ ॥

पुष्पदन्त- पूर्व. १५००, शिक्षक १५५५००, अवधि. ८४००, के. ७५००, विक्रिया. १३०००, विपुल ७५००, वादी ६६००।

शीतलनाथ स्वामीके सात गणोंमेंसे पूर्वधर एक हजार चारसौ, शिक्षक उनसठ हजार दोसौ, अवधिज्ञानी सात हजार दोसौ, केवली सात हजार, विक्रियाऋद्धिके धारी चारसे गुणित तीन अर्थात् बारह हजार, विपुलमित सात हजार पाचसौ, और वादी सत्तावनसौथे॥ ११२५–११२७॥

शीतल- पूर्व. १४००, शि. ५९२००, अ. ७२००, के. ७०००, विक्रि. १२०००, विपुल. ७५००, वा. ५७००।

श्रेयास जिनेन्द्रके सात गणोंमेंसे पूर्वधर एक हजार तीनसा, शिक्षकगण अडतालीस हजार दोसा, अवधिज्ञानी छह हजार, केवली छह हजार पाचसा, विक्रियाऋद्विके धारी ग्यारह हजार, विपुलमित दोसे गुणित तीन अर्थात् छह हजार, तथा वादी पांच हजार थे॥ ११२८–११३०॥

श्रेयास— पूर्व १३००, शि ४८२००, अ. ६०००, के. ६५००, विक्रि. ११०००, विपु. ६०००, वा. ५०००।

श्रीवासुपूज्य जिनेन्द्रके सात गणोंमेंसे पूर्वधर एक हजार दोसौ, शिक्षकगण उनतालीस

पंचसहस्सा चडसयज्जता कोही हवंति केविलणो । छचेव सहस्साणि वेगुष्वी दम महस्साई ॥ ११३२ को ५४००, के ६०००, वे १००००,

छबेव सहस्साणि चत्तारि सहस्सया य दुमयजुदौ । विउलमदी वादीको कमसो सिरिवासुपुजाजिणे ॥ ५१३३ वि ६०००, वा ४२००।

युक्सपुणव्मिहियं युक्सहस्सं हवंति पुन्वधरा। बहुत्तीस सहस्सा पणसयसहिदा य सिक्स्तगणा॥ १९३४ पुन्व १९००, सि ३८५००,

सहदालसयं सोही केवलिणा पणसएण जुत्ताणि । पणसंखसहस्साणि वेकुन्त्री णव सहस्पाणि ॥ ११३५ स्रो ४८००, के ५५००, वि ९०००,

पंचसहस्साणि पुढं जुत्ताणि पणसप्हिं विउलमदी । तिण्णि सहस्सा छस्सयमहिदा वादी विमलदेवे ॥ ११३६ वि ५५००, वा ३६०० ।

एकं चेव सहस्सा पुन्वधरा सिक्खगा य पंचसया। उणदाल सहस्साणि बोही तेटालसयसंखा॥ ११३७ पु १०००, सि ३९५००, स्रो ४३००,

पंचट्ठपणसहस्सा केविलेवेकुन्विविष्ठमिदितिदृष् । तिण्णि सहस्सा बेसयजुटाणि वादी अणंतिजिणे ॥ १५३८ के ५०००, वे ८०००, वि ५०००, वा ३२००।

हजार दोसौ, अवधिज्ञानी पांच हजार चारसौ, केवली छह हजार, विक्रियाऋद्विधारी दश हजार. विपुलमति छह हजार, और वार्दा चार हजार दोसौ थे॥ ११३१–११३३॥

वासुपूज्य- पूर्व. १२००, शि. ३९२००, अ. ५४००. के. ६०००, विक्रि. १००००. विपु. ६०००, वा. ४२००।

विमलनाथ तीर्थंकरके सात गणोंमेंसे पूर्वधर एक हजार एकसो. शिक्षकगण अड़तीन हजार पांचसो, अवधिज्ञानी अड़तालीससो, केवली पांच हजार पाचसो, विक्रियाऋदिके धारी नो हजार, विपुलमित पांच हजार पांचसो, और वादी तीन हजार छहनी ये। ११३४-११३६॥

विमल--पूर्व. ११००, जि. ३८५००, अ. ४८००, के. ५५००, विकि ९०००. विपुल. ५५००, वा. ३६००।

अनन्तनायजिनके सात गणोंमेंने पूर्वधर एक हजार. शिक्षक उनतालीन हजार पाचर्मा. अविविद्यानी नेतालीसमी. केवली पाच हजार, विक्रियाऋद्विधारी आठ हजार, विपुलमित पाच हजार. और वादी तीन हजार दौसी थे॥ ११३७-११३८॥

अनंत—पूर्व. १०००, जि. ३९५००. अ. ४३००. के ५०००. विक्रिया. ८०००. विषु. ५०००. वा. ३२००।

१ स दुम्पन्द.

णव पुम्बधरसयाई चालसहस्साई सगसया सिक्ला। छत्तीससया मोही पणदालसयाणि केवलिणो॥ ११३९ पु ९००, सि ४०७००, मो ३६००, के ४५००,

वेगुरिबे सगसहस्सा पणदालसयाणि होति विउलमदी । ष्रहावीससयाणि वादी सिरिधम्मसामिन्मि ॥ ११४० वे ७०००, वि ४५००, वा २८००।

भट्टसया पुन्त्रधरा इगिदालसहरसमडसया सिक्खा। तिणि सहस्सा क्षोही केवलिणो चडसहस्साणि॥ ११४१ पु ८००, सि ४१८००, को ३०००, के ४०००,

वेकुन्वि छस्सहस्सा चत्तारिसहस्मयाणि विउलमदी । दोण्णि सहस्सा चडसयजुत्ता संतीसरे वादी ॥ ११४२ वे ६०००, वि ४०००, वा २४००।

सत्त संयाणि चेव य पुन्वधरा हाँति सिक्खगा य तहा। तेदालसहस्साई पण्णासन्भिहियमेक्सयं ॥ ११४३ पु ७००, सि ४३१५०,

पणुवीसमया क्षोही बत्तीससयाणि होति केविलणो । एकसयव्मिहियाणि पंचसहस्साणि वेकुव्वी ॥ ११४४ क्षो २५००, के ३२००, वे ५१००,

तीणि सहस्याणि तिण्णि सया पण्णव्महिया हवंति विउल्जमदी। दोण्णि सहस्साणि पुढं वादी सिरिकुंथुणाहम्मि ॥ ११४५ वि ३३५०, वा २०००।

श्रीधर्मनाथ स्वामीके सात गणोंमेसे पूर्वधर नौसौ, शिक्षक चालीस हजार सातसौ, अविधिज्ञानी छत्तीससौ, केवली पैतालीससौ, विक्रियाऋद्धिके धारक सात हजार, विपुलमित पैतालीससौ, और वादी अट्टाईससौ थे ॥ ११३९-११४०॥

धर्म- पूर्व. ९००, शि. ४०७००, अ. ३६००, के. ४५००, विक्रि. ७०००, विपु. ४५००, वा. २८००।

शान्तिनाय स्त्रामीके सात गणोंमेंसे पूर्वधर आठसौ, शिक्षक इकतालीस हजार आठसौ, अविधिज्ञानी तीन हजार, केवली चार हजार, विक्रियाऋद्धिके धारी छह हजार, विपुलमित चार हजार, और वादी दो हजार चारसौ थे ॥ ११४१–११४२ ॥

शान्ति — पूर्व. ८००, शि. ४१८०० अ. ३०००, के. ४०००, विक्रि ६०००, विपु. ४०००, वा. २४००।

श्रीकुथुनाथ स्वामीके सात गणोंमेंसे पूर्वधर सात्सी, शिक्षक तेतालीस हजार एकसी पचास, अवधिज्ञानी पचीससी, केवली बत्तीससी, विक्रियाऋद्विधारक पाच हजार एकसी, विपुलमित तीन हजार तीनसी पचास, और वादी दो हजार थे॥ ११४२–११४५॥

कुंथु— पूर्व ७००, शि. ४३१५०, अ. २५००, के ३२००, विक्रि. ५१००, विपु. ३३५०, वा. २०००।

१ द् विगु व्वि. २ द् पणवीस. ३ [ तिसहस्सा तिणिण ]

दसमधिया छस्सया य पुन्त्रधरा होंति सिक्लगा सवणा । पणतीससहस्साणि षडसयजुत्ताणि पणतीसं ॥११४६ पु ६१०, सि ३५८३५,

अट्ठावीस संयाणि भोहीओं तेत्तियाणि केवलिणों । चत्तारि सहस्साणि तिसयव्भिहियाणि वेउव्वी ॥ ११४७ स्रो २८००, के २८००, वे ४३००,

पणवण्णव्महियाणि दोण्णि सहस्साइं होंति विउल्मदी । एक्सहस्सं छस्सयसंजुत्तं अरिजणे वादी ॥ ११४८ वि २०५५, वा १६०० ।

पण्णासन्मिहियाणि पंचसयाणि य हवंति पुन्वधरा । एक्क्रूणतीससंखा सिक्खगसमणा सहस्सा य ॥ ११४९ पु ५५०, सि २९०००,

बाबीससया ओही तेत्तियमेत्ता य होति केवलिणो। णवसयमध्मिहियाणिं दोण्णि सहस्साणि वेकुव्वी॥११५० भी २२००, के २२००, वे २९००.

एकसहस्सा सगसयसिंहदं पण्णा य होंति विउलमदी। चडसयजुदं सहस्सं वादी मिरिमिछिणाहिमा॥ ११५१ वि १७५०, वा १४००।

पंचसया पुन्त्रधरा सित्रखगणा एक्क्वीस य सहस्सा । अडसयर्जुदं सहस्सं मोही तं चेव केविलेणो ॥ ११५२ पु ५००, सि २१०००, स्रो १८००, के १८००,

बावीसं पण्णारस बारसँ कमसो सयाणि वेउन्ती । विउल्पादी वादीओ सुन्वयणामिम निण्णाहे ॥ १९५३ वे २२००, वि १५००, वा १२०० ।

अरनाय जिनेन्द्रके सात गणोंमेंसे पूर्वधर छहसौ दश, शिक्षक श्रमण पैंतीस हजार आठसौ पैंतीस, अवधिज्ञानी अट्ठाईससौ, इतने ही केवली, विक्रियाऋद्विके धारी चार हजार तीनसौ, विपुलमति दो हजार पचवन, और वादी एक हजार छहसौ थे ॥ ११४६-११४८॥

अर— पूर्व. ६१०, शि. ३५८३५, अ. २८००, के. २८००, विक्रि. ४३००, विपू. २०५५, वा. १६००।

श्रीमिल्लनाथ तीर्थंकरके सात गणोंमेंसे पूर्वधर पांचसो पचास, शिक्षक श्रमण एक कम तीस हजार अर्थात् उनतीस हजार, अवधिज्ञानी वाईससौ, इतने ही केवली, विक्रियाऋदिके धारी दो हजार नौसौ, विपुलमित एक हजार सातसौ पचास, और वादी एक हजार चारसौ थे ॥ ११४९-११५१॥

मिल्लि— पूर्व. ५५०, शि. २९०००, अ. २२००, के. २२००, विक्रि. २९००, विपु. १७५०, वा. १४००।

सुत्रत नामक जिनेन्द्रके सात गणोंमेंसे पूर्वधर पाचसों, शिक्षक इक्कीस हजार, अवधिज्ञानी एक हजार आठसों, उतने ही केवली, विक्रियाऋद्धिधारी वाईससों, विपुलमित पन्द्रहसों, और वादी वारहसों ये ॥ ११५२-११५३ ॥

सुव्रत--- पूर्व. ५००, शि. २१०००, अ. १८००, के. १८००, विक्रि. २२००, विपु. १५००, वा. १२००।

१ द्व अव्माहियाण. २ द् अट्टस चुदं. ३ द् वारस कमसो.

चत्तारि सया पण्णा पुन्वधरा सिक्खया सहस्साइं । बारस छसयजुदाई श्रोही सोलससर्याणि णिमणाहे ॥ ११५४ पु ४५०, सि १२६००, श्रो १६००,

ताई चिय केविलेणो पण्णारससयाई होंति वेकुन्वी । बारस सया य पण्णा विउल्प्सदी दससया वादी ॥ ११५५ के १६००, वे १५००, वि १२५०, वा १००० ।

वीसकदी पुन्वधरा एक्ट्रससहस्समदस्या सिक्खा। पण्णरसस्या मोही तेत्रियमेत्रा य केवलिणो ॥ ११५६ पु. ४००, सि ११८००, मो १५००, के १५००,

इगिसयजुरं महस्मं वेकुन्त्री णव सयाणि विखलमदी । अह सयाई वादी तिहुवणसामिम्मि णैमिम्मि ॥ ११५७ वे ११००, वि ९००, वा ८०० ।

तिषण स्याणि पण्णा पुन्वधरा सिक्खगा सहस्साणि । दह णवसयजुत्ताणि मोहिसुणी चोद्ससयाणि ॥ ११५८ पु ३५०, सि १०९००, मो १४००,

द्सघणकेवलणाणी वेकुन्वी तेत्तियं पि विडलमटी । सत्तसयाणि पण्णा पासिनण छस्सया वादी ॥ ११५९ के १०००, वे १०००, वि ७५०, वा ६००।

तिसयाइं पुन्वधरा 'णवणडिद्सयाइं होंति सिक्खगणा । तेरससयाणि भोही सत्तसयाइं पि केवलिणो ॥ ११६० पु ३००, सि ९९००, मो १३००, के ७००,

निमनाय तीर्थंकरके सात गणोंमेंसे पूर्वधर चारसौ पचास, शिक्षक बारह हजार छहसौ, अविधिज्ञानी सोलहसौ, केवली भी सोलहसौ, विक्रियाऋद्धिके धारक पन्द्रहसौ, विपुलमित बारहसौ पचास, और वादी दशसौ ये ॥ ११५४-११५५॥

निम पूर्व. ४५०, शि १२६००, अ. १६००, के. १६००, विक्रि १५००, विपु. १२५०, वा. १०००।

तीन लोकके स्वामी भगवान् नेमिनाथके सात गर्णोमेंसे पूर्वधर बीसके वर्गप्रमाण अर्थात् चारसौ, शिक्षक ग्यारह हजार आठसौ, अवधिज्ञानी पन्द्रहसौ, इतने ही केवली, विक्रियाऋद्धिके धारी एक हजार एकसौ, विपुलमित नौसौ, और वादी आठसौ थे ॥ ११५६-११५७॥

नेमि— पूर्व. ४००, शि. ११८००, अ. १५००, के. १५००, विक्रि ११००, विपु. ९००, वा. ८००।

पार्श्वनाथ जिनेन्द्रके सात गणोंमेंसे पूर्वधर तीनसौ पचास, शिक्षक दश हजार नौसौ, अविधिज्ञानी मुनि चौदहसौ, केवली दशके घनप्रमाण अर्थात् एक हजार, इतने ही विक्रियाऋदिके धारक, विपुलमित सातसौ पचास, और वादी छहसौ थे ॥ ११५८–११५९॥

पार्श्व— पूर्व. ३५०, शि. १०९००, अ. १४००, के १०००, विक्रि. १०००, विपु. ७५०, वा. ६००।

वर्धमानजिनके सात गणोंमेंसे पूर्वधर तीनसौ, शिक्षकगण निन्यानवैसौ, अविधज्ञानी

१ द् णवणवदि

इगिसयरहिदसहस्सं वेकुब्वी पणसयाणि विउलमदी । चत्तारिसया वाटी गणसंखा वहुमाणजिणे ॥ ११६१ वे ९००, वि ५००, वा ४००।

णभचडणवछक्कतियं पुन्वधरा सन्वतित्थकत्ताणं । पणपंचपणणभा णभणभदुगअंकक्कमेण सिक्खगणा ॥ ११६२ सन्वपुन्वधरांककमेण जाणिज्ञइ ३६९४० । सन्व सि २०००५५५ ।

गयणंबरछस्सत्तदुएका सन्त्रे वि भोहिणाणीओ । केवलणाणी सन्त्रे गयणंबरभट्टपंचभट्टेका ॥ ११६३ सन्त्रभोही १२७६०० । सन्त्रके १८५८०० ।

भायासणभणवंपणैदुदुअंककमेण सञ्ववेकुन्त्री । पंचंबरणवयचकपणमेकं चिय सञ्वविउलमदी ॥ ११६४ सञ्ववे २२५९०० । सञ्ववि १५४९०५ ।

णभणभतिछएकेकं अंककमे होति सन्ववादी ण । सत्तगणाणं अंबरस्यणहचउक्कअढदोण्णि ॥ ११६५ सन्ववादिगणा ११६३०० । सन्वगणा २८४८००० ।

पण्णाससहस्साणि लक्खाणि तिण्णि उसहणाहस्स । भनियस्स तिण्णि लक्खा वीससहस्साणि विरदीभो ॥ ११६६ ३५०००० । ३२००००।

तेरहसों, केवली सातसों, विक्रियाऋद्धिधारी सो कम एक हजार अर्थात् नौसों, विपुलमित पांचसों, और वादी चारसों थे ॥ ११६०-११६१॥

वर्धमान— पूर्व. ३००, शि. ९९००, अ. १३००, के. ७००, विक्रि. ९००, विपु. ५००, वा. ४००।

सत्र तीर्थंकरोंके शून्य, चार, नौ, छह और तीन इतने अंकप्रमाण पूर्वधर; तथा पांच, पांच, पाच, शून्य, शून्य, शून्य और दो इतने अंकप्रमाण शिक्षकगण थे ॥ ११६२॥

सब पूर्वधरोंको अंक जमसे जानना चाहिये ३६९४०। सर्व शिक्षक २०००५५५।

सब अवधिज्ञानी शून्य, शून्य, छह, सात, दो और एक इतने अंकप्रमाण; तथा सब केवली शून्य, शून्य, आठ, पांच, आठ और एक इतने अकप्रमाण थे।। ११६३॥ सर्व अवधिज्ञानी १२७६००, सर्व केवली १८५८००।

सर्व विक्रियाऋद्धिधारी अंकक्रमसे शून्य, शून्य, नौ, पाच, दो और दो अंकप्रमाण; तथा सर्व विपुलमित पाच, शून्य, नौ, चार, पाच और एक अकप्रमाण थे।। ११६४॥ सर्व विक्रियाधारी २२५९००, सर्व विपुलमित १५४९०५।

सर्व वादी अंकत्रमसे शून्य, शून्य, तीन, छह, एक और एक अक्तप्रमाण थे। इन उपर्युक्त सातों गणोंकी सख्या तीन शून्य, आठ, चार, आठ और दो इन अकोंप्रमाण होती है।। ११६५॥ सर्व वादी ११६३००। सातों गण २८४८०००।

ऋषभनाथ तीर्थंकरके तीर्थमें तीन लाख पचास हजार और अजितनाथके तीर्थमें तीन लाख बीस हजार आर्यिकाए थी ॥ ११६६॥ ३५००००। ३२००००।

१ द <sup>°</sup>णवपण<sup>°</sup>.

## तीससहस्सन्भिहया तियलक्खा संभवस्स तित्यम्मि । विरदीको तिण्णि लक्खा तीससहस्साणि छसय तुरिमम्मि ॥ ११६७

३३०००० । ३३०६०० ।

तीससहस्सन्भिहया सुमङ्जिणिंदस्स तिण्णि लक्खाइं। विरदीको चउलक्खा वीससहस्साणि पर्मपहणाहे ॥११६८ ३३००००। ४२००००।

तीससहस्सा तिण्णि य रुक्ता तिथ्ये सुपासदेवस्स । चंदपैहे तियछक्ता सीदिसहस्साणि विरदीक्षो ॥ ११६९ ३३०००० । ३८०००० ।

ताइं चिय पत्तेकं सुविहिजिणसम्मि सीयलजिणिदे<sup>२</sup>। तीससहस्सन्भिहियं लक्लं सेयंसदेविमा ॥ ११७० ३८०००० । ३८०००० । १३०००० ।

विरदीमे। वासुपुजे इगिलक्खं होंति छस्सहस्साणि । इगिलक्खं तिसहस्सा विरदीमो विमलदेवस्स ॥ ११७१ १०६००० । १०३००० ।

भट्टसहस्सन्भिहयं अणतसामिस्स होति इगिलक्षं । वासिट्टसहस्साणिं चत्तारि सयाणि धम्मणाहस्स ॥ ११७२ १०८००० । ६२४०० ।

सिंहसहस्सा तिमयव्भिहिया संतीसितित्थे विरदीको । सिंहसहस्सा तिसया पण्णासा कुंथुदेवस्स ॥ ११७३ ६०३०० । ६०३५० ।

सम्भवनाथके तीर्थमें तीन लाख तीस हजार और चतुर्थ तीर्थंकरके तीर्थमें तीन लाख तीस हजार छहसौ आर्थिकायें थीं ॥ ११६७ ॥ ३३०००० । ३३०६०० ।

सुमित जिनेन्द्रके तीर्थमें तीन लाख तीस हजार और पद्मप्रभ स्वामीके तीर्थमें चार लाख बीस हजार आर्यिकार्ये थीं ॥ ११६८ ॥ ३३०००० । ४२०००० ।

सुपार्श्वजिनके तीर्थमें तीन लाख तीस हजार और चन्द्रप्रभके तीर्थमें तीन लाख अस्सी हजार आर्यिकायें थीं ॥ ११६९ ॥ ३३०००० । ३८०००० ।

सुविधि और शीतल जिनेन्द्रमेंसे प्रत्येकके तीर्थमें उतनी ही अर्थात् तीन लाख अस्सी हजार, तथा श्रेयासजिनके एक लाख तीस हजार आर्यिकार्ये थीं ॥ ११७० ॥

३८०००० | ३८०००० | १३०००० |

वासुपूज्य स्वामीके तीर्थमें एक लाख छह हजार और विमलदेवके तीर्थमें एक लाख तीन हजार आर्थिकायें थीं ॥ ११७१ ॥ १०६००० । १०३००० ।

अनन्तनाथ स्वामीके तीर्थमें एक लाख आठ हजार और धर्मनाथके तीर्थमें बासठ हजार चारसा आर्थिकार्ये थीं ॥ ११७२ ॥ १०८००० । ६२४०० ।

शान्तिनाथके तीर्थमें साठ हजार तीनसौ और कुन्थुजिनके तीर्थमें साठ हजार तीनसौ पचास आर्यिकायें थीं ॥ ११७३ ॥ ६०३०० । ६०३५० ।

१ द्व चंदप्पहे. २ व जिणिंदो. ३ द् सहस्साण. ४ द्व <sup>c</sup>तित्थ. TP. 38

अरजिणवरिंदतित्थे सिंद्धसहस्साणि होंति विरदीको । पणवण्णसहस्साणि मिल्लिजिलेसस्स तित्यिस्म ॥ १९७४ ६०००० । ५५००० ।

पण्णाससहस्साणि विरदीक्षे सुन्वदस्स तित्यिमा । पंचसहस्मन्मिहिया चालसहस्सा णिमिनिणिमा ॥ १९७० ५०००० । ४५००० ।

विगुणियवीससहस्सा णेमिस्स कमेण पासवीराणं । सडतीसं छत्तीसं होंति सहस्साणि विरदीसो ॥ ११७६ ४००००। ३८०००।

णभपणदुछपंचंवरपंचंककमेण तित्यकत्ताणं । सन्वाणं विरदीको चंदुज्ञलणिकलंकसीलाको ॥ ११७० ५०५६२५० ।

वैम्हप्पङ्कागामा धम्मसिरी मेरुसेणअयणंता। तह रितसेणा मीणौ वरुणा घोमा च घरणा च ॥ ११७८ चारणवरसेणाओ पम्मासन्विस्सिसुन्वदासो वि<sup>४</sup>। हिरसेणभावियासो कुंघूमधुसेणपुन्वदत्तासो ॥ ११७९ मिगिणिजिक्सिसुलोया चंद्णणामासो उसहपहुदीणं। एदा पढमगणीसो एक्केका सन्विवरदीसो ॥ ११८० छक्साणि तिण्णि सावयसंखा उसहादिसहितस्येसु । पत्तेकं दो रुक्सा सुविहिण्पहुदीसु अट्ठतिस्येसुं ॥ ११८९

८ । ३००००० । २००००० ।

अर जिनेन्द्रके तीर्थमें साठ हजार और मिल्ल जिनेन्द्रके तीर्थमें पचवन हजार आर्थिकायें थीं || ११७४ || ६०००० | ५५००० |

सुन्नतके तीर्थमें पचास हजार और नमिजिनके तीर्थमें पांच हजार अधिक चालीस हजार अर्थात् पैंतालीस हजार आर्थिकायें थीं ॥ ११७५॥ ५००००। ४५०००।

नेमिनाथके तीर्थमें द्विगुणित वीस हजार अर्थात चालीस हजार और ऋमसे पार्श्वनाय एव वीर भगवानके तीर्थमे अड्तीस तथा छत्तीस हजार आर्यिकार्ये थीं ॥ ११७६ ॥ ४०००० | ३८००० । ३६००० ।

सत्र तीर्थंकरोके तीर्थमें चन्द्रके समान उज्ज्वल एवं निष्कलक शिल्से सयुक्त समस्त आर्थिकार्ये क्रमसे ज्रून्य, पांच, दो, छइ, पांच, ज्रून्य और पाच, इन अंकोंके प्रमाण थीं ॥११७७॥ ५०५६२५०।

त्रौही, प्रेकुटजा, धर्मेश्री, मेरुषेणा, अनन्ता, रितषेणा, मीना, वर्णा, घोपा, वरणा. चारणीं, (वारणा), वरसेनी, पेद्या. सैंविश्री, सिंतता, हरिषेणा, भाविनी, कुशुसेनी, मधुसेनी (वधुसेना), पूर्वदन्ती (पुष्पदत्ता). मींगिणी, यक्षिणीं, सुलोकी (सुलोचना) और चन्द्रनीं नामक ये एक एक आर्थिकायें क्रमने ऋपभादिकके नीर्धमें रहनेवाली आर्थिकाओंके समृहमें मुख्य थीं ॥११७८-११८०॥

श्रावकोंकी मंख्या ऋषभादिक आठ तीर्थंकरोंमेंसे प्रत्येकके तार्थमें तीन लाग और स्विविनायप्रस्ति आठ तीर्थंकरोंमेंसे प्रत्येकके तीर्थमें दो लाख यी ॥ ११८१ ॥

ऋपभादिक ८-- ३००००, मुविधिनायप्रमृति ८-- २००००।

१ द व 'णिश्मलंक'. २ द व वश्हप्यकुव्यणामा, ३ व णामा ४ द व पश्माकत्तरममुद्रभाओं शि ५ द सुविहप्यहुदोत्त.

एँकेकं चिय लक्षं कुंशुनिर्णिदादिशहातित्येसुं । सन्वाण सावयाणं मेलिदे अहदाललक्साणि ॥ ११८२ ८ । १०००० । ४८०००० ।

पणचंद्रतियलक्लाइं पण्णविद्रौहुद्वतित्थेसुं । पुष्ट पुष्ट सावगिसंला संन्वा छण्णउदिलक्लाइं ॥ ११८३ व ५०००० । ४००००० । ३००००० । ९६०००० ।

देवीदेवसमूहा संखाबीदा हुवंति णरितिरिया । संखेजा एक्केके तित्थे विहरित भत्तिज्ञत्ता ये ॥ ११८४ माधस्स किण्हचोद्दसिपुव्वण्हे णिययजम्मणक्षते । अट्टावयम्मि उसहो अजुदेण समं गक्षो णोमि ॥ ११८५ १००० ।

चेत्तस्स सुद्धपंचिमपुव्वण्हे भरणिणामरिक्खाम्म । सम्मेदे अजियजिणे सुत्तिं पँचो सहस्ससमं ॥ ११८६ १००० ।

चेत्तस्स सुक्कछिडीअवरण्हे जम्मभिम सम्मेदे । संपत्तो अपवग्गं संभवसामी सहस्सर्जुदी ॥ ११८७ १००० ।

वहसाहसुक्कसत्तिमपुब्वण्हे जम्मभिम सम्मेदे । दससयमहेसिसहिदो णंदणदेवो गदो मोक्लं ॥ ११८८ १००० ।

इसके आगे कुथुनाथादि आठ तीर्थंकरोंमेंसे प्रत्येकके तीर्थमें श्रावकोंकी सख्या एक एक लाख कही गयी है। सब श्रावकोंकी संख्याको मिलानेपर समस्त प्रमाण अडतालीस लाख होता है । ११८२ ।। कुथुनाथप्रमृति ८—१००००० । समस्त ४८००००० ।

आठ आठ तीर्थंकरोंके तीर्थोंमें श्राविकाओंकी सख्या पृथक् पृथक् क्रमसे पाच लाख, चार लाख, और तीन लाख, तथा सम्पूर्ण श्राविकाओंकी संख्या छ्यानवै लाख कही गयी है ॥ ११८३॥ ५००००। ४००००। ३०००००। ९६००००।

प्रत्येक तीर्थंकरके तीर्थमें असख्यात देव—देवियोंके समूह और संख्यात मनुष्य एव तिर्थंच जीव भक्तिसे संयुक्त होते हुए विहार किया करते हैं ॥ ११८४ ॥

ऋषभनाथ तीर्थंकर माघक्तंष्णा चतुर्दशीके पूर्वाह्वकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते कैलाशपर्वतसे दश हजार मुनियोंके साथ [ मुक्तिको ] प्राप्त हुए है । उनको मै नमस्कार करता हूं ॥ ११८५ ॥ १०००० ।

अजित जिनेन्द्र चैत्रशुक्षा पचभीके दिन पूर्वाह्नकालमे भरणी नामक नक्षत्रके, रहते सम्मेदशिखरसे एक हजार मुनियोंके साथ मुक्तिको प्राप्त हुए है ॥ ११८६ ॥ १०००।

सम्भवनाथ स्वामी चैत्रशुक्षा षष्ठीके दिन अपराह्यसमयमें जन्म नक्षत्रके रहते सम्मेद-शिखरसे एक हजार मुनियोंके साथ अपवर्ग अर्थात् मोक्षको प्राप्त हुए है ॥ ११८७॥ १०००।

अभिनन्दन जिन वैशाखशुक्षा सप्तमीको पूर्वाह्मसमयमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते सम्मेट-शिखरसे दशसौ महर्षियोके साथ मोक्षको प्राप्त हुए है ॥ ११८८ ॥ १०००।

१वएकक २ व८४००००० ३द्वपण्णिदिरा ४टएकेको ५ट्यमसिनुसां. ६ट्वजोमि ७द्वमुत्तिपता. ८ट्यसह्ससनुदा. ९द्वदेवा. चेत्तस्य सुकदसमीपुञ्चण्हे जम्मभामि सम्मेदे । दससयरिसिसंजुत्तो<sup>र</sup> सुमहस्सामी स मोक्लगदो ॥ ११८९ १००० ।

फग्गुणिकण्हच उत्थी अवरण्हे जम्मभामि सम्मेदे । चडवीसाधियतियसयसिहदो पढमप्पहो देवो ॥ ११९० ३२४ ।

फग्गुणबहुरुच्छट्टीपुच्वण्हे पव्वद्मि समोदे । अणुराहाए पणसंयज्ञतो<sup>र</sup> मुत्तो सुपासनिणो ॥ ११९१ ५०० ।

सिद्सत्तिमिपुन्वण्हे भद्दपदे मुणिसहस्ससंजुत्तो । जेट्टासुं सम्मेदे चंदण्यहाजिणवरो सिद्धो ॥ ११९२ १००० ।

अस्सजुद्सुक्तअट्टमिभवरण्हे जम्ममिमा सम्मेदे । मुणिवरसहस्ससिहदो सिद्धिगदो पुष्फदंताजिणो ॥ ११९३ १००० ।

कत्तियसुक्ते पंचिमपुञ्चण्हे जम्मभिम सम्मेदे । णिञ्चाणं संपत्तो सीयलदेवो सहस्सजुदो ॥ ११९४ १००० ।

सावणियपुण्णिमाँए पुन्वण्हे मुणिसहस्ससंजुत्तो । सम्मेदे सेयंसो सिद्धिं पत्तो धणिट्ठासुं ॥ ११९५

सुमितनाथ स्वामी चैत्रशुक्का दशमीके दिन पूर्वीह्नकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते सम्मेद-शिखरसे दशसौ ऋषियोंके साथ मोक्षको प्राप्त हुए हैं ॥ ११८९ ॥ १००० ।

पद्मप्रभदेव फाल्गुनकृष्णा चतुर्थींके दिन अपराह्मकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते सम्मेदिशिखरसे तीनसौ चौत्रीस मुनियोंसे सिहत होते हुए मुक्तिको प्राप्त हुए हैं ॥ ११९० ॥ ३२४ ।

सुपार्श्व जिनेन्द्र फाल्गुनकृष्णा षष्ठीको पूर्वाह्नसमयमें अनुराधा नक्षत्रके रहते सम्मेदपर्वतसे पाचसौ मुनियोंसे युक्त होते हुए मुक्तिको प्राप्त हुए हैं ॥ ११९१ ॥ ५००।

चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र भाद्रपदशुक्का सप्तमीको पूर्वाह्वकालमें ज्येष्ठा नक्षत्रके रहते एक हजार मुनियोंसे संयुक्त होते हुए सम्मेदशिखरसे मुक्त हुए हैं ॥ ११९२ ॥ १००० ।

पुष्पदन्तजिन आश्विनशुक्का अष्टमीके दिन अपराह्नकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते सम्मेदशिखरसे एक हजार मुनियोके साथ सिद्धिको प्राप्त हुए हैं॥ ११९३॥ १०००।

शीतलदेव कार्तिकशुक्रा पंचमीके पूर्वाह्नसमयमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते सम्मेदशिखरसे एक हजार मुनियोंके साथ निर्वाणको प्राप्त हुए हैं॥ ११९४॥ १०००।

भगवान् श्रेयांस श्रावणकी पूर्णिमाको पूर्वाह्वमें घनिष्ठानक्षत्रके रहते सम्मेदशिखरसे एक इजार मुनियोंसे सहित होते हुए सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ ११९५ ॥ १००० ।

१ द च संजुत्ता. २ द म 'जुत्ता. ३ द म °संजुदो. ४ म पुण्णमाप.

फग्गुणबहुले पंचिमअवरण्हे अस्तिणीसु चंपाए । स्वाहियस्ययुदी सिद्धिगदो वासुपुज्जिणो ॥ ११९६ ६०१ ।

सुक्कटुमीपदोसे आसाढे जम्मभिम सम्मेदे । इस्त्यमुणिसंजुत्तो मुर्ति पत्तो विमलसामी ॥ ११९७ ६०० ।
चेत्तस्य किण्हपन्छिमदिणप्पदोसिम जम्मणक्वते । सम्मेदिम अणंतो सत्तसहस्ते सिंपत्तो ॥ ११९८ ७००० ।

जेट्टस्स किण्हचोह्तिपच्चूसे जम्मभिम सम्मेदे । सिद्धो धम्मिजिणिदो स्वाहियश्रहसप् इं जुदो ॥ ११९९ ८०१ ।

जेट्टस्स किण्हचोह्तिपदोस्तिमयमिम जम्मणक्वते । सम्मेदे संविजिणो णवस्त्यमुणिसंजुदो सिद्धो ॥ १२०० ९०० ।

वह्तसाहसुक्कपाडिवपदोस्तिमण् हि जम्मणक्वते । सम्मेदे कुंशुजिणो सहस्तसहिदो गदो सिद्धि ॥ १२०१ १००० ।

चेत्तस्स बहुलचरिमे दिणिमा णियजम्मभिम पच्चूसे । सम्मेदे अरदेशो सहस्तसहिदो गदो मोक्वं ॥ १२०२ १००० ।

विमलनाथ स्वामी आषाढशुक्का अष्टमीके दिन प्रदोषकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते छहसौ मुनियोंसे संयुक्त होते हुए सम्मेदशिखरसे मुक्तिको प्राप्त हुए हैं-॥ ११९७॥ ६००।

अनन्तनाथ भगवान् चैत्रमासके कृष्णपक्षसम्बन्धी पश्चिम दिन अर्थात् अमावस्याको प्रदोषकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते सम्मेदशिखरसे सात हजार मुनियोंके साथ मोक्षको प्राप्त हुए हैं ॥ ११९८॥ ७०००।

धर्मनाथ जिनेन्द्र ज्येष्ठकृष्णा चतुर्दशीके दिन प्रत्यूषकालमें अपने जन्म नक्षत्रके रहते आठसौ एक मुनियोंसे युक्त होते हुए सम्मेदशिखरसे सिद्ध हुए हैं॥ ११९९॥ ८०१।

शान्तिनाथ तीर्थेकर ज्येष्ठकृष्णा चतुर्दशीके दिन प्रदोषसमयमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते नौसौ मुनियोंसे संयुक्त होते हुए सम्मेदशिखरसे सिद्ध हुए हैं ॥ १२०० ॥ ९०० ।

कुंशुजिन वैशाखशुक्ता प्रतिपदाके दिन प्रदोषसमयमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते एक हजार मुनियोंसे सहित होते हुए सम्मेदशिखरसे सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ १२०१ ॥ १०००।

अरनाथ भगवान् चैत्रकृष्णा अमावस्याके दिन प्रत्यूषकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते एक हजार मुनियोंके साथ सम्मेदशिखरसे मोक्षको प्राप्त हुए हैं ॥ १२०२ ॥

वासुपूज्य जिनेन्द्र फाल्गुनकृष्णा पचमीके दिन अपराह्वकालमें अश्विनीनक्षत्रके रहते छहसौ एक मुनियोंसे संयुक्त होते हुए चम्पापुरसे सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ ११९६ ॥ ६०१।

१ द् छसयखदा. २ द् म 'पञ्जूसे. ३ द् व किण्हपदोसे. ४ द् म <sup>°</sup>संजुदा सिद्धा. ५ द् दिणि निम.

पंचिमपदोससमए फम्गुणबहुलाँमा भरणिणक्सते । सम्मेदे मिल्लिजो पंचसयसमं गदो मोक्सं ॥ १२०३ ५०० ।

फग्गुणिकण्हे बोर्रसिपदोससमयामा जम्मणक्खते । सम्मेदे सिद्धिगदो सुव्वददेको सहस्ससंजुत्तो ॥ १२०४ १००० ।

वड्साहिकण्हचोहिसपच्चूसे जम्मभिम समोदे । णिस्सेयससंपण्णो समं सहस्सेण णिमसामी ॥ १२०५ १००० ।

बहुलट्टमीपदोसे सासाढे जम्मभिमा उर्जते । छत्तीसाघियपणसयसिहदो णेमीसरो सिद्धो ॥ १२०६ ५३६ ।

सिद्सत्तमीपदोसे सावणमासमि जम्मणक्वते । सम्मेदे पासितणो छत्तीसजुदो गदो मोक्खं ॥ १२०७ ३६।

कत्तिमिकण्हे चोहिसपच्चूसे सादिणामणक्खते । पात्राए णयरीए एको वीरेसरी सिद्धो ॥ १२०८

उसहो चोद्दसदिवसे दुदिणं वीरेसरस्स सेसाणं । मासेण य विणिवित्ते जोगादो मुत्तिसंपण्णो ॥ १२०९ उसहो य वासुपुजो णेमी पहुंकवद्दयाँ सिद्धा । काउस्सग्गेण जिणा सेसा मुत्ति समावण्णा ॥ १२१०

मिल्लनाथ तीर्थंकर फाल्गुनकृष्णा पंचमीको प्रदोषसमयमें भरणीनक्षत्रके रहते सम्मेदशिखरसे पाचसौ मुनियोंके साथ मोक्षको प्राप्त हुए हैं ॥ १२०३ ॥ ५०० ।

सुत्रतदेव फाल्गुनकृष्णा वारसके दिन प्रदोषसमयमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते एक हजार मुनियोंसे सिहत होते हुए सम्मेदशिखरसे सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ॥ १२०४॥ १०००।

निमनाथ स्वामी वैशाखकृष्णा चतुर्दशीके दिन प्रत्यूषकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते सम्मेदशिखरसे एक हजार मुनियोंके साथ निश्रेयसपदको प्राप्त हुए हैं॥ १२०५॥ १०००।

भगवान् नेमीश्वर आपाढकृष्णा अष्टमीके दिन प्रदोपकालमें अपने जन्मनक्षत्रके रहते पांचसौ छत्तीस मुनियोंसे सहित होते हुए ऊर्जयन्तगिरिसे सिद्ध हुए ह ॥ १२०६॥ ५३६।

पार्श्वनाथ जिनेन्द्र श्रावणमासमे शुक्लंपक्षकी सप्तमीको प्रदोषकालमें अपने जनमनक्षत्रके रहते छत्तीस मुनियोसे युक्त होते हुए सम्मेदशिखरस मोक्षको प्राप्त हुए है ॥ १२०७ ॥ ३६ ॥

भगवान् वीरेश्वर कार्तिककृष्णा चतुर्दशीके दिन प्रत्यूपकालमें स्वाति नामक नक्षत्रके रहते पावापुरसे अकेले ही सिद्ध हुए है ॥ १२०८ ॥ १।

भगवान् ऋषभदेवने चौदह दिन पहिले, महाबीर स्वामीन दो दिन पहिले, और शेष तीर्यकरोंने एक मास पूर्वमें योगसे विनिवृत्त होनेपर मुक्तिको प्राप्त किया है ॥ १२०९॥

भगवान् ऋपभनाध, वासुपूज्य और नेमिनाध पल्यक्षत्रद्ध आसनसे, तया जेप जिनेन्द्र कायोत्सर्गसे मुक्तिको प्राप्त हुए है ॥ १२१०॥

<sup>े</sup>श द्व स्वरसमगदो २ द्धिहाँ. ३ द्व परन्से. ४ द्पहक उहूया

#### वसन्ततिलकम्-

घोरट्टकम्मणियरे दिल्टूण छदंणिस्सेयसा जिणवरा जगवंदणिर्जी । सिद्धिं दिसंतु तुरिदं सिरिबालचंदंसिदंतियप्पहुदिभव्वजणाण सन्वे ॥ १२११ दसमंते चउसीदी कमसो अणुबद्दकेवली होति । वाहत्तरि चउदाछं सेयंसे वासुपुजे य ॥ १२१२ पत्तेयं ८४ । से ७२ । वा ४४ ।

विमरुजिणे चारुसिं णवसु तदो चउविवजिदा कमसो। तिण्णि चिय पासजिणे तिण्णि चिय वहुमाणिम्म ॥१२१३ ४०। ३६। ३२। २८। २४। २०। १६। १२। ८। ४। ३। ३।

जिन्होंने घोर अष्ट कमोंके समूहको नष्ट करके निश्रेयसपदको प्राप्त कर लिया है और जो जगत्के वन्दनीय हैं ऐसे वे सर्व जिनेन्द्र शीघ्र ही, श्रीवालचन्द्र सैद्धातिक आदि भव्यजनोंको मुक्ति प्रदान करें ॥ १२११॥

आदिनायसे लेकर दशवे तीर्थंकर तक चौरासी, तथा श्रेयास और वासुपूज्य भगवान्के क्रमसे बहत्तर और चवालीस अनुबद्ध केवली हुए है। १२१२॥

ऋषभादि प्रत्येकके ८४ । श्रेयास ७२ । वासुपूज्य ४४ ।

विमलनाथ भगवान्के चालीस, फिर इसके आगे नौ तीर्थंकरोंके क्रमसे उत्तरोत्तर चार चार हीन, पार्श्वनाथ जिनेन्द्रके तीन, और वर्धमान स्वामीके भी तीन ही अनुबद्ध केवली हुए हैं॥ १२१३॥

> विमल ४०। अनंत ३६। धर्म ३२। शान्ति २८। कुथु २४। अर २०। मिल्ल १६। सुत्रत १२। निम ८। नेमि ४। पार्श्व ३। वीर ३।

अथवा सातवें तीर्थंकर तक एकसी, इसके आगे तीन तीर्थंकरोंके नव्ये, पुनः नव्ये, चौरासी, और शेष तीर्थंकरोंके पूर्वीक्त सख्याप्रमाण ही अनुबद्ध केवली हुए हैं ॥ १२१४॥

> ऋषभ १००। अजित १००। समव १००। अभि. १००। सुमति १००। पद्म १००। सुपार्श्व १००। चन्द्र ९०। पुष्प ९०। श्रीतल ९०। श्रेयांस ९०। वासु. ८४। विमल ४०। अनन्त ३६। धर्म ३२। शान्ति २८। कुथु २४। अर २०। मिल्ल १६। सुन्नत १२। निम ८। नेमि ४। पार्श्व ३। वीर ३।

१ द्व जगवदंणिज २ द्व चदं सिद्धंतियं पहुदिभव्वजगाणु ३ द-पुस्तके एषा गाया नास्ति.

उसहितयाणं सिस्सा वीससहस्सा यणुत्तरेसु गदा । कमसो पंचित्रणेसु तत्तो बारससहस्साणि ॥ १२१५ म २००० । २००० । २००० । १२००० । १२००० । १२००० । १२००० । १२००० । १२००० । १२००० । १२००० । १२००० । १२००० । १२००० । १२००० । १२००० । १२००० । १२१६ ११००० । ११००० । ११००० । ११००० । १०००० । १०००० । १००००। १००००। १००००। १००००। १००००। १००००। १२१७ सहिस्साणि कमेण सेसेसु जिणवरिंदेसुं । गयणणभन्नद्वसगसगदोकंककमेण सन्वपरिमाणं ॥ १२१७ ८८०० । ८८०० । ८८०० । ८८०० । ८८०० । समेहिदा २७७८००।

### । अणुत्तरं गदं ।

सिंहसहस्सा णवस्यसिंहदा सिद्धिं गदा जदीण गणा। उसहस्स अजियपहुणो एकस्या सत्तहत्तरिसहस्सा ॥१२१८ ६०९००। ७७१००।

सत्तरिसहस्सइगिसयसंजुत्ता संभवस्स इगिल्ठक्षं । दो लक्षा एक्कसयं सीदिसहस्साणि णंदणिजणस्स ॥ १२१९ १७०१०० । २८०१०० ।

ऋषभादिक तीन तीर्थंकरोंके ऋमसे बीस बीस हजार और इसके आगे पांच तीर्थंकरोंके बारह बारह हजार शिष्य अनुत्तर विमानोंमें गये है ॥ १२१५ ॥

ऋषभ २००००। अजित २००००। संभव २००००। अभि. १२०००। सुमित १२०००। पद्म १२०००। सुपार्श्व १२०००। चन्द्र १२०००। इसके आगे पांच तीर्थंकरोंमेंसे प्रत्येकके ग्यारह हजार और फिर पाच तीर्थंकरोंमेंसे एक एकके दश हजार शिष्य अनुत्तर विमानोंमें गये है।। १२१६॥

पुष्प. ११००० | श्रीतल ११००० | श्रेयास ११००० | वासु. ११००० | विमल ११००० | अनंत १०००० | धर्म १०००० | श्रान्ति १०००० | कुंथु १०००० | अर १०००० |

इसके आगे शेष जिनेन्द्रोंके क्रमसे अठासीसौ शिष्य अनुत्तर विमानोंमें गये हैं। अनुत्तर विमानोंमें जानेवाले इन सब शिष्योंका प्रमाण अक्रक्रमसे शून्य, शून्य, आठ, सात, सात और दो, इन अंकोंसे निर्मित संख्याके वरावर है। १२१७॥

मिछ ८८०० । सुत्रत ८८०० । निम ८८०० । नेमि ८८०० । पार्श्व ८८०० । वर्धमान ८८०० । सम्मिलित २७७८०० ।

अनुत्तर जानेवालोंका कथन समाप्त हुआ।

भगवान् ऋषभनायके साठ हजार नौसौ, और अजित प्रभुके सतत्तर हजार एकसौ यतिगण सिद्धिको प्राप्त हुए हैं॥ १२१८॥ ऋ. ६०९००। अजि. ७७१००।

सम्भवनाथ स्वामीके एक छाख सत्तर हजार एकस्रो, और नन्दन जिनेन्द्रके दो छाख अस्सी हजार एकसौ यतिगण सिद्ध हुए है ॥ १२१९ ॥ सं. १७०१०० । अभि. २८०१००

१ द्व गदो.

## रुक्ताणि तिष्णि सोलससप्हिं जुत्ताणि सुमइसामिस्स । चोदससहस्ससहिदा पउमप्पहजिणवरस्स तियलक्खार ॥ १२२० ३०१६०० । ३१४००० ।

पंचासीदिसहस्सा दे। लक्बा छस्सया सुपासस्स । चढतीससहस्सजुदा दो लक्खा चंदपद्दपहुणो ॥ १२२१ २८५६०० । २३४००० ।

उणसीदिसहस्साणि इगिलक्खं छस्सयाणि सुविहिस्स। सीदिसहस्सौ छस्सयजुत्ता हि<sup>र</sup> सीयलस्स देवस्स॥१२२२ १७९६०० । ८०६०० ।

पण्णिद्विसहस्साणिं सेयंसिजिणस्स छस्सयाणि पि । चउवण्णसहस्साइ छच सया वासुपुज्जस्स ॥ १२२३ ६५६०० । ५४६०० ।

एकावण्णसहस्सा तिण्णि सयाणि पि विमलणाहस्स । तेत्तियमेत्तसहस्सा तियसयहीणा भणतस्स ॥ १२२४ ५१३०० | ५१००० |

उणवण्णसहस्साणिं सत्तसपृहिं जुदाणि धम्मस्स । अडदालसहस्साईं चत्तारि सदाणि संतिस्स ॥ १२२५ 89000 | 86800 |

छादालसहस्साणि अट्टसटाणि च कुंथुणाहस्स । सत्तत्तीससहस्सा दोसयजुत्ता य अरजिणिंदस्स ॥ १२२६ ४६८०० । ३७२०० ।

सुमितनाथ स्वामीके तीन लाख सोलहसा, और पद्मप्रभ जिनेन्द्रके तीन लाख चौदह हजार मुनि सिद्ध हुए ॥ १२२० ॥ सुम. ३०१६०० । प. ३१४००० ।

सुपार्श्वनाय भगवान्के दो लाख पचासी हजार छहसी, और चन्द्रप्रभ प्रमुके दो लाख चौर्तास हजार यति मुक्त हुए ॥ १२२१ ॥ सुपा. २८५६०० । च. २३४००० ।

स्रविधिनाथ भगवान्के एक लाख उन्यासी हजार छहसी, और शीतलदेवके अस्सी हजार छहसौ ऋषि मुक्तिको प्राप्त हुए ॥ १२२२ ॥ सुवि. १७९६०० । शी. ८०६०० ।

श्रेयासजिनके पैंसठ हजार छहसौ, और वासुपूज्य भगवान्के चौवन हजार छहसौ मुनि मोक्षको प्राप्त हुए ॥ १२२३ ॥ श्रे. ६५६०० । वा. ५४६०० ।

विमलनाथ तीर्थंकरके इक्यावन हजार तीनसो, और अनन्तनाथजिनके तीनसो कम इतने ही अर्थात् इक्यावन हजार यति सिद्ध हुए ॥ १२२४ ॥ वि. ५१३०० । अन. ५१००० ।

धर्मनाथ प्रभुके उनचास हजार सातसौ, और शान्तिनाथ खामीके अडतालीस हजार चारसौ ऋषि सिद्धपदको प्राप्त हुए ॥ १२२५ ॥ ध. ४९७०० । शां. ४८४०० ।

कुथनाथ तीर्थंकरके छ्यालीस हजार आठसी, और अरनाथ जिनेन्द्रके सैतीस हजार दोसी मुनि मुक्त हुए ॥ १२२६ ॥ कु. ४६८०० । अर ३७२०० ।

१ व तिसयलक्खा. २ द्व <sup>°</sup> सहस्यं ३ **द्व** <sup>°</sup> जुत्ताहिं.

महावीससहस्सा महसदाणि पि मिहिणाहस्स । उणवीससहस्साई दोणिण सया सुम्बद्जिणस्स ॥ १२२७ २८८०० । १९२०० ।

णव य सहस्सा छस्सयसंजुत्ता णिमिलिणस्स सिस्सगणा । णेमिस्स **अड**सहस्सा वासिट्टसयाणि पासस्स ॥ १२२८ ९६०० । ८००० । ६२०० ।

चउदालसया वीरेसरस्स सन्वाण मेलिद्रपमाणे'। चउवीसदिलक्खाणि चउसिट्टसहस्सचउसयाणि ति ॥ १२२९ ४४०० । २४६४४०० ।

उसहादिसोलसाणं केवलणाणप्यस्दिदिवसिमा। पढमं चियं सिस्सगणा णिस्सेयससंपयं पत्ता ॥ १२३० कुंथुचउक्के कमसो इगिद्धतिसमाससमयपेरंते। णिमपहुदिजिणिदेसुं हगिदुतिस्वाससंसाएँ ॥ १२३१ १।२।३।६। १।२।३।६।

नोहम्मादियडगरिमगेवजा जाव उवगदा सगां। उसहादीणं सिस्सा ताण पमाणं परूवेमो ॥ १२३२ इगिसय तिण्णिसहस्सा णवसयमञ्महियदोसहस्साणि । णवसयणवयसहस्सा णवसयसंज्ञतसगसहस्साणि ॥ १२३३ ३१००। २९००। ९९००।

मिल्लिनाथ भगवान्के अट्टाईस हजार आठसौ, और सुन्नतिजनके उन्नीस हजार दोसौ यति सिद्ध हुए ॥ १२२७ ॥ म. २८८०० । सुन्न. १९२०० ।

निमनाथ जिनेन्द्रके नौ हजार छहसौ, नेमिनाथके आठ हजार, और पार्श्वनाथ भगवान्के वासठसौ शिप्यगण सिद्धपदको प्राप्त हुए ॥ १२२८ ॥

न. ९६००। ने. ८०००। पा. ६२००।

वीरेश्वरके चवालीससौ शिष्यगण मुक्तिको प्राप्त हुए । सव शिष्योंका सम्मिलित प्रमाण चौवीस लाख चौंसठ हजार चारसौ होता है ॥ १२२९ ॥ वीर ४४००। सम्मिलित २४६४४००।

ऋषभादिक सोलह तीर्थंकरोंके शिष्यगण केवलज्ञान उत्पन्न होनेके दिन पहिले ही निश्रेयस-संपदाको प्राप्त हुए ॥ १२३० ॥

कुं थुनाय आदिक चार तीर्थंकरोंके शिष्यगण क्रमसे एक, दो, तीन, और छह मासतक तथा निमनायप्रमृति चार जिनेन्द्रोंके शिष्यगण एक, दो, तीन और छह वर्षतक निश्रेयसपदको प्राप्त हुए ॥ १२३१ ॥ १, २, ३, ६ । १, २, ३, ६ ।

ऋपमादिक तीर्थंकरोंके जो शिष्य सौधर्मसे लेकर ऊर्व्व ग्रैवेयक तक स्वर्गको प्राप्त हुए हैं, उनके प्रमाणका प्ररूपण किया जाता है ॥ १२३२ ॥

तीन हजार एकसौ, नौसौ अधिक दो हजार, नौ हजार नौसौ, सात हजार नौसौ, इह हजार चारसौ. चालीससौ, दो हजार चारसौ, चालीससौ, प्रत्येकके चारसौके साप नौ हजार और

१ द व परिमाणं २ द व छम्मासससाए.

### चडसयछसहस्साणि चालसया दो सहस्स चारि सवा। चालसया पत्तेकं चारिसदेण वि य णव श्रद्ध सहस्सी॥ १२३४ ६४००। ४००० [२४००। ४०००। ९४००। ८४००।

चडसयसत्तसहस्सा चडसय**मदिरित्तङस्सहस्साणि । सगसयसं**खासमधियपंचसहस्सा पणसहस्सा ॥ १२३५ ७४०० । ६४०० । ५७०० । ५००० ।

तियसयचाउत्सद्दस्ता छस्सयसंज्ञचितयसहस्साणि । दोसयज्ञदतिसहस्सा अट्टसयव्भहियदोसहस्साणि ॥ १२३६ ४३०० । ३६०० । ३२०० ।

चउसद्जुददुसहस्सा दे। िण सहस्साणि सोलससयाणि । बारससया सहस्सं भट्टसयाणि जहा कमसो ॥ १२३७ २४०० । २००० । १६०० । १२०० । १००० । ८०० ।

लक्षं पंचसहस्सा अट्टसयाणिं पि मिलिद्परिमाणं । विणयसुदणियमसंजमभरिदाणं भावसमणाणं ॥ १२३८ १०५८०० ।

तियवासौ भडमासं पक्लं तह तिदयकालभवसेसे । सिद्धो रिसहिजिणिदो वीरो तुरिमस्स तेतिए सेसे ॥ १२३९ वा ३, मा ८, दि १५ ।

सिद्धिं गद्मि उसहे सायरकोडींण पण्णलक्षेसुं । वोलीणेसुं अजिमी णिस्सेयससंपयं पत्तो ।। १२४० सा ५००००००००।

आठ हजार अर्थात् नौ हजार चारसो और आठ हजार चारसो, सात हजार चारसो, चारसो अधिक छह हजार, सातसो सख्यासे अधिक पाच हजार, पाच हजार, चार हजार तीनसो, छहसो सहित तीन हजार, दोसो सहित तीन हजार, आठसो अधिक दो हजार, चारसोसे युक्त दो हजार, दो हजार, सोछहसो, बारहसो, एक हजार, और आठसो, इसप्रकार क्रमसे ये ऋषभादिक चोत्रीस तीर्थंकरोंके शिष्य सौधर्मादिकको प्राप्त हुए ॥ १२३३-१२३७॥

ऋ. ३१००। अजि. २९००। सं. ९९००। अमि. ७९००। सुम. ६४००। प. ४०००। सुपा. २४००। चं. ४०००। पुष्प. ९४००। शी ८४००। श्रे. ७४००। वा. ६४००। वि. ५७००। अनं. ५०००। ध. ४३००। शा ३६००। कु. ३२००। अर २८००। म. २४००। सुत्र. २०००। न. १६००। न. १२००। पा. १०००। व. ८००।

विनय, श्रुत, नियम और सयमसे युक्त इन सत्र भावमुनियोंका सम्मिलित प्रमाण एक लाख पाच हजार आठसौ होता है ॥ १२३८ ॥ १०५८०० ।

तृतीय कालमे तीन वर्ष, आठ मास और एक पक्षके अविशष्ट रहनेपर ऋपभ जिनेन्द्र, तथा इतना ही चतुर्थ कालमें अवशेष रहनेपर वीर प्रभु सिद्धपदको प्राप्त हुए ॥ १२३९॥ वर्ष ३, मास ८, दिन १५।

भगवान् ऋषभदेवके मुक्त हो जानेके पश्चात् पचास लाख करोड सागरोंक व्यतीत होनेपर अजितनाथ तीर्थंकरने निश्रेयससंपदाको प्राप्त किया ॥ १२४० ॥ सा ५० लाख करोड ।

१ व चारिसहस्मा पणसङ्स्सा २ द व सयाण ३ द व 'बासो. ४ द व पत्ता.

उवहींसु तीस<sup>र</sup> दसणवसंखेसुं कोढिलक्खपहदेसुं । तत्तो कमेण संभवणंदणसुमदी गदा सिद्धि ॥ १२४१ ३०००००००००० । १००००००००० । ९०००००००० ।

उविहरवमाण णर्डदी णरुसु सहस्सेसु कोडिपहदेसुं । तत्तो गदेसु कमसो सिद्धी परमण्पहो सुपासो य ॥ १२४२ ९००००००००० । ९०००००००० ।

णवसयणउदिणवेसुं कोढिहदेसुं समुहउवमाणं । जादेसु तदो पिदा चंदप्पहसुविहिसीयलया ॥ १२४३ ९०००००००० । ९००००००० । ९०००००० ।

छन्वीससहस्साधियछसट्टिलँक्लोहि सायरसएण । ऊणिम कोडिसायरकाले सिद्धो य सेयंसो ॥ १२४४ ' ९९९९०० च रिण ६६२६००० ।

चउवण्णतीसणवचउसायरउवमेसु तह भदीदेसु । सिद्धो य वासुपुजो कमेण विमलो अणंतधम्मा र्य ॥ १२४५ ५४। ३०।९।४।

तिसु सायरोवमेसुं तिचरणपल्ळ्णिप्सु संतिजिणो । पिलदोवमस्स अदे तत्ते। सिर्द्धि गदो कुंयू ॥ १२४६ सा ३ रिण प ३ | कुं प १ | ४ २ |

इसके आगे तीस लाख करोड़, दश लाख करोड़ और नौ लाख करोड़ सागरोंके चले जानेपर क्रमसे सम्भव, अभिनन्दन और सुमितनाथ भगवान् सिद्धिको प्राप्त हुए॥१२४१॥ ३० लाख करोड़। १० लाख करोड़। ९ लाख करोड़।

इसके पश्चात् नन्त्रे हजारं करोड़ और नौ हजार करोड सागरोंके बीत जानेपर क्रमसे पद्मप्रभ और सुपार्श्वनाथ तीर्थंकर सिद्ध हुए ॥ १२४२ ॥ ९० हजार करोड । ९ हजार करोड ।

इसके पश्चात् एकं करोड़से गुणित नौसो, नन्त्रे और नौ सागरोपम अर्थात् नौसो करोड सागरोपम, नन्त्रे करोड सागरोपम और नौ करोड़ सागरोपमोंके चले जानेपर क्रमसे चन्द्रप्रभ, सुविधिनाथ और शीतलनाथ भगवान् सिद्ध हुए ॥ १२४३ ॥

९०० करोड़ । ९० करोड़ । ९ करोड़ ।

छ्यासठ लाख छन्नीस हजार सौ सागर कम एक करोड सागरप्रमाण कालके चले जानेपर भगवान् श्रेयास सिद्ध हुए ॥ १२४४ ॥ सा. ३३७३९०० ।

पश्चात् चौवन, तीस, नौ और चार सागरोपमोंके न्यतीत होनेपर क्रमसे वासुपूज्य, विमल, अनन्त और धर्मनाथ तीर्थंकर सिद्ध हुए ॥ १२४५ ॥ ५४ । ३० । ९ । ४ ।

इसके पश्चात् पौन परय कम तीन सागरोपमोंके न्यतीत होनेपर शान्तिनाथ जिनेन्द्र और फिर अर्द्ध परयोपमकालके बीत जानेपर भगवान् कुथुनाथ मुक्तिको प्राप्त हुए॥ १२४६॥

सा० ३ - प. है। प. है।

१द्वतीसु°. २द्वपहुदेसुं. ३द्सपहुदीसु. ४द्विसदा पडमप्पहा सुपासा य ५द्वजादेस तदो. ६द्व सुंहह्सी°. ७ ब्छासिट्टिं. ८ ब्अणतथम्मो य.

पिलदोवमस्स पादे इगिकोडिसहस्सवस्सपरिहीणे । अरदेको मिछिजिणो कोडिसहस्सम्मि वासाणं ॥ १२४७ अ. प. १ रिण वस्स १०००००००० । मिछ १०००००००० ।

चउवण्णछक्षपंचसु लक्ष्वेसुं ववगदेसु वासाणं । कमसो सिद्धिं पत्ता<sup>र</sup> सुव्वयणमिणेमिजिणणाहौ ॥ १२४८ वास ५४००००० । ६००००० । ५०००० ।

तेसीदिसहस्सेसुं पण्णाधियसगसपुसु जाटेसुं । तत्तो पासो सिद्धो पण्णव्महियम्मि दोसपु वीरो ॥ १२४९ ८३७५० । २५० ।

#### । कम्मक्खयंतरं समत्तं।

पुरवंगव्मिहियाणि सायरउवमाणकोडिलक्लाणि । पण्णास तित्थवद्यणकास्रो उसहस्स णिदिहो । १२५० ५०००००००० पुर्वंग १।

पुन्वंगतयजुदाई समुद्दवमाण कोडिलक्खाणि । तीसं चिय सो कालो भनियनिणिदस्स णादन्यो ॥ १२५१ सा ३०००००००००० पुन्वंग ३।

चउपुर्विगजुदाई समुद्दवमाण कोढिलक्खाणि । दसमेत्ताई भणिदो संभवसामिस्स सो कालो ॥ १२५२ सा १०००००००००० पुर्विग ४।

पश्चात् एक हजार करोड वर्ष कम पाव पल्योपमके बीत जानेपर अरनाथ भगवान् और फिर एक हजार करोड़ वर्षोंके पश्चात् मिल्लनाथिजन मुक्त हुए ॥ १२४७॥

प. रैं – वर्ष १००० करोड । १००० करोड़ ।

इसके पश्चात् चौवन लाख, छह लाख और पाच लाख वर्षीके बीत जानेपर क्रमसे सुव्रत, निम और नेमिनाथ जिनेन्द्र मुक्तिको प्राप्त हुए ॥ १२४८॥
वर्ष ५४ लाख । ६ लाख । ५ लाख ।

इसके पश्चात् तेरासी हजार सातसौ पचास वर्षीके बीत जानेपर पार्श्वनाथ तीर्थंकर और फिर दोसौ पचास वर्षीके बीत जानेपर वीर भगवान् सिद्ध हुए ॥ १२४९ ॥

### ८३७५० । २५० ।

## मोक्षका अन्तर समाप्त हुआ।

भगवान् ऋषभनाथका तीर्थप्रवर्तनकाल एक पूर्वांग अधिक पचास लाख करोड सागर-प्रमाण कहा गया है ॥ १२५०॥ सा. ५० लाख करोड़ + पूर्वांग १।

अजितनाथ तीर्थंकरका वह तीर्थप्रवर्तनकाल तीन पूर्वांग सहित तीस लाख करोड सागरोपमप्रमाण जानना चाहिये ॥ १२५१ ॥ सा. ३० करोड लाख + पूर्वांग ३ ।

सम्भवनाथ स्वामीका वह काल चार पूर्वांग सहित दश लाख करोड़ सागरोपमप्रमाण कहा गया है ॥ १२५२ ॥ सा. १० लाख करोड़ + पूर्वांग ४ ।

१ द व पत्तो २ द व जिणणाह. ३ द व णाहिहा.

चउपुन्तंगजुदाहं वारिधिउवमाण कोडिलक्खाणि । णवमेत्ताणि कहिदो णंदणसामिस्स सो समझो ॥ १२५३ ९०००००००० पुन्तंग ४ ।

चउपुर्वंगन्भिद्दिया पश्रोहिउवमाण णउदिमेत्ताणं । कोडिसहस्सा हि पुढं सो समन्रो सुमइसामिस्स ॥ १२५४ ९०००००००० अंग ४।

च्यपुरवंगन्मिहिया सिंधुवमा णवसहस्सकोडीओ । तित्थपवट्टणसमओ पडमप्पहिलणवरिंदस्स ॥ १२५५ ९००००००० अंग ४।

चडपुन्वंगजुदाओं णवसयकोडीओं जलहिउवमाणं । धम्मपयदृणकालप्पमाणमेदं सुपासस्स ॥ १२५६ ९०००००० अंग ४ ।

चउपुर्विगजुदाको स्यणायरउवमणउदिकोङीको । णिस्सेयपयपयटणकालो चंदप्पहिजणस्स ॥ १२५७ ९०००००० अंग ४ ।

अस्वीसपुरवर्षगाधियपञ्चचडत्थभायहीणाको । मयरायरउवमाणं णवकोडीको समधिकाको ॥ १२५८ ८९९९९९९ प ९९९९९९९९९९९९ प ३ रिण संग २८।

भदिरेगस्स पमाणं पुन्वाणं लक्समेक्क्पारिमाणं । मोर्क्सस्सेणिपयष्टणकालो सिरिपुप्फदंतस्स ॥ १२५९ १०००० ।

अभिनन्दन स्वामीका वह काल चार पूर्वाग सिंहत नौ लाख करोड़ सागरोपमप्रमाण कहा गया है।। १२५३।। सा. ९ लाख करोड़ + पूर्वांग ४।

सुमितनाथ स्वामीका वह समय चार पूर्वांग अधिक नव्वै हजार करोड सागरोपमप्रमाण कहा गया है ॥ १२५४ ॥ सा. ९० हजार करोड़ + पूर्वांग ४ ।

पद्मप्रभ जिनेन्द्रका तीर्थप्रवर्तनसमय चार पूर्वांग अधिक नौ हजार करोड सागरोपम-प्रमाण है ॥ १२५५ ॥ सा. ९ हजार करोड़ + पूर्वांग ४ ।

सुपार्श्वनाथ तीर्थेकरके धर्मप्रवर्तनकालका प्रमाण चार पूर्वाग सहित नौसौ करोड सागरोपम है ॥ १२५६ ॥ सा. ९०० करोड़ + पूर्वाग ४ ।

चन्द्रप्रभजिनका निश्रेयसपद्प्रवर्तनकाल चार पूर्वाग सहित नव्ये करोड सागरोपमप्रमाण है ॥ १२५७ ॥ सा. ९० करोड़ + पूर्वांग ४ ।

श्रीपुष्पदन्त तीर्थंकरका मोक्षमार्गप्रवर्तनकाल अट्टाईस पूर्वाग अधिक पल्यके चतुर्थ भागसे हीन नौ करोड सागरोपमोंसे अधिक है। इस अविक कालका प्रमाण एक लाख पूर्व है॥ १२५८-१२५९॥

सा. ८९९९९९, प. ९९९९९९९९९९९९९ - पूर्वाग २८ + पूर्व १०००००।

१ द मोक्खस्सेण

पिलदोवमद्धसमिथियतोयिहिउवमाण एकसयहीणा । स्यणायरुवमकोडी सीयलदेवस्स अदिस्ति ॥ १२६० सा ९९९९८९९ प ९९९९९९९९९९९९९ ।

भदिरेगस्स पमाणं पणुवीससहस्स होंति पुन्वाणि । छन्वीससहस्साधियवन्छरछावट्टिलक्खपरिहीणा ॥ १२६१ पुन्व २५००० रिण व ६६२६००० ।

इ्गिवीसलक्त्ववच्छरविरिहदपह्नस्स तिचरणेणूणा । चउवण्णउविहउवमा सेयंसिजणस्स तित्थकत्तित्तं ॥ १२६२ सा ५४ वा २१००००० रिण प ३ |

चउवण्णलक्तवच्छरकणियपछेण विरहिदा होंति । तीस महण्णवउवमा सो कालो वासुपुज्जस्स ॥ १२६३ सा ३० व ५४००००० रिण प १ ।

पण्णरसलक्खवच्छरविरहिद्पछस्स तिचरणेणूणा । णववारिहिउवमाणा सो कालो विमलणाहस्स ॥ १२६४ सा ९ व १५०००० रिण प ३

पण्णाससहस्साधियसगलक्षेणूणपछदलमेते । विरहिदचडरो सायरउवमाणि क्षणंतसामिस्स ॥ १२६५ सा ४ व ७५०००० रिण प १ | , २ |

पण्णाससहस्साधियदुरुक्खवासूणपछपरिहीणा । तिण्णि महण्णवडवमा धम्मे धम्मोवदेसणाकाँको ॥ १२६६ सा ३ व २५०००० रिण प १ ।

शीतलनाथका तीर्थप्रवर्तनकाल अर्ध पल्योपम और एकसौ सागर कम एक करोड़ सागरो-पमप्रमाण कालसे अतिरिक्त है ॥ १२६०॥

सा. ९९९८९९, प. ९९९९९९९९९९९९९ हैं।

इस अतिरिक्त कालका प्रमाण छयासठ लाख छव्वीस हजार वर्ष कम पच्चीस हजार पूर्व है ॥ १२६१ ॥ पूर्व २५००० — वर्ष ६६२६००० ।

श्रेयांस जिनेन्द्रका तीर्थकर्तृत्वकाल इकीस लाख वर्ष कम एक पल्यके तीन चतुर्यांशसे रहित चौवन सागरोपमप्रमाण है ॥ १२६२ ॥ सा. ५४ + वर्ष २१०००० – प. हैं।

वासुपूज्य मगवान्का वह काल चौवन लाख वर्ष कम एक पल्यसे रहित तीस सागरोपम-प्रमाण है ॥ १२६३ ॥ सा. ३० + वर्ष ५४००००० - प. १ ।

विमलनाथ तीर्थंकरका वह काल पन्द्रह लाख वर्ष कम पल्यके तीन चतुर्यांशसे हीन नौ सागरोपमप्रमाण है ॥ १२६४ ॥ सा. ९ + वर्ष १५००००० – प. 🐉।

अनन्तनाथ स्वामीका तीर्थप्रवर्तनकाल सात लाख पचास हजार वर्ष कम अर्ध पल्यमात्रसे रहित चार सागरोपमप्रमाग है॥ १२६५॥ सा. ४ + वर्ष ७५०००० – प. र्

धर्मनाथ स्वामीके वर्मीपदेशका काल दो लाख पचास हजार वर्ष कम एक पल्यसे हीन तीन सागरोपमप्रमाण है ॥ १२६६॥ सा. ३ वर्ष २५०००० – प. १।

१ द व घम्मोवदेसणो कालो.

बारससयाणि पण्णाधियाणि संवच्छराणि पछदं । मोक्लोवदेसकालो संतिजिणिदस्स णिहिट्टं ॥ १२६७ प १ व १२५० ।

ą

णभपणदुगसगरुक्टाणे णवसंखवासपरिहीणो । पहस्स चडव्मानो सो कालो कुंघुणाहस्स ॥ १२६८ प ९ रिण च ९९९९९७२५० ।

8

कोडिसहस्सा णवसयतेत्तीससहस्सवस्सपरिहीणा । णिन्वाणपयपयट्टणकालपमाणं नरिजणस्स ॥ १२६९ ९९९९६६१०० ।

पणवण्णवस्सलक्ला बावण्णसद्दस्सङस्तयविद्दीणा । अपवग्गर्भग्गपयदणकालो सिरिमिहिसामिस्स ॥ १२७० वा ५४४७४०० ।

पंचसहस्सजुदाणि छ चिय संवच्छराण लक्ष्वाणि । णिस्सेयपयपयप्टणकालो सुव्वयज्ञिणिद्स्य ॥ १२७१ वा ६०५००० ।

मडसयपुक्सहस्सन्भहियाणं संवच्छराण पणलक्सा । तित्यावयारवट्टणकालपमाणं णमिजिणस्स ॥ १२७२ व ५०९८०० ।

चडरासीदिसहस्सा तिण्णि सया होंति विडणचालीसा । वरधम्मपयपयष्टणकालो मिरिणेमिनामिस्स ॥ १२७३ व ८४३८०

शान्तिनाय जिनेन्द्रका मोक्षोपदेशकाल अर्द्ध पत्य और वारहसो पचास वर्षप्रमाण कहा गया है ॥ १२६७ ॥ प. र्वे वर्ष १२५० ।

कुंशुनाय स्वामीका वह काल शून्य, पांच, दो, सात और छह स्थानोंमें नो, इन अंकोंसे निर्मित संख्याप्रमाण वर्षोंसे हीन पल्यके चतुर्थभागप्रमाण है ॥ १२६८ ॥

प. १ - ९९९९९७२५० ।

अरनाय जिनेन्द्रके निर्वाणपदप्रवर्तनकालका प्रमाण तेनीस हजार नौसौ वर्ष कम एक हजार करोड़ वर्ष है ॥ १२६९ ॥ ९९९९६६१०० ।

श्रीमञ्जिनाय स्वामीका मोक्षमार्गप्रवर्तनका काल वावन हजार छहसोसे रहित पचवन लाख वर्षप्रमाण है ॥ १२७० ॥ वर्ष ५४४७४०० ।

> सुवत जिनेन्डका निश्रेयसपद्रवर्तनकाल छह लाग्व पाच हजार वर्षप्रमाण है ॥१२७१॥ वर्ष ६०५०००।

निमनाय जिनेन्द्रके तीर्थावतारवर्तनकालका प्रमाण पाच लाख एक हजार आठमी वर्ष है ॥ १२७२ ॥ वर्ष ५०१८०० ।

श्रीनेमिनाय स्वामीका उन्क्रष्ट धर्मपथके प्रवर्तनका काल वैशासी हराग तीनरी और वालीनके दृगुणे अर्थात् अस्सी वर्षप्रमाण है ॥ १२७३ ॥ वर्ष ८४३८० ।

रेड्च सग.

दोणिण सया अडहत्तरिज्ञत्ता वासाण पासणाहरस । इगिवीससहस्साणि दुदाल वीरस्स सो कालो ॥ १२७४ वा २७८ । वास २१०४२

#### तोडके--

तित्थपयदृणकारूपमाणं दारूणकम्मविणासयरोणं । जे णिसुणंति पढंति थुणंते ते अपवग्गसुद्दाइं रुहते ॥ १२७५ उसहिनेणे णिव्वाणे वासतम् भट्टमास मासद्दे । वोलीणिम्म पविद्वो दुस्समसुसमो तुरिमकालो ॥ १२७६ वा ३, सा ८, दि १५।

तस्स य पडमपण्से कोडि पुन्ताणि भाउउकस्सो । भडदाला पुट्टही पणसयपणुर्वीसद्डया उदझो ॥ १२७७ पु ४८ । उदय ५२५ । पु १०००००० ।

उच्छण्णो सो धम्मो सुविहिप्पमुहेसु सत्तित्थेसुं । सेसेसु सोलसेसुं णिरंतर धम्मसताणं ॥ १२७८ पहास्स पादमदं तिचरणपल खु तिचरण भद्धं । पहास्स पादमेत्तं वोच्छेदो धम्मतित्थस्स ॥ १२७९ हुंदावसिपिणिस्म य दोसेणं सर्त्तं होंति विच्छेदां । दिक्खाहिमुहाभावे अत्थिमिदो धम्मरविदेशो ॥ १२८० भरहो सगरो मयक्षो सणस्कुमारो य संतिकुथुभरा । कमसो सुभउमपउमाँ हरिजयसेणा य बम्हदत्तो य ॥१२८१ एदे वारम चदी पद्यस्वरोक्खवंदणामत्ता । णिट्मरभित्तसमगा सन्वाणं तित्थकत्ताण ॥ १२८२

पार्श्वनाथ स्वामीका वह तीर्थकाल दोसी अठत्तर वर्प और वीर भगवान्का इक्कीस हजार व्यालीस वर्षप्रमाण है ॥ १२७४ ॥ वर्ष २७८ । वर्ष २१०४२ ।

जो तीक्ष्ण कर्मोको नष्ट करनेवाले इस तीर्थप्रवर्तनकालके प्रमाणको सुनते हैं, पढ़ते हैं और स्तुति करते है, वे मोक्षसुखोंको प्राप्त करते है ॥ १२७५॥

ऋपभनाय तीर्थंकरके निर्वाण होनेके पश्चात् तीन वर्ष और साहे आठ मासके व्यतीत होनेपर दुपमसुपमा नामक चतुर्थ काल प्रविष्ट हुआ ॥ १२७६ ॥ वर्ष ३, मास ८, दिन १५ ।

उस चतुर्थ कालके प्रथम प्रवेशमें उत्कृष्ट आयु एक पूर्वकोटि, पृष्ठभागकी हिंद्धिया अडतालीस, और गरीरकी उचाई पाचसी पचीस धतुषप्रमाण थी ॥ १२७७॥

आयु पूर्व १०००००० । पृष्ठास्थिया ४८ । ऊंचाई ध. ५२५ ।

सुविधिनायको आदि लेकर सात तीर्थोमें उस धर्मकी व्युच्छित्ति हुई थी और शेष सोलह तीर्थोमें धर्मकी परपरा निरन्तर रही है ॥ १२७८॥

उक्त सात तीथोंमें ऋमसे पात्र पल्य, अर्द्ध पल्य, पौन पल्य, पौन पल्य, अर्द्ध पल्य और पात्र पल्यप्रमाण धर्मतीर्थका उच्छेद रहा था॥ १२७९॥

हुण्डावसर्पिणीके दोषसे यहा सात धर्मके विच्छेद्र होते है। उस समय दीक्षाके अभिमुख होनेवालोंका अभाव होनेपर धर्मरूपी सूर्यदेव अस्तमित होगया था ॥ १२८०॥

मरेत, सर्गेर, मर्झैवा, सनत्कुर्मार, शॉन्ति, कुंर्थुं, अरं, र्ह्यभौम, पन्ने, हिरिषेण, जैयसेन और ब्रह्मेंदेत्त, ये क्रमसे बारह चक्रवर्ती सब तीर्थंकरोंकी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष वंदनामें आसक्त और अत्यन्त गाड भक्तिसे परिपूर्ण रहे हैं ॥ १२८१-१२८२ ॥

१ द तोदिक, च तोदक. २ द व विणासणराणं. १ द संति . ४ द व विति . ५ द व विच्छेदो. ६ द व धम्मवर. ७ द व पिउमो TP 40.

रिसहेसरस्य भरहो सगरो मजिप्सरस्य प्राक्षं । मधवा सणक्कुमारो दो चक्की धरमसंतिविद्याले ॥ १२८३ मह संतिकुंशुअराजिण तित्थयरा ते च चक्कविद्वते । एको सुभउमचक्की मरमल्लीमंतरालिमा ॥ १२८४ मह प्रतमचक्कविद्वी मल्लीमुणिसुव्वयाण विद्याले । सुव्वयणमीण मज्को हरिसेणो णाम चक्कहरो ॥ १२८५ जयसेणचक्कविद्वी णिमणिमिजिणाणमंतरालिमा । तह बम्हदत्तणामो चक्कविद्वी णिमिपासविद्याले ॥ १२८६ चउसहियतीस कोट्टा काद्व्या तिरियरूवपंतीए । उद्धेणं वे कोट्टा काद्र्णं पढमकोट्टेसुं ॥ १२८७ पण्णरसेसु जिणिदा णिरंतरं दोसु सुण्णया तत्तो । तीसु जिणा दो सुण्णी इगि जिण दो सुण्ण एक जिणोर ॥ १२८८

दो सुण्णौ एक जिणो इगि सुण्णो इगि जिणो य इगि सुण्णो। दोण्णि जिणा इदि<sup>४</sup> कोट्टा णिहिट्टा तित्थकत्ताणं<sup>५</sup>॥ १२८९ दो कोट्टेसुं चक्की सुण्णं तेरससु चिक्कणो छक्के। सुण्ण तिय चिक्क सुण्णं चक्की दो सुण्ण चिक्क सुण्णो<sup>६</sup> य॥ १२९०

चकी दो सुण्णाई छ₹खंडवईंण चक्ववदीणं । एदे कोट्ठा कमसो संदिट्ठी एकदो मंका ॥ १२९१

| 3 | 3  | 3 | 3 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3  | 0 | 0 | 9 | 003030 | 99 |
|---|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|----|---|---|---|--------|----|
| २ | 12 | 0 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | २ | २  | २ | २ | २ | 0 | 0- | 0 | २ | 0 | २००२०२ | 00 |

पंच सया पण्णाधियचउस्सया दोसुहरिदपणसीदी । दुविहत्ता चउसीदी चाळं पणतीस तीसं च ॥ १२९२ दंड ५०० । ४५० । ८५ । ४० । ३५ । ३० ।

२ २

भरत चक्रवर्ती ऋषभेश्वरके समक्ष, सगर चक्रवर्ती अजितेश्वरके समक्ष, तथा मधवा और सनत्कुमार ये दो चक्रवर्ती धर्मनाथ और शान्तिनाथके अन्तरालमें हुए ह । शान्तिनाथ, कुथुनाथ और अरनाथ, ये तीन चक्रवर्ती होते हुए तीर्थंकर भी थे। सुभौम चक्रवर्ती अरनाथ और मिल्रनाथ भगवान्के अन्तरालमें, पद्म चक्रवर्ती मिल्र और मुनिसुव्रतके अन्तरालमें, हरिषेण नामक चक्रधर सुव्रत और निमनाथके मध्यमें, जयसेन चक्रवर्ती निमनाथ और नेमिनाथजिनके अन्तरालमें, तथा व्रह्मदत्त नामक चक्रवर्ती नेमिनाथ और पार्श्वनाथ तीर्थंकरके अन्तरालमें हुए हैं ॥ १२८३-१२८६ ॥

तिरछी पक्तिके रूपमें चौतीस कोठा, और ऊर्घ्यूरूपसे दो कोठा वना करके इनमेंसे ऊपरके पन्द्रह प्रथम कोठोंमें निरन्तर तीर्थंकर, इसके आगे दो कोठोंमें शून्य, तीन कोठोंमें तीर्थंकर, दोमें शून्य, एकमें जिन, दोमें शून्य, एकमें तीर्थंकर, दोमें शून्य, एक जिन, एक शून्य, एक जिन, एक शून्य, एक जिन, एक शून्य और दो जिन, इसप्रकार ये तीर्थंकरोंके कोठे निर्दिष्ट किये गये हैं। इनसे नीचेके कोठोमेंसे दोमें चक्रवर्ती, तेरहमें शून्य, छहमे चक्रवर्ती, फिर तीन शून्य, चक्रवर्ती, शून्य, चक्रवर्ती, दो शून्य, चक्रवर्ती, शून्य, चक्रवर्ती, दो शून्य, चे छह खण्डोंके अधिपति चक्रवर्तियोंके क्रमश कोठे हैं जिनमें सदृष्टिके लिये क्रमश एक और दो अक ग्रहण किये गये हैं॥ १२८७~१२९१॥

( सदृष्टि मूलमें देखिये )

भरतादिक चक्रवर्तियोंकी उचाई क्रमसे पाचसी, पचास अविक चारसी, दोसे भाजित

१ ट व सुण्ण. २ ट व जिणा. ३ ट व सुण्णो. ४ ट व हिंगे. ५ ट तिन्यकत्तीण ६ द व सुण्णा ७ द व प्रयोः अधस्तनकोष्ठेपु सर्वत्र २स्थाने १इति पाठः।

भट्ठावीस दुवीसं वीसं पण्णरस सत्त इय कमसो । दंडा चक्कहराणं भरहण्यमुहाण उस्सेहो ॥ १२९३ २८। २२। २०। १५। ७।

क्षाऊकुमारमंडालेकारिजयरज्ञाण संजमिंदिपिँ । चक्कीण कालमाणं वोच्छामि जहाणुपुर्व्वाए ॥ १२९४ चडरब्भिह्या सीदी बाहत्त्तरि पुर्व्वयाणि लक्षाणि । पंच तिय एक वच्छरलक्षाणं पंचणडिद चुल्रसीदी ॥ १२९५ सट्टी तीसं दम तिय वाससहस्साणि सत्त य सयाणि । कमसो भरहादीणं चक्कीणं क्षाउपरिमाणं ॥ १२९६

भाउ पुन्य ८४००००० । पुन्त्र ७२०००० । वस्सि ५०००० । ३००००० । १००००० ।

94000 | 80000 | 50000 | 30000 | 3000 | 3000 |

सत्तत्तरिलक्वाणि पण्णाससहस्तयाणि पुन्वाणं । पणुवीससहस्साई वासाणं ताई विगुणाई ॥ १२९७ पुन्व ७७००००० । ५०००० । ५०००० ।

पणुर्वीससहस्साइं तेवीससहस्ससत्तसयपण्णा । इगिर्वीससहस्साणि पंचसहस्साणि पंचसया ॥ १२९८ २५००० । २३७५० । २१००० । ५००० । ५०० ।

पणुत्रीसाधियतिसया तिसयाइं शहवीस इय कमसो । भरहादिसुचक्कीणं कुमारकालस्स परिमाणं ॥ १२९९ ३२५ । ३०० । २८ ।

पचासी, दोसे विभक्त चौरासी, चालीस, पैतीस, तीस, अट्ठाईस, बाईस, बीस, पन्द्रह और सात धनुषप्रमाण थी ॥ १२९२–१२९३॥

उत्सेध—भरत ५००। सगर ४५०। मघवा दू = ४२६ । सनत् दू = ४२। शाति ४०। कुशु ३५। अर ३०। सु. २८। प. २२। हरि. २०। जय. १५। ब्रह्म. ७। अब अनुक्रमसे चक्रवर्तियोंकी आयु, कुमारकाल, मण्डलीककाल, अरिजय (दिग्विजय-) काल, राज्यकाल और सयमकालके प्रमाणको कहता हू ॥ १२९४॥

भरतादिक चऋवितयोंकी आयुका प्रमाण ऋमसे चार अधिक अस्सी अर्थात् चौरासी लाख पूर्व, बहत्तर लाख पूर्व, पाच लाख वर्ष, तीन लाख वर्ष, एक लाख वर्ष, पचानवै हजार, चौरासी हजार, साठ हजार, तीस हजार, दश हजार, तीन हजार और सातसो वर्ष है।। १२९५-१२९६॥ आयु—भरत पूर्व ८४०००००। सगर पूर्व ७२००००। मघवा वर्ष ५०००००।

सनत् ३०००००। शान्ति १०००००। कुथु ९५०००। अर ८४०००। सुमौम ६००००। पद्म ३००००। हरिषेण १००००। जयसेन ३०००। ज्ञ. ७००। सतत्तर लाख पूर्व, पचास हजार पूर्व, पचीस हजार वर्ष, फिर इससे दुगुणे अर्थात् पचास हजार वर्ष, पचीस हजार वर्ष, तेईस हजार सातसौ पचास वर्ष, इक्कीस हजार वर्ष, पाच हजार वर्ष, पाचसौ वर्ष, तीनसौ पचीस वर्ष, तीनसौ वर्ष और अट्ठाईस वर्ष, इस क्रमस भरतादिक चक्रवर्तियोंके कुमारकालका प्रमाण है ॥ १२९७–१२९९ ॥

कुमारकाल-भरत पूर्व ७००००० । सगर पूर्व ५०००० । मघवा वर्ष २५००० । सन. ५०००० । शान्ति २५००० । कुथु २३७५० । अर २१००० । सुभाम ५००० । पद्म ५०० । हरिषेण ३२५ । जयसेन ३०० । ब्रह्मदत्त २८ ।

१ द्व पजमिवदीए.

एकं वाससहस्सं प्रवणाससहस्त्याणि पुन्ताणि । पणुत्रीससहस्ताणि प्रकणासमहस्ताणि वासाणे ॥ १३०० १००० । ५०००० । ५०००० ।

पणुवीससहस्साणि तेवीससहस्पसत्तस्यपण्णा । इगिवीससहस्साणि पंचसहस्साणि पंचसया ॥ १३० १ २५००० । २३७५० । २१००० । ५००० । ५०० ।

पणुर्वीसाधियतिसया तिसया छप्पण्ण इयकमेण पुढं। मंडलियकालमाणं भरहप्पमुहाण चक्कीणं॥ १३०२ ३२५। ३००। ५६।

अह भरहप्पमुहाणं सायुधमालासु भुत्रणविम्हयरा। गद्जामांतरकयतवबलेण उप्पज्ञते चक्कं॥ १३०३ चक्कुप्पत्तिपिहिट्टा पूजं कादूण जिणविद्दाणं। पच्छा विजयपयाण ते पुन्विद्दाए कुन्विति॥ १२०४ सुरसिंधूए तीरं धरिकणं जंति पुन्विद्दिभाए। मस्देषणाममण्णे णो कालादो जावमुवजलिंधं॥ १३०५ अप्पविसिकण रागाउववणवेदीए तोरणहारे। उत्तरमुहेण पविसिय चउरंगवलेण संज्ञता॥ १३०६ गंतुं पुन्विहिमुहं दीक्षोववणस्स वेदियादारे। सोवाणे चिद्द्रणं गंगादारिमी गच्छित॥ १३०७ गंत्णं लीलाए तिण्णमगरममिद्दववणमज्ञो। पुन्वावरक्षायामे चढरंगवलाणि क्षच्छेति॥ १३०८

एक हजार वर्षपूर्व, पचास हजार वर्षपूर्व, पचीस हजार वर्ष, पचास हजार वर्ष, पचीस हजार वर्ष, पचीस हजार वर्ष, पचीस हजार वर्ष, तेईस हजार सातसी पचास वर्ष, इक्कीस हजार वर्ष, पांच हजार वर्ष, पाचसी वर्ष, तीनसी पचीस, तीनसी और छप्पन वर्ष, इस क्रमसे पृथक् पृथक् भरतादिक चक्रवर्तियोंके मण्डलीककालका प्रमाण है ॥ १३००-१३०२॥

मण्डलीककाल-- भरत पूर्व १००० | सगर ५०००० | मघवा वर्ष २५००० | सन. ५०००० | ज्ञान्ति २५००० | कुंथु २३७५० | अर २१००० | सुमौम ५००० | पद्म ५०० | हरिषेण ३२५ | जयसेन ३०० | ब्रह्म. ५६ |

पूर्व जन्ममें किये गये तपके बलसे भरतादिकोंकी आयुधशालाओंमे भुवनको विस्मित करनेवाला चक्ररत्न उत्पन्न होता है ॥ १३०३॥

चक्रकी उत्पत्तिसे अतिशय हर्षको प्राप्त हुए वे चक्रवर्ती जिनेन्द्रोंकी पूजा करके पश्चात् विजयके निमित्त पूर्वदिशामें प्रयाण करते हैं ॥ १३०४ ॥

वे गगानदीके तटका सहारा छेकर पूर्विदेशाभागमें ...(१) कितने ही कालमें, उपसमुद्रपर्यन्त जाते हैं ॥ १३०५॥

इसके आगे गगानदीसम्बन्धी उपवनवेदीके तोरणद्वारमें प्रवेश न करके चतुरंग वलसे संयुक्त होते हुए वे चक्रवर्ती उत्तरमुखसे प्रवेश करके पूर्वकी ओर जानेके लिये जम्बूद्वीपसम्बन्धी उपवनवेदिकाके द्वारमें सीढियोंपर चढ़कर गंगाद्वारमें होकर जाते हैं।। १२०६-१२०७॥

इसप्रकार लीलामात्रसे जाकर पूर्वसे पश्चिम तक लम्बे नदीसम्बन्धी रमणीय दिन्य वनमें चतुरग बल ठहर जाते हैं ॥ १३०८॥

१ द व गगादारति.

मंतीणं उवरोधे जलथंभं साह्यंति चक्कहरे । दसवरतुरंगधिरदे भजिदंजयणामधेयरहे ॥ १३०० भारुहिऊणं गंगादारेणं पनिसिद्ण भणुउविहें । वारसजोयणमेत्तं सन्वे गच्छंति णो परदो ॥ १३१० मागभदेवस्स तदो ओलगसालाए रयणवरकलसं । विधित सणामंकिदवाणण भमोधणामेणं ॥ १३११ सोइण सरिणणादं मागभदेवो वि कोभमुन्बहह । ताहे तस्स य मंती वारंते महुरसहेणं ॥ १३१२ रयणमयपढिलयाए कंढं घेतूण कुंडलादिं च । दत्ता मागभदेवो पणमह चक्कीण पयमूले ॥ १३१३ ते तस्स भभयवयणं दादूण य मागभेण सह सन्वे । पविसिय खंधावारं विजयपयाणाणि कुन्वंति ॥ १३१४ तत्तो उववणमज्मे दीवस्स पदिन्छणेण ते जंति । जंबूदीवस्स पुढं दिनखणवरवह्जयंतदारंतं ॥ १३१५ दारिम वइजयंते पविसिय लवणंबुहिम्म चक्कहरा । पुन्वं व कुणंति वसं वरतणु णामंकियसरेणं ॥ १३१६ तत्तो भागत्णं खंधावारिम पविसिऊणं च । दीउववणप्पहेणं गच्छंते सिंधुवणवेदिं ॥ १३१७ तत्तो सागत्णं खंधावारिम पविसिऊणं च । दीउववणप्पहेणं गच्छंते सिंधुवणवेदिं ॥ १३१७ तत्तो सागत्णं खंधावारिम पविसिऊणं च । दीउववणप्पहेणं गच्छंते सिंधुवणवेदिं ॥ १३१७

वहापर चक्रवर्ती मंत्रियोंके उपरोधसे जलस्तम्भ (जलस्तम्भिनी) विद्याको सिद्ध करते हैं। पुनः दश उत्तम घोडोंसे धारण किये गये अजितंजय नामक रथपर चढ़कर और गगाद्वारसे प्रवेश कर वे सब समुद्रतटके अनुसार बारह योजनप्रमाण जाते हैं, आगे नहीं॥ १३०९-१३१०॥

फिर वहांसे अपने नामसे अिकत अमोघ नामक बाणद्वारा मागधदेवकी ओलगशालाके रानमय उत्तम कलशको भेदते हैं ॥ १३११॥

मागधदेव भी बाणके शब्दको सुनकर ऋोधको धारण करता है, परन्तु उस समय उसके मंत्री उसे मधुर शब्दोंके द्वारा निवारण करते हैं ॥ १३१२ ॥

तत्र वह मागधदेव रत्नमय पटलिकामें उस बाण और कुण्डलादिकको लेकर और उन्हें देकर चक्रवर्तियोंके चरणोंमें प्रणाम करता है ॥ १३१३ ॥

वे उसे अभयवचन देकर और मागधदेवके साथ सब कटकमें प्रवेशकर विजयके लिये प्रस्थान करते हैं॥ १३१४॥

फिर वे वहासे उपवनके बीचमें होकर द्वीपके प्रदक्षिणरूपसे जम्बूद्वीपके वैजयन्त नामक उत्तम दक्षिणद्वारके समीप तक जाते है ॥ १३१५ ॥

वे चक्रवर्ती वैजयन्तद्वारसे लवणाम्बुधिमें प्रवेशकर पहिलेके समान ही अपने नामािकत बाणसे वरतनु नामक देवको वशमे करते हैं ॥ १३१६॥

पुनः वहासे आकर और कटकमें प्रवेशकर द्वीपोपवनके मार्गसे सिन्धुनदीसम्बन्धी वन-वेदिकाकी ओर जाते हैं ॥ १३१७॥

उसके तोरणद्वारमें प्रवेशकर पहिलेके समान ही सेना ठहर जाती है और वे चक्रवर्ती सिन्धुनदीके द्वारमे प्रविष्ट होकर प्रभासदेवको सिद्ध करते हैं ॥ १३१८॥

१ द च मागधदेवा. २ द घ तादे. २ द घ कह. ४ द व मागधदेवा. ५ द व खघादार. ६ द लवणंबुद्दामा. ७ द च तोरणेहिं दारं.

तत्तो पुन्वाहिमुहा दीउववणस्स दारसोवाणं। चिढिदूणं वणमञ्झे चलंति उवजलिश्वसीमंतं॥ १३१९ तप्पणिश्विवेदिदारे पंचंगबलाणि ताणि णिस्सिरिया। सिरतीरेण चलंते वेयहुगिरिस्स जाव वणवेदि ॥ १३२० तत्ते। तन्वणवेदिं श्वरिदूणं जंति पुन्वदिन्भाए। तिगिरिमिन्सिमकूडप्पणिश्विम्म य वेदिदारपरियंतं॥ १३२१ तहारेणं पविसिय वणमञ्झे जंति उत्तराभिमुहा। रजदाचलतढवेदिं पाविय तीए वि चेहंति॥ १३२२ तांश्वे तिगिरिमिन्सिमकृढे वेयङ्कवेतरे। णाम। आगंतुगभयवियलो पणिमय चक्कणि पहसरह ॥ १३२३ तिगिरिदिक्षिणभाए संठियपण्णासणयरखयरगणा। साहिये आगच्छते पुन्विह्यतोरणद्वारा॥ १३२४ तत्ते। तन्वणवेदिं शिरदूणं पृति पिन्छमाभिमुहा। सिंधुवणवेदिपासे पविसंते तिगिरिस्स दिव्ववण ॥ १३२५ तांश्वे तिगिरिवासी कटमालो णाम वेतरो देशो। आगंत्णं वेयडगिरिदारकवाढफेडणोवायं॥ १३२६ तस्सुवदेसवसेणं सेणवई तुरगरयणमारुहिय। गहिकण दंढरयणं णिस्सरेंदि सद्दंगवलजुत्तो॥ १३२७ सिंधुवणवेदिदारं पविसिय गिरिवेदितोरणहारे। गिन्छय संधपहाए सोवाणे चढिदे वल्रज्ञतो॥ १३२० सिंधुवणवेदिदारं पविसिय गिरिवेदितोरणहारे। गिन्छय संधपहाए सोवाणे चढिदे वल्रज्ञतो॥ १३२०

वहासे वे पूर्वाभिमुख होकर द्वीपोपवनके द्वारकी सीढ़ियोपर चढ़कर वनके मध्यमेंसे उप-समुद्रकी सीमा तक जाते हैं ॥ १३१९॥

समुद्रके समीपकी वेदीके द्वारसे वे पंचाग वल निकलकर विजयाई गिरिकी वनवेदिका तक नदीके तीरसे जाते हैं ॥ १३२०॥

फिर इसके आगे उस वनवेदीका आश्रय करके पूर्विदशामे उस पर्वतके मध्यम क्टके समीपमे वेदीद्वारपर्यन्त जाते है ॥ १३२१॥

पश्चात् उस वेदीद्वारसे प्रविष्ट होकर वनके मध्यमेंसे उत्तरकी ओर गमन करते हैं और रजताचळ अर्थात् विजयार्द्धके तटकी वेदीको पाकर वहांपर ही ठहर जाते हैं ॥ १३२२॥

उस समय विजयार्द्धगिरिके मध्यम कूटपर रहनेवाला वैताढ्य नामक न्यन्तर देव आगन्तुक भयसे विकल होता हुआ प्रणाम करके चक्रवर्तियोंकी सेवा करता है॥ १३२३॥

उस पर्वतके दक्षिणभागमें स्थित पचास नगरोंके विद्याधरसम्होंको सिद्ध करके पूर्वीक तोरणद्वारसे वापिस आते हैं ॥ १३२४ ॥

इसके आगे उस वनवेदीका आश्रय करके पश्चिमकी ओर जाते है और सिन्ध्वनवेदीके पासमें उस पर्वतके दिव्य वनमें प्रवेश करते है ॥ १३२५॥

तब उस पर्वतपर रहनेवाला कृतमाल नामक व्यन्तर देव आकरके विजयाई पर्वतके द्वार कपाटोंके खोलनेका उपाय [ वतलाता है ] ॥ १३२६॥

उसके उपदेशसे सेनापति तुरग रत्नपर चढकर और दण्ड रत्नको ग्रहण करके षडगवल-सहित निकलता है ॥ १३२७॥

वह सिन्धुवनवेदीके द्वारमे प्रवेश करके पर्वतीय वेदिके तोरणद्वारमें होकर सैन्यसिहत स्कथप्रभा (खण्डप्रपात) नामक गुफाकी सीढ़ियोपर चढता है ॥ १३२८॥

१ द्व तावे. २ द् सोह्य. ३ द्व तस्सुवदेसएण. ४ व णिन्भरदि. ५ द्व चलदिः

अवराहिमुहे गन्छिय सोवाणसपृहिं दिनेखणमुहेणं । उत्तारिभै सन्वबलं वश्चिद सो सरिवणस्स मन्झेणं ॥ १३२० तत्तो सेणाहिवई करयलधिरदेण दंडरयणेण । अहणदि कवाडजुगलं आणाए चक्कवद्दीणं ॥ १३३० उम्बलियकवाडजुगलन्भंतरपसत्तडण्हभीटीए । बारसजोयणमेत्तं तुरंगरयणेण लंघंति ॥ १३३१ गंतूण दिनेखणमुहो पिडवासिदवलिमे पिवसिदि । पन्छा पिन्छमवयणो सेणवई गिरिवणं पृदि ॥ १३३२ दिनेखणमुहेण तत्तो गिरिवणवेदीए तोरणहारे । णिस्सिरिय मेन्छखंडं साहेदि य वाहिणीजुत्तो ॥ १३३३ सन्वे छम्मासिहं मेन्छणरिंदा वसिम कादूणं । पृदि हु पुन्वपहेणं वेयहुगुहाए दारपरियंतं ॥ १३३४ कादूण दाररक्लं देववलं मेन्छरायपिटयिसो । पिवसिय खंधावारं पणमइ चक्कीण पयकमले ॥ १३३५ इय दिन्छणमिम भरहे खंडदुवं साहिदूण लीलाए । पिवसिय खंधावारं पणमइ प्रविध्व वं विदलं ॥ १३३५ गिरितडवेदीदारे पिवसिय गिरिटाररयणसोवाणे । आरुहिदूणं वश्वदि सयलबलं तण्णई य दोतीरे ॥ १३३७

सौ सीढ़ियोंसे पश्चिमकी ओर जाकर और फिर दक्षिणकी ओरसे सब सैन्यको उतारकर वह सेनापित नदीवनके मध्यमें होकर जाता है॥ १३२९॥

तदनन्तर सेनाधिपति चऋवर्तियोंकी आज्ञासे हस्ततलमें धारण किये हुए दण्ड रत्नसे दोनों कपाटोको ठोकर मारता है ॥ १३३०॥

उद्घाटित कपाटयुगलके भीतर स्थित उष्णताके भयसे बारह योजनप्रमाण क्षेत्रको तुरगरत्नसे लाघते हैं ॥ १३३१ ॥

वह दक्षिणकी ओर जाकर प्रतिवासित सैन्यमें (पड़ावमे ) प्रवेश करता है। पश्चात् वह सेनापित पश्चिमाभिमुख होकर पर्वतके वनको जाता है॥ १३३२॥

पश्चात् दक्षिणमुख होकर पर्वतीय वनवेदीके तोरणद्वारमेंसे निकलकर सैन्यसे सयुक्त होता हुआ वह म्लेच्छखण्डको सिद्ध करता है ॥ १३३३॥

सेनापित छह महिनोंमें सब म्लेच्छ राजाओंको वशमें करके पूर्व मार्गसे वैताह्यगुहाके द्वारपर्यन्त आता है ॥ १३३४ ॥

वहापर देवसेनाको द्वारका रक्षक करके म्लेच्छ राजाओंसे परिचारित वह सेनापित पडावमें प्रविष्ट होकर चक्रवर्तीके चरणकमलोंमें नमस्कार करता है ॥ १३३५ ॥

इसप्रकार दक्षिणभरतमें दो खण्डोंको अनायास ही सिद्ध करके चक्रवर्ती सिन्धुनदीके विशाल वनमें प्रवेश करते हैं ॥ १३३६ ॥

पुन गिरितटसम्बन्धी वेदीके द्वारमें प्रवेश करके और गिरिद्वारकी रत्नमय सीढ़ियोंपर चढ़कर सम्पूर्ण सेना उस नदीके दोनों किनारोंपरसे जाती है ॥ १३३७॥

१द्व उत्तोष्टिय २द्व पढिवासिद. ३द्व सासादि पदाहिणं जुत्तो ४द्घ एटे. ५द्व पणम्मि. ६द्व चकीय. ७द्व तण्णई.

दोतीरवीहिरुंद दोदोजोयणपमाणमेकें । तेसुं महंधयारे ण सकदे तब्बलं गंतुं ॥ १३३८ उवदेसेण सुराणं काकिणिरयणेण तुरिदमालिहियं । ससहैररविविवाणं सेलगुहाउभयभित्तीसुं ॥ १३३८ एकेकजोयणंतरलिहिदाणं ताण दिंति उज्जोवे । वचेदि सहंगवलं उम्मगणिमगमरियंतं ॥ १३४० ताण सिरयाण गहिरं जलप्पवाहं सुदूरवित्थिण्णं । उत्तरिदुं पि ण सकह सयलवलं चक्वदीणं ॥ १३४१ सुरउवएसवलेणं वहुह्रयणेण रहदसंकमणे । आरह्दि सहंगवलं ताओ सिरयाओ उत्तरिद ॥ १३४२ तेलगुहाए उत्तरदारा णं णिस्सरेदि बलसिहदो । णहपुव्ववेदिदारे गंतुं गिरिणंदणस्य मज्झिमा ॥ १३४३ तत्थ य पसत्यसोहे णाणातरुमंदणे विडले । चित्तहरे चक्कहरा खंधावारं णिवेसंति ॥ १३४४ आणाए चक्कीणं सेणवई अवरभागमेच्छमिहं । साहिय छम्मासेहिं खंधावारं समिष्ठियह ॥ १३४५ णिग्गच्छंते चक्की गिरिवणवेदीय दारमग्गेणं । मज्झिमा मेच्छखंडप्पसाहणहं चलेण जदा ॥ १३४६ मेच्छमिहं पहिल्हिं तीहें सह मेच्छणरवई सब्वे । कुलदेवदावलेणं ज्ञां कुव्वंति घोरयरं ॥ १३४७

दोनो तीरकी वीथियोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार दो दो योजनप्रमाण है। उनमे महा अन्ध-कारके होनेसे चक्रवर्तीका सैन्य आगे जानेके लिये समर्थ नहीं होता है॥ १३३८॥

तत्र देवोंके उपदेशसे विजयाई पर्वतकी गुफाकी दोनों भित्तियोंपर काकिणी रत्नसे शीव ही चन्द्रमण्डलों और सूर्यमण्डलोंको लिख दिया ॥ १३३९ ॥

एक एक योजनके अन्तरालसे लिखे हुए उन विवोके प्रकाश देनेपर पडग वल उन्मग्न-निमग्न निद्यों तक जाता है ॥ १३४० ॥

उन निदयोंके गहरे और दूर तक विस्तीर्ण जलप्रवाहको उतरनेके लिये चक्रवर्तियोंका सकल सैन्य समर्थ नहीं होता ॥ १३४१॥

तव देवके उपदेशवलसे वर्ट्ड रत्नके द्वारा पुलकी रचना करनेपर पडम वल पुलपर चढता है और उन नदियोंको पार करता है ॥ १३४२ ॥

इसप्रकार आगे गमन करते हुए नदीके पूर्व वेदीद्वारसे पर्वतवनके मध्यमें पहुचनेके लिये चक्रवर्ती सैन्यसहित विजयाईकी गुफाके उत्तरद्वारसे निकलता है ॥ १३४३॥

वहा चक्रवर्ती प्रशस्त शोभाको प्राप्त, विस्तृत एव मनोहर तथा नाना वृक्षोंसे मिडिन वनमें सैन्यको ठहराने हैं ॥ १३४४ ॥

पुनः चत्रवर्तियोंकी आज्ञासे सेनापति पश्चिमभागके म्लेच्छखण्डको वशमें करके छह मासमें पडावमें सम्मिलित होजाता है ॥ १३४५॥

पश्चात् मध्यम म्लेब्छखण्डको सिद्ध करनेके लिये चक्रवर्ता सैन्यसिंहत पर्वतीय वनवेदीर द्वारमार्गसे निकलते हैं ॥ १३४६॥

टस समय म्लेन्छमहीकी ओर प्रस्थित हुए उनके साथ सब म्लेन्छ राजा कुलदेवताओं क बन्दे अतिशय घोर युद्ध करते हैं ॥ १३४७॥

१ द्वमाणमें कंका. २ द्व तन्वलं भयभित्तीतु ३ द व समिकर, ४ द्व तरहंडगे, ५ द्वपिंदिरिंदि

जेसूण मेच्छराए तत्तो सिंधूए तीर्मगोणं। गंतूण उसरमुद्दा सिंधूदेविं कुणंति वसं॥ १३४८
पुम्बाद्दिमुद्दा तत्तो हिमवंतवणस्स वेदिमगोणं। हिमवंतक्द्दपणिद्दीपरियंतं जाव गंतूण॥ १३४९
णियणामितद्दसुणा चक्कदरा विंधिद्ण साइंति। हिमवंतक्द्दसंठियवेंतरिहमवंतणामसुरं॥ १३५०
मद्द दिखणभाएणं वसहिगिरिं जाव ताव वसंति। तिगिरितोरणदारं पविसंते णिययणामिलहणहं॥ १३५९
बहुविजयपस्तथीहिं गयचक्कीणं णिरंतरं भरिदं। वसहिगिरिं ते सन्ते पदादिणेणं पुलोवंतिं।॥ १३५२
णियणामिलहणठेणं तिलमेत्तं पन्वए अपावंता। गलिद्विजयाभिमाणा चक्की चिंताए चेट्ठंति॥ १३५२
मंतीणं अमराणं उवरोधवसेण पुन्वचक्कीणं। णामाणि एक्कठाणे णिण्णासिय दंडरयणेणं॥ १३५४
लिह्दूणं णियणामं तत्तो गंतूण उत्तरसुद्देणं। पाविय गंगाकूडं गंगादेविं कुणंति वसं॥ १३५५
अह दिखणभाएणं गंगासिरयाए तीरमग्गेणं। गंतूणं चेट्ठंते वेयद्ववणिम चक्कद्दरा।। १३५६
आणाए चक्कीणं तिमिसगुद्दाए कवादजुगलं पि। उग्धादिय सेणवर्क्ट पुन्वं पिव मेच्छलंड पि॥ १३५७
साहिय तत्तो पविसिय खंधावारं पसण्णभत्तमणा। चक्कीण चलणकमले पणमंति कुणंति दासत्तं।। १३५८

अनन्तर वे चक्रवर्ती म्लेच्छ राजाओंको जीतकर सिन्धुनदीके तटवर्ती मार्गसे उत्तरकी ओर जाकर सिन्धुदेवीको वशमें करते हैं ॥ १३४८ ॥

इसके पश्चात् पूर्वाभिमुख होते हुए हिमवान् पर्वतसम्बन्धी वनके वेदीमार्गसे हिमवान् क्रूटके समीप तक जाकर वे चक्रवर्ती अपने नामसे अंकित बाणके द्वारा वेधकर हिमवान् क्रूटपर स्थित हिमवान् नामक व्यन्तर देवको सिद्ध करते हैं ॥ १३४९-१३५० ॥

अनन्तर वे दक्षिणभागसे वृषभगिरिपर्यन्त जाकर अपना नाम लिखनेके लिये उस पर्वतके तोरणद्वारमें प्रवेश करते हैं ॥ १३५१॥

वहा जाकर गत चक्रवर्तियोकी बहुतसी विजयप्रशस्तियोंसे निरन्तर भरे हुए वृषभगिरिको वे सब प्रदक्षिणरूपसे देखते हैं ॥ १३५२ ॥

पुनः निज नामको लिखनेके लिये पर्वतपर तिलमात्र भी स्थान न पाकर चक्रवर्ती विजया-भिमानसे रिहत होकर चिन्तायुक्त खडे रह जाते हैं ॥ १३५३ ॥

तब मंत्रियों और देवताओं के उपरोधवश एक स्थानमें पूर्व चक्रवार्तियों के नामों को दण्ड रत्नसे नष्ट करके और अपना नाम लिखकर वहासे उत्तरकी ओर जाते हुए गगाकूटको पाकर गगादेवी को वशमें करते है ॥ १३५४-१३५५॥

इसके पश्चात् वे चक्रघर गगानदीके तटवर्ती मार्गसे दक्षिणकी ओर जाकर विजयार्द्ध पर्वतके वनमें ठहर जाते हैं ॥ १३५६॥

पुनः चक्रवर्तियोंकी आज्ञासे सेनापित तिमिश्रगुक्ताके दोनों कपाटोंको खोलकर और पूर्व म्लेच्छखण्डको भी वशमें करके वहासे कटकमें प्रवेश कर प्रसन्न एवं भक्तिसे युक्त चित्तवाले होते हुए चक्रवर्तियोंके चरणकमलोंमें प्रणाम करते एवं दासत्वको प्रगट करते है। १३५७-१३५८॥

१ द्व पुदोविति २ द्व °िलहणराण. ३ द्व पुट्वए, TP 41.-

वेयहुउत्तरिसासंिठयणयराण खयररायाँ य । चक्कीण चलणकमले पणमांते कुणंति दासत्तं ॥ १३५९ इय उत्तरिम मरहे भूचरखचरादि साहिय समगां । वर्षति बलेण जुदा गंगाए जाव वणवेदि ॥ १३६० तन्वेदीए दारे तीए उववणिवदीसु लीलाए । पविसिय बलं समगां णिक्कामिट दिक्लणमुहेणं ॥ १३६१ गिरितडवेदीदारं गिक्किय गुहदाररयणसोवाणे । चिढिय सहंगवलं तं वर्षदि णइउभयतीरेसुं ॥ १३६२ तिगिरिदारं पविसिय दोतीरेसुं णईए उभयतहे । वर्षदि दोहो जोयणमेत्ते रंदत्तेतीरविहीणं ॥ १३६२ पृथ्वं व गुहामव्हे गंत्णं दिक्लिणण दारेणं । णिक्किलय सहंगवलं गंगावणमज्ज्ञमायादि ॥ १३६४ णइवणवेदीदारे गंत्णं गिरिवणस्स मञ्झिम । चेट्ठंते चक्कहरा खंघावारेण परियरिया ॥ १३६५ साणाए चक्कीणं सेणवई पुन्वमेच्छखंडं पि । छिहे मासेहिं साहिय खंघावारं समिष्ठियदि ॥ १३६६ तिगिरिवणवेदीए तोरणटारेण दिक्लणमुहेणं । णिक्किय चक्कवटी णियणियणयरेसु पविसंति ॥ १३६७

विजयार्द्धकी उत्तरिदशामें स्थित नगरोंके विद्याधर राजा भी चक्रवर्तियोंके चरणकमलेंमें नमस्कार करते और दासलको स्वीकार करते हैं ॥ १३५९ ॥

इसप्रकार वे चक्रवर्ती उत्तरभरतमें सम्पूर्ण भूमिगोचरी और विद्यावरींको वशर्मे करके सैन्यसे युक्त होते हुए गंगाकी वनवेदी तक जाते हैं ॥ १३६०॥

उस वेदीके द्वारसे उसकी उपवनभूमियोंमें लीलासे प्रवेश करके समस्त सैन्य दक्षिण-मुखसे निकलता है ॥ १३६१॥

तत्पश्चात् पर्वतकी तटवेदीके द्वार तक जाकर और फिर गुफाद्वारके रत्नसोपानोंपर चटकर वह षडंग वल नदीके दोनों तीरोंपरस जाता है ॥ १३६२ ॥

उस पर्वतके द्वारमेंसे प्रवेश करके वह सैन्य नदीके दोनों ओर दो तीरोपर दो दो गोजन विस्तारवाली तटवीथियोंपरसे जाता है ॥ १३६३ ॥

पूर्वके समान ही गुफाके वीचमेंसे जाकर और दक्षिणद्वारसे निकलकर वह पडग वल गंगावनके मध्यमें आ पहुंचता है ॥ १३६४ ॥

इसके पश्चात् सैन्यसे परिवारित चक्रवतीं नदीकी वनवेटीके द्वारमेंसे जाकर पर्वतसम्बन्धी वनके मध्यमें ठहर जाते हैं ॥ १३६५॥

पुन. चक्रवर्तियोंकी आज्ञासे सेनापित छह मासमें पूर्व म्लेन्झखण्डको भी वश्में करके स्कन्धावारमें आ मिलता है ॥ १३६६ ॥

अनन्तर चक्रवर्नी उस पर्वतकी वनवेदीके दक्षिणमुख तोरणद्वारसे निकलकर अपने अपने नगरोंमें प्रवेश करते हैं ॥ १३६७ ॥

१ द् रायाए २ [ हंदुच ] ३ द् व गंतावण अ द् व छहे.

सिंद्रं तीसं दस दस वाससहस्सा सणक्कुमारंतं। अड छच्चउ पण ति सया कमेण तत्तो य पडमेंतं॥ १३६८ ६०००। ३०००। १००००। १००००। १०००। १०००। १०००। १००। १००। १००। १००। १००। १००। १००। १००। १००। १००। १००। १००। १००। १००। १००। १००।

### । एवं चक्कहराणं विजयकालो समत्तो<sup>र</sup> ।

भह णियणियणयरेसुं चिक्कीण रमंतयाण लीलाए । विभवस्सै य लवमेत्तं वोच्छामि जहाणुपुन्वीए ॥ १३७० मादिमसंहडणजुदा सन्वे तवणिज्ञवण्णवरदेहा । सयलसुलक्खणभिरया समचडरस्संगसंठाणौ ॥ १३७१ सन्वाभो मणहराभो अहिणवलावण्णरूवरेहाभो । छण्णउदिसहस्साइं पत्तेकं होति जुवदीभो ॥ १३७२ ९६०००।

तासुं मजाखंडे बत्तीससहस्सराजकण्णामो । खेचरराजसुदाक्षो तेत्तियमेत्तामो मेच्छधूवामो ॥ १३७३ ३२००० । ३२००० ।

एकेकजुवह्रयणं एकेकाणं हवेदि चक्कीणं । भुंजंति हु तेहि समं संकप्पवसंगदं सोक्लं ॥ १३७४

सनत्कुमार चक्रवर्तीपर्यन्त क्रमसे साठ हजार, तीस हजार, दश हजार, और पुनः दश हजार वर्ष विजयकालका प्रमाण है। इसके आगे पद्म चक्रवर्ती तक वह क्रमसे आठसी, छहसी, चारसी, पाचसी और तीनसी वर्ष है। पुनः हरिषेणादिक चक्रवर्तियोंमेंसे प्रत्येकका क्रमसे एकसी पचास, एकसी और सीलह वर्ष ही विजयकालका प्रमाण है। १३६८-१३६९।

भरत ६००००, सगर ३००००, मघवा १००००, सन. १००००, शांति ८००, कुंशु ६००, अर ४००, सुभौम ५००, पद्म ३००, हरि. १५०, जय. १००, ब्रह्म. १६। इसप्रकार चक्रधरोंके विजयकालका वर्णन समाप्त हुआ।

इसके पश्चात् अपने अपने नगरोंमें लीलासे रमण करते हुए उन चक्रवर्तियोंके विभवका यहां अनुक्रमसे लवमात्र कथन किया जाता है ॥ १३७० ॥

सब चक्रवर्ती आदिके वज्रवृषभनाराचसंहननसे सहित, सुवर्णके समान वर्णवाले उत्तम शरीरके धारक, सम्पूर्ण सुलक्षणोंसे युक्त, और समचतुरस्ररूप शरीरसंस्थानसे सयुक्त होते हैं॥ १३७१॥

इनमेंसे प्रत्येक् चक्रवर्तीके मनको हरण करनेवाली और अभिनव लावण्यरूपरेखासे युक्त ऐसी सब छ्यानवे हजार युवतिया होती है ॥ १३७२ ॥ ९६०००।

उनमेंसे बत्तीस हजार आर्यखण्डकी राजकन्यायें, इतनी ही विद्याधर राजाओंकी सुतायें, और इतनी ही म्लेच्छकन्यायें भी होती हैं ॥ १३७३॥

राजकन्या ३२०००। विद्याधरकन्या ३२०००। म्लेच्छकन्या ३२०००। प्रत्येक चक्रवर्ताके एक एक युवातिरत्न होता है। उनके साथ व संकल्पित (यथेच्छ) सुखको भोगते हैं॥ १३७४॥

१ द्ब °काल समत्ता. २ द्ब वीभस्स. ३ द्व समच उरंगस्स संठाणा.

संखेजसहस्साई पुत्ता पुत्तीको होति चक्कीणं । गणबद्धदेवणामा बत्तीससहस्स ताण भभिधाणा ॥ १३७५ गण ३२००० ।

तणुतौ च महाणिसिया कमसो तिसयाई संद्विजताई। चोइसवरस्यणाई जीवाजीवप्पभेददुविहाँई॥ १३७६ ३६०। ३६०। १४।

पवणंजयविजयिगरी भद्मुँहो तद्द य कामउट्टी य । होति यद्रज्मु सुभद्दा बुद्धिसमुद्दो ति पत्तेयं ॥ १३७७ तुरएभद्दियरयणा विजयङ्कृगिरिम्मि होति चत्तारि । अवसेसजीवरयणा णियणियणयरेसु जम्मंति ॥ १३७८ छत्तासिदंडचक्का काकिणिचिंतामणि ति रयणाद्दं । चम्मरयणं च सत्तम इय णिजीवाणि रयणाणि ॥ १३७९ आदिमरयणचडकं आयुधसालाय उप्पदे तत्तो । तिण्णि वि रयणाद्द पुढं सिरिगिहे ताण णाम इमे ॥ १३८० सूरप्पद्दभद्दमुद्दा पयद्धवेगा सुद्दिसिणा तुरिमो । चिंताजणणी चूडामणि बज्जमक्षो ति पत्तेयं ॥ १३८१ जह जह जोगगद्वाणे उप्पण्णा चोद्दसाइं रयणाइं । इदि केई आयरिया णियमसह्दं ण मण्णंति ॥ १३८२ [पाठान्तरम् । ]

चक्रवर्तियोंके संख्यात हजार पुत्र-पुत्रियां होती है और बत्तीस हजार गणबद्ध नामक देव उनके परिचारक (१) होते हैं ॥ १३७५॥ ३२०००।

उनके तनुत्र (शरीररक्षक) और महानसिक अर्थात् रसोइये क्रमसे तीनसौ साठ, तथा चौदह उत्तम रत्न होते हैं। ये रत्न जीव और अर्जीवके भेदसे दो प्रकारके हुआ करते हैं॥ १३७६॥

# तनुत्र ३६० । रसोइया ३६० । रत्न १४ ।

पवनं जय ( अश्व ), विजयगिरि ( गज ), भद्रमुख ( गृहपति ), कामवृष्टि ( स्थपति ), अयोध्य ( सेनापति ), सुभद्रा (युवति) और बुद्धिसमुद्र (पुरोहित), ये प्रत्येक जीवरत्न है॥ १३७७॥

इनमेंसे तुरग, हाथी और स्त्री, ये तीन रत्न विजयाई पर्वतपर तथा अवशिष्ट चार जीवरत्न अपने अपने नगरोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ १३७८ ॥

छत्र, असि, दण्ड, चत्र, काकिणी, चिन्तामणि और चर्म, ये सात रत्न निर्जीव होते हैं ॥ १३७९ ॥

इनमेंसे आदिके चार रत्न आयुधशालामें और तीन रत्न श्रीगृहमें उत्पन्न होते है। उन सातों रत्नोंके नाम ये हैं ॥ १३८०॥

सूर्यप्रभ, भद्रमुख, प्रवृद्धवेग, चौथा सुदर्शन, चिन्ताजननी और चूडामणि, इनमेंसे प्रत्येक चज्रमय होता है ॥ १३८१ ॥

ये चौदह रत्न यथायोग्य स्थानमें उत्पन्न होते हैं। इसप्रकार कोई कोई आचार्य इनके नियमरूपको नहीं भी मानते हैं॥ १३८२॥ - [पाठान्तर]।

१ द्व तणुत्तं ज. २ ट् जीवप्पभेदह्विहाइ. ३ ट्व भह्महा. ४ ट्व उपदे.

चक्कीण चामराणि जक्ला बत्तीस विक्लिवंति तहा । आउटा कोडीक्षो पत्तेक्कं बंधुकुरुमाणं ॥ १३८३ ३२ । ३५००००० ।

कालमहकालपंडू माणवसंखा य पडमणइसप्पा । पिंगलणाणारयणा णवणिहिणो सिरिपुरे जादा ॥ १३८४ कालप्पमुहा णाणारयणंता ते णईमुहे णिहिणो । उप्पजादि इदि केई पुन्वाहरिया परूवेंति ॥ १३८५ पाठान्तरम् ।

उडुजोग्गद्ग्वभायणधण्णायुहत्त्वत्यहम्माणि । काभरणस्यणणियरा णविणिहिणो देंति पत्तेयं ॥ १३८६ दिक्षणमुहकावत्ता चडवीस हवंति धवलवरसंखा । एक्जोडिकोडिकंका हलाणि पुढवी वि छक्षंडा ॥ १३८७ सं २४ । ह १००००००००००० । पु ६ ।

भेरी पढहा रम्मा बारस पुह पुह हवंति चकीणं। बारस जोयणमेत्ते देसे सुव्वंतवरसही ॥ १३८८ कोडितियं गोसंखा थालीको एक्ककोडिमेत्ताको। चुलसीदी लक्खाइं पत्तेक्कं भहवारणरहाणिँ ॥ १३८९ ३००००००। १००००००। ८४००००।

भट्ठारस कोडीओ तुरया चुलसीदिकोडिवरवीरा । खयरा बहुकोडीओ भडसीदिसहस्समेच्छणरणाहा ॥ १३९० १८०००००० । ८४०००० । ८८००० ।

चक्रवार्तियोंके चामरोंको बत्तीस यक्ष हुराया करते हैं। तथा प्रत्येकके बन्धुकुलका प्रमाण साढ़े तीन करोड होता है ॥ १३८३ ॥ यक्ष ३२ । बन्धुकुल ३५००००००।

काल, महाकाल, पाण्डु, मानव, शंख, पद्म, नैसर्प, पिंगल और नानारत्न, ये नौ निधियां श्रीपुरमें उत्पन्न हुआ करती हैं ॥ १३८४ ॥

कालनिधिको आदि लेकर नानारत्नपर्यंत वे निधियां नदीमुखर्मे उत्पन्न होती हैं, इस-प्रकार भी कितने ही पूर्वाचार्य निरूपण करते हैं ॥ १३८५॥ पाठान्तर।

इन नौ निधियोंमेंसे प्रत्येक ऋमसे ऋतुके योग्य द्रव्य, भाजन, धान्य, आयुध, वादित्र, वस्र, हर्म्य, आभरण और रत्नसमूहोंको दिया करती हैं ॥ १३८६ ॥

चक्रवर्तियोंके चौबीस दक्षिणमुखावर्त धवल व उत्तम शख, एक कोड़ाकोड़ी हल और छह खण्डरूप पृथिवी होती है ॥ १३८७॥ शख २४। हल १०००००००००००। पृथिवी ६।

चक्रवर्तियोंके रमणीय भेरी और पटह पृथक् पृथक् बारह होते है, जिनका उत्तम शब्द बारह योजनप्रमाण देशमें सुना जाता है ॥ १३८८ ॥

उनकी गौओंकी सख्या तीन करोड़, एक करोड़ थालिया तथा भद्र हाथी एवं रथोंमेंसे प्रत्येक चौरासी लाखप्रमाण होते हैं ॥ १३८९ ॥

गाय ३०००००० । थाली १०००००० । हाथी ८४००००० । रथ ८४०००० ।

इसके अतिरिक्त अठारह करोड घोडे, चौरासी करोड उत्तम वीर, अनेकों करोड विद्याधर और अठासी हजार म्लेच्छ राजा होते हैं ॥ १३९० ॥

तुरग १८०००००० । वीर ८४०००००० । म्लेच्छ नरनाथ ८८००० ।

१ द दिंति २ द व °वरसदं ३ द व वहाणि.

सन्वाण मुडढबद्धां बत्तीस सहस्तयाणि पत्तेक्कं। तेत्तियमेत्ता णाडयसाला संगीयसालाको ॥ १३९१ ३२००० । ३२००० ।

होंति पदामाणीया दुगुणियचउवीसकोडिपरिमाणा । बत्तीससहस्साणि देसा चक्कीण पत्तेक्कं ॥ १३९२

छण्णउदिकोडि गामा णयराई पंचहत्तरिसहस्सा । अडहद्दुसहस्साणि खेडा सन्वाण पत्तेकं ॥ १३९३ ९६०००००० । ७५००० । १६००० ।

चडवीससहस्साणिं कब्बडणामा मडंबणामा य । चत्तारि सहस्साई अढदालसहस्सपट्टणाई पि ॥ १३९४ ' २४००० । ४००० । ४८००० ।

णवणउदिसहस्साई संखा दोणामुहार्ण चक्कीसु । संवाहाणि चउहससहस्समेत्रा य पत्तेक्कं ॥ १३९५ ९९००० । १४००० ।

छप्पणंतरदीवा कुक्लिणिवासा हवंति सत्तसया । अडवीससहस्साई दुग्गादीवाणि सब्वेसु ॥ १३९६ ५६ । ७०० । २८००० ।

दिव्वपुरं रयणिगिहं चर्सुभायणभोयणाह् सयिणजं । आसणवाहणणद्दा दसंगभोगा इमे ताणं ॥ १३९७

सब चक्रवर्तियों मेंसे प्रत्येकके बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजा, इतनी ही नाट्यशालायें और इतनी ही संगीतशालायें भी होती है। १३९१॥

मुकुटबद्ध ३२०००। नाट्यशाला ३२०००। सर्गातशाला ३२०००। प्रत्येक चक्रवर्तीके पदानीक (पदाति) दुगुणित चौबीस अर्थात् अडतालीस करोड और देश बत्तीस हजार होते है।। १३९२॥ पदाति ४८०००००००। देश ३२०००। सब चक्रवर्तियोंमेंसे प्रत्येकके छयानबै करोड प्राम, पचत्तर हजार नगर और आठसे गुणित दो अर्थात् सोलह हजार खेडे (खेट) होते है॥ १३९३॥

म्राम ९६००००००० । नगर ७५००० । खेट १६००० ।

कर्बट नामक चौबीस हजार, मटंब नामक चार हजार और पट्टन अडतालीस हजार होते है ॥ १३९४ ॥ कर्बट २४००० | मटंब ४००० | पट्टन ४८००० |

प्रत्येक चक्रवर्तीके निन्यानवै हजार द्रोणमुख और चौदह हजारप्रमाण सवाहन हुआ करते हैं ॥ १३९५ ॥ द्रोणमुख ९९००० | सवाहन १४००० ।

सन चन्नवित्योंके छप्पन अन्तर्द्धीप, सातसी कुक्षिनिवास और अट्टाईस हजार दुर्गादिक होते है ॥ १३९६ ॥ अन्तर्द्धीप ५६ । कुक्षिनिवास ७०० । दुर्गादि २८०० ।

दिन्य पुर, रहेन, निधि, र्चमू, (सैन्य), भाजन, भोर्जन, शय्या, आर्सन, वाहने और नार्ट्य, ये उन चक्रवर्तियोंके दशांग भोग होते हैं ॥ १३९७॥

१ द्व चमुह्भायण .

वह्परिवेढो<sup>र</sup> गामो णयरं चडगोडरेहि रमणिजं । गिरिसरिकदपरिवेढं<sup>र</sup> खेडं गिरिवेढिदं<sup>र</sup> च कव्वडयं ॥ १३९८ पणसयपमाणगामप्पहाणभूदं मढंबणामं खु । वररयणाणं जोणी पट्टणणामं विणिद्दिहं ॥ १३९९ दोणामुहाभिधाणं सरिवह्वेलाए वेढियं<sup>र</sup> जाण । संवाहणं ति वहुविहरण्णमहासेलसिहरत्थं ॥ १४०० ं ू [ । एवं विभवो समत्तो । ]

भरहे छलक्खपुन्वा इगिसहिसहस्सवासपरिहीणा । तीससहस्सूणाणि सत्तरि लक्खाणि पुन्व सगरिम्म ॥ १४०१ ६०००० रिण वरिस ६१००० । सगर पुन्व ७००००० रिण ३०००० ।

णउदिसहस्सजुदाणि लक्खाणि तिण्णि मघवणामिम । णउदिसहस्सा वासं सणक्कुमारिम चक्कहरे ॥ १४०२ ३९०००० ।

चउवीससहस्साणिं वासाणिं दोसयाणि संतिम्मि । तीवीससहस्साई इगिसयपण्णाधियाई कुंथुम्मि ॥ १४०३ २४२०० । २३१५० ।

वीससहस्सा वस्सा छस्सयजुत्ता अरम्मि चक्रहरे । उणवण्णसहस्साई<sup>५</sup> पणसयजुत्ता सुभउमम्मि ॥ १४०४ २०६०० । ४९५०० ।

वृतिसे वेष्टित ग्राम, चार गोपुरोंसे रमणीय नगर, पर्वत और नदीसे घिरा हुआ खेट, और केवल पर्वतसे वेष्टित कर्बट कहलाता है।। १३९८।।

जो पाचसौ ग्रामोंमे प्रधानभूत होता है उसका नाम मटंब, और जो उत्तम रत्नोंकी योनि होता है उसका नाम पट्टन कहा गया है ॥ १३९९ ॥

समुद्रकी वेलासे वेष्टित द्रोणमुख और बहुत प्रकारके अरण्योंसे युक्त महापर्वतके शिखरपर स्थित संवाहन जानना चाहिये ॥ १४००॥

[ इसप्रकार विभवका वर्णन समाप्त हुआ । ]

भरत चक्रवर्तीके [राज्यकालका प्रमाण] इकसठ हजार वर्ष कम छह लाख पूर्व और सगर चक्रवर्तीके राज्यकालका प्रमाण तीस हजार वर्ष कम सत्तर लाख पूर्वप्रमाण है ॥ १४०१॥ भरत पूर्व ६०००० – वर्ष ६१०००। सगर पूर्व ७००००० – वर्ष ३०००।

मध्या नामक चक्रवर्तीका राज्यकाल तीन लाख नब्बै हजार वर्ष और सनत्कुमार चक्र-वर्तीका राज्यकाल नब्बै हजार वर्षप्रमाण है ॥ १४०२॥

मघत्रा ३९००००। सनत्कुमार ९००००।

शान्तिनाथ चक्रवर्तीके राज्यकालका प्रमाण चौबीस हजार दोसौ वर्ष और कुथुनाथके राज्यकालका प्रमाण तेईस हजार एकसौ पचास वर्ष है ॥ १४०३॥

शान्ति २४२०० । क्रथ २३१५० ।

अरनाथ चक्रधरका राज्यकाल वीस हजार छहसौ वर्ष, और सुभौम चक्रवर्ताका राज्य-काल उनचास हजार पाचसौ वर्षप्रमाण है ॥ १४०४ ॥ अर २०६०० । सुभौम ४९५०० ।

१ द्व परिवेदो. २ द्व °परिवेद ३ द्व गिरिवेदेद. ४ द्व वेदियं. ५ द् सहस्सा.

भट्ठारसहस्साणि सत्तसपृद्धिं समं तहा पडमो । भट्ठसहस्सा भडसयपण्णन्भिह्या य हरिसेणे ॥ १४०५ १८७०० । ८८५० ।

उणवीससया वस्सा जयसेणे बम्ददत्तणामामा । चक्कहरे छसयाणि परिमाणं रज्जकालस्स ॥ १४०६ १९०० । ६०० ।

। एवं रजकाको समत्ते।

एकेक्स्विन्वा पण्णाससद्दस्स वच्छरा लक्ष्वं । पणवीससद्दसाणि तेवीससहस्ससत्तसयपण्णा ॥ १४०७ पुरव १००००० । १००००० । वस्स ५०००० । १००००० । २५००० । २३७५० । इगिवीससद्दसाद्दं तत्तो सुण्णं च दस सहस्साद्दं । पण्णाधियतिण्णिसया चत्तारि स्र्याणि सुण्णं च ॥ १४०८ २१००० । सुं । १०००० । ३५० । ४०० । सुं ।

कमसो भरहादीणं रज्ञविरत्ताण चक्कवहीणं । णिब्बाणलाहकारणसंजैमकालस्स परिमाणं ॥ १४०९ भट्ठेच गया मोक्खं बम्हसुभउमो य सत्तमं पुढविं । मधवस्सणक्कुमारा सणक्कुमारं गन्ना कप्पं ॥ १४१० । एवं चक्कहराणं परुवणा सम्मत्ता ।

विजयो अचलो धम्मो सुप्पहणामो<sup>३</sup> सुदंसणो णंदी । णदिमित्तो ये रामो पउमो णव होति बलदेवाँ ॥ १४११

पद्म चक्रवर्तीके राज्यकालका प्रमाण अठारह हजार सातसौ वर्ष, और हरिषेण चक्रवर्तीके राज्यकालका प्रमाण आठसौ पचास अधिक आठ हजार वर्ष है ॥ १४०५॥

पद्म १८७०० । हरिषेण ८८५० ।

जयसेन चक्रवर्तीके राज्यकालका प्रमाण उनीससी वर्ष, और ब्रह्मदत्त नामक चक्रधरके राज्यकालका प्रमाण छहसी वर्ष है ॥ १४०६॥ जयसेन १९००। ब्रह्मदत्त ६००।

इसप्रकार राज्यकालका कथन समाप्त हुआ ।

एक लाख पूर्व, एक लाख पूर्व, पचास हजार वर्ष, एक लाख वर्ष, पचीस हजार वर्ष, तेईस हजार सातसी पचास वर्ष, इकीस हजार वर्ष, फिर शून्य, दश हजार वर्ष, पचास अधिक तीनसी वर्ष, चारसी वर्ष और शून्य, इसप्रकार यह क्रमशः राज्यसे विरक्त भरतादिक चक्रवर्तियोंके निर्वाणलाभके कारणभूत संयमकालका प्रमाण है ॥ १४०७–१४०९॥

भरत पूर्व १०००० । सगर १०००० । मघवा वर्ष ५०००० । सनत्कुमार १०००० । शान्ति २५००० । कुंथु २३७५० । अर २१००० । सुभौम ० । पद्म १०००० । हिरिषेण ३५० । जयसेन ४०० । ब्रह्मदत्त ० ।

इन बारह चक्रवर्तियोंमेसे आठ मोक्ष गये, ब्रह्मदत्त और सुभौम सातवी पृथिवी, तथा मधवा और सनत्कुमार चक्रवर्ती सनत्कुमार कल्पको प्राप्त हुए ॥ १४१० ॥

इसप्रकार चऋवर्तियोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई।

विजय, अचल, धर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नन्दी, नन्दिमित्र, राम और पद्म, ये नौ वलदेव होते हैं ॥ १४११ ॥

१ द व <sup>°</sup>कारणं संजम<sup>°</sup>. २ द व बम्हसुभ उमी ३ द व सुहप्पणामी. ४ द व पडमी एदें णव बलदेवा य विण्णेया.

होंति तिविट्टदुविट्टा सयंभुपुरुसुत्तमा य पुरिससीहो । पुरिसवरपुंडरीको<sup>र</sup> दत्तो णारायणो किण्हो ॥ १४१२ अस्सरगीवो तारगमेरगमधुकीटभौ णिसुंभो य । बिलपहरणो य रावणजरसंघा<sup>3</sup> णव य पडिसत्तू ॥ १४१३ बलदेववासुदेवप्पडिसत्त्णं जाणावणट्टं संदिट्टी—

पंच जिणिंदे वंदंति केनवा पंच भाणुपुर्वाए । सेयंससामिपहुद्धिं तिविद्वपमुद्दा य पत्तेकं ॥ १४१४ अरमहिभंतराले णाद्द्वो पुंडरीयणामो सो<sup>४</sup> । महिमुणिसुन्वयाणं विचाले दत्तणामो सो<sup>५</sup> ॥ १४१५ सुन्वयणमिसामीणं मञ्झे णारायणे। समुप्पण्णो । णेमिसमयमिम किण्णो एदे णव वासुदेवा य ॥ १४१६

दस सुण्ण पंच केसव छस्सुण्णा केसि सुण्ण केसीक्षा। तियसुण्णमेक्केसी दे। सुण्णं एक केसि तिय सुण्णं ॥१४१७

| 3 3 3 3 3 3 3 3 | 3 3 3 | 3   3   3 | 3 3 0 | 0 0 3 3 | 3 0 0 30          | 09009 | 109099      |
|-----------------|-------|-----------|-------|---------|-------------------|-------|-------------|
| 2/2/0/0/0/0/0   | 000   | 000       | 003   | २ २ २ २ | २   २   ०   ०   ० | 2020  | २ २ ० २ ० ० |
| 0,00'0'0'0 0    | 000   | ३   ३   ३ | 3 3 0 | 0 0 0 0 | 0 0 3 0 3         | 00030 | 002000      |

सीटी सत्तरि सट्टी पण्णा पणदाल जणतीसाणि । वाबीससोलदसधणु केसित्तिदयास्मि<sup>६</sup> उच्छेहो ॥ १४१८ ८० । ७० । ६० । ५० । ४५ । २९ । २२ । १६ । १० ।

### । इदि उस्सेहो।

त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयम्भु, पुरुषोत्तम, पुरुषसिंह, पुरुषपुण्डरीक, (पुरुष-) दत्त, नारायण और कृष्ण, ये नौ नारायण हुए ॥ १४१२ ॥

अश्वग्रीव, तारक, मेरक, मधुकैटभ, निशुम्भ, बलि, प्रहरण, रात्रण और जरासंघ, ये नौ प्रातिशत्रु (प्रतिनारायण) हुए ॥ १४१३ ॥

वलदेव, वासुदेव और प्रतिशत्रुओंके जाननेके लिये सदृष्टि---

त्रिपृष्ठ आदिक पाच नारायणोंमेंसे प्रत्येक क्रमसे श्रेयास स्वामी आदिक पाच तीर्थंकरोंकी वन्दना करते हैं, अर्थात् ये पांच नारायण अनुक्रमसे श्रेयांस स्वामी आदिक पाच तीर्थंकरोंके कालमें हुए ॥ १४१४ ॥

अर और मिलनाथ तीर्थंकरके अन्तरालमें वह पुण्डरीक नामक तथा मिल और मुनिसुव्रतके अन्तरालमें दत्ता नामक नारायण जानना चाहिये ॥ १४१५ ॥

सुव्रत और निम स्वामीके मध्यमें नारायण (लक्ष्मण) और भगवान् नेमिनाथके समयमें कृष्ण नामक नारायण उत्पन्न हुए। ये नौ वासुदेव हुए॥ १४१६॥

दश शून्य, पाच नारायण, छह शून्य, नारायण, शून्य, नारायण, तीन शून्य, एक नारायण, दो शून्य, एक नारायण और अन्तमें तीन शून्य, (इसप्रकार नौ नारायणोकी सदृष्टिका क्रम जानना'चाहिये)।। १४१७॥ (सदृष्टि मूलमें देंखिये)

अस्सी, सत्तर, साठ, पचास, पैतालीस, उनतीस, बाईस, सोलह और दश धनुषप्रमाण कमसे उन केशवत्रितय अर्थात् नारायण, प्रतिनारायण और बल्देवोंके शरीरकी उचाई थी॥१४१८॥ प्रथम ८०। द्वि. ७०। तृ. ६०। च. ५०।५. ४५।ष. २९।स. २२। अ. १६। न १० धनुष।

इसप्रकार उत्सेधका कथन समाप्त हुआ।

१ द्व °पुंडरीया २ द्व भधुकीटगा. ३ द्व जरसिंधू. ४ द्व णामस्स. ५ द्व दत्तणामस्स. ६ द्व केसित्तदयम्म.

सगसीदी सत्ततीर सगसही सत्ततीस सत्तरसा । वस्सा लक्षाण पुढो श्राक विजयादिपंचण्हं ॥ १४१९ ८७०००० । ७७०००० । ६७०००० । ३७०००० । १७७००० सगसही सगतीसं सत्तरससहस्स वारससयाणि । कमसो शाउपमाणं णंदिप्पमुद्दाचउक्किमा ॥ १४२० ६७००० । ३७००० । १७००० ।

चुलसीदी बाहत्तीर सही तीसं दसं च लक्खाणि । पणसिट्ठिसहस्साणि तिविद्वछके कसे आऊ ॥ १४२१ ८४०००० । ७२०००० । ६००००० । ३००००० । १००००० । ६५००० । बत्तीसबारसेकं सहस्समाऊणि दत्तपहुदीणं । पिट्ठसत्तुआउमाणं णियणियणारायणाउसमं ॥ १४२२ ३२०० । १२०० । १००० ।

एदे णव पडिसत्तू णवाण हत्थेहिं वासुदेवाणं । णियचक्वेहि रणेसुं समाहदा जीत णिरयविदिं ॥ १४२३ पणुवीससहस्साइं वासा कोमारमंडलित्ताइं । पढमहरिस्स कमेणं वाससहस्सं विजयकालो ॥ १४२४ २५००० । २५००० । १००० ।

विजयादिक पाच बलदेवोंकी आयु ऋमसे सतासी लाख, सतत्तर लाख, सडसठ लाख, सैंतीस लाख और सत्तरह लाख वर्षप्रमाण थी ॥ १४१९ ॥

विजय ८७ लाख । अचल ७७ लाख । घर्म ६७ ला. । सुप्रभ ३७ ला. । सुदर्शन १७ ला. वर्ष ।

नन्दिप्रमुख चार बलदेवोंकी आयु क्रमसे सडसठ हजार, सैंतीस हजार, सत्तरह हजार और बारहसो वर्षप्रमाण थी ॥ १४२०॥

निन्द ६७००० । निन्दिमित्र ३७००० । राम १७००० । पद्म १२०० वर्ष । त्रिपृष्ठादिक छह नारायणोंकी आयु ऋमसे चौरासी लाख, बहत्तर लाख, साठ लाख, तीस लाख, दश लाख और पैंसठ हजार वर्षप्रमाण थी ॥ १४२१ ॥

त्रिपृष्ठ ८४००००० । द्विपृष्ठ ७२००००० । स्वयंभु ६०००००० । पुरुषोत्तम ३००००० । पुरुषासिंह १०००००० । पुरुषपुंडरीक ६५००० ।

दत्ताप्रभृति शेष तीन नारायणोंकी आयु ऋमसे बत्तीस हजार, बारह हजार और एक हजार वर्षप्रमाण थी। प्रतिशत्रुओंकी आयुका प्रमाण अपने अपने नारायणोंकी आयुके समान है ॥ १४२२ ॥ पुरुषदत्त ३२००० । नारायण १२००० । कृष्ण १००० ।

ये नौ प्रतिशत्रु युद्धमें नौ वासुदेवोंके हार्थोंसे निज चक्रोंके द्वारा मृत्युको प्राप्त होकर नरकभूमिमें जाते है ॥ १४२३॥

प्रथम नारायणका कुमारकाल और मण्डलित्वकाल क्रमसे पचीस पचीस हजार वर्ष और विजयकाल एक हजार वर्षप्रमाण है ॥ १४२४ ॥

त्रिपृष्ठ--कुमार २५०००, मडलीक २५०००, विजय १००० I

१ द्व आउसाण. २ द्व णारायणाउउदयसम.

तेसीदिं लक्खाणिं उणवण्णसहस्ससंजुदाइं पि । वरिसाणि रज्जकालो णिहिट्ठो पढमकिण्हस्स ॥ १४२५ ८३४९००० ।

कोमारमंडिलते ते चिर्यं विदिए जवो वि वाससदं । इगिहत्तरिलक्खाइं उणवण्णसहस्सणवसया रज्ञं ॥ १४२६ २५००० । २५००० । १०० । ७१४९०० ।

विविद्यादो<sup>रं</sup> अद्धाइं सयंभूकुमारमंढिलित्ताणिं । विजयो णउदी रजं तियकालविहीणसिट्टलक्खाइं ॥ १४२७ १२५०० । १२५०० । ५९७४९१० ।

तुरिमस्स सत्त तेरस मयाणि कोमारमंडिलताणि । विजयो सीदी रजं तियकालविहीणतीसलवाखई ॥ १४२८ ७०० । १३०० । ८० । २९९७९२० ।

कोमारे। तिण्णियया वारसस्यपण्ण मंडलीयत्तं । पंचमे विजनो सत्तरि रजं तियकालहीणदहलक्षा ॥ १४२९ ३०० । १२५० । ७० । ९९८३८० ।

प्रथम नारायणका राज्यकाल तेरासी लाख उनंचास हजार वर्पप्रमाण निर्दिष्ट किया गया है ॥ १४२५ ॥ राज्य ८३४९००० ।

द्वितीय नारायणका कुमार और मण्डलित्वकाल उतना ही अर्थात् प्रथम नारायणके समान ऋमसे पच्चीस पच्चीस हजार वर्ष, जयकाल सौ वर्ष और राज्यकाल इकत्तार लाख उनचास हजार नौसौ वर्पप्रमाण कहा गया है ॥ १४२६॥

हिरुष्ठ — कु. २५०००, म. २५०००, वि. १००, रा. ७१४९९००।

स्वयमु नारायणका कुमार और मण्डलित्वकाल द्वितीय नारायणकी अपेक्षा आधा अर्थात् वारह हजार पांचसी वर्ष, विजयकाल नब्बै वर्ष और राज्यकाल इन तीनों (कुमार, मण्डलित्व, विजय) कालोंसे रहित साठ लाख वर्षप्रमाण कहा गया है ॥ १४२७॥

स्वयमु— कु. १२५००, म. १२५००, वि ९०, रा. ६०००००० — (१२५०० + १२५०० + ९०) = ५९७४९१०।

चतुर्थ नारायणका कुमार और मण्डलित्वकाल क्रमसे सातसौ और तेरहसौ वर्ष, विजयकाल अस्सी वर्ष तथा राज्यकाल इन तीनों कालोंसे रहित तीस लाख वर्षप्रमाण कहा गया है॥ १४२८॥ पुरुषो — कु. ७००, म. १३००, वि. ८०, रा. ३०००००० – ( ७०० + १३०० + ८० ) = २९९७९२०।

पाचवें नारायणका कुमारकाल तीनसों वर्ष, मण्डलीककाल बारहसौ पचास वर्ष, विजय-काल सत्तर वर्ष और राज्यकाल इन तीनों कालोंसे हीन दश लाख वर्षप्रमाण कहा गया है ॥ १४२९॥ पु. सिं.—कु. ३००, म. १२५०, वि. ७०, रा १०००००० — (३०० + १२५० + ७०) = ९९८३८०।

१ द् °मंडिलितो तिचिया. २ द्व तिदियादो. ३ द्व पंचम.

कोमारमंडिल के कमसो छट्टे सपण्णदोण्णिसया । विजन्नो सट्टी रजं चउसद्विसहस्सचउसया तालं ॥ १४३० २५० । २५० । ६० । ६४४४० ।

कोमारो दोण्णि सया वासा पण्णास मंडलीयत्तं । दत्ते विजन्नो पण्णा इगितीससहस्ससगसया रजं ॥ १४३९ २०० । ५० । ५० । ३१७०० ।

महमए इगितिसया कमेण कोमारमंडलीयत्तं । विजयं चालं रजं एकरससहस्सपणसया सही ॥ १४३२ १०० । ३०० । ११५६० ।

सोलस छप्पण्ण कमे वासा कोमारमंडलीयत्तं । किण्हस्स अह विजन्ने वीसाधियणवसया रजं ॥ १४३३ १६। ५६। ८। ९२०।

सत्तीकोदंडगदा चन्किकवाणाणि संखदंडाणिं। इय सत्त महारयणा सोहंते अद्यचक्कीणं॥ १४३४

मुसलाइं लंगलाइं संदाइं रयणावलीको चत्तारि । रयणाई राजंते बलदेवाणं णवाणं पि ॥ १४३५ क्षणिदाणगदा सन्त्रे बलदेवा केसवा णिदाणगदा । उद्वंगामी सन्त्रे बलदेवा केसवा क्षधोगामी ॥ १४३६

छठे नारायणका कुमार और मण्डलित्वकाल क्रमसे दोसौ पचासं वर्ष, विजयकाल साठ वर्ष, और राज्यकाल चौसठ हजार चारसौ चालीस वर्षप्रमाण कहा गया है ॥ १४३०॥

पुडरीक- कु. २५०, मं. २५०, वि. ६०, रा. ६४४४०।

दत्त नारायणका कुमारकाल दोसौ वर्ष, मण्डलीककाल पचास वर्ष, विजयकाल पचास वर्ष और राज्यकाल इकतीस हजार सातसौ वर्षप्रमाण कहा गया है ॥ १४३१॥

दत्त-कु. २००, मं. ५०, वि. ५०, रा. ३१७००।

आठवें नारायणका कुमार और मण्डलीककाल क्रमसे एकसौ और तीनसौ वर्ष, विजयकाल चालीस वर्ष और राज्यकाल ग्यारह हजार पांचसौ साठ वर्षप्रमाण निर्दिष्ट किया गया है ॥ १४३२ ॥ नारायण — कु. १००, मं. ३००, वि. ४०, रा. ११५६० ।

कृष्ण नारायणका कुमार और मण्डलीककाल ऋगसे सोलह और छप्पन वर्ष, विजयकाल आठ वर्ष और राज्यकाल नौसौ वीस वर्षप्रमाण है ॥ १४३३ ॥

कुष्ण-कु. १६, मं. ५६, वि. ८, रा. ९२०।

शक्ति, धनुष, गदा, चक्र, कृपाण, शंख और दण्ड, ये सात महारत्न अर्धचित्रयोंके पास शोभायमान रहते हैं ॥ १४३४ ॥

मूसल, लागल ( हल ), स्यन्दन ( रघ ) और रत्नावली ( हार ), ये चार रान नी ही वलदेवोंके यहा शोभायमान रहते हैं ॥ १४३५॥

सब बलदेव निदानसे रहित और सब नारायण निदानसे सहित होते हैं। इसीप्रकार सब बलदेव ऊर्ध्वगामी अर्थात् स्वर्ग व मोक्षको और सब नारायण अधोगामी अर्थात् नरकमें जानेवार होते हैं।। १४३६।।

१ द च महलीयताः

णिस्तेयसमट्ट गया हिलणो' चिरमो दु बम्हकप्पगदो । तत्तो कालेण मदो सिज्झदि किण्हस्स तित्थिमि ॥१४३७ पढमहरी सत्तमिए पंच च्छट्टिम पंचमी एको । एको तुरिमे चिरमो तिद् णिरए तहेव पिरसत्तू ॥१४३८ भीमाविलिजिदसत्तू रहो वहसाणलो य सुपइट्टो । अचलो य पुंडरीओ अजितंधरअजियणाभी य ॥ १४३९ पीढो सच्चइपुत्तो अंगधरा तित्थकत्तिसमएसु । रिसहम्मि पढमरुहो जितसत्तू होदि अजियसामिम्मि ॥१४४० सुविहिपसुहेसु रुद्दा सत्तसु सत्त कमेण संजादा । संतिजिणिदे दसमो सच्चइपुत्तो य वीरतित्थिम्मि ॥१४४१ सच्चे दसमे पुच्चे रुद्दा भट्टा तवाउ विसयत्थं । सम्मत्तरयणरहिदा बुट्टा घोरेसु णिरएसुं ॥१४४२ दो रुद्द सुण्ण छक्का सग रुद्दा तह य दोण्णि सुण्णाई । रुद्दो पण्णरसाई सुण्णं रुद्दं च चिरमिम्म ॥१४४३

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 3 0 3 0 3 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| २ | ; | ٦ | 0 | 0 | l | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | २ | २ | 2 | 2 | २ | २  ० ० ० २ ० २ ० ० २ ० २          |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0       |
| 8 | Ī | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 0000000000000000                |

पंचसया पण्णाधियचउस्तया इगिसयं च णउदी य । सीदी सत्तरि सही पण्णासा षष्ट्रवीसं पि ॥ १४४४

आठ वलदेव मोक्ष और अन्तिम वलदेव ब्रह्मस्वर्गको प्राप्त हुए हैं । यह अन्तिम बलदेव स्वर्गसे च्युत होकर कृष्णके तीर्थमें सिद्धपदको प्राप्त होगा ॥ १४३७ ॥

प्रथम नारायण सातवें नरकमें, पाच नारायण छठे नरकमे, एक पाचवेंमें, एक चतुर्थ नरकमें, और अन्तिम नारायण तीसरे नरकमें गया है। इसीप्रकार प्रतिशत्रुओंकी भी गति जानना चाहिये॥ १४३८॥

भीमाविल, जितरात्रु, रुद्र, वैश्वानर (विश्वानल), सुप्रतिष्ठ, अचल, पुण्डरीक, अजितंधर, अजितनाभि, पीठ और सात्यिकपुत्र, ये ग्यारह रुद्र अंगधर होते हुए तीर्धकर्ताओं के समयों में हुए हैं। इनमें से प्रथम रुद्र भगवान् ऋषभनाथके कालमें और जितरात्रु अजितनाथ स्वामीके कालमें हुआ है। इसके आगे सात रुद्र कमसे सुविधिनाथप्रमुख सात तीर्थकरों के समयमें हुए हैं। दशवा रुद्र शान्तिनाथ तीर्थकरके समयमें और सात्यिकपुत्र वीर भगवान्के तीर्थमें हुआ है। १४३९-१४४१।

सब रुद्र दशवें पूर्वका अध्ययन करते समय विषयोंके निमित्त तपसे भ्रष्ट होकर सम्यक्त्व-रूपी रत्नसे रहित होते हुए घोर नरकोंमें डूब गये ॥ १४४२ ॥

दो रुद्र, छह शून्य, सात रुद्र, तथा दो शून्य, रुद्र, पन्द्रह शून्य और अन्तिम कोठेमें एक रुद्र, इसप्रकार रुद्रोंकी संदृष्टि है ॥ १४४३ ॥ (संदृष्टि मूलमें देखिये)

भीमावलिप्रभृति दश रुद्रोंकी उचाई ऋमसे पाचसी, पचास अधिक चारसी, एकसी,

१ द हरिणो. २ द व पढमहदा. ३ द व विसयत्तं.

चडवीसा वि य दंढा भीमाविलपहुदिरहद्सकस्स । उच्छेहो णिहिट्ठो सग हत्या सब्रह्मुअस्स ॥ १४४५ ५०० । ४५० । १०० । ९० । ८० । ७० । ६० । ५० । २८ । २४ । ७ । तेसीदी इगिहत्तरि दोणिंग एकं च पुन्वलक्खाणिं । चुलसीदि सिट्ठ पण्णा चालिसवस्साणि' लक्साणि ॥ १४४६ वीस दस चेव लक्खा वासा एक्क्रूणसत्तरी कमसो । एक्कारसरुहाणं पमाणमाउस्स णिहिट्ठं ॥ १४४७

> ८३०००० । ७१०००० । २००००० । १००००० । च ८४०००० । ६००००० ५००००० । ४००००० । २००००० । १००००० । ६९ ।

सत्तावीसा लक्खा छावद्विसहस्सयाणि छच सया । छावद्वी पुट्याणि कुमारकालो पहिल्लस्स ॥ १४४८ पु २७६६६६६ ।

सत्तावीसं रुक्ला छावद्विसहस्सयाणि छच सया । अडसट्ठी पुन्वाणि भीमावर्रिसजमकारों ॥ १४४९ पुन्व २७६६६८ ।

सत्तावीसं लक्खा छावाहिसहस्सछस्सभव्महिया। छावही पुन्वाणि भीमावलिभंगतवकाले ॥ १४५० पुन्व २७६६६६।

नव्यै, अस्सी, सत्तर, साठ, पचास, अष्टाईस और चौवीस धनुष तथा सात्यिकसुतकी उचाई केवल सात हाथ कही गयी है ॥ १४४४—१४४५ ॥

> प्रथम दण्ड ५०० | द्वि. ४५० | तृ. १०० | च. ९० | प. ८० | प. ७० | स. ६० | अ. ५० | न. २८ | द. २४ | ग्या. ह. ७ |

तेरासी लाख पूर्व, इकत्तर लाख पूर्व, दो लाख पूर्व, एक लाख पूर्व, चौरासी लाख वर्ष, साठ लाख वर्ष, पचास लाख वर्ष, चालीस लाख वर्ष, वीस लाख वर्ष, दन लाख वर्ष और एक कम सत्तर वर्ष, यह कमसे ग्यारह रहोकी आयुका प्रमाण निर्दिष्ट किया गया है॥ १४४६-१४४७॥ प्र. पूर्व. ८३०००००। हि. ७१०००००। तृ २०००००। च. १०००००। पं. वर्ष ८४०००००। प. ६०००००। स. ५०००००। अ. ४०००००। न.

२००००००। द. १००००० । ग्या ६९।

प्रथम रुद्रका कुमारकाल सत्ताईस लाख छयासठ हजार छहसौ छयासठ पूर्वप्रमाण है ॥ १४४८ ॥ पूर्व २७६६६६ ।

भीमाविल ( प्रथम ) रुद्रका संयमकाल सत्ताईस लाख छयासठ हजार छह्सी अउसठ पूर्वप्रमाण है ॥ १४४९ ॥ पूर्व २७६६६८ ।

भीमाविल रुद्रका भगतपकाल सत्ताईस लाख छयासठ हजार छहसै। छयासठ पूर्वप्रमाण है ॥ १४५० ॥ पूर्व २७६६६६ ।

१ द् चालीस वासाणि, व चालीस वस्साणि. २ व भीमावलि ३ द् व सजमे दानी.

तेवीस पुन्वलक्खा छावहिसहस्सछसयछावही । जिदसत्तूकोमारो तेत्तियमेत्तो य मंगतवकालो ॥ १४५९ पु २३६६६६६ । २३६६६६६ ।

तेवीस पुन्वलक्खा छावट्टिसहस्सछसयभडसट्टी । संजमकालपमाणं एदं जिदसत्तुरुहस्स ॥ १४५२ पु २३६६६६८ ।

छावद्विसहस्साइं छावद्वब्भिष्ठयङ्क्सयाइं पि । पुन्वाणं कोमारो विणद्वकालो य रुद्दस्स ॥ १४५३ पु ६६६६६ । ६६६६६ ।

कासिट्टिसहस्साइं पुन्वाणं छस्सयाणि अडसट्टी । संजमकालपमाणं तइज्जरुदस्स णिदिट्टं ॥ १४५४ पु ६६६६८।

तेत्तीससहस्साणि पुन्वाणि तियसयाणि तेत्तीसं । वद्दसाणरस्स कहिदो कोमारो भंगतवकालो ॥ १४५५ पु ३३३३३ । ३३३३३ ।

तेत्तीससहस्साणि पुन्वाणि तियसयाणि चडतीसं<sup>२</sup>। संजमसमयपमाणं वइसाणलणामधेयस्स ॥ १४५६ पु ३३३३४<sup>१</sup>।

अट्ठावीसं रुक्ता वासाणं सुप्पइट्टकोमारो । तेत्तियमेत्तो संजमकारो तवभट्टसमयस्स ॥ १४५७ २८०००० । २८०००० । २८०००० ।

वासाओ वीसलक्ला कुमारकालो य भचलणामस्स । तेत्तियमेत्तो<sup>\*</sup> संजमकालो तवभट्टकालो **य** ॥ १४५८ २००००० । २००००० । २००००० ।

जितशत्रु रुद्रका तेईस लाख छयासठ हजार छहसौ छयासठ पूर्वप्रमाण कुमारकाल और इतना ही भगतपकाल भी है ॥ १४५१ ॥ पूर्व २३६६६६ । २३६६६६ ।

जितरात्रु रुद्रके संयमकालका प्रमाण तेईस लाख छ्यासठ हजार छहसौ अर्डसठ पूर्व ्है ॥ १४५२ ॥ पूर्व २३६६६८ ।

तृतीय रुद्र नामक रुद्रका कुमारकाल और विनष्टसंयमकाल छ्यासठ हजार छहसौ छ्यासठ पूर्वप्रमाण कहा गया है ॥ १४५३ ॥ पूर्व ६६६६ । ६६६६ ।

तृतीय रुद्रके सयमकालका प्रमाण छ्यासठ हजार छहसौ अडसठ पूर्व कहा गया है॥ १४५४॥ पूर्व ६६६६८।

वैश्वानर (विश्वानल )का कुमार और भगतपकाल तेतीस हजार तीनसौ तेतीस पूर्वप्रमाण कहा गया है ॥ १४५५ ॥ पूर्व ३३३३३ । ३३३३३ ।

वैश्वानर (विश्वानल ) नामक रुद्रके सयमसमयका प्रमाण तेतीस हजार तीनसौ चौंतीस पूर्व कहा गया है ॥ १४५६ ॥ पूर्व ३३३३४।

सुप्रतिष्ठका अट्ठाईस लाख वर्षप्रमाण कुमारकाल, इतना ही सयमकाल और इतना ही तपमृष्टकालका भी प्रमाण कहा गया है ॥ १४५७॥

वर्ष २८०००० । २८०००० । २८०००० ।

अचल नामक रुद्रका कुमारकाल बीस लाख वर्ष, इतना ही सयमकाल और इतना ही तपभ्रष्टकाल भी है ॥ १४५८ ॥ २०००००० । २००००० । २००००० ।

१ द् छावहि. २ द् अडतीस. ३ द् ३३३३८. ४ द्व 'मेत्ता.

वासा सोलसलक्खा छाविहसहस्सछसयछावही । कोमारमंगकालो पत्तेयं पुंडरीयस्स ॥ १४५९ १६६६६६६ । १६६६६६६ ।

वासा सोलसलक्खा छावाहिसहस्सछसयश्रदसही । जिणदिक्खगमणकालज्यमाणय पुंहरीयस्स ॥ १४६० १६६६६८ ।

तेरसळक्खा वासा तेत्तीससहस्सतिसयतेत्तीसा । अजियंधरकोमारो जिणदिक्खाभंगकालो य ॥ १४६१ १३३३३३ । १३३३३३३ ।

वासा तेरसलक्ला तेत्तीससहस्सतिसयचोत्तीसा । अजियंधरस्स एसो जिणिदंदिकलग्गहणकालो ॥ १४६२ १३३३३३४ ।

वासाणं लक्खा छह छासिद्वेसहस्सछसयछावद्वी । कोमारभंगकालो पत्तेयं मजियणाभिस्स ॥ १४६३ ६६६६६ । ६६६६६६ ।

छञ्जन्खा वासाणं छासट्टिसहस्सछसयभडसट्टी । जिणक्वधरियकालो परिमाणो भजियणाभिस्स ॥ १४६४ ६६६६८ ।

वरिसाण तिण्णि लक्खा तेत्तीससहस्सतिसयतेत्तीसा । कोमारभट्टसमया कमसो पीढालरुहस्स ॥ १४६५ ३३३३३ । ३३३३३३ ।

तियलक्षाणि वासा तेत्तीससहस्सतिसयचोत्तीसा । संजमकालपमाणं णिहिट्टं दसमरुहस्स ॥ १४६६ ३३३३२४ ।

पुण्डरीक रुद्रका कुमारकाल और भगसंयमकाल प्रत्येक सोल्ह लाख छ्यासठ हजार छहसौ छ्यासठ वर्षप्रमाण है ॥ १४५९ ॥ १६६६६६६ । १६६६६६ ।

पुण्डरीक रुद्रके जिनदीक्षाप्राप्तिकालका प्रमाण सोलह लाख छयासठ हजार छहसौ अडसठ वर्ष कहा गया है ॥ १४६० ॥ १६६६६८।

अजितघर रुद्रका कुमार और जिनदीक्षाभगकाल तेरह लाख तेतीस हजार तीनसी तेतीस वर्षप्रमाण कहा गया है ॥ १४६१ ॥ १३३३३३३ । १३३३३३३ ।

तेरह लाख तेतीस हजार तीनसौ चौतीस वर्ष, यह अजितधर रुद्रका जिनेन्द्रदीक्षा-प्रहणकाल है ॥ १४६२ ॥ १३३३३३४ ।

अजितनाभिके कुमार और भगसंयमकाल प्रत्येक छह लाख छयासठ हजार छहसौ छ्यासठ वर्षप्रमाण है ॥ १४६३॥ ६६६६६६। ६६६६६६।

अजितनाभिका जिनरूपधारणकाल छह लाख ल्यासठ हजार छहसी अडसठ वर्पप्रमाण है ॥ १४६४॥ ६६६६८।

पीठाल (पीठ) रुद्रका कुमार और भ्रष्टतपकाल क्रमसे तीन लाख तेतीस हजार तीनसौ तेतीस वर्पप्रमाण है ॥ १४६५ ॥ ३३३३३३ । ३३३३३३ ।

दशवे रुद्रके सयमकालका प्रमाण तीन लाख तेतीस हजार तीनसौ चौतीस वर्ष निर्दिष्ट किया गया है ॥ १४६६ ॥ ३३३३२४ ।

१ द छावट्टि, व बासहि. २ व छावट्टि.

सगवासं कोमारो संजमकालो ह्वेदि चोत्तीसं । अडवीस भंगकालो एयारसमस्स रुहस्स ॥ १४६७ ७ । ३४ । २८ ।

दें। रुद्दा सत्तमप् पच च्छट्टिम्म पंचमे एको । दोण्णि चउत्थे पिडदा एक्करसो तिदयणिरयम्मि ॥ १४६८ भीममहमीमरुद्दा महरुद्दो दोण्णि कालमहकाला । दुम्मुद्दणिरयमुद्दाधोमुद्दणामा णव य णारद्दा ॥ १४६९ रुद्दावद्द अहरुद्दा पावणिहाणा हवंति सन्वे दे । कलहमहाजुञ्झिपया अधागया वार्सुदेव व्व ॥ १४७० उस्सेहआउतित्थयरदेवपचक्खभावपहुदीसुं । एदाण णारदाणं उवएसो अम्ह उच्छिण्णो ॥ १४७१

#### । णारदा गया ।

कालेसु जिणवराणं चडवीसाण हवंति चडवीसा। ते बाहुबलिप्पसुद्दा कंदप्पा णिरुवमायारा॥ १४७२ तित्थयरा तग्गुरक्षो चक्कीबलँकेसिरुद्णारद्दा। क्षंगजकुलयरपुरिसा भविया सिज्झंति णियमेणं॥ १४७३ णिब्बाणे वीरजिणे वासतये क्षटुमासपक्खेसुं। गलिदेसुं पंचमक्षो दुस्समकालो समझियदि॥ १४७४

ग्यारहवें रुद्रका कुमारकाल सात वर्ष, संयमकाल चौतीस वर्ष और भंगसंयमकाल अट्टाईस वर्षप्रमाण है ॥ १४६७ ॥ ७ । ३४ । २८ ।

इन ग्यारह रुद्रोंमेंसे दो रुद्र सातवें नरकमें, पाच छठेमें, एक पाचवेंमें, दो चौथेमें, और ग्यारहवा तृतीय नरकमें गया ॥ १४६८ ॥

भीम, महाभीम, रुद्र, महारुद्र, काल, महाकाल, दुर्मुख, नरकमुख और अधीमुख, ये नौ नारद हुए ॥ १४६९ ॥

ये सब नारद अतिरुद्र होते हुए दूसरोंको रुलाया करते हैं और पापके निधान होते है। सब ही नारद कलह एव महायुद्धप्रिय होनेसे वासुदेवोंके समान अधोगत अर्थात् नरकको प्राप्त हुए ॥ १४७० ॥

इन नारदोकी उंचाई, आयु और तीर्थंकरदेवोंके प्रत्यक्षभावादिकके विषयमें हमारे लिये उपदेश नष्ट हो चुका है ॥ १४७१॥

### नारदोंका कथन समाप्त हुआ।

चौबीस तीर्थंकरोंके समयोंमें अनुपम आकृतिके धारक वे बाहुबलिप्रमुख चौबीस कामदेव होते हैं ॥ १४७२ ॥ ॔

तीर्थंकर, उनके गुरुजन (माता-पिता), चऋवर्ती, बलदेव, नारायण, रुद्र, नारद, कामदेव और कुलकर पुरुष, ये सब भव्य होते हुए नियमसे सिद्ध होते हैं॥ १४७३॥

वीर भगवान्का निर्वाण होनेके पश्चात् तीन वर्ष, आठ मास और एक पक्षके व्यतीत हो जानेपर दुष्पमाकाल प्रवेश करता है ॥ १४७४॥

१ द व महरुद्दाः २ व वासुदेवोः ३ द व उन्छिण्णाः ४ द व 'बलि. TP 43.

तत्पदमपवेसिमी य वीसाधियइगिसयं पि परमाऊ। सगहत्यो उस्सेहो णराण चउवीस पुट्टी ॥ १४७५ जादो सिद्धो वीरी तिह्वसे गोदमो परमणाणी। जादो तिस्स सिद्धे सुधम्मसामी तदो जादो ॥ १४७६ तिम्म कदकम्मणासे जंब्सामि नि केवली जादो। तत्य वि सिद्धिपवण्णे केवलिणो णिय मणुबद्धा ॥ १४७७ वासदी वासाणिं गोदमपहुदीण णाणवंताणं। धम्मपयटणकाले परिमाणं पिंदरूवेणं ॥ १४७८ कुंडलिगिरिम्म चरिमो केवलणाणीसु सिरिधरी सिद्धो। चारणिरसीसु चरिमो सुपासचंदाभिषाणो य ॥ १४७९ पण्णसमणेसु चरिमो वहरजसो णाम मोहिणाणीसुं । चरिमो सिरिणामो सुद्विणयसुसीलिदिसंपण्णो ॥ १४८० मउढधरेसुं चिरमो जिणिदेक्सं धरिद्वे चंदगुत्तो य । तत्तो मउढधरा हुं प्यस्वजं णेव गेण्हति ॥ १४८१ णंदी य णंदिमित्तो बिदिओ मवराजिदो तहज्जो यं। गोवद्धणो चउत्थो पंचमभो भइबाहु ति ॥ १४८२ पंच इमे पुरिसवरा चठदसपुच्वी जगम्म विक्लादा। ते बारसमंगधरा तित्थे सिरिवहुमाणस्स ॥ १४८३ पंचाण मेलिदाणं कालपमाणं हवेदि वाससदं। वीदिमा य पंचमपु भरहे सुद्केवली णिथ ॥ १४८४ । चोहसपुग्वी।

इस दुष्पमाकालके प्रथम प्रवेशमें मनुष्योंकी उत्कृष्ट आयु एकसौ वीस वर्ष, उंचाई सात हाथ और पृष्ठभागकी हिइयां चौवीस होती हैं॥ १४७५॥

जिस दिन भगवान् महावीर सिद्ध हुए उसी दिन गौतम गणधर केवलज्ञानको प्राप्त हुए। पुनः गौतमके सिद्ध होनेपर उनके पश्चात् सुघर्मस्वामी केवली हुए॥ १४७६॥

सुधर्मस्वामीके कर्मनाश करने अर्थात् मुक्त होनेपर जम्बूस्वामी केवली हुए। पश्चात् जम्बू-स्वामीके भी सिद्धिको प्राप्त होनेपर फिर कोई अनुबद्ध केवली नहीं रहे॥ १४७७॥

गौतमादिक केविलयोंके धर्मप्रवर्तनकालका प्रमाण पिण्डरूपसे वासठ वर्ष है ॥१४७८॥ केवलज्ञानियोंमें अन्तिम श्रीधर कुण्डलगिरिसे सिद्ध हुए, और चारणऋषियोंमें अन्तिम सुपार्श्वचन्द्र नामक ऋषि हुए ॥ १४७९ ॥

प्रज्ञाश्रमणोंमें अन्तिम वज्रयश और अवधिज्ञानियोंमें अन्तिम श्रुत, विनय एवं मुशीलादिसे सम्पन्न श्री नामक ऋषि हुए॥ १४८०॥

मुकुटघरोंमें अन्तिम चन्द्रगुप्तने जिनदीक्षा धारण की। इसके पश्चात् मुकुटधारी प्रविज्याको प्रहण नहीं करते ॥ १४८१ ॥

नन्दी, द्वितीय नन्दिमित्र, तृतीय अपराजित, चतुर्थ गोवर्द्धन और पंचम भद्रबाहु, इस-प्रकार ये पांच पुरुषोत्तम जगमें 'चौदहपूर्वी' इस नामसे विख्यात हुए। वे बारह अंगोंके धारक पांचों श्रुतकेवली श्रीवर्धमान स्वामीके तीर्थमें हुए॥ १४८२-१४८३॥

इन पाचों श्रुतकेवित्योंका काल मिलाकर सौ वर्ष होता है। पांचवें श्रुतकेविलोंक पश्चात् फिर भरतक्षेत्रमें कोई श्रतकेविली नहीं हुआ ॥ १४८४॥

चौदह पूर्वधारियोंका कथन समाप्त हुआ।

१ द व °पवेसि सन्विय २ द व °णाणिस्स ३ द घरिदि. ४ द व दो. ५ द व अवरानिद तइं जाइं ६ द व वीराम्मि.

पढमो विसाहणामो पुट्टिलो खितमो जभो णागो । सिद्धत्थो घिदिसेणो विजभो बुद्धिल्लगंगदेवा य ॥ १४८५ एक्सरसो य सुधम्मो दसपुन्वधरा इमे सुविक्खादा । पारंपरिभोवगदो तसीदि सदं च ताण वासाणि ॥ १४८६ १८३ ।

सन्वेसु वि कालवसा तेसु भदीदेसु भरहलेत्तिमा । वियसंतभन्वकमला ण संति<sup>२</sup> दसपुन्विदिवसयरा ॥ १४८७ । दसपुन्वी ।

णक्वत्तो जयपालो पंडुयधुवसेणकं समाइरिया । एकारसंगधारी पंच इमे वीरतित्थिम्मि ॥ १४८८ दोणिण सया वीसजुदा वासाणं ताण पिंडपरिमाणं । तेसु भतीदे णित्थ हु भरहे एकारसंगधरा ॥ १४८९

#### २२० ।

#### । पुकारसंगधरा ।

पढमो सुभद्दणामो जसभद्दो तद्द य होदि जसबाहू । तुरिमो य लोहणामो पदे भायारसंगधरा ॥ १४९० सेसेक्ररसंगाणं चोदसपुन्वाणमेक्कदेसधरा । एक्कसयं भट्टारसवासजुदं ताण परिमाणं ॥ १४९१

#### 1361

#### । क्षाचारंगधरा ।

प्रथम विशाख, प्रोष्ठिल, क्षत्रिय, जय, नाग, सिद्धार्थ, घृतिषेण, विजय, बुद्धिल, गगदेव और सुधर्म, ये ग्यारह आचार्य दश पूर्वके धारी विख्यात हुए हैं। परंपरासे प्राप्त इन सबका काल एकसौ तेरासी वर्ष है ॥ १४८५-१४८६ ॥ १८३ ।

कालके वश उन सब श्रुतकेविलयोंके अतीत होनेपर भरतक्षेत्रमें भव्यरूपी कमलोंको विकसित करनेवाले दशपूर्वधररूप सूर्य फिर नहीं होते हैं॥ १४८७॥

# दरापृर्वियोंका कथन समाप्त हुआ।

नक्षत्र, जयपाल, पाण्डु, ध्रुवसेन और कस, ये पाच आचार्य वीर भगवान्के तीर्थमें ग्यारह अंगके धारी हुए ॥ १४८८ ॥

इनके कालका प्रमाण पिण्डरूपसे दोसौ बीस वर्ष है। इनके खर्गस्य होनेपर फिर भरत-क्षेत्रमें कोई ग्यारह अगोंके धारक नहीं रहे॥ १४८९॥ २२०।

ग्यारह अगोंके धारकोंका कथन समाप्त हुआ।

प्रथम सुभद्र, तथा फिर यशोभद्र, यशोबाहु और चतुर्थ लोहार्य, ये चार आचार्य आचा-रागके धारक हुए ॥ १४९० ॥

उक्त चारों आचार्य आचारांगके सिवाय शेष ग्यारह अंग और चौदह पूर्वोंके एक देशके धारक थे | इनके कालका प्रमाण एकसौ अठारह वर्ष है ॥ १४९१ ॥ ११८ ।

आचारांगधारियोंका वर्णन समाप्त हुआ।

१ च पारपरिओवगमदो. २ व <sup>°</sup>कमलाणि संति. ३ द पंड्रमधुसेण, व पंड्रसधुसेण. ४ द व लोयणामो. ५ द व <sup>°</sup>संगॉणि.

तेसु अदीदेसु तदा आचारधरा ण होंति भरहिमा । गोदममुणिपहुदीणं वासाणं छस्सदाणि तेसीदी ॥ १४९२ ६८३ ।

वीससहस्सं तिसदा सत्तारस वच्छराणि सुदितित्थं । धम्मपयदृणहेदू वोच्छिरसिद कालदोसेणं ॥ १४९३ २०३१७ ।

तेत्तियमेत्ते काले जिम्मस्सिदि चाउवण्णसंघाओं । अविणी दुम्मेधो<sup>र</sup> वि य असूयको तह य पाएणं ॥ १४९४ सत्तमयअडमदेहिं संजुत्तो<sup>३</sup> सल्लगारववरेहिं<sup>४</sup> । कलहिपको रागिट्ठो<sup>४</sup> कूरो कोहाहको<sup>६</sup> लोबो<sup>४</sup> ॥ १४९५

### । सुदितित्यकहणं सम्मत्तं ।

चीरजिणे<sup>८</sup> सिद्धिगदे चउसदइगिसिट्टिवासपरिमाणे<sup>९</sup>। कालिम अदिकंते<sup>१०</sup> उप्पण्णो एत्थ सकरामो ॥ १४९६ ४६१।

अहवा वीरे सिद्धे सहस्सणवकिम सगसयब्भिहिए । पणसीदिम्मि यतीदे पणमासे सक्रिणेको जादो<sup>११</sup> ॥ १४९७ ९७८५ मास ५ । पाठान्तरम् ।

चोद्दससहस्ससगस्रयतेणउदीवासकाळिवच्छेदे । वीरेसरसिद्धीदो<sup>१२</sup> उप्पण्णो सगणिको भहवा ॥ १४९८ १४७९३ । पाठान्तरम् ।

इनके स्वर्गस्य होनेपर भरतक्षेत्रमे फिर कोई आचारागके धारक नहीं होते। गौतममुनि-प्रमृतिके कालका प्रमाण छहसौ तेरासी वर्ष होता है॥ १४९२॥

#### **६२ + १०० + १८३ + २२० + ११८ = ६८३**

जो श्रुततीर्थ धर्मप्रवर्तनका कारण है, वह बीस हजार तीनसौ सत्तरह वर्षोमें कालदोषसे व्युच्छेदको प्राप्त हो जायगा ॥ १४९३ ॥ २०३१७ ।

इतनेमात्र समयमें चातुर्वण्यं संघ जन्म लेता रहेगा। किन्तु लोक प्रायः अविनीत, दुर्वुद्धि, असूयक, सात भय व आठ मदोंसे सयुक्त, शल्य एव गारवोंसे सहित, कलहप्रिय, रागिष्ठ, कूर एव क्रोधी होगा॥ १४९४-१४९५॥

## श्रुतितीर्थका कथन समाप्त हुआ।

वीर जिनेन्द्रके मुक्तिप्राप्त होनेके पश्चात् चारसौ इकसठ वर्षप्रमाण कालके न्यतीत होनेपर यहा शक राजा उत्पन्न हुआ ॥ १४९६ ॥

अथवा, वीर भगवान्के सिद्ध होनेके पश्चात् नौ हजार सातसौ पचासी वर्ष और पाच मासोंके वीत जानेपर शक नृप उत्पन्न हुआ ॥ १४९७ ॥ पाठान्तर ।

#### वर्ष ९७८५ मास ५।

अथवा, वीर भगवान्की मुक्तिके पश्चात् चौदह हजार सातसौ तरानवै वर्षोके न्यतीत होनेपर शक नृप उत्पन्न हुआ ॥ १४९८ ॥ १४७९३ । पाठान्तर ।

१ द अवणी. २ द व दुम्मेघा. ३ द व संजुत्ताः ४ द गारउवरे एहिं, व गारववरे एहिं ५ व रागही. ६ द च कोहादुओ. ७ द च लोहो. ८ द घ वीरिनिर्ग, ९ द व पिरिमाणो. १० ट अदि तो. ११ द व सफनिन जादा. १२ द वीरेसरस्य सिंदीदो.

णिन्वाणे वीरिजिणे छन्वाससदेसु पंचविरिसेसुं । पणमासेसु गदेसुं संजादो सर्गाणिको अहवा ॥ १४९९ ६०५ मा ५। [पाठान्तरम्]

वीसुत्तरवाससदे विसवो वासाणि सोहिऊण तदो । इगिवीससहस्सेहिं भजिदे झाऊण खयवद्गी ॥ १५०० २१०।

सकिणविवासजुदाणं चडसदइगिसिट्टिवासपहुदीणं । दसजुददोसयहिरदे रुद्धं सोहेज विडणसट्टी ॥ १५०१ तस्सि जं<sup>रै</sup> भवसेसं तस्सेय पवटमाणजेट्टाऊ । रायंतरेसुँ एसा जुत्ती सन्वेसु पत्तेक् ॥ १५०२ णिव्वाणगदे वीरे चडसदइगिसिट्टिवासिवन्छेदे । जादो य सगणिरदो रजं वंसस्स दुसयबादाला ॥ १५०३ ४६१ । २४२ ।

देशिण सदा पणवण्णा गुत्ताँणं चउमुहस्स बादार्ल । वस्सं होदि सहस्सं केई एवं परूर्वित ॥ १५०४ २५५ । ४२ । [ पाठान्तरम् ]

अथवा, वीर भगवान्के निर्वाणके पश्चात् छहसौ पाच वर्ष और पाच महिनोंके चले जानेपर शक नृप उत्पन्न हुआ ॥ १४९९ ॥ वर्ष ६०५ मास ५ ।

एकसौ वीस वर्षोमेंसे बीस वर्षोको घटाकर जो शेष रहे, उसमें इक्कीस हजारका भाग देनेपर आयुके क्षय-वृद्धिका प्रमाण आता है ॥ १५०० ॥ १२० – २० ÷ २१००० = २१० ।

शक नृपके वर्षोसे युक्त चारसौ इकसठ वर्षप्रभृतिको दोसौ दशसे भाजित करनेपर जो लब्ध आवे उसे दुगणे साठ अर्थात् एकसौ बीसमेंसे कम करनेपर जो अवशिष्ट रहे उतना उसके समयमें प्रवर्तमान उत्कृष्ट आयुका प्रमाण था। यह युक्ति सब अन्य राजाओमेंसे प्रत्येकके समयमें भी जानना चाहिये॥ १५०१-१५०२॥

उदाहरण—शक नृप वीरनिर्वाणके पश्चात् ४६१ वर्षमें उत्पन्न हुआ। शकोंका राज्य-काल २४२ वर्ष है।

(१) १२० —  $\{(8\xi + 787) - 790\} = \{8\xi \frac{1}{2}\frac{3}{8}$  वर्ष शकारज्यके अन्तमें उत्कृष्ट आयुका प्रमाण ।

(2)  $820 - {(8024 \frac{4}{88} + 882) - 880} = 92 \frac{638}{568} = 961$ 

(3)  $\{20 - \{(88093 + 282) - 280\} = 863 = 961$ 

(8)  $\{20 - \{(404\frac{4}{27} + 282) - 280\} = \{84\frac{28}{26}\frac{28}{26}\}$   $= 484\frac{28}{26}\frac{28}{26}$ 

वीर भगवान्के निर्वाणके पश्चात् चारसौ इकसठ वर्षोके बीतनेपर शक नरेन्द्र उत्पन्न हुआ। इस वशके राज्यकालका प्रमाण दोसौ ब्यालीस वर्ष है ॥ १५०३ ॥ ४६१ । २४२ ।

गुप्तोंके राज्यकालका प्रमाण दोसी पचवन वर्ष और चतुर्मुखके राज्यकालका प्रमाण व्यालीस वर्ष है। इस सबको मिलानेपर एक हजार वर्ष होते हैं, ऐसा कितने ही आचार्य निरूपण करते हैं॥ १५०४॥ २५५। ४२।

४६१ + २४२ + २५५ + ४२ = १००० वर्ष।

१ द २१०, व २१००। २ द व °वीसः ३ द व तिस्सजं. ४ द ब पारंतरेमु. ५ द व वस्सस्स. ६ द दुयबादाला. ७ व जुत्ताणं.

जक्काले<sup>र</sup> वीरजिणो णिस्सेयससंपयं समावण्णो । तक्काले मिसित्तो पालयणामो मवंतिसुदो ॥ १५०५ पालकरजं सट्टीं इगिसयपणवण्ण विजयवंसभवा । चालं सुरुद्यवंसौ तीसं वस्सा सुपुस्समित्तिम ॥ १५०६ ६० । १५५ । ४० । ३० ।

वसुमित्तमगिमित्ता सही गंघन्वया वि सयमेक्कं। णरवाहणा य चालं तत्तो भरयहणा जादा ॥ १५०७ ६०। १००। ४०।

भत्यहुणाण कालो दोष्णि सयाई हवंति बादाला । तत्तो गुत्ता ताणं रखे दोष्णि य सयाणि इगितीसा ॥ १५०८ २४२ । २३१ ।

तत्तो ककी जादो इंद्सुदो तस्स चउमुहो णामो । सत्तरि वरिसा आऊ विगुणियइगिवीस रज्ञंतो ॥ १५०९ ७० । ४२ ।

माचारंगधरादो पणहत्तरिज्ञतदुसयवासेसुं । वोलीणेसुं बद्धो पट्टो किह्न्स णरवङ्णो ॥ १५१० २७५ ।

मह साहियाण ककी णियजोग्गे<sup>५</sup> जणपदे पयत्तेणं । सुकं जाचिद<sup>६</sup> लुद्धो पिंडग्गं<sup>९</sup> जाव ताव समणाको ॥१५११

जिस कालमें वीर भगवान्ने निश्रेयससपदाको प्राप्त किया था, उसी समय पालक नामक अवन्तिसुतका राज्याभिषेक हुआ ॥ १५०५॥

साठ वर्ष पालकका, एकसौ पचवन वर्ष विजयवंशियोंका, चालीस वर्ष मुरुडवंशियोंका, और तीस वर्ष पुष्यमित्रका राज्य रहा ॥ १५०६॥ ६०। १५५। ४०। ३०।

इसके पश्चात् साठ वर्ष वसुमित्र-अग्निमित्र, एकसौ वर्ष गन्धर्व, और नरवाहन चालीस वर्ष राज्य करते रहे । पश्चात् मृत्य-आंध्र (१) उत्पन्न हुए ॥ १५०७ ॥

### 8018001801

इन मृत्य-आन्ध्रोंका काल दोसौ व्यालीस वर्ष है। इसके पश्चात् फिर गुप्तवशी हुए, जिनके राज्यकालका प्रमाण दोसौ इकतीस वर्ष रहा है॥ १५०८॥ २४२। २३१।

फिर इसके पश्चात् इन्द्रका स्रुत कल्की उत्पन्न हुआ। इसका नाम चतुर्मुख, आयु सत्तर वर्ष, और राज्यकाल दुगुणित इकीस अर्थात् व्यालीस वर्षप्रमाण रहा ॥ १५०९ ॥ ७० । ४२ ।

६० + १५५ + ४० + ३० + ६० + १०० + ४० + २४२ + २३१ + ४२ = १००० वर्ष |

आचारांगधरोंके पश्चात् दोसौ पचत्तर वर्षोंके न्यतीत होनेपर कल्की नरपितको पट्ट वाघा गया था ॥ १५१० ॥ २७५ । ६८३ + २७५ + ४२ = १००० वर्ष ।

तदनन्तर वह कल्की प्रयत्नपूर्वक अपने योग्य जनपदोंको सिद्ध करके लोभको प्राप्त होता हुआ मुनियोंके आहारमेंसे भी अप्रपिंडको शुक्क मांगने लगा ॥ १५११ ॥

१द्ब नं कारे. २द्मुरुद्वंसा. ३द्व स्थामि. ४द्व रञ्चो. ५व णियनोगो, ६द्व नातदि. ७द्व पिकं.

दावूणं पिंहगां समणा कालो य अंतराणं पि। गच्छंति ओहिणाणं उप्पज्जह् तेसु एक्किमिरं॥ १५१२ अह को वि असुरदेवो अहिदो सुणिगणाण उवसगां। णादूणं तं किक्कं मारेदि हु धम्मदोहि ति॥ १५१३ किक्कसुदो अजिदंजयणामो रक्ष ति णमिद तक्षरणे। तं रक्खिद असुरदेओ धम्मे रज्जं करेज ति॥ १५१४ तत्तो दोवे वार्सो सम्मद्धमो पयदृदि जणाणं। कमसो दिवसे दिवसे कालमहप्पेण हाएदे॥ १५१५ एवं वस्ससहस्से पुह पुह ककी हवेह एकेको । पंचसयवच्छरेसुं एकेको तह य उवककी॥ १५१६ ककी पिंड एकेकं दुस्समसाहुस्स ओहिणाणं पि। संघा य चादुवण्णा थोवा जायंति तक्काले॥ १५१७ चंडालसबरपाणा पुलिंदणाहलचिलायपहुदीओ। दीसंति णरा बहवो पुव्वणिबद्धोहें पावेहिं॥ १५१८ दीणाणाहा कूरा णाणाविहवाहिवेयणाजुत्ता। खप्परकरंकहत्था देसंतरगमेण संतत्ता॥ १५१९ एवं दुस्समकाले हीयंते धम्मआउउदयादी। अंते विसमसहाओ उप्पज्जदि एक्कवीसमो ककी॥ १५२०

तब श्रमण (मुनि) अप्रपिण्डको देकर और 'यह अन्तरायोंका काल है 'ऐसा समझ-कर [निराहार] चले जाते हैं। उस समय उनमेंसे किसी एकको अवधिज्ञान उत्पन्न हो जाता है॥ १५१२॥

इसके पश्चात् कोई असुरदेव अवधिज्ञानसे मुनिगणोंके उपसर्गको जानकर और धर्मका द्रोही मानकर उस कल्कीको मार डालता है ॥ १५१३॥

तब अजितंजय नामक उस कस्कीका पुत्र 'रक्षा करो ' इसप्रकार कहकर उस देवके चरणोंमें नमस्कार करता है। तब वह देव 'धर्मपूर्वक राज्य करो ' इसप्रकार कहकर उसकी रक्षा करता है ॥ १५१४ ॥

इसके पश्चात् दो वर्ष तक छोगोंमें समीचीन धर्मकी प्रवृत्ति रहती है। फिर ऋमशः काछके माहात्म्यसे वह प्रतिदिन हीन होती जाती है। १५१५॥

इसप्रकार एक हजार वर्षोंके पश्चात् पृथक् एक एक कल्की, तथा पांचसी वर्षोंके पश्चात् एक एक उपकल्की होता है ॥ १५१६॥

प्रत्येक कल्कीके प्रति एक एक दुष्पमाकालवर्ती साधुको अवधिज्ञान प्राप्त होता है और उसके समयमें चातुर्वर्ण्य संघ भी अल्प होजाते हैं ॥ १५१७ ॥

उस समय पूर्वमें बाधे हुए पापोंके उदयसे चण्डाल, शबर, श्वपच, पुलिन्द, लाहल (म्लेष्छिविशेष) और किरातप्रभृति, तथा दीन, अनाथ, क्रूर, और जो नाना प्रकारकी व्याधि एवं वेदनासे युक्त हैं, हाथोंमें खप्पर तथा भिक्षापात्रको लिये हुए हैं, और देशान्तरगमनसे सतप्त हैं, ऐसे बहुतसे मनुष्य दिखते हैं ॥ १५१८–१५१९॥

इसप्रकारसे दुष्पमाकालमें धर्म, आयु और उंचाई आदि कम होती जाती है। फिर अन्तमें विषय स्वभाववाला इक्कीसवा कल्की उत्पन्न होता है॥ १५२०॥

१ ट व एक्किप. २ ट व अमुरदेवा. ३ ट व अदिदजयणामो. ४ ट व वासो. ५ व हवे इक्केक्को. ६ द घिलाण, व चिलाण.

वीरंगजाभिभ्राणो<sup>र</sup> तकार्ले मुणिवरो भवे एको । सञ्विसरी तह विरदी सावयज्ञगमगिगद्त्तेपुंगुसिरी ॥ १५२१ भ्राणाए किकणिको णियजोग्गे साहिद्रण जणपदए ।

सो कोइ णिथ मणुओ जो मम ण वस ति भणिद मंतिवैरे ॥ १५२२ अह विण्णविति मंती सामिय एको सुणी वसो णिथ । तत्तो भणिद ककी कहह रिसी कोविणीओ 'सो ॥ १५२३ सिविवी चवंति सामिय सयलकाहिंसावदाण आधारो । संतो विमोक्सिंगो तणुट्ठाँणकारणेण मुणी ॥ १५२४ परवर्रदुवारएसुं मज्झण्हे कायद्रिसणं किचा । पासुयमसँगं भुंजीद पाणिपुढे विग्वपरिहीण ॥ १५२५ सोदूण मंतिवयणं भणेदि ककी अहिंसवद्धारी । कैहिं सो वचदि पावो अप्पा जीणिह य सन्वभगीहिं ॥ १५२६ तं तस्स अग्गपिंडं सुकं गेण्हेहें अप्पद्यादिस्स । अथ जाचिद्रम्हि पिंडे दादूणं मुणिवरो तुरिदं ॥ १५२७ कादूणमंतरायं गच्छिद पावेदि झोहिणाणं पि । अक्हारिय अग्गिलयं पंगुसिरीवरिद्सव्विसरी ॥ १५२८ भासइ पसण्णहिद्दो दुस्समकालस्स जादमवसाणं । तुम्हर्मेहं तिदिणमाऊ एसो अवसाणकक्की हु ॥ १५२९ ताहे चत्तरि जणा चडिवहआहारसंगपहुदीणं । जावज्ञीवं छडिय सण्णासं ते करंती थे ॥ १५३०

उसके समयमें वीरागज नामक एक मुनि, सर्वश्री नामक आर्थिका तथा अग्निदत्त (अग्निल) और पंगुश्री नामक श्रावकयुगल (श्रावक-श्राविका) होते हैं ॥ १५२१ ॥

वह कल्की आज्ञासे अपने योग्य जनपदोंको सिद्ध करके मंत्रिवरोंसे कहता है कि ऐसा कोई पुरुष तो नहीं है जो मेरे वशमें न हो 2 ॥ १५२२ ॥

तव मत्री निवेदन करते हैं कि हे स्वामिन्! एक मुनि आपके वशमें नहीं है। तव कल्की कहता है कि कहो वह अविनीत मुनि कौन है? इसके उत्तरमें सचिव अर्थात् मत्री कहते हैं कि हे स्वामिन्! सकल अहिंसावरोंका आधारभूत वह मुनि विमुक्तसग अर्थात् परिग्रहसे रहित होता हुआ शरीरकी स्थितिके निमित्त दूसरोंके घरद्वारोंपर कायको दिखलाकर मध्याहकालमें अपने हस्तपुटमें विशरहित प्रामुक अशनको ग्रहण करता है॥ १५२३-१५२५॥

इसप्रकार मंत्रिवचनको सुनकर वह कल्की कहता है कि वह अहिंसाव्रतका धारी पापी कहा जाता है, यह तुम स्वयं सर्व प्रकारसे पता लगाओ। उस आत्मघाती मुनिके प्रथम पिण्डको शुल्कके रूपमें प्रहण करो। तत्पश्चात् [कल्कीकी आज्ञानुसार] प्रथम पिंडके मागे जानेपर मुनीन्द्र तुरंत उसे देकर और अन्तराय करके वापिस चले जाते है तथा अवधिज्ञानको भी प्राप्त करते हैं। उस समय वे मुनीन्द्र अग्निल श्रावक, पगुश्री श्राविका और सर्वश्री आर्थिकाको सुलाकर प्रसन्नचित्त होते हुए कहते हैं कि अब दुष्पमाकालका अन्त आचुका है, तुम्हारी और हमारी तीन दिनकी आयु शेष है, और यह अन्तिम कल्की है। १५२६-१५२९॥

तब वे चारों जन चार प्रकारके आहार और परिप्रहादिकको जन्मपर्यन्त छोडकर संन्यासको प्रहण करते हैं ॥ १५३०॥

१ द व °भिघाणा. २ द व मिगादत्ति. ३ द मंतिपुरो, व मंतिपुरे. ४ द व सामय. ५ द व केविणी-आओ. ६ द व सचिवी. ७ द व तणुवाण. ८ द व परपर°. ९ द पासुयमसणं हि, व पासुयमसणहिं. १० द व विष्पुपरिहोणं. ११ द व कह. १२ द व जायणदि सन्वभंगीहिं. १३ द व गेण्हेव. १४ द व 'सन्वसिद्धीहें. १५ द तुम्हम्ह. १६ द व करतीए

कत्तियबहुरुस्तंते सादीसुं दिणयराम्म उग्गमिए। किंयसण्णासी सन्वे पार्वति समाहिमरणं हि ॥ १५३१ उविहिउदमाउजुँतो सोधम्मे सुणिवरो तदो जादो। तम्म य ते तिण्णि जणा साधियपिलदोवमाउजुदाँ ॥१५३२ तिद्वसे मञ्चण्हे कयकोहो को वि असुरवरदेशो। मारेदि किक्करायं अग्गी णासेदि दिणयरत्थमणे॥ १५३३ एवमिगिवीस कक्की उवकक्की तेतिया य घम्माए। जम्मंति धम्मदोहा जलणिहिउदमाणआउजुदा॥ १५३४ वासतए अहमासे पक्ले गलिदम्मि पविसदे-तत्तो। सो अदिदुस्समणामो छट्टो कालो महाविसमो॥ १५३५ वा ३, मा ८, दि १५।

तस्स पढमप्पएसे तिहत्यदेहो अहुट्टहत्थो य । तह बारह पुट्टी परमाऊ वीस वासाणि ॥ १५३६ ३ । ७ । १२ । २० ।

3

मूरुप्तरुमच्छादी सम्वाणं माणुसाण भाहारो । र्ताहे वासा वच्छा गेहप्पहुदी णरा ण दीसंति ॥ १५३७ तत्तो णग्गा सन्त्रे भवणविहीणा वणेसु हिंदंता । सन्त्रंगभूमवण्णाँ गोधम्मपरायणा कूरा ॥ १५३८

वे सब कार्तिक मासके कृष्णपक्षके अन्तर्मे अर्थात् अमावस्याके दिन सूर्यके स्वाति नक्षत्रके ऊपर उदित रहनेपर संन्यासको करके समाधिमरणको प्राप्त करते हैं ॥ १५३१॥

समाधिमरणके पश्चात् वीरागद मुनि एक सागरोपम आयुसे युक्त होते हुए सौधर्म स्वर्गमें उत्पन्न हुए (होंगे और वे तीनों जन भी एक पल्योपमसे कुछ अधिक आयुको लेकर वहांपर ही (सौधर्म स्वर्गमें) उत्पन्न होंगे॥ १५३२॥

उसी दिन मध्याह्रकालमें कोधको प्राप्त हुआ कोई असुरकुमार जातिका उत्तम देव कर्ल्की राजाको मारता है और सूर्यास्तसमयमें अग्नि नष्ट होती है ॥ १५३३॥

इसप्रकार इकीस कल्की और इतने ही उपकल्की धर्मके द्रोहसे एक सागरोपम आयुसे युक्त होकर घर्मा पृथिवीमें जन्म लेते हैं ॥ १५३४॥

इसके पश्चात् तीन वर्ष, आठ मास और एक पक्षके बीत जानेपर महाविषम वह अति-दुष्पमा नामक छठा काल प्रविष्ट होता है ॥ १५३५ ॥ वर्ष ३, मास ८, दिन १५।

उसके प्रथम प्रवेशमें शरीरकी उचाई तीन अथवा साढे तीन हाथ, पृष्टभागकी हिंडुया बारह और उत्कृष्ट आयु बीस वर्षप्रमाण होती है ॥ १५३६ ॥ ३ । ५ । १२ । २० ।

उस कालमें सब मनुष्योंका आहार मूल, फल और मत्स्यादिक होते है। उस समय वस्न, वृक्ष और मकानादिक मनुष्योंको दिखाई नहीं देते॥ १५३७॥

इसीलिये सब मनुष्य नंगे और भवनोंसे रहित होकर वनोंमें घूमते हैं। उस समयके लोग सर्वांग धूम्रवर्ण, गोधर्मपरायण अर्थात् पशुओं जैसा आचरण करनेवाले, क्रूर, वहिरे, अन्धे,

१ द ब कियसण्णासो २ द ब जुत्ता. ३ द ब मुणिवरे. ४ द व जुदो. ५ द दुह्त्यवेदओ, ब तिह्त्यदेह्ओ. ६ द यावे, व यादे ७ द व धूमवण्णो.

बहिरा अंधा काणा मूका दारिहकोधपरिपुण्णा । दीणा वाणरस्त्रा अइमेस्क्री हुंढसेठाणा ॥ १५३९ कुमा वामणतणुक्षी णाणाविहवाहिवेयणावियलौ । बहुकोहलोहमोहा पटराहूं वा सहावपाविद्धा ॥ १५४० संबद्धसजणवंधवधणपुत्तकलत्तमित्तपरिहीणा । पुदिदंगपुदिदकेसा ज्वालिक्लाहि संकण्णा ॥ १५४१ णारयितिरयगदीदो आगदलीवा हु एत्थ जम्मंति । मरिदूण य अह्घोरे णिरए तिरियम्म लायंते ॥ १५४२ उच्छेहआउविरिया दिवसे दिवसिम्म ताण हीयंते । दुक्लाण ताण किहेदुं की सक्कह एकजीहाए ॥ १५४३ उणवण्णदिवसिवरिहदहगिवीससहस्सवस्सविच्छेदे । जंतुमयंकरकालो पलयो ति पयद्दे घोरो ॥ १५४४ ताहे गरुवगभीरो पसरिद पवणो रउद्दर्सवद्दो । तरुगिरिसिलपहुदीणं कुणोदि चुण्णाइं सत्तदिणे ॥ १५४५ तरुगिरिसंगिहिं णरा तिरिया य लहंति गुरुवदुक्लाइं । इच्छेति वसणठाणं विलवंति वहुप्पयारेणं ॥ १५४६ गंगासिंधुणदीणं वेयहुवणंतरिम्म पविसंति । पुह पुह संखेजाइं बाहत्तरि सयलजुवलाइं ॥ १५४७ देवा विज्ञाहरया कारुणपरा णराण तिरियाणं । संखेजजीवरासिं खिवंति तेसुं पएसेसुं ॥ १५४८

काने, गूंगे, दारिद्रच एवं क्रोधसे परिपूर्ण, दीन, बन्दर जैसे रूपवाले, अतिम्लेच्छ, हुण्डकसस्थानसे युक्त, कुन्नडे, नौने शरीरवाले, नाना प्रकारकी न्याधि और वेदनासे विकल, बहुत क्रोधं, लोभ एव मोहसे संयुक्त, प्रचुर क्षोभसे युक्त, स्वभावसे ही पापिष्ठ; संबन्धी, स्वजन, बान्यव, धन, पुत्र, कलत्र और मित्रोंसे विहीन; पूतिक अर्थात् दुर्गन्धयुक्त शरीर एवं दूषित केशोंसे संयुक्त, तथा जं और लीख आदिसे आच्छन होते हैं ॥ १५३८-१५४१॥

इस कालमें नरक और तिर्यंच गतिसे आये हुए जीव ही यहां जन्म लेते हैं तथा यहासे मरकर वे अत्यन्त घोर नरक व तिर्यंच गतिमें उत्पन्न होते हैं ॥ १५४२ ॥

दिन-प्रतिदिन उन जीवोंकी उंचाई, आयु और वीर्य हीन होते जाते. है। इनके दुं:खोंको एक जिह्नासे कहनेके लिये भला कौन समर्थ हो सकता है ? ॥ १५४३ ॥

उनंचास दिन कम इक्कीस हजार वर्षोंके बीतनेपर जन्तुओंको भयदायक घोर प्रलय-काल प्रवृत्त होता है ॥ १५४४ ॥

उस समय महा गम्भीर एवं भीषण संवर्तक वायु चलती है, जो सात दिन तक वृक्ष, पर्वत और शिलाप्रमृतिको चूर्ण करती है ॥ १५४५ ॥

वृक्ष और पर्वतोंके भंग होनेसे मनुष्य एवं तिर्यंच महादुःखको प्राप्त करते हैं तथा वस्र और स्थानकी अभिलाषा करते हुए बहुत प्रकारसे विलाप करते हैं ॥ १५४६॥

इस समय पृथक् पृथक् संख्यात व सम्पूर्ण बहत्तर युगल गंगा-सिन्धु नदियोंकी वेदी और विजयार्द्धवनके मध्यमें प्रवेश करते हैं ॥ १५४७॥

इसके अतिरिक्त देव और विद्याधर दयाई होकर मनुष्य और तिर्वेचोंमेंसे संख्यात जीव-राशिको उन प्रदेशोंमें ले जाकर रखते हैं॥ १५४८॥

१ द्व अडमेछा. २ द्व वामणतणुणा. ३ **घ** विउला. **४ द्घ**िवच्छेदो. ५ द्व घोरे ६ द्व <sup>९</sup>संवहा. ७ द्वासणहाणं.

ताहे गभीरगजी मेवी मुंचीत तुहिणलारजलं । विससिलिलं पत्तेकं पत्तेकं सत्त दिवसाणि ॥ १५४९ धूमी धूली वजं जलंतजाला य दुप्पेन्छी । विरसिति जलदिणवहा एकेकं सत्त दिवसाणि ॥ १५५० वर्ज कमेण भरहे क्षजाखंडिस्म जोयणं एकं । चित्ताए उविर िद्धा दन्झह वार्ड्वगदा भूमी ॥ १५५१ वज्जमहिगावलेणं क्षजाखंडिस्स विद्ध्या भूमी । पुष्तिवल्लखंभरूवं मुत्तृणं जादि लोयंतं ॥ १५५२ ताहें अज्ञाखंड दप्पणतलतुलिदकंतिसमवद्धं । गयधूलिपंककलुसं होइ समं सेसभूमीहिं ॥ १५५३ तत्थुविथदणराणं हृद्धं उदको य सोलसं वस्सा । अहवा पण्णरसाक विरियादी तदणुरूवा य ॥ १५५४ तत्तो पविसदि रम्मो कालो उस्सिपिणि ति विवल्लादो । पढमो अइदुस्समको दुइजको दुस्समाणामा ॥ १५५५ दुस्सममुसमो तदिको चउत्थको सुसमदुस्समो णामा । पंचमको तह सुसमो जणिपको सुसमसुसमको छट्टो ॥१५५६ एदाण कालमाणं अवसिपिणिकालमाणसारिन्छं । उन्छेदकाउपहुदी दिवसे दिवसिम्म वर्द्धते ॥ १५५७

उस समय गम्भीर गर्जनासे सिंहत मेघ तिहिन अर्थात् शीतल और क्षार जल तथा विषजलमेंसे प्रत्येकको सात दिन तक बरसाते हैं ॥ १५४९॥

्र इसके अतिरिक्त वे मेघोंके समूह धूम, धूलि, वज्र, एवं जलती हुई दुष्प्रेक्ष्य ज्वाला, इनमेसे हर एकको सात दिन तक बरसाते हैं ॥ १५५०॥

इस क्रमसे भरतक्षेत्रके भीतर आर्यखण्डमें चित्रा पृथिवीके ऊपर स्थित वृद्धिगत एक योजनकी भूमि जलकर नष्ट हो जाती है ॥ १५५१ ॥

वज और महाअग्निके बलसे आर्यखण्डकी बढी हुई भूमि अपने पूर्ववर्ती स्कन्ध स्वरूपको छोडकर लोकान्त तक पहुच जाती है ॥ १५५२ ॥

उस समय आर्यखण्ड शेष भूमियोंके समान दर्पणतलके सदश कान्तिसे स्थित और धूलि एव कीचड़की कल्लपतासे रहित हो जाता है ॥ १५५३॥

वहांपर उपस्थित मनुष्योंकी उचाई एक हाथ, आयु सोलह अथवा पन्द्रह् वर्षप्रमाण<sup>\*</sup> और वीर्यादिक भी तदनुसार ही होते हैं ॥ १५५४॥

इसके पश्चात् उत्सर्पिणी इस नामसे विख्यात रमणीय काल प्रवेश करता है। इसके छह मेदोंमेंसे प्रथम अतिदुष्पमा, द्वितीय दुष्पमा, तृतीय दुष्पमसुषमा, चतुर्थ सुपमदुष्पमा, पाचवा सुषमा और छठा जनोको प्रिय सुषमसुषमा है॥ १५५५-१५५६॥

इनका काल्प्रमाण अवसर्पिणीकालप्रमाणके सदश होता है। इस उत्सर्पिणीकालमें उचाई और आयु आदिक दिन-प्रतिदिन बढती ही जाती है॥ १५५७॥

१ द व मेघो. २ द व दुपेच्छे ३ एषा गाथा ब-पुस्तको नास्ति. ४ द व वहिका ५ ट व तहे ६ व हत्थु. ७ द विक्लाओ महदुस्समकाल २१०००। दु २१०००। दुसमसुसम सा १०००००००००००० रिण वास ४२०००। सा २०००००००००००। सा ६०००००००००। सु सा ४०००००० ७०००००।

पोक्खरमेघा सिललं विरसंति दिणाणि सत्त सुद्दजणणं। वज्जीगणिए दृद्धा मूमी सयला वि सीयला होदि॥१५५८ विरसंति खीरमेघा खीरजलं तेत्तियाणि दिवसाणिं। खीरजलेहिं मिरदा सच्छाया होदि सा भूमी॥ १५५९ तत्तो अमिद्पयोदा अमिदं विरसंति सत्त दिवसाणिं। अमिद्णं सिताए मिहए जायंति विद्यागमादी ॥ १५६० ताचे रसजलवाहा दिव्वरसं पविरसंति सत्तिदिणे। दिव्वरसंणाठण्णा रसवंता होति ते सम्वे ॥ १५६१ विविहरसोसिहमिरदा भूमी सुस्सादपरिणदा होदि। तत्तो सीयलगंधं णादितौ णिस्सरंति णरतिरिया॥ १५६२ फलमूलदलप्पहुदिं छुहिदा खादंति मत्तपहुदीणं। णगा गोधम्मपरा णरतिरिया वणपएसेसुं॥ १५६३ तक्कालपढमभाए आऊ पण्णरस सोलस समा वा। उच्छेहो हगिहत्यं वर्ष्ट्रते आउवहुदीणिं॥ १५६३

अतिदुष्पमा २१००० वर्ष । दुष्पमा २१००० वर्ष । दुष्पमसुषमा सागर १००००० ००००००० — वर्ष ४२००० । सु. सु. सा. २००००००००००० । सु. सा. २००००००००००० । सु. सु. सा. ४०००००००००० ।

उत्सर्पिणीकालके प्रारम्भमें पुष्कर मेघ सात दिन तक सुखोत्पादक जलको बरसाते हैं, जिससे वज्राग्निसे जली हुई सम्पूर्ण पृथिवी शीतल हो जाती है ॥ १५५८॥

क्षीरमेघ उतने ही दिन तक क्षीरजलकी वर्षा करते हैं। इसप्रकार क्षीरजलसे भरी हुई यह पृथिवी उत्तम कान्तियुक्त हो जाती है ॥ १५५९ ॥

इसके पश्चात् सात दिन तक अमृतमेघ अमृतकी वर्षा करते हैं। इसप्रकार अमृतसे अभिषिक्त भूमिपर लता, गुल्म इत्यादि उगने लगते हैं॥ १५६०॥

उस समय रसमेघ सात दिन तक दिव्य रसकी वर्षा करते हैं। इस दिव्य रससे परिपूर्ण वे सब रसवाले हो जाते हैं॥ १५६१॥

विविध रसपूर्ण औषियोंसे भरी हुई भूमि सुस्वादपरिणत हो जाती है। पश्चात् शीतल-गधको प्रहणकर वे मनुष्य और तिर्यंच गुफाओंसे बाहर निकल आते हैं ॥ १५६२ ॥

उस समय मनुष्य और तिर्यंच नम्न रहकर गोधर्मपरायण अर्थात् पशुओं जैसा आचरण करते हुए क्षुधित होकर वनप्रदेशोंमें मत्त (धतूरा) आदि वृक्षोंके फल, मूल एवं पत्ते आदिको खाते हैं॥ १५६३॥

उस कालके प्रथम भागमें आयु पन्द्रह अथवा सोलह वर्ष और उंचाई एक हाथप्रमाण होती है। इसके आगे वे आयु आदि बढती ही जाती हैं॥ १५६४॥

१ ब विलि<sup>°</sup> २ द ब णादिते. ३ द ब छुदिदं.

नाऊ तेजो बुद्धी नाहुनलं तद्द य देहउच्छेदो । संतिधिदिप्पहुदीनो कालसहावेण वहुंति ॥ १५६५ एवं वोलीणेसुं इगिवीससहस्ससंखवासेसुं । प्रेदि भरहखेते कालो भदिदुस्समो णाम ॥ १५६६ । भदिदुस्समं समत्तं ।

ताहे दुस्समकालो पविसदि तस्सि च मणुवितिरियाणं । आहारो पुग्वं चिये वीससहस्सावार्षे जाव ॥ १५६७ २०००० ।

तस्स पढमप्पवेसे वीसं वासाणि होह परमाऊ । उद्की य तिण्णि हत्था भाउठहत्थौ चवंति परे ॥ १५६८ २०।३।७।

2

वाससहस्से सेसे उप्पत्ती कुलकराण भरहिम । अथ चोहसाण ताणं कमेण णामाणि वोच्छामि ॥ १५६९ कणभो कणयप्पहकणयरायकणयद्धजा कणयपुंखो । णिलणो<sup>३</sup> णिलणपहणिलणरार्येणिलणद्धजा णिलणपुंखो ॥ १५७०

पउमपहपउमराजा पउमद्धयपउमपुंखणामा य । भादिमकुलकरउद्गो चठ हत्या मंतिमस्स ससेव ॥ १५७१ सेसाणं उस्सेहे<sup>५</sup> संपदि भम्हाण णिथ उवदेसो । कुलकरपहुदी णामा पुदाणं होति गुणणामा ॥ १५७२

8101

आयु, तेज, बुद्धि, बाहुबल, देहकी उंचाई, क्षमा तया घृति (धैर्य) इत्यादि सब काल-स्वभावसे उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं ॥ १५६५ ॥

इसप्रकार इकीस हजार संख्याप्रमाण वर्षोंके बीत जानेपर भरतक्षेत्रमें अतिदुष्यमा नामक काल पूर्ण होता है ॥ १५६६ ॥

## अतिदुष्पमा काल समाप्त हुआ।

तब दुष्पमाकालका प्रवेश होता है। इस कालमें मनुष्य-तिर्यद्वोंका आहार बीस हजार वर्ष तक पहिलेके ही समान रहता है॥ १५६७॥ २००००।

इस कालके प्रथम प्रवेशमें उत्कृष्ट आयु बीस वर्ष और उंचाई तीन हायप्रमाण होती है। दूसरे आचार्य उंचाई साढ़े तीन हायप्रमाण कहते हैं॥ १५६८॥ आयु २०। उत्सेष ३। ५।

इस कालमें एक हजार वर्षोंके शेष रहनेपर भरतक्षेत्रमें चौदह कुलकरोंकी उत्पात्त होने लगती है। अब क्रमसे उन कुलकरोंके नामोंको कहता हूं॥ १५६९॥

कर्नक, कनकर्रोभ, कनकरोंज, कनकँखज, कनकेंपुंख (कनकपुंगव), नलिन, नलिनप्रेभ, नलिनर्राज, नलिनपुंख (नलिनपुंगव), पद्मेप्रभ, पद्मेरीज, पद्मेखज, और पेंद्मपुंख (पद्म- पुंगव), ये क्रमसे उन चौदह कुलकरोंके नाम हैं। इनमेंसे प्रथम कुलकरकी उंचाई चार हाथ और अन्तिम कुलकरकी उंचाई सात हाथ होती है। १५७०-१५७१॥ ४।७।

शेष कुलकरोंकी उंचाईके विषयमें हमारे पास इस समय उपदेश नहीं है। इनके जो कुलकरप्रमृति नाम हैं, वे गुणनाम अर्थात् सार्थक हैं॥ १५७२॥

१ द ब पुन्विचय. २ द व आउट्टहत्या. ३ द ब वोलीणो. ४ द व णिलणप्पद णराय<sup>°</sup>. ५ द व उस्सेहो.

ताधे बहुविह ओसहिजुदाणे पुंढरियपावको णिथे । अह कुळकरा णराणे उन्नेदेसं देति' विणयज्ञत्ताणं ॥ १५७३ मधिदूण कुणह अग्गि पचेह अण्णाणि मुंजह जिहच्छे । करियँ विवाहं बधवपहुदिहारेण सोक्षेणं ॥ १५७४ अहमेच्छा ते पुरिसा जे सिक्खावंति कुळयरा इत्थं । णवरि विवाहविहीओ वहंते पउमपुंखाओ ॥ १५७५ । दुस्समकालो सम्मत्तो ।

ा दुस्समकाला सम्मत्ताः। तत्तो दुस्समसुसमो कालो पविसेदि तस्स पढमस्स । सगहत्था उस्सेहो वीसन्भिहयं सयं आऊ ॥ १५७६ ७ । १२० ।

पुरुट्ठी चडवीसं मणुवा तह पंचवण्णदेहजुदा । मजायविणयलजा संतुर्टी होदि संपण्णा ॥ १५७७ २४ ।

तकाले तित्थयरा चउवीस हवंति ताण पढमजिणों । अंतिल्लकुलकरसुदो विदेहवत्ती तदो होदि ॥ १५७८ महपउमी सुरदेशो सुपासणामो सयपहो तह य । सन्वपहो देवसुदो कुलसुदउदका य पोट्टिलको ॥ १५७९ जयिकत्ती सुणिसुन्वयक्षर्यक्षपृपा य णिक्कसायाको । विउल्ले णिम्मलणामा क चित्तगुत्तो समाहिगुत्तो य ॥ १५८० उण्वीसमो सर्वसू अणिकही जयो य विमलणामो य । तह देवपालणामा अणंतविरिको न होदि चउवीसा ॥१५८१

उस समय विविध प्रकारकी औषधियोंके होते हुए भी पुण्डरीक (श्रेष्ठ) अग्नि नहीं रहती। तब विनयसे युक्त उन मनुष्योंको कुलकर उपदेश देने है ॥ १५७३॥

मथ करके आगको उत्पन्न करो और अनको पकाओं। तथा विवाह करके बान्धवादिकके निमित्तसे इच्छानुसार सुखका उपभोग करो॥ १५७४॥

जिनको कुलकर इसप्रकारकी शिक्षा देते है, वे पुरुष अत्यन्त म्लेब्छ होते है। विशेष यह है कि पद्मपुंख कुलकरके समयसे विवाहिविधिया प्रचलित होजाती है ॥ १५७५ ॥ इसप्रकार दुष्णमांकालका वर्णन समाप्त हुआ।

इसके पश्चात् दुष्षमसुपमा कालका प्रवेश होता है। इसके प्रारंभमें उचाई सात हाथ और आयु एकसौ बीस वर्षप्रमाण होती है॥ १५७६॥ उत्सेध ७ हाथ। आयु १२० वर्ष।

इस समय पृष्ठभागकी हिड्डियाँ चौबीस होती है। तथा मनुष्य पाच वर्णवाले शरीरसे युक्त, मर्यादा, विनयं एवं लज्जासे सहित, सन्तुष्ट और सम्पन्न होते है॥ १५७७॥ २४।

इस कालमें चौबीस तीर्थंकर होते हैं। उनमेसे प्रथम तीर्थंकर अन्तिम कुलकरका पुत्र होता है। उस समयसे यहां विदेहक्षेत्र जैसी वृत्ति होने लगती है ॥ १५७८॥

महापद्मी, सुरदेव, सुपौर्श्व नामक, स्वयप्रमें, सर्वप्रमें (सर्वातमभूत), देवसुर्त, कुलसुर्त, उदक्त (उदंक), प्रोष्टिल, जैयकीर्ति, मुनिसुर्वते, अरे, अपीप, निष्कषीर्य, विपुल, निर्मिल, चित्रगुप्त, समाधिगुप्त, उन्नीसवा स्वयभू, अनिवृत्ति (अनिवर्तक), जिय, विमल नामक, देवपाल नामक और अनन्तैवीर्य ये चौबीस तीर्थंकर होते हैं ॥ १५७९-१५८१ ॥

१ द्व °ओसहिजुदाय. २ द्व णठाण. ३ द्दिति. ४ द्व करण. ५ द्व काला सम्मत्ता. ६ द्व सत्तुच्छा. ७ द्व पढमजिणा. ८ द्व जया

भादिमिनिणउदयाज सगहत्था सोलसुत्तरं च सदं। चरिमस्स पुन्वकोडी भाज पणसयधणूणि उस्सेहो ॥१५८२ ७।११६। पु को १। ५००।

उच्छेहाऊपहुदिसु सेसाणं णिध अम्ह उवएमो । एदे तित्थयरिजणा तिदयभवे तिसुवणस्स खोभकरं ॥ १५८३ तित्थयरणामकस्मं बंधते ताण ते हमे णामा । सेणिगसुपासणामा उदंकेपोट्टिछकदस्या ॥ १५८४ खित्येपाविलसंखा य णंदसुणंदा ससंकसेवगया । पेमगतोरणरेवदिकण्हाँ सिरिभगलिविगलिणामा य ॥ १५८५ दीवायणमाणवका णारदणामा सुरूवदत्तो य । सब्हपुत्तो चिरमो णिरदवंसिम ते जादा ॥ १५८६ तित्थयराणं काले चक्कहरा होति ताण णामाहं । भरदो अ दिग्वदंतो मुत्तरदंतो य गृढदंतो य ॥ १५८७ सिरिसेणो सिरिभूदी सिरिकंतो पञमणाममहपञ्चा । तह चित्तवाहणो विमलवाहणो रिष्टसेणणामा य ॥ १५८७ चंदो य महाचंदो चंदधरो चंदसीहवरचंदा । हिरचंदो सिरिचंदो सुपुण्णचंदो सुचंदो य ॥ १५८९ पुक्वभवे झिणदाणा एदे जायंति पुण्णपाकेहिं । अणुजा कमसो णंदी तह णंदिमित्तसेणा य ॥ १५८० तुरिसो य णंदिभूदी बलमहबलदिवला तिविद्धो य । णवमो दुविद्धणामो ताणं जायंति णव य पिष्टसन्तू ॥ १५९१ सिरिहरिणीलंकंठाँ यसकंठसुकंठसिखिकंठा । अस्सग्गीवहयग्गीवमउरगीर्वा य पिष्टसन्तू ॥ १५९२

इनमेंसे प्रथम तीर्थेकरकी उचाई सात हाथ और आयु एकसौ सोलह वर्ष तथा अन्तिम तीर्थेकरकी आयु एक पूर्वकोटि और उंचाई पांचसौ धनुषप्रमाण होती है ॥ १५८२ ॥ प्रथम— उत्सेध ७ । आयु ११६ । अन्तिम—आयु पूर्वकोटि १ । उत्सेध ५०० ।

शेष तीर्थंकरोंकी उचाई और आयु इत्यादिक विषयमें हमारे पास उपदेश नहीं है। ये तीर्थंकर जिन तृतीय भवमें तीनों लोकोंको क्षोभित करनेवाले तीर्थंकर नामकर्मको बांधते हैं। उनके उस समयके वे नाम ये हैं—श्रेणिक, सुपार्श्व नामक, उदक, प्रोष्ठिंह, कृतसूर्य (कटमू), क्षत्रिय, पाविहें (श्रेष्ठी), शंख, नन्दें, सुनन्दें, शशींक, सेवकों, प्रेमैंक, अतोरेंण, रैवेंते, कृष्ण, सीरींण (बलराम), भर्गलि, विगलिं, द्वीपार्यन, माणवेंक, नारदें, सुरूपदेंचा, और अन्तिम सत्यिकपुँत। ये सब राजवंशमें उत्पन्न हुए थे॥ १५८३-८६॥

तीर्थंकरोंके समयमें जो चक्रवर्ती होते हैं, उनके ये नाम हैं—मुर्त, दीर्घदन्ते, मुक्तदन्ते, मूद्धदन्ते, श्रीषेण, श्रीभूति, श्रीकान्त, पद्म नार्मक, महापद्म, चित्रवाहेंन, विमलवाहेंने, और अरिष्टसेने ॥ १५८७–१५८८॥

चन्द्र, महाचन्द्रे, चन्द्रधरें (चक्रधर),वरचन्द्रं, सिंहचन्द्रें,हरिचन्द्रें,श्रीचन्द्रें, पूर्णचन्द्र, और सुचन्द्रें (श्रुभचन्द्र), ये पूर्वभवमें निदानको न करके पुण्यके उदयसे नौ बलदेव होते हैं। नैन्दी, निद्धिन्नें, निर्देषण, चतुर्थ निर्देभूति, बलें, महाँबल, अतिबँल, त्रिपृष्ठं, और नववां द्विपृष्ठं, ये नौ नारायण क्रमसे उन उपर्युक्त बलदेवोंके अनुज होते हैं। इन नारायणोंके श्रीकंठ, हरिकठें, नीलकंठ, अर्थंकंठ, सुंकंठ, शिखकंठ, अर्थंगीव, हर्यग्रीव और मर्थूर्ग्रीव, ये क्रमसे नौ प्रतिशत्रु हुआ करते हैं। १५८९-१५९२॥

१ व उद्क. २ द व खंमिय°. १ द ब प्रेमगरो णाम वदिकण्हा. ४ द व चदा. ५ द व चदसीहचंदो य. ६ द व °दिवलो तिविच्छाह. ७ द व °णीलकंकठायसकठासुकंठ°. ८ द व महुरग्गीवा.

पुरे तेसिहिणरा सलागपुरिसा तङ्जकालिमा। उप्पर्जात हु कमेंस्रो एकोवहिंगीमॅकेंडकोडीए॥ १५९३

एक्को णवरि विसेसी बादाळसहस्सवासपरिहीणो<sup>र</sup>। तंत्र्वरिमिमि णराणं भाऊ इगिपुष्वकोडिपरिमाणं ॥ १५९४ पणवीसन्भहियाणि<sup>र</sup> पंच सयाणि धणूणि उच्छेहो । चउसही पुहही जरणारी देवभच्छरसरिच्छा ॥ १५९५ । दुस्समसुसमी सम्मत्तो ।

तत्तो पविसदि तुरिमं णामेणं सुसमदुस्समो कालो । तप्पदमिम णराणं भाऊ वासाण पुन्वकोडीभो ॥ १५९६ बाहे ताणं उदया पंचसयाणि धणूणि पत्तेकं । कमसो भाऊउदया कालबलेणं पवेंद्वंति ॥ १५९७ ताहे एसाँ वसुहा विणज्ञह अवरमोगभूमि ति । तचिरिमिम णराणं एक पहुं भवे आऊ ॥ १५९८ उदएण पुनककोसं सम्वणरा ते पियंगुवण्णजुदा । तत्तो पविसदि कालो पंचमभो सुसमणामेणं ॥ १५९९ तस्स पढमप्पवेसे आउप्पहुदीणि होति पुम्बं वें । कालसहावेण तहा वहुंते मणुवतिरियाणं ॥ १६००

ये तिरेसठ शलाकापुरुष एक कोड़ाकोडी सागरोपमप्रमाण इस तृतीय कालमें क्रमसे उत्पन्न होते हैं ॥ १५९३ ॥ १००००००००००००।

यहां विशेषता एक यह है कि यह काल एक कोड़ाकोड़ी सागरोपमोंमेंसे व्यालीस हजार वर्ष हीन होता है। इस कालके अन्तमें मनुष्योंकी आयु एक पूर्वकोटिप्रमाण, उंचाई पांचसी पचीस धनुष और पृष्ठभागकी हिंद्रियां चौंसठ होती हैं। इस समय नर-नारी देव एवं अप्सराओंके सदश होते हैं। १५९४-१५९५।।

# दुष्यमसुषमाकालका वर्णन समाप्त हुआ।

इसके पश्चात् सुषमदुष्यमा नामक चतुर्थ काल प्रविष्ठ होता है। इसके प्रारम्भमें मनुष्योंकी आयु एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण होती है ॥ १५९६ ॥

उस समय उन मनुष्योंकी उंचाई पाचसी धनुषप्रमाण होती है । पुनः ऋमसे उत्तरोत्तर आयु और उंचाई प्रत्येक कालके बलसे बढ़ती ही जाती हैं ॥ १५९७॥

उस समय यह पृथिवी जघन्य भोगभूमि कही जाती है। इस कालके अन्तमें मनुष्योंकी आयु एक पल्यप्रमाण होती है॥ १५९८॥

उस समय वे सब मनुष्य एक कोस ऊंचे और प्रियगु जैसे वर्णसे युक्त होते हैं। इसके पश्चात् पाचवां सुषमा नामक काल प्रविष्ट होता है ॥ १५९९ ॥

उस कालके प्रथम प्रवेशमें मनुष्य-तिर्यञ्चोंकी आयुप्रभृति पूर्वके ही समान होती हैं, परन्तु कालस्वभावसे वे उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं ॥ १६००॥

१ द च परिहीणा. २ द व हियाण. ३ च पवदते. ४ द व तादे हेसा ५-द च पुन्वण्ह.

दो कोसा उच्छेहे। णारिणरा पुण्णविंदुसरिसमुहा । बहुविणयसीलवंता विगुणियचउसिटुपुट्टी ॥ १६०१ । सुसमो समत्तो ।

सुसमसुसमाभिधाणो ताहे पिवसेदि छट्टमो कालो । तस्स पढमे पएसे आजपहुदीणि पुन्वं व ॥ १६०२ कालसहावबलेणं वहुंते ताहं मणुवितिरयाणं । ताधे एस धिरसी उत्तमभोगावणि ति सुपिसदा ॥ १६०३ तबिरिमिम णराणं काऊ पल्लत्तयप्पमाणं च । उद्गुण तिण्णि कोसा उद्यदिणिंदुज्जलसरीरा ॥ १६०४ वेसदद्यप्पणाहं पुट्टिश होति ताण मणुवाणं । बहुपिरवारविकुन्वणसमत्थसत्तीहिं संजुत्ता ॥ १६०५ ताहे पविसदि णियमा कमेण अवसप्पिणि ति सो कालो । एवं अज्ञाखंडे पिरयष्टंते दु-काल-चत्तारि ॥ १६०६ पणमेन्छलयरसेटिसु अवसप्पुस्सिप्पिणि तुरिमिमा । तिदयाए हाणिचयं कमसो पढमादु चिरमो ति ॥ १६०७ उस्सिप्पिणि अज्ञाखंडे अदिदुस्समस्स पढमखणे । होति हु णरितिरयाणं जीवा सन्वाणि थोवाणि ॥ १६०८

उस समयके नर-नारी दो कोस ऊंचे, पूर्ण चन्द्रमाके सदृश मुखवाले, बहुत विनय एवं शीलसे सम्पन्न और दुगुणित चौंसठ अर्थात् एकसौ अट्टाईस पृष्ठभागकी हिंडियोंसे सिहत होते है ॥ १६०१॥

#### **सु**षमाकालका कथन समाप्त हुआ।

तदनन्तर सुषमसुषमा नामक छठा काल प्रविष्ट होता है। उसके प्रथम प्रवेशमें आयु-प्रभृति पहिलेके समान ही होते हैं॥ १६०२॥

कालस्वभावके वलसे मनुष्य और तिर्यंचोंकी वे आयु आदिक ऋमसे आगे आगे वढ़ती जाती हैं। उस समय यह पृथिवी उत्तम भोगभूमिके नामसे सुप्रसिद्ध हो जाती है।। १६०३॥

उस कालके अन्तमें मनुष्योंकी आयु तीन पल्यप्रमाण और उंचाई तीन कोस होती है। उस समयके मनुष्य उदय होते हुए सूर्यके समान उज्ज्वल शरीरवाले होते हैं॥ १६०४॥

उन मनुष्योंके पृष्ठभागकी हिड्डियां दोसी छप्पन होती हैं, तथा वे बहुत परिवारकी विक्रिया करनेमें समर्थ ऐसी शक्तियोंसे संयुक्त होते हैं॥ १६०५॥

इसके पश्चात् फिर नियमसे वह अवसर्पिणीकाल प्रवेश करता है। इसप्रकार आर्यखण्डमें दो और चार अर्थात् छह काल प्रवर्तते रहते हैं ॥ १६०६॥

पांच म्लेच्छखण्ड और विद्याधरश्रेणियोंमें अवसर्पिणी एवं उत्सर्पिणीकालमें ऋमसे चतुर्थ और तृतीय कालके प्रारम्भसे अन्त तक हानि व वृद्धि होती रहती है। (अर्थात् इन स्थानोंमें अव-सर्पिणीकालमें चतुर्थकालके प्रारम्भसे अन्त तक हानि और उत्सर्पिणी कालमें तृतीय कालके प्रारम्भसे अन्त तक वृद्धि होती रहती है। यहां अन्य कालोंकी प्रवृत्ति नहीं होती है)॥ १६०७॥

उत्सर्पिणीकालके आर्यखण्डमें अतिदुष्पमाकालके प्रथम क्षणमें मनुष्य और तिर्यञ्चोंमेंसे सब जीव थोड़े होते हैं ॥ १६०८॥

१ द्व<sup>°</sup>सुसमदुस्सम समत्ता. TP 45.

तत्तो कमसो बहवा मणुवा तेरिच्छसयलवियलक्षा । उप्पर्जात हु जाव य दुस्समसुसमस्स चिरमो ति ॥ १६०९ णासंति एक्समण् वियलक्षायंगिणिवहकुलभेया । तुरिमस्स पद्यमसमण् कप्पतरूण पि उप्पत्ती ॥ १६१० पविसंति मणुवतिरिया जेत्तियमेत्ता जहण्णभोगिष्विद् । तेत्तियमेत्ता होति हु तक्काले भरहखेत्तिमा ॥ १६११ अवसप्पिणीण् हुस्समसुसमपवेसस्स पढमसमयिमा । वियलिदिवउप्पत्ती बहुी जीवाण थोवकालिमा ॥ १६१२ कमसो बहुंति हु तियकाले मणुवतिरियाणमिव संखो । तत्तो उस्सप्पिणिण् तिद्रण् बहुति पुन्वं वा ॥ १६१३ अवसप्पिणिउस्सप्पिणिकाल चिय रहटघटियणाएण । होति अणंताणंता भरहेरावद्खिदिम्म पुढ ॥ १६१४ अवसप्पिणिउस्सप्पिणिकालसलाया गदे यसंखाणि । हुंडावसप्पिणी सा एक्की जाएदि तस्स चिण्हिमम ॥ १६१५ तिस्स पि सुसमदुस्समकालस्स ठिदिम्मि थोवअवसेसे । णिवडदि पाउसपहुदी वियलिदियजीवउप्पत्ती ॥ १६१६ कप्पतरूण विरामो वावारो होदि कम्मभूमीए । तक्काले जायंते पढमिजणो पढमचक्की य ॥ १६१७

इसके पश्चात् फिर ऋगसे दुष्षमसुषमाकालके अन्त तक बहुतसे मनुष्य और सकलेन्द्रिय एवं विकलेन्द्रिय तिर्थंच जीव उत्पन्न होते हैं॥ १६०९॥ -

तत्पश्चात् एक समयमें विकलेन्द्रिय प्राणियोंके समूह व कुलभेद नष्ट होजाते हैं तथा चतुर्थ कालके प्रथम समयमें कल्पवृक्षोंकी भी उत्पत्ति हो जाती है।। १६१०॥

जितने मनुष्य और तिर्यञ्च जघन्य भोगभूमिमें प्रवेश करते हैं उतने ही इस कालके भीतर भरतक्षेत्रमें होते हैं ॥ १६११॥

अत्रसर्पिणीकालमें दुष्पमसुषमाकालके प्रारंभिक प्रथम समयमें थोड़े ही समयके भीतर विकलेन्द्रियोंकी उत्पत्ति और जीवोकी वृद्धि होने लगती है ॥ १६१२ ॥

इसप्रकार क्रमसे तीन कालोमें मनुष्य और तिर्यञ्च जीवोंकी सख्या बढ़ती ही रहती है। फिर इसके पश्चात् उत्सर्पिणीके तीन कालोंमें भी पहिलेके समान ही वे जीव वर्तमान रहते हैं॥१६१३॥

भरत और ऐरावत क्षेत्रमें रॅहटघटिकान्यायसे अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी काल अनन्ता-नन्त होते हैं। (अर्थात् जिसप्रकार रॅहटकी घरियां बार बार ऊपर व नीचे आती—जाती हैं इसी-प्रकार अवसर्पिणीके पश्चात् उत्सर्पिणी और उत्सर्पिणीके पश्चात् अवसर्पिणी, इस क्रमसे सदा इन कालोंका परिवर्तन होता ही रहता है )॥ १६१४॥

असल्यात अवसर्पिणी—उत्सर्पिणीकालकी शलाकाओंके बीत जानेपर प्रसिद्ध एक हुण्डा-वसर्पिणी आती है; उसके चिह्न ये हैं ॥ १६१५ ॥

इस हुण्डावसर्पिणीकालके भीतर सुषमदुष्षमाकालकी स्थितिमेंसे कुछ कालके अवशिष्ट रहने-पर भी वर्पा आदिक पडने लगती है और विकलेन्द्रिय जीवोंकी उत्पत्ति होने लगती है ॥ १६१६॥

इसके अतिरिक्त इसी कालमें कल्पवृक्षोंका अन्त और कर्मभूमिका न्यापार प्रारम्भ हो जाता है। उस कालमें प्रथम तीर्थंकर और प्रथम चन्नत्रतीं भी उत्पन्न हो जाते हैं॥ १६१७॥

१ द्व णिवइकुल . २ द् तिरियपविसखा, च तिरियमविसखा. ३ द्व सो एका. ४ द्व तस्स. ५ द्व विदिन्मि.

चिक्सस विजयभंगो णिब्बुह्गमणं च थोवजीवाणं । चक्कधराउ दिजाणं हिवेदि वंसस्स उप्पत्ती ॥ १६१८ दुस्समसुसमे काले अहावण्णा सलायपुरिसा य । णवमादिसोलसंतं सत्तसु तित्थेसु धम्मवोच्छेदो॥ १६१९ एक्स्स होंति रुद्दा कलहिपया णारदा य णवसंत्रो । सत्तमतेवीसंतिमतित्थयराणं च उवमग्गो ॥ १६२० तिदयचदुपंचमेसुं कालेसुं परमधम्मणासयरा । विविद्दकुदेवकुलिंगी दीसंते दुहुपाविहो ॥ १६२१ चंढालसवरपाणप्पुलिंदणाहरुचिलायपहुदिकुला । दुस्समकाले कक्की उवकक्की होंति वादाला ॥ १६२२ भह्बुहिभणाबुही भूवद्वी वज्जकागिपसुद्दा य । इय णाणाविहदोसा विचित्तभेदा ह्वंति पुढं ॥ १६२३

। एवं कालविभागो समत्तो। । एवं भरहखेत्तपरूवणं<sup>१</sup> समत्तं।

सदमुन्विदं हिमवं खुछो पणुवीसजोयणुन्वेहो<sup>५</sup> । विक्लंभेण सहस्सं बावण्णा बारसेहिं भागोहिं ॥ १६२४ १००। २५। १०५२। १२।

99

चक्रवर्तीका विजयभंग और थोड़ेसे जीवोंका मोक्षगमन भी होता है। इसके अतिरिक्त चक्रवर्तीसे की गयी द्विजोंके वंशकी (वर्णकी) उत्पत्ति भी होती है॥ १६१८॥

दुष्पमसुषमाकालमें अञ्चावन ही शलाकापुरुष होते हैं और नौवेंसे सोलहवें तीर्थंकर तक सात तीर्थीमें धर्मकी व्युच्छित्ति होती है ॥ १६१९॥

ंग्यारह रुद्र और कलहिंपय नौ नारद होते हैं तथा इसके अतिरिक्त सातवें, तेईसवें और अन्तिम तीर्थंकरके उपसर्ग भी होता है ॥ १६२०॥

तृतीय, चतुर्थ व पंचम कालमें उत्तम धर्मको नष्ट करनेवाले विविध प्रकारके दुष्ट पापिष्ट कुदेव और कुलिंगी भी दिखने लगते हैं ॥ तथा चाण्डाल, शबर, पाण (श्वपच), पुलिंद, लाहल और किरात इत्यादि जातियां उत्पन्न होती है तथा दुष्पमकालमें व्यालीस कल्की व उपकल्की होते हैं ॥ १६२१-१६२२॥

अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूवृद्धि (भूकंप?), और वज्राग्नि आदिका गिरना, इत्यादि विचित्र भेदोंको लिये हुए नाना प्रकारके दोष इस हुण्डावसर्पिणीकालमें हुआ करते हैं ॥ १६२३॥

इसप्रकार कालका विभाग समाप्त हुआ |

इसप्रकार भरतक्षेत्रका प्ररूपण समाप्त हुआ ।

क्षुद्र हिमवान् पर्वतकी उंचाई सौ योजन, अवगाह पचीस योजन, विस्तार एक हजार वावन योजन तथा एक योजनके उन्नीस भागोंमेंसे वारह भाग अधिक है ॥ १६२४॥ उत्सेध १००। अवगाह २५। विष्कम्भ १०५२१२।

१ व चक्कघराओ जिदाणं. २ द व कहुपाविहा. ३ द व चिलालपहुदि. ४ द व सहवण. ५ द व जोयणोवेदो ६ द व भागो य.

तस्त य उत्तरजीवा चउवीतसहस्तणवसयाहं पि । बत्तीसं पृक्कला सम्बसमातेण गिहिट्टा ॥ १९२५ २४९३२ । १ ।

19

खुह्रिमवंतसेले उत्तरभागिम होदि घणुपहं । पणुवीसमहस्साई दोिणसया वीस वैउक्लक्मिहिया ॥ १६२६ २५२३० । ४ ।

58

तस्त य चूलियमार्गं पंचतहस्ताणि लोयणाणं पि । वीसाधियदोण्णिसया सत्तक्ला अद्ववदिरित्ता ॥ १६२७ ५२३०। १५।

3.6

पंचसहस्सा निसया पण्णासा जोयणाणि बद्दजुदा । पण्णारस य कलाना पस्समुजा सुहिमवंते ॥ १६२८ ५३५० । ३१ ।

36

हिमवंतसरिसदीहा तेंडवेदी दोणिंग होंति सूमितलें । बे कोसा उत्तुंगा पंचधणुस्सदपमाणविधिण्णा ॥ १६२९ को २ । दं ५०० ।

जोयणर्लिवन्तंमो उभए पासेसु होदि वणसंडो । बहुतोरणदारजुदा वेदी पुन्विल्लवेदिएहिं समा ॥ १६३० व जो । १ ।

₹

खुद्रहिमवंतसिहरे समंनदो पटमवेदिया दिल्वा । वणमवणवेदिसन्वं पुर्वं पिव एत्य वत्तन्वं ॥ १६३१

हिनवान् पर्वतकी उत्तरजीवा सब मिलाकर चौबीस हजार नौसौ बत्तीस योजन और योजनके उन्तीस भागोंमेंसे एक भागप्रमाण है ॥ १६२५ ॥ २४९३२ है ।

क्षुद्र हिमवान् पर्वतका धनुषपृष्ठ उत्तरभागमें पञ्चीस हजार दोसौ तीस योजन और एक योजनके उन्नीस भागोंमेंसे चार माग अधिक है ॥ १६२६ ॥ २५२३०३५ ।

इस पर्वतकी चूलिकाका प्रमाण पांच हजार दोसी तीस योजन और एक योजनके उनीस भागोंमेंसे साट्टे सात माग अविक है। १६२७॥ ५२३० ईटें!

ञुड हिमबान् पर्वतको पार्श्वभुजाका प्रमाण पांच हजार तीनसी पचास योजन और एक योजनके उन्नीस भागोंमेंसे साट्टे पन्टह भाग अधिक है ॥ १६२८ ॥ ५३५० हैंटे ।

भूमिनलपर हिमनान् पर्वतके सदश लम्बी उसकी दो तटवेदियां हैं। ये वेदियां दो कोस ऊंची और पांचसी धनुपप्रमाण विस्तारसे युक्त हैं॥ १६२९॥

उत्सेष कोस २ । विस्तार दण्ड ५०० ।

पर्वतके दोनों पार्कभागोंमें अर्घ योजनप्रमाग विस्तारसे युक्त वनखण्ड है, तथा पूर्वीन वेदियोंको समान बहुन तोरणद्वारोंसे संयुक्त वेदी है ॥ १६३० ॥ यो० ई ।

क्षुड हिमवान् पर्वतके शिखरपर चारों तरफ पद्मरागमिनमय दिन्य वेदिका है। वन, भवन और वेदी आदि सबका, पिहलेके समान यहांपर भी करन करना चाहिये॥ १६३१॥

१ द् नारका २ द स तद्वेदी. ३ द मृमियते. ४ द स समी.

सिद्धित्मवंतकृष्टा भरहङ्लागंगकूडसिरिणामा<sup>र</sup>। रोहीदासा सिंधू सुरहेमवदं च वेसमणं ॥ १६३२ उदयं भू सहवासं मञ्झं पणुवीस तत्तियं दलिदं । सहभू मिजुदस्सद्धं पत्तेकं जायणाणि कूडाणं ॥ १६३३ २५ । २५ । २५ । १८ । को ३ ।

3

एकारस पुन्वादी समवटा वेदिएहिं रमणिजा। वेंतरपासादजुदा पुन्वे कूडिम्म जिणभवणं ॥ १६३४ आयामो पण्णासं वित्थारी तद्दलं च जोयणया। पणहत्तरिदलमुदक्षो तिद्दारजुदस्स जिणिकेदस्स ॥ १६३५ ५०।२५।७५।३।

₹

पुन्व मुहदारउद्भो जीयणया भट्ट तह्लं रुंदं। रुंद्समं तु पवेसं ताणढं दक्किणुत्तरहुवारे ॥ १६३६ ८।४।४।२।२। भट्टेच य दीहत्तं दीहच्चउभाग तत्थ वित्थारं। चउजोयणउच्छेहो देवच्छंदो जीणणिवासे ॥ १६३७

सिद्ध, हिमवान् , भरत, इला, गंगा, श्री, रोहितास्या, सिन्धु, सुरा, हैमवत और वैश्रवण, इसप्रकार ये ग्यारह उस पर्वतके ऊपर कूट हैं ॥ १६३२ ॥

इनमेंसे प्रत्येक क्टकी उंचाई पचीस योजन, भूविस्तार भी इतना अर्थात् पचीस योजन, मुखिक्तार पचीसका आधा अर्थात् साढ़े बारह योजन और मध्यविस्तार भूमि एवं मुखके जोड़का अर्धभागमात्र है ॥ १६३३ ॥

उत्सेध यो. २५ । भूव्यास २५ । मुखव्यास  $\frac{25}{5}$  । मध्यव्यास  $\frac{45}{5}$  +  $\frac{25}{5}$  - २ = यो. १८, को. ३ ।

पूर्वादिक्रमसे ये ग्यारह कूट समान गोल, वेदियोंसे रमणीय और न्यन्तरोंके मवनेंासे संयुक्त हैं । इनमेसे पूर्व कूटपर जिनभवन है ॥ १६३४ ॥

तीन द्वारोंसे संयुक्त इस जिनभवनकी लम्बाई पचास योजन, विस्तार इसका आधा अर्थात् पचीस योजन और उचाई पचत्तर योजनके अर्धभागप्रमाण अर्थात् साढ़े सैंतीस योजन है ॥ १६३५॥ आयाम ५०। विस्तार २५। उत्सेष पूर्व । द्वार ३।

उपर्युक्त तीन द्वारोंमेंसे पूर्वमुख द्वारकी उंचाई आठ योजन, विस्तार इससे आधा अर्थात् चार योजन, और विस्तारके समान प्रवेश भी चार योजनमात्र है। शेष दक्षिण और उत्तरद्वारकी लम्बाई आदि पूर्वद्वारसे आधी है।। १६३६॥

पूर्वमुखद्वार-उत्सेघ ८। विस्तार १। प्रवेश १। द. उ. द्वार-उत्सेघ १। विस्तार २। प्रवेश २।

जिनभवनमें आठ योजन लंबा तथा लंबाईके चतुर्थभागमात्र विस्तारसे संयुक्त और चार योजन ऊंचा ऐसा देवच्छद है ॥ १६३७॥

१ म सिरिणामाणा. २ द व देवच्छंदा.

सिंहासणादिसहिया चामरकरणागजक्खिमहुणजुदा । पुरुजिणपाँडेमा तुंगा अटुत्तंरसयधणुप्पमाणाभो ॥ १६३८ सिरिदेवी सुददेवी सञ्वाणसणक्कुमारजक्खाणं । रूवाणि अटुमंगल देवच्छंदिमा चेहंति ॥ १६३९ लंबतकुसुमदामा पारावयमोरकंठिणहवण्णा । मरगयपवालवण्णा विदाणणिवहा विरायंति ॥ १६४० भेभासुयंगमहलजयघंटाकंसतालतिवलिजुदा । पद्धपडहसंखकाहलसुरदुंदिभसद्गंभीरा ॥ १६४१ जिणपुरदुवारपुरदे। पत्तेकं वदणमंडवा दिव्वा । पणवीसजीयणाई वासो विउणाह भायामो ॥ १६४२

२५। ५०।

भट्ट चिय जोयणया भदिरित्ता होदि ताण उच्छेहो । क्षभिसेयगीदभवलोयणाण वरमंद्रवा य तप्पुरदो ॥ १६४३ चडगोडराणि सालत्तिद्यं वीहीसु माणथंभा य । णवधूवा तह वर्णधयचित्तक्षोणीओ जिण्णिवासेसु ॥ १६४४ सन्त्रे गोडरदारा रमणिजा पंचवण्णस्यणमया । वाउलतोरणज्ञत्ता णाणाविहमत्तवारणया ॥ १६४५ बहुसालभंजियाहिं सुरकोकिलबरहिणादिपक्खीहिं । महुररवेहिं सहिदा णचताणेयधयवडायाहिं ॥ १६४६

वहापर सिंहासनादिसे सहित, हाथमें चमरोंको टिये हुए नागयक्षयुगल्से सयुक्त और एकसौ आठ धनुषप्रमाण ऊची उत्तम जिनप्रतिमार्थे विराजमान है ॥ १६३८॥

देवच्छदके भीतर श्रीदेवी, श्रुतदेवी, तथा सर्वाह्न और सनत्कुमार यक्षोंकी मूर्तिया एवं आठ मंगलद्रव्य स्थित हैं ॥ १६३९॥

वहांपर लटकती हुई पुष्पमालाओंसे सयुक्त और कबूतर व मयूरके कठसदश तथा मरकत एव मूगा जैसे वर्णवाले चॅदोवोंके समूह शोभायमान हैं॥ १६४०॥

प्रत्येक जिनपुरद्वारके आगे भभा ( भेरी ), मृदंग, मईल, जयघटा, कास्यताल और तिवलीसे सयुक्त तथा पटुपटह, शंख, काहल और सुरदुन्दुभि बार्जोके शब्दोंसे गर्भीर ऐसे दिव्य मुखमण्डप हैं। इन मण्डपोंका विस्तार पच्चीस योजन और लवाई इससे दूनी अर्थात् पचास योजनमात्र है ॥ १६४१–१६४२ ॥ २५ । ५० ।

इन मण्डपोंकी उंचाई आठ योजनसे अधिक है। इनके आगे अभिषेक, गीत और अव-लोकनके उत्तम मण्डप हैं॥ १६४३॥

जिनभवनोंमें चार गोपुर, तीन प्राकार, वीथियोंमे मानस्तम्भ, नौ स्तूप, वनभूमि, ध्वज-भूमि और चैत्यभूमि होती है ॥ १६४४ ॥

पाच वर्णके रत्नोंसे निर्मित सब गोपुरद्वार पूतलीयुक्त, तोरणोंसे सिहत और नाना प्रकारके मत्तवारणोंसे रमणीय हैं ॥ १६४५॥

इसके अतिरिक्त ये गोपुरद्वार बहुतसी शालभजिकाओं (पुतलियों) एव मधुर शब्द करनेवाले सुरकोकिल और मयूर आदिक पक्षियोंसे सहित तथा नाचती हुई अनेक ध्वजा-पताकाओंसे सयुक्त हैं।। १६४६॥

१दव मंबा°. २दव णव°. ३दव °चयवदाणाई

पुलातमालविह्नीलवंगकंकोलकंदिलिपहुदीहिं । णाणातरुरयणेहिं उज्ञाणवणा विराजंति ॥ १६४७ कल्हारकमलकंदलणीलुप्पलकुमुदकुसुमसंखण्णा । जिणउज्जाणवणेसुं पोक्खरणीवाविवरकूर्यो ॥ १६४८ णंदादील तिमेहल तिपीलपुल्वाणि धम्मचक्काणि । चउवणमज्झगयाणि चेदियरुक्खाणि सोहंति ॥ १६४९ सेसेसुं कूडेसुं वेंतरदेवाण होंति पासादा । चउतोरणवेदिजुदा णाणाविहरयणणिम्मविदा ॥ १६५० हेमवदभरहिमवंतवेसमणणामधेयकूढेसुं । णियकूढणामदेवा सेसे णियकूढणामदेवीको ॥१६५१ बहुपरिवारिहिं जुदा चेट्टंते तेसु देवदेवीको । दसधणुउच्छेहतणू सोहम्मिदस्स ते य परिवारा ॥ १६५२ ताणं वरपासादा सकोसहिंगतीसजोयणारुंदौ । दोकोससिहजोयणउद्या सोहंति रयणमया ॥ १६५३ पायारवलिगोउरधवलामलवेदियाहिं परियरिया । देवाण होंति णयरा दसप्पमाणेसु कूडसिहरेसुं ॥ १६५४ धुव्वंतधयवढाया गोउरदारेहिं सोहिदा विउला । वरवज्ञकवाढजुदा उववणपोक्खरणिवाविरमणिज्ञा ॥ १६५५ कमलोदरवण्णणिहा तुहारसिसिकिरणहारसंकासा । वियसियचंपयवण्णा णीर्कुप्पलरक्तकमलवण्णा य ॥ १६५६

वहाके उद्यानवन इलायची, तमालवछी (शाल), लोंग, ककोल (शीतल चीनीका चुक्ष) और केला, इत्यादि नाना चुक्ष-रत्नोंसे शोभायमान है ॥ १६४७॥

जिनगृहके उद्यानवनोंमें कल्हार, कमल, कन्दल, नीलकमल और कुमुदके फूलोंसे न्याप्त पुष्करिणी, वापी और उत्तम कूप हैं ॥ १६४८॥

चारों वनोंके मध्यमें स्थित तीन मेखलायुक्त नन्दादिक वापिकायें, तीन पीठोंसे सहित धर्मचक्र, और चैत्यवृक्ष शोभायमान है ॥ १६४९॥

शेप कूटोंपर चार तोरण-वेदियोंसे सहित और नाना प्रकारके रत्नोंसे निर्मित व्यन्तर देवोंके भवन हैं ॥ १६५० ॥

हैमवत, भरत, हिमवान् और वैश्रवण नामक कूटोंपर अपने अपने कूटोंके नामक देव, तथा शेष कूटोंपर अपने अपने कूटोंके नामकी देविया रहती हैं ॥ १६५१॥

इन कूटोंपर बहुत परिवार और दश धनुषप्रमाण ऊचे शरीरसे युक्त जो देव-देविया स्थित हैं, वे सौधर्म इन्द्रके परिवाररूप हैं ॥ १६५२ ॥

इन व्यन्तर देव-देवियोंके रत्नमय भवन विस्तारमे इकतीस योजन एक कोस और उचाईमें वासठ योजन दो कोसप्रमाण होते हुए शोभायमान है ॥ १६५३॥

दश कूटोंके शिखरोंपर प्राकार, वलमी ( छजा ) गोपुर और धवल निर्मल वेढिकाओंसे न्याप्त देवोंके नगर है ॥ १६५४ ॥

ये देवोंके नगर उडती हुई व्वजा-पताकाओसे सिहत, गोपुरद्वारोंसे शोभित, विशाल, उत्तम वज्रमय कपाटोंसे युक्त और उपवन, पुष्करिणी एव वापिकाओंसे रमणीय हैं ॥ १६५५॥

इन नगरोंमेंसे कितने ही कमलोदरवर्णके सदृश वर्णवाले, कितने ही तुपार, चन्द्रकिरण एव हारके सदृश, कितने ही विकसित चम्पक जैसे वर्णवाले, और कितने ही नील व रक्त कमलके सदृश वर्णवाले हैं॥ १६५६॥

१ द्कयिल". २ द्व वरकुडा. ३ द्व <sup>°</sup>स्दो ४ द्व णीडुप्पलगत्ते.

विजिदणीलमरगयककेयणपडमरायसंपुण्णा । जिणभवणेहि सणाहा को संकर् विष्णिदुं संयलं ॥ १६५७ हिमवंतयस्य मञ्झे पुग्वावरमायदो य पडमदुहो । पणसयजोयणरुंदो तहुगुणायामसोहिल्लो ॥ १६५८ ५०० । १००० ।

दसजोयणाणि गहिरो चउतोरणवेदिणंदणवणेहिं । सहिदो वियसिअकुसुमेहिं सुहसंचयरयणरिचदेहिं ॥ १६५९ वेसमणणामकूढो ईसाणे होदि पंकयदहस्स । सिरिणिचयणामकूढो सिहिदिसभागिम्ह णिहिहो ॥ १६६० खुल्लिहिमवंतकूढो णइरिदिभागिम्म तस्स णिहिहो । पिन्छमउत्तरभागे कृढो एरावदो णाम ॥ १६६१ सिरिसंचयकूढो तह भाए पडमदहस्स उत्तरए । एदेहिं कूढोहं हिमवंतो पंचसिहरिणामजुदो ॥ १६६२ उववणवेदीजुत्ता वेंतरणयरेहिं होति रमणिजा । सन्वे कूढा एदे णाणाविहरयणिगम्मविदा ॥ १६६३ उत्तरिसाविभागे जलम्म पडमहहस्स जिणकूढो । सिरिणिचयं वेरुल्यं अंकमयं अन्छरीय रुवगं च ॥ १६६४ सिहरीडप्पलकूढा पदाहिणा होति तस्स सिल्लिम्म । तैहवणवेदीहिं जुदा वेंतरणयरेहिं सोहिला ॥ १६६४

उपर्युक्त नगर वज्रमणि, इन्द्रनीलमणि, मरकतमणि, कर्केतन (रत्नविशेष) और पद्मराग मणियोंसे परिपूर्ण तथा जिनभवनोंसे सनाथ हैं। इनका पूरा वर्णन करनेके लिये कौन समर्थ हो सकता है ?॥ १६५७॥

हिमवान् पर्वतके मध्यमें पूर्व-पश्चिम लंबा, पांचसौ योजन विस्तारसे सहित और इससे दुगुणी अर्थात् एक हजार योजनप्रमाण लंबाईसे शोभायमान पद्म नामक द्रह है ॥ १६५८॥ विष्कंभ ५००। आयाम १०००।

यह पद्मद्रह दश योजन गहरा तथा चार तोरण, वेदियों नन्दनवनों, और शुभसंचय युक्त रत्नोंसे रचे गये विकसित फूलोंसे सहित है ॥ १६५९ ॥

इस पंकजद्रहके ईशानकोणमें वैश्रमण नामक कूट, और आग्नेय दिशामें श्रीनिचय नामक कूट निर्दिष्ट किया गया है ॥ १६६० ॥

उसके नैऋत्य भागमें क्षुद्रिमवान् कूट और पश्चिमोत्तरभागमें ऐरावत नामक कूट कहा गया है ॥ १६६१ ॥

पबादहको उत्तर भागमें श्रीसंचय नामक कूट स्थित है। इन पांच कूटोंसे हिमवान् पर्वत ' पंचशिखरी ' इस नामसे संयुक्त है ॥ १६६२ ॥

नाना प्रकारके रत्नोंसे निर्मित ये सब कूट उपवन-वेदियोंसे सहित और व्यन्तरोंके नगरोंसे रमणीय हैं ॥ १६६३ ॥

पद्मद्रहके जलमें उत्तरिशाकी ओरसे प्रदक्षिणरूपमें जिनक्ट, श्रीनिचय, वैर्ट्य, अकमय, आश्चर्य, रुचक, शिखरी, और उत्पलक्ट, ये क्ट उसके जलमें तटवेदियों और वन-वेदियोंसे सिहत होते हुए व्यन्तर-नगरोंसे शोभायमान हैं॥ १६६४-१६६५॥

१ द्व रिदा २ द्व कप्पयदहस्स. ३ द्व तर्द. ४ द्व <sup>८</sup>णयरेषु.

उदयं भूमुह्वासं मञ्झं पणवीस तत्तियं दिलदं । मुह्भूमिजुर्दस्सद्धं पत्तेकं जोयणाणि कूडाणं ॥ १६६६ विकास स्वाप्तिक स्वा

ः २ ४

दहमज्झे अरविंदयणालं बादालकोसमुन्त्रिद्धं । इगिकोसं बाहलं तस्स मुणालं ति रजदमयं ॥ १६६७ को ४२, बा को १।

कंदो<sup>र</sup> यरिट्ठरयणं णालो वेरुलियरयणिग्मविंदो । तस्सुविरं दरवियसियपउमं चडकोससुव्विद्धं ॥ १६६८ को: ४,।:

चडकोसरंद्मज्झ अंते दोकोसमहव चडकोसा। पत्तेकं इगिकोसं उस्सेद्दायामकण्णिया तस्स ॥ १६६९ .
को ४।२।को ४।को १।

भहवा दोहें। कोसा एकारसहस्सपत्तसंजुत्ता । तक्किपणकार्ये उविर वेरुलियकवाडसंजुत्तो ॥ १६७० को २ को २।

कूडागारमहारिहँभवणो वरफलिहरयणणिम्मविदो । क्षायामवासतुंगा कोसं कोसद्धतिचरणा कससो ॥ १६७१ को १।११३।

ંર ૪

तिस्ति सिरियादेवी भवणे पिलदेशवमप्पमाणाऊ । दसँ चावाणि तुंगा सोहिंमदस्स सहदेवी ॥ १६७२

उन कूटोंमेंसे प्रत्येक कूटकी उंचाई पचीस योजन, भूविस्तार भी इतना अर्थात् पचीस योजन, मुखिवस्तार पचीस योजनके अर्घभागप्रमाण और मध्यविस्तार भूमि तथा मुखकें जोड़कां अर्घभागमात्र है ॥ १६६६ ॥ २५ । २५ । २५ । १६ ।

्तालावके मध्यमें व्यालीस कोस ऊचा और एक कोस मोटा क्रमलका नाल है। इसका मृणाल रजतमय और तीन कोस बाहल्यसे युक्त है।। १६६७।। उत्सेध को ४२, वा को १।

उस कमलका कन्द अरिष्टरत्नमय और नाल वैडूर्यमणिसे निर्मित है। इसके ऊपर चार कोस ऊंचा किंचित् विकसित पद्म है ॥ १६६८॥

उसके मध्यमें चार कोस और अन्तमें दो अथवा चार कोस विस्तार है। उसकी कर्णि-काकी उंचाई और आयाममेंसे प्रत्येक एक कोसमात्र है॥ १६६९॥ को. ४। २। ४। को. १।

अथवा, कर्णिकाकी उचाई और लवाई दो दो कोसमात्र है। यह कमलकर्णिका ग्यारह हजार पत्तोंसे संयुक्त है। इस कर्णिकाके ऊपर वैद्वर्यमणिमय कपाटोंसे सयुक्त और उत्तम स्फिटिकमणिसे निर्मित क्टागारोंमें श्रेष्ठ भवन है। इसकी लम्बाई एक कोस, विस्तार अर्ध कोस-प्रमाण और उचाई एक कोसके चार भागोंमेंसे तीन भागमात्र है। १६७०-१६७१।

को १। ई। है।

इस भवनमें एक पल्योपमप्रमाण आयुकी धारक और दश धनुप ऊची श्री नामक सौधर्म इन्द्रकी सहदेवी निवास करती है ॥ १६७२ ॥

१ द्व कदा २ द्व तक्षणिकया. ३ द्व क्डागारामहरिह. ४ द्व तस्सिरिया छिरिदेवी. ५ द व जस हेवाणि

सिरिदेवीए होंति हु देवा सामाणिया य तणुरक्षी । परिसत्तिद्याणीया प्रकणमभयोगिकिञ्बिसिया ॥ १६७३ ते सामाणियदेवा विविहंजणभूसणेहिं कयसोहा । सुपसत्थविडलकाया चडस्सहस्सयपमाणा यै ॥ १६७४

ईसाणैसोमसारुद्रदिसाण भागेसु पडमडवरिम्मि । सामाणियाण भवणा होति सहस्साणि चत्तारि ॥ १६७५ ४००० ।

सिरिदेवीतणुरक्ला देवा सोलससहस्सया ताणं । पुन्वादिसु पत्तेकं चत्तारिसहस्सभवणाणि ॥ १६७६ १६००० ।

क्षव्मंतरपरिसाए बाइचो णाम सुरवरो होदि । बत्तीससहस्साणं देवाणं बहिवई घीरे। ॥ १६७७ पउमद्दुपउमोविर क्षगिदिसाए भवंति भवणाइं । वत्तीससहस्साइं ताणं वरस्वणरइदाइं ॥ १६७८

पडमिम चंदणामो मज्जिमपरिसाए अहिवई देमो। चालीससहस्साँणं सुराण बहुयाणसर्वाणं ॥ १६७९ ४००००।

अडदालसहस्साँगं सुराण सामी समुग्गयपयाभो । वाहिरपरिसाए जदुणामो सेवेदि सिरिदेविं ॥ १६८० ४८००० ।

श्रीदेवीके सामानिक, तनुरक्ष, तीनों प्रकारके पारिषद, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और किल्विषिक जातिके देव हैं ॥ १६७३ ॥

विविध प्रकारके अंजन और भूषणोंसे शोभायमान तथा सुप्रशस्त एवं विशाल कायवाले वे सामानिक देव चार हजारप्रमाण हैं॥ १६७४॥ ४०००।

ईशान, सोम ( उत्तर ) और वायव्य दिशाओं के भागों में पद्मों के ऊपर उन सामानिक देवों के चार हजार भवन हैं ॥ १६७५ ॥ ४००० ।

श्रीदेवीके तनुरक्षक देव सोलह हजार हैं। इनके पूर्वादिक दिशाओं मेंसे प्रत्येक दिशामें चार हजार भवन हैं॥ १६७६॥ ४ x ४००० = १६०००।

अम्यन्तर परिषद्में वत्तीस हजार देवोंका अधिपति धीर आदित्य नामक उत्तम देव है ॥ १६७७ ॥

पद्मह्ह के कमलोंके कपर आग्नेय दिशामें उन देवोंके उत्तम रत्नोंसे रचित वत्तीस हजार भवन हैं ॥ १६७८ ॥ ३२००० ।

पद्मद्रहपर मच्यम परिषद्के बहुत यान और शलयुक्त (१) चालीस हजार देवोंका अधिपति चन्द्र नामक देव है ॥१६७९॥ ३२०००। (यहां भवनोंकी दिशा और संख्यासूचक गाया त्रुटित प्रतीत होती है)

वाह्य परिषद्के अङ्तालीस हजार देवोंका स्वामी प्रतापशाली जतु नामक देव श्रीदेवीकी सेवा करता है ॥ १६८० ॥ ४८००० ।

१ द सामाणियतणुरक्ला. २ द व विहंजण°. ३ द व च उस्सद वि या पमाणाय. ४ द व दहण<sup>६</sup>. ५ द व सहस्साइं. ६ द बहुसत्याणं. ७ द व सहस्साणिं. ८ द व जहदुणाणो.

णहरिदिसाए ताणं अडदालसहस्ससंखपासादा । पडमद्हमज्झस्मि य सुतुंगतोरणदुवाररमणिजा ॥ १६८१ ४८००० ।

कुंजरतुरयमहीरहगोवहगंधव्वणदृदासाणं । सत्त यणीया सत्तिहि कच्छाहिं तत्य संजुत्ता ॥ १६८२ पढमाणीयपमाणं सिरसं सामाणियाण सेसेसुं । विउणा विउणा संखा छस्सु वणीप्सु पत्तेयं ॥ १६८३ कुजरपहुदितणूहिं देवा विकिरंति विमलसत्तिजुदा । मायालोहिविहीणा णिचं सेवंति सिरिदेविं ॥ १६८४ सत्ताणीयाण घरा पउमह्हपच्छिमप्पएसिमाँ । कमलकुसुमाण उविरं सत्त चिय कणयणिममविदा ॥ १६८५ अहुत्तरसयमेत्तं पिडहारा मितणो य दूदा य । बहुविहवरपरिवारा उत्तमस्त्वाहं विणयज्ञत्ताहं ॥ १६८६ अहुत्तरसयसंखा पासादा ताण पउमगव्भेसुं । दिसविदिसविभागिठदा दहमज्झे अधियरमणिज्ञा ॥ १६८७ होंति पहण्णयपहुदी ताणं चडणं विं पउमपुष्पेसुं । उच्छिण्णो कालवसा तेसुं पिरमाणउवएसो ॥ १६८८ कमला अिहिमा ते पुढविमया सुंदरा य हगिलक्षं । चालीससहस्साणि एक्ससयं सोलसेहिं जुदं ॥ १६८६ १४०११६।

नैऋतिदशामें उन देवोंके उन्नत तोरणद्वारोंसे रमणीय अड़तालीस हजार भवन पद्मदहके मध्यमें स्थित हैं ॥ १६८१ ॥ ४८००० ।

कुजर, तुरग, महारथ, बैल, गन्धर्व, नर्तक और दास, इनकी सात सेनायें हैं। इनमेंसे प्रत्येक सात कक्षाओंसे सिहत है।। १६८२।।

प्रथम अनीकका प्रमाण सामानिकदेवोंके सदश है। शेष छह सेनाओंमेंसे प्रत्येकका प्रमाण उत्तरोत्तर दूना दूना है ॥ १६८३ ॥

निर्मल शक्तिसे सयुक्त देव हाथी आदिके शरीरोंकी विक्रिया करते और माया एव लोभसे रहित होकर नित्य ही श्रीदेवीकी सेवा करते हैं॥ १६८४॥

सात अनीक देवोंके सात घर पद्मद्रहके पश्चिम प्रदेशमें कमलकुसुमोंके ऊपर सुवर्णसे निर्मित हैं ॥ १६८५ ॥

उत्तम रूप व विनयसे सयुक्त और वहुत प्रकारके उत्तम परिवारसे सहित ऐसे एकसाँ आठ प्रतीहार, मत्री एवं दूत है ॥ १६८६॥

उनके अतिशय रमणीय एकसौ आठ भवन द्रहके मध्यमें कमलोंपर दिशा और विदिशाके विभागोंमें स्थित हैं ॥ १६८७ ॥

पद्मपुष्पोंपर स्थित जो प्रकीर्णक आदिक देव हैं, उन चारोंके प्रमाणका उपदेश काल-वश नष्ट हो गया है ॥ १६८८ ॥

वे सब अकृत्रिम पृथिवीमय सुन्दर कमल एक लाख चालीस हजार एकसी सोलह हैं॥ १६८९॥ १४०११६।

१ द्व पुहा. २ द्व सुरा. ३ द्व पिच्छिमपएसति. ४ द्च उवणावि, व चडणावि. ५ द्व पडमपुक्वेसु. ६ द् उच्छण्णो.

एवं महापुराणं परिमाणं ताण होदि कमलेसुं । खुल्यपुरसंखाणं को सक्कह् कादुमखिलेणं ॥ १६९० पडमदहे पुन्वसुहा उत्तरगेहा ह्वंति सन्वे वि । ताणभिसुहा वि सेसां खुल्यगेहा जहाजोगं ॥ १६९१ कमलकुसुमेसु तेसुं पासादा जेत्तिया ससुिहा । तेत्तियमेत्ता होति हु जिणगेहा विविहरयणमया ॥ १६९२ मिंगारकलसदप्पणबुन्बद्धंटाधयादिसंपुण्णा । जिणवरपासादों ते णाणाविहतोरणदुवारा ॥ १६९३ वरचामरभामंडलल्यत्त्तयकुसुमवरिसपहुदीहिं । संजुत्ताओं तेसुं जिणवरपिहमाओं राजंति ॥ १६९४ पडमहहादुं उत्तरभागेणं रोहिणामवरसरिया । उगाच्छ्य छावत्तरि जोयणदुसयाइं अदिरित्ता ॥ १६९५

२७६ । ६ ।

38

रंदावगाढतोरणअंतरकूडप्पणालियाठाणा । धारारंदं कुँडहीवाचलकूडॅरंदपहुदीओ ॥ १६९६ तत्थ य तोरणदारे तोरणथंभा अ तीए सरिदाए । गंगाणहए सरिसा णवरि वासादिएहि ते विगुणा ॥ १६९७ । हिमवंतं गयं ।

इसप्रकार कमलोंके ऊपर स्थित उन महानगरोंका प्रमाण (एक लाख चालीस हजार एकसौ सोलह) है। इनके अतिरिक्त क्षुद्रपुरोकी पूर्णरूपसे गिनती करनेके लिये कौन समर्थ हो सकता है । १६९०॥

पद्मद्रहमें सब ही उत्तम गृह पूर्वाभिमुख है, और शेष क्षुद्रगृह यथायोग्य उनके सन्मुख स्थित हैं ॥ १६९१ ॥

उन कमलपुष्पोंपर जितने भवन कहे गये है, उतने ही वहा विविध प्रकारके रत्नोंसे निर्मित जिनगृह भी हैं ॥ १६९२॥

वे जिनेन्द्रप्रासाद नाना प्रकारके तोरणद्वारोंसे सहित और झारी, कलश, दर्पण, बुद्बद्, घंटा एवं ध्वजा आदिसे परिपूर्ण हैं। । १६९३॥

उन जिन भवनोंमें उत्तम चमर, भामण्डल, तीन छत्र और पुष्पवृष्टि आदिसे सयुक्त जिनेन्द्र-प्रतिमार्ये विराजमान हैं ॥ १६९४ ॥

पद्मद्रहके उत्तरभागसे रोहितास्या नामक उत्तम नदी निकलकर दोसौ छ्यत्तर योजनसे कुछ अविक दूर तक [ पर्वतके ऊपर ] जाती है ॥ १६९५ ॥ २७६ ह ।

इस नदीका विस्तार, गहराई, तोरणोंका अन्तर, कूट, प्रणालिकास्थान, धाराका विस्तार, कुण्ड, द्वीप, अचल और कूटका विस्तार इत्यादि तथा वहांपर तोरणद्वारमें तोरणस्तम्म इन सबका वर्णन गगानदीके सदश ही जानना चाहिये। विशेष यह है कि यहापर इन सबका विस्तार गगानदीकी अपेक्षा दूना है।। १६९६-१६९७॥

हिमवान्पर्वतका कथन समाप्त हुआ।

१ द व ताणिममहाभिसेसा. २ द व प्पासादे. ३ द व पउमदहाउ दुत्तर<sup>०</sup>. ४ द व दाराख्दा कूड ५ द व कुंद.

हेमवदस्स य रुंदा चालसहस्सा य ऊणवीसहिदा । तस्स य उत्तरबाणो<sup>र</sup> भरहस्रलागादु सत्तगुणा ॥ १६९८ ४०००० ।

38

सत्तत्तीससहस्सा छच सया सत्तरी य चउझिया । किंचूणसोलसकला हेमवदे उत्तरे जीवा ॥ १६९९ ३७६७४ । १६ ।

98

सहत्तीसप्तहस्सौ सत्तसया जोयणाणि चालीसं । दसयकला णिदिहं हेमवदस्सुत्तरं चावं ।। १७०० ३८७४० । १० ।

99

इगिहत्तरिजुत्ताइं तेसिट्टिसयाइं जोयणाणं पि । सत्तकला दलमधियाँ णिद्दिट्टा चूलिया तस्स ॥ १७०१ यो. ६३७१। क १५।

३८

पस्सभुजा तस्स हवे छच सहस्साइं जोयणाणं पि । सत्तसया पणवण्णव्भहिया तिण्णि चिय कलाको ॥ १७०२ ६७५५ । क ३ ।

99

अवसेसवण्णणाओं सिरसाओं सुसमदुस्समेणं पि। णविर यविद्वदरूवं परिहीणं हाणिवङ्कीहिं॥ १७०३ तिक्ति वहुमज्झे चेट्ठदि सहावणि त्ति णाभिगिरी। जोयणसहस्सउदओं तेत्तियवासो सिरसवट्टो॥ १७०४ १०००। १०००।

हैमवत क्षेत्रका विस्तार उन्नीससे भाजित चालीस हजार योजन और उसका उत्तरबाण भरतक्षेत्रकी शलाकासे सातगुणा है ॥ १६९८॥ <u>४०००</u> । ३६८४ ४ ।

हैमवत क्षेत्रमें उत्तरभागमें जीवा सैंतीस हजार छहसी चौहत्तर योजन और कुछ कम सोलह कलाप्रमाण है ॥ १६९९ ॥ ३७६७४ है है ।

हैमवतक्षेत्रका उत्तरधनुष अडतीस हजार सातसौ चालीस योजन और दश कलामात्र निर्दिष्ट किया गया है ॥ १७०० ॥ ३८७४० १० ।

उसकी चूलिकाका प्रमाण तिरेसठसी इकहत्तर योजन और साढ़े सात कला निर्दिष्ट किया गया है ॥ १७०१ ॥ ६३७१३ ।

> उसकी पार्श्वमुजा छह हजार सातसौ पचवन योजन और तीन कलाप्रमाण है ॥ १७०२ ॥ ६७५५ २ रेड

इसका रोष वर्णन सुषमदुष्पमा कालके सदृश है। विरोषता केवल यह है कि वह क्षेत्र हानि-वृद्धिसे रहित होता हुआ अवस्थितरूप अर्थात् एकसा है।। १७०३।।

इस क्षेत्रके बहुमध्यभागमें एक हजार योजन ऊंचा और इतने ही विस्तारवाला सहरागोल शब्दावनि (शब्दवान्) नामक नाभिगिरि स्थित है ॥ १७०४ ॥ १००० । १००० ।

१ द उत्तरहीणो. २ द व अडतीससहस्सा. ३ द व त्तरा चावा. ४ द व दस अधिया. ५ व यविट्टद रूवं.

सन्वस्स तस्स परिही इगितीससयाइं तह य बासट्टी । सो पहलरिसठाणो कणयमेको वहैविजयहुरे ॥ १७०५ एक्सहस्सं पणसयमेक्सहर्सं च सगसया पण्णा । उदनो-मुहैमूमिन्झमिवित्यारा तस्स धवलस्स ॥ १७०६ १००० । ५०० । १००० । ७५० । पाठान्तरम् ।

मूलोवरिमाएसुं सो सेलो वेदिउववणेहिं जुदो । वेदीवणाण रुदा हिमवंतणग व्य णाद्वा ॥ १७०७ बहुतोरणदारजदा तव्यणवेदी विचित्तरयणमई । चिरयदालियविउला णचंताणेयघयवढालोयाँ ॥ १७०८ तिगिरिउवरिमभागे बहुमज्झे होदि दिव्यजिणभवणं । बहुतोरणवेदिजुदं पिढेमाहिं सुंदराहि संजुत्तं ॥ १७०९ उच्छेहप्पहुदीसुं संपिह सम्हाण णित्य उवदेसो । तस्स य चउिहसासुं पासादा होति रयणमया ॥ १७१० सत्तद्रप्पहुदीहिं सूमीहिं भूसिदा विचित्ताहिं । घुव्यंतथयवढायाँ णाणाविहरयणक्यसोहा ॥ १७१९ बहुपरिवारोहिं जुदो सालीणामेण वेंतरो देसो । दसघणुतुंगो चेहिद पल्लिमदाक महादेहो ॥ १७१२ पैडमहहासो उत्तरभागेसुं रोहिदास णाम णदी । वेकोसेहिं सपाविय णाभिगिरिं पिच्छमे वल्ह ॥ १७१३

उस सब पर्वतकी परिधि इकतीससौ वासठ योजनप्रमाण है। यह पर्वत पत्य (कुशूल) के सदश आकारवाला कनकमय वृत्त विजयाई है॥ १७०५॥

उस धवल पर्वतकी उंचाई, मुखिवस्तार, भूविस्तार और मध्यविस्तार क्रमसे एक हजार, पांचसी, एक हजार और सातसी पचास योजनप्रमाण है ॥ १७०६॥ पाठान्तर।

उत्सेध १००० | मुखवि. ५०० | भूवि. १००० | मध्यवि. ७५० |

वह पर्वत मूल और उपरिम भागोंमें वेदी एवं उपवनोंसे संयुक्त है। वेदी और वनोंका विस्तार हिमवान् पर्वतके समान ही जानना चाहिये॥ १७०७॥

उस पर्वतकी वनवेदी वहुत तोरणद्वारोंसे संयुक्त, विचित्र रत्नमयी, मार्ग व अङ्गलिकाओंसे विपुल और नाचती हुई अनेक ध्वजा-पताकाओंसे आलोकित है ॥ १७०८ ॥

उस पर्वतके ऊपर बहुमच्यभागमें अनेक तोरण व वेदियोंसे युक्त और सुन्दर प्रतिमाओंसे सिहत दिन्य जिनभवन है ॥ १७०९ ॥

इस जिनभवनकी उंचाईआदिके विषयमें इस समय हमारे पास उपदेश नहीं है। जिनभवनके चारों ओर रत्नमय प्रासाद हैं॥ १७१०॥

ये प्रासाद सात-आठ इत्यादि विचित्र भूमियोंसे भूषित, फहराती हुई घ्वजा-पताकाओंसे संयुक्त और नाना प्रकारके रत्नोंसे शोभायमान हैं॥ १७११॥

वहांपर दश धनुष् ऊंचा, एक पल्यप्रमाण आयुसे सिहत और महान् शरीरका धारक शाली नामक व्यन्तरदेव वहुत परिवारसे युक्त होकर रहता है ॥ १७१२ ॥

रोहितास्या नामक नदी पद्मद्रहके उत्तरभागसे निकलकर नाभिगिरि पहुचनेसे दो कोस पूर्व ही पश्चिमकी ओर मुड़ जाती है ॥ १७१३ ॥

१ द्व कणयमदी. २ व बहु<sup>°</sup>. ३ द्व भूमुह् ४ द्व णचंताणेरयवहालोया. ५ द्व <sup>०</sup>घयवलोया. ६ द्व खदा. ७ द्व वेंतरा. ८ द्महादेवो. ९ व पडमदहाउत्तर<sup>\*</sup>.

चे कोसे वि यपाविय भचलं तं विलिय पिन्छमाहिमुहा । उत्तरमुहेण तत्तो क्रुडिलसरूवेण एत्ति सा सैरिया ॥ १७१४ गिरिवहुमज्झपदेसं णियमज्झपदेसयं च कादूणं । पिन्छममुहेण गच्छह् परिवारणदीहिं परियरिया ॥ १७१५ अट्ठावीससहस्सा परिवारणदीण होदि परिमाणं । दीवस्स य जगदिबिलं पविसिय पविसेदि लवणवारिणिहिं ॥१७१६

₹4000 |

। हेमवदो गदो ।

भरहावणिरुंदादो अष्ठगुणरुदो य दुसय उच्छेहो । होदि महाहिमवंतो हिमवंतवियं वणेहिं कयसोहो ॥ १७१७ रुं ८०००० । उ २०० ।

99

पण्णसर्यें सहस्साणि उणवीसहिदाणि जोयणाणि पि । भरहाउ उत्तरंतं तिगरिबाणस्स परिमाणं ॥ १७१८

[ 1400001 ]

तेवण्णसहस्साणि णवसया एक्कतीससंजुत्ता । छ चिय कलाक्षो जीवा उत्तरभागिम तिगिरिणो ॥ १७१९ ५३९३१ । ६ ।

39

सत्तावण्णसहस्सा दुसया तेणउदि उस कलाक्षो य । तत्थ महाहिमवंते जीवाए होदि घणुपट्टं ॥ १७२० ५७२९३ । १० ।

36

वह नदी दो कोससे पर्वतको न पाकर अर्थात् पर्वतसे दो कोस पूर्व ही रहकर पश्चिमा-भिमुख हो जाती है। इसके पश्चात् फिर उत्तराभिमुख होकर कुटिलरूपसे आगे जाती है, और पर्वतके बहुमध्य प्रदेशको अपना मध्यप्रदेश करके परिवारनदियोंसे युक्त होती हुई पश्चिमकी ओर चली जाती है।। १७१४-१७१५।।

इसकी परिवारनदियोंका प्रमाण अट्टाईस हजार है। इसप्रकार यह नदी जम्बूद्वीपकी जगतीके विलमें होकर लवणसमुद्रमें प्रवेश करती है॥ १७१६॥ २८०००।

हैमवतक्षेत्रका वर्णन समाप्त हुआ।

महाहिमवान् पर्वतका विस्तार भरतक्षेत्रसे अठगुणा और उचाई दोसी योजनप्रमाण है व हिमवन्तके समान ही वनोंसे शोभायमान है ॥ १७१७ ॥ वि. ८००० । उ. २००।

भरतक्षेत्रसे उत्तर तक इस पर्वतके बाणका प्रमाण उन्नीससे भाजित एकसौ पचास सहस्र ( एक लाख पचास हजार ) योजन है ॥ १७१८ ॥ [  $\frac{१५०००}{१९}$  = ७८९४ $\frac{१४}{१}$  ]

उस पर्वतके उत्तरभागमें जीवाका प्रमाण तिरेपन हजार नौसौ इकतीस योजन और छह कला है ॥ १७१९ ॥ ५३९३१ है ।

महाहिमवान् पर्वतकी जीवाका धनुपृष्ठ सत्तावन हजार दोसौ तेरानवै योजन और दश कलामात्र है ॥ १७२० ॥ ५७२९३ है है ।

१ द्व अवयं दंवलय २ द्तिस्थि तारिया, व तित्ति स तिरिया. ३ द्व स्सणे हिं°. ४ द्व पण्णरस<sup>-</sup>. ५ द्व वदाणि

णव य सहस्सा दुस्या छाहत्तरि जोयणाणि भागा य । अबतीसीहिदुणवीसा महिहमवंतिमा पर्स्सभुजा ॥ १७२९ ४२७६ । १९ ।

3 8

जोयण भट्टसहस्सा एकसयं भट्टवीससंजुत्तं । पंचकलाभो एदं तिगिरिणो चूलियामाणो ॥ १७२२ ८१२८ । ५ ।

99

महिहमवंते दोसुं पासेसुं वेदिवणाणि रम्माणि । गिरिसमदीहत्ताणि वासादीणं च हिमविगिरि ॥ १७२३ सिद्धमहाहिमवंता हेमवदो रोहिदो य हरिणामो । हरिकंता हरिवरिसो वेरिलेको भड हमे कूढा ॥ १७२४ हिमवंतपव्यदस्स य कूढादो उदयवासपहुदीणि । एदाणं कूढाणं दुगुणसरूवाणि सव्वाणि ॥ १७२५ जंणामा ते कूढा तंणामा वेंतरा सुरा होंति । अणुवमरूवसरीरा बहुविद्दपरिवारसंज्ञत्ता ॥ १७२६ पउमद्दहाउ दुगुणो वासायामेहि गहिरभावेणं । होदि महाहिमवंते महपउमो णाम दिव्यदहो ॥ १७२७ वा १००० । आ २००० । गा २० ।

तद्द्पउमस्सोवरि पासादे चेट्टदे य द्विरिदेवी । बहुपरिवारेहिं जुदा सिरियादेवि व्व विणजगुणोद्दा ॥ १७२८

महाहिमवान् पर्वतकी पार्श्वभुजा नौ हजार छयत्तर योजन और अडतीससे भाजित उन्नीसभागमात्र है ॥ १७२१॥

उस पर्वतकी चूलिकाका प्रमाण आठ हजार एकसौ अट्ठाईस योजन और पांच कला है ॥ १७२२ ॥ ८१२८ २५ ।

महाहिमवान् पर्वतके दोनों पार्श्वभागोंमें रमणीय वेदी और वन हैं। इनकी लबाई इसी पर्वतके बराबर और विस्तारादिक हिमवान् पर्वतके समान है॥ १७२३॥

इस पर्वतके ऊपर सिद्ध, महाहिमवान्, हैमवत, रोहित्, हरि, हरिकान्त, हरिवर्ष और वैडूर्य, इसप्रकार ये आठ कूट है ॥ १७२४ ॥

हिमवान् पर्वतके कूटोंसे इन कूटोंकी उचाई और विस्तारप्रभृति सब दुगुणा दुगुणा है॥ १७२५॥

जिन नामोंके वे कूट हैं, उन्हीं नामवाले न्यन्तरदेव उन कूटोंपर रहते हैं। ये देव अनुपम रूपयुक्त शरीरके धारक और बहुत प्रकारके परिवारसे संयुक्त है।। १७२६॥

महाहिमवान् पर्वतपर स्थित महापद्म नामक द्रह पद्मद्रहकी अपेक्षा दुगुणे विस्तार, लबाई व गहराईसे सहित है ॥ १७२७ ॥ विस्तार १००० । आयाम २००० । गहराई २० ।

उस तालाबमें कमलके ऊपर स्थित प्रासादमें बहुतसे परिवारसे सयुक्त तथा श्रीदेवीके सदश वर्णनीय गुणसमूहसे परिपूर्ण ही देवी रहती है ॥ १७२८॥

१ द् अहतीस. २ द् व एह. ३ द् सब्वमहा° ४ द् इरवरिसो ५ द्व वामोहि. ६ द्व महाहिमवतो.

णविर विसेसो एसो दुगुणा परिवारपडमपरिसंखा । जेत्तियमेत्तपसादी जिणभवणा तित्यौ रम्मा ॥ १७२९ ईसाणादिसामाए वेसमणो णाम सुंदरो कूडो । दिक्खणदिसाविमागे कूडो सिरिणिचयणामो य ॥ १७३० णइरिदिभागे कूडं महिहमवंतो विचित्तरयणमं । पान्छमउत्तरभागे कृडो एरावदो णाम ॥ १७३१ सिरिसंचयं ते कूडो उत्तरभागे दहस्स चेट्ठेदि । एदेहिं कूडेहिं महिहमवंतो य पंचिसहरो ति ॥ १७३२ एदे सब्वे कूडा वेंतरणयरेहिं परमरमणिजा । उववणवेदीज्ञत्ता उत्तरपासे जलम्म जिणकूडो ॥ १७३३ सिरिणिचयं वेरुलियं अकमयं अच्छगयरुजगाइं । उप्पलसिहरी कडा सलिलम्म पदाहिणा होंति ॥ १७३४ तह्ददिखणदारे रोहिणदी णिस्सरेदि विउलजला। दिखणमुहेण वचिद पणहदद्दिगवीसतिसयमदिरित्तं॥ १७३५

१६०५। ५।

38

रोहीए रंदादी सारिच्छा होंति रोहिदासाए। णाभिष्पदाहिणेणं हेमवरे जादि पुट्यमुहा॥ १७३६ तम्बिदिबहुमज्सेणं गच्छियँ दीवस्स जगदिविलदोर। पविसेदि लवणजलिं सदवीससहस्सवाहिणीसहिदा॥ १७३७

> २८०००। । महंहिमवंतो गदो।

यहां विशेषता केवल यह है कि ही देवीके परिवार और पद्मोंकी सख्या श्रीदेवीकी अपेक्षा दूनी है। इस तालाबमें जितने प्रासाद हैं उतने ही रमणीय जिनभवन भी है॥ १७२९॥

इस तालावके ईशानिदशाभागमें सुन्दर वैश्रवण नामक क्ट, दक्षिणिदशाभागमें श्रीनि-चय नामक क्ट, नैऋत्यिदशाभागमें विचित्र रत्नोंसे निर्मित महाहिमवान् क्ट, पश्चिमोत्तरभागमें ऐरावत नामक क्ट और उत्तरभागमें श्रीसचय नामक क्ट स्थित है। इन क्टोंसे महाहिमवान् पर्वत पचिशाखर कहलाता है ॥ १७३०-१७३२॥

ये सब क्ट व्यन्तरनगरोंसे परमरमणीय और उपवनवेदियोंसे संयुक्त हैं। तालावके उत्तरपार्श्वभागमें जलमें जिनकूट है।। १७३३॥

श्रीनिचय, वैडूर्य, अंकमय, आश्चर्य, रुचक, उत्पल और शिखरी, ये कूट जलमें प्रदक्षिणरूपसे स्थित हैं ॥ १७३४ ॥

इस तालावके दक्षिणद्वारसे प्रचुरजलसंयुक्त रोहित् नदी निकलनी है और पर्वतपर पाचसे गुणित तीनसौ इक्कीस योजनसे अधिक दक्षिणकी ओर जाती है ॥ १७३५ ॥

३२१ × ५ = १६०५ ६ ।

रोहित् नदीका विस्तार आदि रोहितास्याके समान है। यह नदी हैमवतक्षेत्रमें नाभिगिरिकी प्रदक्षिणा करती हुई पूर्वाभिमुख होकर आगे जाती है। १७३६।

इसप्रकार यह नदी उस हैमवतक्षेत्रके वहुमध्यभागसे द्वीपकी वेदीके विलद्वारमें जाकर अड्डाईस हजार नदियों सहित लवणसमुद्रमें प्रवेश करती है। १७३७॥ २८०००। महाहिमवान पर्वतका वर्णन समाप्त हुआ।

१ द्व <sup>(</sup>पदेसा. २ द्व तत्ति भू . ३ द्व सिरिसंवदं, ४ द्व गच्छय. ५ द्व महिह्मवत TP. 47

भरहावणीय वीणे इगितीसहद्भि होदि नं छदं । हरिवरिसस्स य वाणं तं उवहितडादुँ णाद्व्वं ॥ १७३८ ३१००० ।

99

एकं जोयणङक्षं सिंहसहस्साणि भागहारी य । उणवीसेहिं एसी हरिवरिसिखदीए वित्यारी ॥ १७३९ १६००००।

99

तेहत्तरीतहस्सा एझोत्तरणवसयाणि जोयणया । सत्तारस य कलाक्षो हरिवरिसामुत्तरे जीवा ॥ १७४० ७३९०१ । १७ ।

\_ 90

चुलसीदिसहस्साणि तह सोलसजोयणाई चउरंसा। एदिसं<sup>४</sup> जीवाए घणुपट्टं होदि हरिवरिसे ॥ १७७३ ८४०१६। ४।

98

जोयण णवगडिदस्या पगसीदी होति सहतीसिह्ना । एकार्सकलसिया हरिवरिसे चूलियामाणं ॥ १७४२ ९९८५ । ११ ।

36

तेरत सहस्सयाणि तिण्णि सया जोयणाइ इगिसही । अढतीसहरियतेरसक्लाको हरिवरिसपस्सभुजा ॥ १७४३ १३३६१ | १३ । ३८

भरतक्षेत्रके वाणको इकतीससे गुणा करनेपर जो गुणनफल प्राप्त हो उतना समुझ्के तटसे हिरिवर्षक्षेत्रका वाण जानना चाहिये। १७३८॥ १०३८॥ १००० × २१ =  $\frac{280000}{800}$ ।

उन्नीससे भाजित एक लाख साठ हजार योजनप्रमाण यह हरिवर्षक्षेत्रका विस्तार है ॥ १७३९ ॥ १६००० ।

हरिवर्षक्षेत्रकी उत्तरजीवा तिहत्तर हजार नौसौ एक योजन और सत्तरह कलात्रमाण है ॥ १७४० ॥ ७३९०११ ६ ।

हरिवर्षक्षेत्रमें इस जीवाका धनुरृष्ठ चौरासी हजार सोलह योजन और चार भागमात्र है ॥ १७४१ ॥ ८४०१६ १९ ।

हरिवर्षक्षेत्रकी चूलिकाका प्रमाण निन्यानवैसौ पचासी योजन और अड़तीसंस माजित स्यारह कलाओंसे अधिक है ॥ १७४२ ॥ ९९८५ ई है ॥

हरिवर्षक्षेत्रकी पार्श्वमुजा तेरह हजार तीनसौ इकसठ योजन और अड़तीसस भाजिन नरह कलाप्रमाण है ॥ १७४३ ॥ १३३६१५३ ।

१ड़ च वाणो. २ड़ च तहादो. ३इ**च** एकि. ४ड़ **च ए**दंसं.

मवसंसवण्णणाक्षो सुसमस्स व होति तस्सै खेत्तस्स । णवीर य संठिद्द्वं परिहीणं हाणिवड्ढीहिं ॥ १७४४ तक्खेते बहुमज्झे चेट्टिद विजयाविदित्ति णाभिगिरी । सन्विद्ववण्णणजुत्ता इह किर चारणा देवा ॥ १७४५ महपउमदहाउ णदी उत्तरभागेण तोरणहारे । णिस्सिरिदूणं वचिदि पन्वद्उविरिम्भ हरिकंता ॥ १७४६ सा गिरिउविर गन्छह एक्सहस्सं पणुत्तरा छस्या । जोयणया पंच कला पणालिए पडिद कुंडिम्मे ॥ १७४७

१६०५ | ५ ।

बेकोसेहिसपाविय णाभिगिरिंद पदाहिणं कादुं। पिष्छिमसुहेण वच्चिद रोहीदो बिगुणवासादी ॥ १७४८ छप्पण्णसहस्तेहिं परिवारतरंगिणीहिं परियरिया।दीवस्स य जगिद्विळं पविसिय पविसेइ लवणिणिहें ॥ १७४९ ५६०००।

### । हरिवरसो गदो।

सोलससहस्समदस्यवादाला दो कला णिसहरुंदं। उणवीसहिदा सूई तीससहस्साणि छ्हन्स् ॥ १७५० १६८४२। २। ६३००००।

99 99

उस क्षेत्रका अवशेष वर्णन सुषमाकालके समान है। विशेष यह है कि वह क्षेत्र हानि-वृद्धिसे रहित होना हुआ सस्थितरूप अर्थात् एकसा ही रहता है।। १७४४।।

इस क्षेत्रके बहुमध्यभागमें विजयवान् नामक नाभिगिरि स्थित है । यहापर सर्व दिव्य वर्णनसे संयुक्त चारण देव रहते हैं ॥ १७४५ ॥

महापद्मद्रहके उत्तरभागसम्बन्धी तोरणद्वारसे हरिकान्ता नदी निकलकर पर्वतके ऊपरसे जाती है ॥ १७४६ ॥

वह नदी एक हजार छहसौ पांच योजन और पांच कलाप्रमाण पर्वतके ऊपर जांकर नालीके द्वारा कुण्डमें गिरती है ॥ १७४७ ॥ १६०५ ह र्

पश्चात् वह नदी दो कोससे नाभिगिरिको न पाकर अर्थात् नाभिगिरिसे दो कोसं इधर ही रहकर उसकी प्रविक्षणा करके रोहित् नदीकी अपेक्षा दुगुणे विस्तारादिसे सहित होती हुई पश्चिमकी ओर जाती है ॥ १७४८ ॥

इसप्रकार वह नदी छप्पन हजार परिवारनदियोंसे सहित होती हुई द्वीपके जगती-बिलमें प्रवेश करके लवणसमुद्रमें प्रवेश करती है ॥ १७४९ ॥ ५६०००।

# हरिवर्षक्षेत्रका वर्णन समाप्त हुआ |

निषधपर्वतका विस्तार सोलह हजार आठसो व्यालीस योजन और दो कला तथा सूची उन्नीससे भाजित छइ लाख तीस हजार योजनप्रमाण है ॥ १७५०॥ १६८४२ । १३००० ।

१ द्व तस्सु २ द्व क्डिम्म ३ द्वीससहस्साणि.

अथवा निरिवरिसाणं विगुणियवासिम भरहइसुमाणे । सवणीदे जं सेसं णियणियवाणाण तं माणं ॥ १७५६ चडणडदिसहस्साणिं जोयण छप्पणमधियपुक्कसया । दोण्णि कलामो अधिया णिसहनिरित्सुत्तरे जीवा ॥ १७५२ ९४१५६ । २ ।

99

एकं जोयणलक्तं चढवीससहस्सतिसयछादाला । णवमागा सदिरित्ता णिसहे जीवाए घणुपहुं ॥ १७५३ १२४३४६ । ९ ।

99

सयवर्गं एक्स्यं सत्तावीसं च जोयणाणं पि । दोणिण कला णिसहस्स च च्लियमाणं च णाद्व्यं ॥ १७५४ जो १०१२७ । २ ।

38

जोयण वीससेहस्सं एक्सयं पंचसमिधया छट्टी । बह्वाइजक्लाको पस्तसुजा णिसहसेलस्स ॥ १७५३ २०१६५ । ५ ।

३८

तिगिरिदोपासेसुं उववणसंडाणि होंति रमणिज्ञा । वहुविहवररुस्साणि सुककोकिलमोरस्ताणि ॥ १७५६ उववणसंडा सन्त्रे पन्वददीहत्तसरिसदीहत्ता । वरवावीकूवसुदा पुन्तं विय वण्णणा सन्त्रा ॥ १७५७

अयवा, पर्वत और क्षेत्रके दूने विस्तारमेंसे भरतक्षेत्रसम्बन्धी वाणप्रमाणके कम करदेनेपर जितना शेष रहे उनना अपने अपने वाणोंका प्रमाण होता है ॥ १७५१॥

 $\frac{220000}{22} \times -2$   $\frac{20000}{22} = \frac{620000}{22}$  निषधका वाणप्रमाण ।

निषयपर्वतकी उत्तरजीवाका प्रमाण चौरानवे हजार एकसौ छपन योजन और दो कछा अधिक है ॥ १७५२ ॥ ९४१५६ इरेन

निषधपर्वतकी जीवाके धनुपृष्ठका प्रमाण एक लाख चौत्रीस हजार तिनसौ ह्यालीस योजन और नौ माग अधिक है ॥ १७५३ ॥ १२४३४६ ३ ९ ।

निषयपत्रतकी चूलिकाका प्रमाण सौका वर्ग अर्थात् दश हजार, तथा एकसौ सर्चाईस योजन और दो कलाप्रमाण जानना चाहिये॥ १७५४॥ १०१२७ हरू ।

निषवपर्वनकी पार्श्वमुजा वीस हजार एकसौ पेंसठ योजन और अहाई कलाप्रमांण है ॥ १७५५ ॥ २०१६५ इंट ।

इस पर्वतके दोनों पार्श्वभागोंमें बहुत प्रकारके उत्तम वृक्षोंसे सहित और तोता, कोयल एव मयूर पक्षियोंसे युक्त रमणीय उपवनखंड है ॥ १७५६॥

वे सव उपवनखंड पर्वतकी लम्बाईके समान लम्बे और उत्तम वापी एवं कूपोंस सयुक्त हैं । इनका सव वर्णन पहिलेके समानही है ॥ १७५७॥

१ ट उत्तावीसन्महियं.

क्डी सिद्धोर णिसही हरिवस्सो तह विदेहहरिविजया। सीदोदपरिविदेहा रुजगो य हवेदि णिसहउविरिम्म ॥१७५८ ताण उदयप्पहुदी सक्वे हिमवंतसेलक् इडादो । चउगुणिया णविर हमें कूडोविर जिणपुरा सिरसा ॥ १७५९ जंणामा ते क् हा तंणामा वेंतरा सुरा तेसुं । बहुपरिवारोई जदा पछाऊ दसभणुत्तंगा ॥ १७६० पउमहहाउ चउगुणरंदप्पहुदी भवेदि दिन्वदहो । तीगिच्छो विक्खादो बहुमज्झे णिसहसेलस्स ॥ १७६१ वा २०००, का ४०००, गा ४०, पउ ४२, संखा ५६०४६४, वॉ १, सु ३, प ४, मिझ ४, अं ४ वा २ । तह्हपउमस्सोविर पासादे चेहदे य धिदिदेवी । बहुपरिवारोई जुदा णिरुवमलावण्णसंपुण्णा ॥ १७६२ इगिपछ्पमाणाऊ णाणाविहरयणभूसियसरीरा । अहरमा वेंतिरया सोहाम्मदस्स सा देवी ॥ १७६३ जेत्तियमेत्ता तास्त्र पउमिगहा तेतिया जिणिदपुरा । मन्वाणाणंदयर् सुरिकिण्णरिमहुणसंकिण्णा ॥ १७६४ ईसाणिदसाभाए वेसमणो णाम मणहरो कूडो । दिक्खणिदसाविभागे कूडो सिरिणिचयणामो य ॥ १७६५ जत्तरिदिसाविभागे णिसहो णामेण सुंदरो कूडो । अहरावदो ति कूडो तीगिच्छीपच्छिमुर्तरिवभागे ॥ १७६६ उत्तरिद्साविभागे कूडो सिरिसंचवो ति णामेण । एदोई कूडोई णिसहिगरी पंचसिहिर ति ।। १७६७

निषयपर्वतके ऊपर सिद्ध, निषध, हृदिवर्ष, विदेह,हिर, विजय, सीतोदा, अपरविदेह और रुचक, ये नौ कूट स्थित हैं ॥ १७५८ ॥

इन कूटोकी उचाई आदि सब हिमवान्पर्वतके कूटोंसे चौगुणी है। विशेषता केवल यह है कि कूटोंपर स्थित ये जिनपुर हिमवान्पर्वतसबंधी जिनपुरोंके सदश हैं॥ १७५९॥

जिस नामके धारक ये कूट हैं, उसी नामके धारक व्यन्तरदेव उन कूटोंपर निवास करते हैं। ये देव बहुत परिवारोंसे युक्त, एक पल्यप्रमाण आयुवाले और दश धनुष ऊचे हैं॥ १७६०॥

निषधपर्वतके वहुमव्यभागमें पद्मद्रहकी अपेक्षा चौगुणे विस्तारादिसे सहित और तिगिछनामसे प्रसिद्ध एक दिव्य तालाब है ॥ १७६१ ॥

व्यास २०००, आयाम ४०००, अवगाह ४०, नालकी उंचाई ४२, संख्या ५६०४-६४, बाहल्य १, मृणाल ३, पद्म ४, मध्यव्यास ४, अंतव्यास २ वा ४ योजन । उस द्रहसम्बन्धी पद्मके ऊपर स्थित भवनमें बहुत परिवारसे संयुक्त और अनुपम लाव-ण्यसे परिपूर्ण धृति देवी निवास करती है ॥ १७६२ ॥

एक पल्यप्रमाण आयुकी वारक और नाना प्रकारके रत्नोंसे भूषित शरीरवाछी अतिरमणीय वह व्यन्तरिणी सौधर्मइन्द्रकी देवी है ॥ १७६३ ॥

उस तालावमें जितने पद्मगृह हैं, उतने ही भव्य जनोंको आनन्दित करनेवाले किन्नर-देवोंके युगलोंसे सकीर्ण जिनेन्द्रपुर हैं ॥ १७६४ ॥

तिगिछ तालावके ईशानिदशाभागमें मनोहर वैश्रवण नामक कूट, दक्षिणिदशाभागमें श्रीनि-चय नामक कूट, नैऋत्यिदशाभागमें सुन्दर निषध नामक कूट, पश्चिमोत्तरकोणमें ऐरावतकूट और उत्तरिदशाभागमें श्रीसंचय मामक कूट है। इन कूटोंसे निषधपर्वत 'पचशिखरी 'इसप्रकार प्रसिद्ध है॥ १७६५-१७६७॥

१ द णिसहे, २ द जिणवरा. ३ द तीगिच्छे, व तिंगिच्छे. ४ द व वा २, अंबु वा २, उ ३, प ४, मिक्सि ४. ५ द व पासादा. ६ द व भवणाणदयरा. ७ द व अइरावदा. ८ द व तिंगिच्छीमुत्तर°.

वरवेदियाहिं जुत्ता वेंतरणयरेहिं परमरमणिजा । एदे कूडा उत्तरपासे सिळलिम जिणकूडो<sup>१</sup> ॥ १७६८ सिरिणिचयं वेरुलियं अंकमयं अंबरीयरुजगाइं । सिहिरी उप्पलकूडो तिंगिन्छिदहस्स सिळलिमो ॥ १७६९ तिंगिन्छादो दक्खिणदारेणं हरिणदी विणिक्कंतौ । सत्तसहस्सं चडसयइगिवीसा हगिकला य गिरिउवरिं ॥१७७०

७४२१। १।

90

क्षागन्छिय हरिकुंहे<sup>९</sup> पिंडेकणं हरिणदी विणिस्सरहें । णाभिष्पदाहिणेण हरिवरिसे ज्वि पुन्वर्धुही ॥ १७७१ छप्पण्णसहस्सेहिं परिवारससुद्दगाहि संजुत्ता । दीवस्स य जगदिविलं पिविषय पिवसेदि लवणणिहिं ॥ १७७२ ५६००० ।

हरिकंतासारिच्छा हरिणामावासगाँहपहुदीको । भोगवणीण णदीको सरपहुदी जलयरविहीणा ॥ १७७३ । णिसहो गदो ।

णिसहस्युत्तरभागे द्विखणभागमि णीलवंतस्स । वरिसो महाविदेहो मदरसेलेण पविहत्तो ॥ १७७४ - तेत्तीससहस्साहं छस्या चउसीदिभा य चउसंसा । ता महविदेहरुदं जीयणलक्लं च मज्झगद्जीवा ॥ १७७५ ३३६८४ । ४ । १००००० ।

98

ये कूट उत्तम वेदिकाओंसे सिहत और व्यन्तरनगरोंसे अतिशय रमणीय है। उत्तरपार्श्व-भागमें जलमें जिनकूट है ॥ १७६८॥

तिगिछ तालाबके जलमें श्रीनिचय, वैद्ध्यं, अकमय, अबरीक ( अच्छरीय = आश्चर्य ), रुचक, शिखरी और उत्पल कूट स्थित है ॥ १७६९॥

तिगिंछ दहके दक्षिणद्वारसे निकलकर हरित् नदी सात हजार चारसी इक्कीस योजन व एक कलाप्रमाण गिरिके ऊपर आकर और हरित् कुण्डमें गिरकर वहासे निकलती है तथा हरिवर्ष क्षेत्रमे नाभिगिरिके प्रदक्षिणरूपसे पूर्वकी ओर जाती है ॥ १७७०-१७७१॥

वह नदी छप्पन हजार परिवारनिदयों से संयुक्त होकर द्वीपकी जगतीके विलमें प्रवेश करती हुई लवणसमुद्रसे प्रवेश करती है ॥ १७७२ ॥ ५६००० ।

हरित नदीका विस्तार व गहराई आदि हरिकान्ता नदीके सदश है। भोगभूमियोकी नदिया और तालाब आदिक जलचर जीवोसे रहित होते हैं॥ १७७३॥

निषधपर्वतका वर्णन समाप्त हुआ।

निषधपर्वतके उत्तरभागमे और नीलपर्वतके दक्षिणभागमें मन्दरपर्वतसे विभक्त महा-विदेहक्षेत्र है ॥ १७७४ ॥

उस महाविदेहक्षेत्रका विस्तार तेतीस हजार छहसौ चौरासी योजन और चार भागप्रमाण, तथा मध्यगत जीवा एक लाख योजनप्रमाण है ॥ १७७५ ॥ ३३६८४ ह । १००००० ।

१ द व जिणकूडा. २ द व दहसिळलोमा. ३ द विदिक्कता ४ द व हरिक्हे. ५ द व विणिस्सरो. ६ द व पुन्वमुद्दे ७ द वासगाहि ८ द व णिसह

भरहस्स इसुपमीणे पंचाणउदीहिं ताडिदाम्मि पुढं। रयणायरतीरादी<sup>र</sup> विदेहभद्धो त्ति सो बाणो ॥ १७७६ अट्ठावण्णसहस्सा इगिलक्ला तेरसुत्तरं च सयं। सगकोसाणं अद्धं महाविदेहस्स धणुपट्टं ॥ १७७७ १५८११३ । ७।

२

जोयण उणैतीससया इगिवीसं अहरस तहा भागा । एदं महाविदेहे णिदिह चूलियामाणं ॥ १७७८ २९२१ । १८ ।

99

सोलससहस्सयाणि सहसया जोयणाणि तेसीदी । अद्धाधियशहकला महाविदेहस्स पस्सभुजा ॥ १७७९ १६८८३ । १७ ।

३८

विरसे महाविदेहे वहुमज्झे मंद्रो महासेलो । जम्माभिसेयपीढो सन्वाणं तिध्यकत्ताणं ॥ १७८० जोयणसहस्सगाढो णवणवित्महस्समेत्तउच्छेहो । बहुविहवणसंडजुदो णाणावररयणरमणिजो ॥ १७८१ १००० । ९९००० ।

दस य सहस्सा णडदी जोयणया दमकलेक्सरसभागा। पायालत्ले र्ह्दं समवद्दतणुस्स मेरुस्स ॥ १७८२ १००९० । १० ।

99

भरतक्षेत्रके वाणप्रमाणको पंचानबैसे गुणा करनेपर जो गुणनफल प्राप्त हो उतना समु-द्रके तीरसे आधे विदेहक्षेत्रका वाणप्रमाण होता है ॥ १७७६ ॥

 $\frac{?\circ\circ\circ\circ}{?\circ}$  × ९५ =  $\frac{?4\circ\circ\circ\circ}{??}$  = ५०००० योजन ।

महाविदेहका धनुपृष्ठ एक लाख अट्टायन हजार एकसौ तेरह योजन और सात कोसोंका आधा अर्थात् साढे तीन कोसप्रमाण है ॥ १७७७ ॥ यो. १५८११३, को. ৼুँ।

महाविदेहक्षेत्रकी चूलिकाका प्रमाण उनतीससौ इक्कीस योजन तथा अठारह भागमात्र है ॥ १७७८ ॥ २९२१ १६ ।

महाविदेहकी पार्श्वभुजा सोलह हजार आठसौ तेरासी योजन और साढे आठ कलाप्रमाण है ॥ १७७९ ॥ १६८८३ ৼুँ ।

महात्रिदेहक्षेत्रके बहुमध्यभागमें सब तीर्थंकरोंके जन्माभिषेकका आसनरूप मन्दर नामक महापर्वत है ॥ १७८० ॥

यह महापर्वत एक हजार योजन गहरा, निन्यानचे हजार योजन ऊचा, वहुत प्रकारके वनखडोंसे युक्त और अनेक उत्तम रत्नोंसे रमणीय है ॥ १७८१ ॥ १००० । ९९००० ।

इस समानगोल शरीरवाले मेरूपर्वतका विस्तार पातालतलमें दश हजार नन्त्रे योजन और एक योजनके ग्यारह भागोंमेंसे दश भागप्रमाण है ॥ १७८२ ॥ १००९० १० ।

१ द व इसुपमाणो २ द व °ती रूढो. ३ द व उणवीस.

कमहाणीए उवरिं घरपट्टिम्म दससहस्साणि । जोयणसहस्समेकं वित्थारे। सिहरमूमीए ॥ १७८३ १०००० । १००० ।

सरसमयजलदणिर्गयदिणयरिवं व सोहए मेरू । विविद्दवर्यणमंहियवसुमइमउढो व्व उत्तुंगो ॥ १७८४ जम्माभिसेयसुररेइददुंदुहीभेरित्रणिग्घोसो । जिणमहिमजणिदिवक्षमसुरिदसंदोहरमणिजो ॥ १७८५ सिसहारहंसधवँ व्वच्छं कंतखीरंबुरासिसालेकोघो । सुरिकण्णरिमहुणाणं णाणाविह्कीडणेहिं सुदो ॥ १७८६ घणयर् कम्ममहासिलसंच्रणिजणवरिद्भवणोघो । विविद्दतरकुसुमपल्लवफलिणवहसुयंघमूमागो ॥ १७८७ भूमीदो पंचसया कमहाणीए तदुविर गंत्णं । तहाणे संक्रिलेदो पंचसया सो गिरी सुगवं ॥ १७८८ समित्यारो उविर एक्कारसहस्सजोयणपमाणं । ततो कमहाणीए इगिवण्णसहस्सपणसया गंतुं ॥ १७८९ १९०० । ५९५०० ।

जुगवं समंतदो सो संकुलिदो जोयणाणि पंचसया। समरुदं उवरितले एक्कारसहस्सपरिमाणं॥ १७९० ५००। ११०००।

फिर क्रमसे हानिरूप होनेसे उसका विस्तार ऊपर धरापृष्टपर अर्थात् पृथिवीके ऊपर दश हजार योजन और शिखरभूमिपर एक हजार योजनमात्र है ॥ १७८३ ॥ १०००। १०००।

यह उन्नत मेरुपर्वत शरकालके बादलोंमेंसे निकले हुए सूर्यमण्डलके समान और विविध प्रकारके उत्तम रत्नोंसे मण्डित पृथिवीके मुकुटके समान शोभायमान होता है॥ १७८४॥

वह मेरुपर्वत जन्माभिषेकके समय देवोंसे रचे गये दुंदुभी, भेरी एवं तूर्यके निर्घोषसे सिहत और जिनमाहात्म्यसे उत्पन्न हुए परार्त्रमचाले सुरेन्द्रसमूहोंसे रमणीय होता है ॥१७८५॥

चन्द्रमा, हार अथवा हंसके समान धवल एवं उछलते हुए क्षीरसागरके जलसमूहसे युक्त वह मेरुपर्वत किन्नर जातिके देवयुगलोंकी नाना प्रकारकी कीडाओंसे सुशोभित होता है ॥१७८६॥

अतिसघन कर्मरूपी महा शिलाओं को चूर्ण करनेवाले जिनेन्द्रभवनसमूहसे युक्त वह मेरुपर्वत अनेक प्रकारके वृक्ष, फूल, पल्लव और फलोंके समूहसे पृथिवीमण्डलको सुगंधित करनेवाला है ॥ १७८७॥

यह मेरुपर्वत क्रमसे हानिरूप होता हुआ पृथिवीस पाचसौ योजन ऊपर जाकर उस स्थानमें युगपत् पांचसौ योजनप्रमाण संकुचित हो गया है ॥ १७८८ ॥

पश्चात् इससे ऊपर ग्यारह हजार योजन तक समान विस्तार है । वहासे पुन क्रमसे हानिरूप होकर इक्यावन हजार पांचसो योजनप्रमाण ऊपर जानेपर वह पर्वत सब ओरसे युगपत् पांचसो योजन फिर संकुचित होगया है । इसके आगे ऊपर ग्यारह हजार योजन तक उसका समान विस्तार है ।। १७८९-१७९० ।।

समविस्तार ११०००। ऋमहानि ५१५००। सकोच ५००। समविस्तार ११०००।

१ द व िणग्गह. २ व सुररइदुंदुहिं. ३ द व दुंदुहिमेरीद्रणादाणिग्घोसो. ४ ट व घवडुच्छदंखिं . ५ द व घणहर . ६ द व समंतदे. ७ द व तिलो

उद्वं कमहाणीए पणवीससद्दस्सजीयणा गंतुं । जुगवं संकुलिदो सो चत्तारि सयाणि चडणउदी ॥ १७९१ २५००० । ४९४ ।

एवं जोयणलक्षं उच्छेहो सयलपन्त्रदपहुस्स । णिलयस्स सुरवराणं भणाइणिहणस्स मेहस्स ॥ १७९२ मुह्मूविसेसमिद्धिय वगागैदं उद्यवगासंजुत्तं । जं तस्स वगामूलं पन्वदरायस्यै तस्स पस्सभुजा ॥ १७९३ णवणउदिसहस्साणि एक्स्सयं दोण्णि जोयणाणि तहा । सविसेसाइं एसा मंद्रसेलस्स पस्सभुजा ॥ १७९४ ९९१०२ ।

चालीसजोयणाई मेरुगिरिंद्स्स चूलियामाणं । बारह तब्भूवासं चत्तारि ह्वेदि मुह्वासं ॥ १७९५ ४० । १२ । ४ ।

मुहभूमीण विसेसे उच्छेद्दादिद्मिम भूमुद्दाहिंतो । हाणिचयं णिदिहं तस्स पमाणं हु पंचंसो ॥ १७९६

9 1

4

फिर ऊपर क्रमसे हानिरूप होकर पचीस हजार योजन जानेपर वह पर्वत युगपत् चारसो चौरानवै योजनप्रमाण संकुचित होगया है ॥ १७९१ ॥

क्रमहानि २५०००। संकोच ४९४।

इसप्रकार सम्पूर्ण पर्वतोके प्रभु और उत्तम देवोंके आलयस्वरूप उस अनादिनिधन मेरु-पर्वतकी ऊंचाई एक लाख योजनप्रमाण है ॥ १७९२ ॥

१००० + ५०० + ११००० + ५१५०० + ११००० + २५००० = १००००० यो.

भूमिमेंसे मुखको कम करके उसका आधा करनेपर जो संख्या प्राप्त हो उसके वर्गमें उंचाईके वर्गको मिलानेपर जो उसका वर्गमूल हो उतना उस पर्वतराजकी पार्श्वभुजाका प्रमाण है॥ १७९३॥

निन्यानवै हजार एकसौ दो योजन तथा कुछ अधिक (६), यह मन्दरपर्वतकी पार्श्वमुजाका प्रमाण है ॥ १७९४ ॥ ९९१०२ ।

मेरुपर्वतकी चूलिकाका प्रमाण चालीस योजन, भूविस्तार बारह योजन और मुखिवस्तार चार योजन है ॥ १७९५ ॥ ४० । १२ । ४ ।

भूमिमेंसे मुखको कम करके उत्सेधका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना भूमिकी अपेक्षा हानि और मुखकी अपेक्षा चृद्धिका प्रमाण बतलाया गया है। वह हानि-वृद्धिका प्रमाण यहां योजनका पाचवां भाग होता है॥ १७९६॥

( १२-४ ) ÷ ४० = हु = ६ हानि-वृद्धिका प्रमाण ।

१ द मगगद. २ द मंगमूल°. ३ द व पदहत्यसमस्स. ४ द व सिवेसेसेई. ५ द व पचंसा. TP 48.

जिध्यच्छिसि विक्खंभं चूिलियसिहराउ समविद्ण्णाणं। तं पंचेहि विहत्तं चडजुत्तं तत्थ तन्त्रासं॥ १७९७ तं मूले सगतीसं मज्झे पणुवीस जोयणाणं पि। उद्घे वारस क्षिया परिही वेरुलियमह्याए॥ १७९८ ३७। २५। १२।

जिल्थिन्छिसि विक्लंभं मंदरसिहराउ समविद्ण्णाणं । तं एकारसभितदं सहस्ससिहदं च तत्य वित्थारं ॥ १७९९ जिस्स इन्छिसि वासं उविरं मूलाउ तेत्तियपदेसं । एकारसिहं भिजदं भूवासे सोधिदिमा तन्वासं ॥ १८०० एकारसे पदेसे एकपदेसा हु मूलदो हाणी । एदं पादकरंगुरुकोसप्यहुदीहिं णादन्वं ॥ १८०१ हिरदालभैई पिरही वेरुलियाण रयणवज्ञमई । उद्घिम य पडममई तत्तो उविरिम्म पडमरायमई ॥ १८०२ सोलसहस्सयाणि पंचसया जोयणाणि पत्तेकं । ताणं छप्परिहीणं मंदरसेरुस्स परिमाणं ॥ १८०३

१६५०० ।

चूलिकाके शिखरसे नीचे उतरते हुए जितने योजनपर विष्कंभको जाननेकी इच्छा हो उतने योजनोंको पाचसे विभक्त करनेपर जो लब्ध आवे उसमें चार अंक और जोड़ देनेपर वहांका विस्तार निकलता है ॥ १७९७ ॥

> उदाहरण—-चूलिकाशिखरसे नीचे २० योजनपर विष्कंभका प्रमाण—-२० ~ ५ + ४ = ८ योजन ।

वैद्वर्यमणिमय उस शिखरकी परिधि मूलमें सैंतीस योजन, मध्यमें पचीस योजन और ऊपर बारह योजनसे अधिक है ॥ १७९८ ॥ ३७ । २५ । १२ ।

सुमेरपर्वतके शिखरसे नीचे उतरते हुए जितने योजनपर उसके विष्कंमको जाननेकी इच्छा हो, उतने योजनोंमें ग्यारहका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसमें एक हजार योजन और मिला देनेपर वहाका विस्तार आजाता है ॥ १७९९॥

> उदाहरण—-शिखरसे नीचे ३३००० योजनपर विष्कंभका प्रमाण--३३००० - ११ + १००० = ४००० योजन ।

मूलसे ऊपर जिस जगह मेरुके विस्तारको जाननेकी इच्छा हो, उतने प्रदेशमें ग्यारहका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसे भूविस्तारमेंसे घटा देनेपर शेप वहांका विस्तार होता है ॥१८००॥

उदाहरण--६६००० योजनकी उंचाईपर विष्कंभका प्रमाण--

१०००० - (६६००० - ११) = ४००० योजन ।

मेरुके विस्तारमें मूलसे ऊपर ग्यारह प्रदेशोंपर एक प्रदेशकी हानि हुई है। इसीप्रकार पाद, हस्त, अगुल और कोसादिककी उंचाईपर भी स्वयं जानना चाहिये॥ १८०१॥

इस पर्वतकी परिधि क्रमशः नीचेसे हरितालमयी, वैडूर्यमणिमयी, रत्न-(सर्वरत्न-)मयी, वज्रमयी, इसके ऊपर पद्ममयी, और इससे भी ऊपर पद्मरागमयी है ॥ १८०२ ॥

मन्दरपर्वतकी इन छह परिधियोंमेंसे प्रत्येक परिधिका प्रमाण सोलह हजार पाचसौ योजन मात्र है ॥ १८०३ ॥ १६५००।

१ द व तप्पचे विविद्स्यं. २ द व मूलदा. ३ द व द्रिदालमही.

सत्तमयो तप्तिही णाणाविहतरूगणेहिं परियरिया। एकारसभेदजुदा बाहिरदो भणिम तर्वैभेदे॥ १८०४ णामेण भहसालं मणुसुत्तरदेवणागरमणाइं। भूदारमणं पंचमभेदाई भहसालवणे॥ १८०५ णंदणपहुदीएसुं णंदणमुवणंदणं च सोमणसं। ववसोमणसं पंह उर्वेपंडवणाणि दोहो हु॥ १८०६ सो मूले वज्जमको एकसहस्सं च जोयणपमाणो। मज्झे वरस्यणमको हगिसहिसहस्सपरिमाणं॥ १८०७ १०००। ६१०००।

उविरामि कचणमक्षो भउतीससहस्सजोयणाणं पि । मंदरसेलस्सीसे पंडुवणं णाम रमणिजं ॥ १८०८ ३८००० ।

सोमणसं णाम वणं साणुपदेसेसु णंदणं तह य । तत्थ चउत्थं चेट्टदि भूमीए भइसालवणं ॥ १८०९ जोयणतहस्यमेषं मेरुगिरिंदस्स सिहरवित्थारं । एकत्तीससयाणिं वासट्टी समधिया य तप्परिही ॥ १८१० १००० । ३१६२ ।

पंडुवणे मह्रमा समंतदो होदि दिन्वतडवेदी । चिर्किटालयविउला णाणाविह्धयवँडेहिं संजुत्ता ॥ १८११ धुन्वंतधयवदाया रयणमया गोउराण पासादा । सुरिकण्णरिमहुणजुदा वीरिहिणपहुदीहिं वीहि वरसहा ॥ १८१२

उस पर्वतकी सातवीं परिधि नाना प्रकारके वृक्षसमूहोंसे व्याप्त और बाहरसे ग्यारह प्रकार है । मै उन भेदोंको कहता हू ॥ १८०४ ॥

भद्रशालवनमें नामसे भद्रशाल, मानुषोत्तर, देवरमण, नागरमण और भूतरमण, ये पांच वन हैं॥ १८०५॥

नन्दनादिक वनोंमें नन्दन और उपनन्दन, सौमनस और उपसौमनस, तथा पाण्डुक और उपपाण्डुक, इसप्रकार दो दो वन हैं ॥ १८०६॥

वह सुमेरुपर्वत मूलमें एक हजार योजनप्रमाण वज्रमय, मध्यमें इकसठ हजार योजन-प्रमाण उत्तम रत्नमय, और ऊपर अड़तीस हजार योजनप्रमाण सुवर्णमय है। इस मन्दरपर्वतके शीशपर रमणीय पाण्डु नामक वन है। १८०७-१८०८।

सौमनस तथा नन्दन वन मेरुपर्वतके सानुप्रदेशोंमें और चौथा भद्रशालवन भूमिपर स्थित है ॥ १८०९॥

मेरु महापर्वतके शिखरका विस्तार एक हजार योजन और उसकी परिधि इकतीससौ वासठ योजनसे कुछ अधिक है ॥ १८१० ॥ १००० । ३१६२ ॥

पाण्डुवनमें चारों ओर मार्ग व अद्दालिकाओंसे विशाल और नाना प्रकारकी ध्वजापताका-ओंसे सयुक्त ऐसी अतिरमणीय दिन्य तटवेदी है ॥ १८११ ॥

फहराती हुई ध्वजा-पताकाओंसे युक्त, सुर-किन्नर-युगलोंसे संयुक्त और मयूरप्रमृति पक्षि-योंके शब्दोंसे मुखरित ऐसे गोपुरोंके रत्नमय प्रासाद हैं ॥ १८१२ ॥

<sup>्</sup>र द व तत्तमया. २ द व तब्मेदो. ३ द व णंदणमुहणंदणं, ४ व उवसपडू<sup>°</sup>. ५ द व सेलस्स सीम. ६ द व विरिअद्यालय. ७ द घयवदेहिं. ८ द पिरिहण.

उच्छेहो वे कोसा वेदीए पणसयाणि दंडाणं । वित्थारो भुवणत्तयविम्हयसंतावजणणीए ॥ १८१३ को २ । दं ५०० ।

तीए मिन्सिमभागे पंहू णामेण दिव्ववणसंहा । सेलस्स चूलियाए समंतदो दिण्णपिरवेढा ॥ १८१४ कप्पूरस्कलपउरा तमालहिंतालतालकयिलजुदा । लेवलीलवंगविलदा दािहमपणसेहिं संछण्णा ॥ १८१५ सयवित्तमिल्लिसालाचंपयणारंगमाहुिलंगेहिं । पुण्णायणायकुज्जयक्षसोयपहुदीिहं कमणिजा ॥ १८१६ कोइलकलयलभिरदा मोराणं विविह्नकीढणेहिं जुदा । सुरकिरसद्दाइण्णो खेचरसुरिमहुणकीहयरा ॥ १८१७ पंडुवणे उत्तरए एदाण दिसाए होदि पंडुसिला । तह वणवेदीजुत्ता क्षद्धंदुसिर्च्छसंठाणा ॥ १८१८ पुच्वावरेसु जोयणसददीहा दिव्खणुत्तरस्सेसुं । पण्णासा वहुमज्झे कमहाणी तीए उभयपासेसुं ॥ १८१९ जोयणकटुच्छेहो सम्वत्यं होदि कणयमइया सा । समवद्या उविरिभा य वणवेदीपहुदिसंजुत्ता ॥ १८२० चउजोयणउच्छेहं पणसयदीहं तदद्धवित्थारं । सग्गायणिक्षाइरिया एवं भासंति पंडुसिलं ॥ १८२१

४ । ५०० । २५० ।

भुवनत्रयको विस्मय और संताप (१) उत्पन्न करनेवाली इस वेदीकी उचाई दो कोस और विस्तार पाचसौ धनुषप्रमाण है॥ १८१३॥ को. २। द ५००।

उस वेदीके मध्यभागमें पर्वतकी चूलिकाको चारों ओरसे वेष्टित किये हुए पाण्डु नामक वनखंड है ॥ १८१४ ॥

ये वनखड प्रचुर कर्पूर वृक्षोंसे संयुक्त, तमाल, हिंताल, ताल और कदली वृक्षोंसे युक्त, लवली और लवगसे विलत, दाडिम और पनस वृक्षोंसे आच्छादित, सप्तपत्री (सप्तच्छद), मिछ, शाल, चम्पक, नारग, मातुलिंग, पुनाग, नाग, कुन्जक और अशोक इत्यादि वृक्षोंसे रमणीय, कोयलोंके कल-कल शन्दसे भरे हुए, मयूरोंकी विविध क्रीडाओंसे युक्त, सुरकिर अर्थात् ऐरावत हाथीके उत्तम शन्दसे न्याप्त, और विद्याधर व देवयुगलोंकी क्रीडाके स्थल हैं॥ १८१५-१८१७॥

पाण्डुवनमे इन वनखडोंकी उत्तरिदशामें तटवनवेदीसे युक्त और अर्ध चन्द्रमाके समान आकारवाली पाण्डुकशिला है ॥ १८१८ ॥

यह पाण्डुकशिला पूर्व-पश्चिममें सौ योजन लम्बी और दक्षिण-उत्तरभागमें पचास योजन विस्तारसे सहित है। इसके बहुमध्यभागमें दोनों ओरसे क्रमशः हानि होती गई है।। १८१९॥

सर्वत्र सुवर्णमयी वह पाण्डुकशिला आठ योजन ऊंची, ऊपर समवृत्ताकार और वनवेदी आदिसे सयुक्त है ॥ १८२०॥

यह पाण्डुकशिला चार योजन ऊची, पाचसी योजन लंबी और इससे आधे अर्थात् अट्राईसी योजनप्रमाण विस्तारसे सहित है। इसप्रकार सग्गायणी आचार्य निरूपण करते हैं॥ १८२१॥

४ । ५०० । २५० ।

१ द व अवली°. २ द व 'पलसेहिं. ३ द व 'सुरकरिवरसद्दण्णो. ४ द व पहुवण. ५ द व होदे. ६ द व अद्धन्छेहो. ७ द व होहि.

तीएँ बहुमञ्झेंदेसे तुंगं सीहासणं विविद्दसोहं । सरसमयतरिणमंडलसंकासफुरंतिकरणोधं ॥ १८२२ सिंहासणस्त दोसुं पासेसुं दिन्वरयणरहदाई । भद्दासणाई णिन्भरफुरंतवरिकरणिणवहाणिं ॥ १८२३ पुद्द पुद्द पीडतयस्त य उध्छेदो पणसयाणि कोदंडा । तेत्तियमेत्तो मूले वासो सिद्देरे झ तस्सई ॥ १८२४ ५०० । ५०० । २५० ।

घवलाद्वत्तज्ञता ते पीढा पायपीढसोहिछा । मंगलद्द्वेहि जुदा चामरघंटापयारेहिं ॥ १८२५ सद्ये पुट्वाहिमुहा पीढवरा तिहुवणस्स विम्हयरा । एक्समुहएक्कजीहो को सक्कद्र विणिद्धं ताणि ॥ १८२६ भरहे खेते जादं तित्थयरकुमारकं गहेदूणं । सक्कप्यहुदी इंदा णिति विभूदीए विविद्दाए ॥ १८२७ मेरुपदाहिणेणं गन्छिय सद्विद पंड्यसिलाएँ । उविरं मिन्झिमसिंहासणए वासंति जिणणाहं ॥ १८२८ दिन्खणपीढे सको ईसाणिदो वि उत्तरापीढे । बहसिय अभिसेयाई कुर्व्वति महाविसोहीए ॥ १८२९ पंडूकंवलणामा रजदमई सिहिदिसामुहिम्म सिला । उत्तरदिनखणदीहा पुन्वावरमायवित्थिण्णा ॥ १८३०

इस पाण्डुकशिलाके बहुमध्यदेशमें विविध प्रकारकी शोभासे सहित और शरत्कालीन सूर्यमण्डलके सदश प्रकाशमान किरणसमृहसे सयुक्त उन्नत सिंहासन स्थित हैं ॥ १८२२ ॥

सिंहासनके दोनों पार्श्वभागोंमें अत्यन्त प्रकाशमान उत्तम किरणसमूहसे सयुक्त एव दिव्य रत्नोंसे रचे गये भद्रासन विद्यमान हैं॥ १८२३॥

तीनों पीठोंकी उचाई पृथक् पृथक् पाचसो धनुष, मूलमें विस्तार भी इतना अर्थात् पाचसो धनुष, तथा शिखरपर इससे आधा विस्तार है ॥ १८२४ ॥ ५०० । ५०० । २५० ।

पादपीठोंसे शोभायमान वे पीठ धवल छत्र व चामर-घटादिरूप मंगलद्रव्योंसे संयुक्त हैं॥ १८२५॥

वे सब पूर्वाभिमुख उत्तम पीठ तीनों लोकोंको विस्मित करनेवाले हैं। इन पीठोका वर्णन करनेके लिये एक मुख और एक ही जिह्वासे सिहत कौन समर्थ हो सकता है । १८२६॥

सौधर्मादिक इन्द्र भरतक्षेत्रमें उत्पन्न हुए तीर्धंकरकुमारको प्रहण करके विविध प्रकारकी विभूतिके साथ ले जाते हैं ॥ १८२७ ॥

सत्र इन्द्र मेरुकी प्रदक्षिणा करते हुए जाकर पाण्डुक शिलाके ऊपर मध्यम सिंहासनपर जिनेन्द्र भगवान्को विराजमान करते हैं ॥ १८२८॥

सौधर्मेन्द्र दक्षिण पीठपर और ईशानेन्द्र उत्तर पीठपर स्थित होकर महती विशुद्धिसे अभिषेक करते हैं ॥ १८२९ ॥

अग्निदिशामें उत्तर-दक्षिणदीर्घ और पूर्व-पश्चिमभागमें विस्तीर्ण रजतमयी पाण्डुकम्बला नामक शिला स्थित है ॥ १८३०॥

१ द्तीर, २ व बहुमल्मे, ३ द्व तुगा, ४ द्व गच्छे सन्विद पंडुसिलाए, ५ द्व वसति.

उच्छेह्वासपहुदी पंडुसिलाए जहा तहा तीए । अवरिवदेहिजिणाणं अभिसेयं तत्य कुट्यंति ॥ १८३१ णहिरिदिसाविभागे रत्तासिला णाम होदि कणयमई । पुरवावरेसु दीहं वित्यारो दिव्छणुत्तरे तीए ॥ १८३२ पंडुसिलासारिच्छा तीए वित्यारउद्यपहुदीओ । एरार्वद्याजिणाणं अभिसेयं तत्य कुट्यंति ॥ १८३३ पवणदिसाए होदि हु रुहिरमई रत्तकंवला णाम । उत्तरदिखणदीहा पुन्वावरभागवित्यण्णा ॥ १८३४ पंडुसिलाय समाणा वित्यारुच्छेहपहुदिया तीए । पुन्वविदेहिजिणाणं अभिसेयं तत्य कुट्यंति ॥ १८३५ पुन्वदिसाए चूल्यियपासे पंडुगवणिमा पासादो । लोहिदणामो वहो वासजुदो तीसकोसाणि ॥ १८३६

पुच्चासे कोसुरक्षो तप्परिही णडिदकोसपरिमाणा । विविद्दवररयणखिवदो णाणाविद्दधूवगंघड्ढो ॥ १८३७ सयणाणि वासणाणि वामिदाणि णीरजाणि मडगाणि । वरपाससंजुदाणि पडराणि तत्य चेहंति ॥ १८३८ तम्मंदिरबहुमञ्झे कीडणसेलो विचित्तरयणमलो । सक्त्स लोयपालो सोमो कीडेदि पुट्वदिसणाहो ॥ १८३९

उंचाई व विस्तारादिक जिसप्रकार पाण्डुकशिलाका है, उसीप्रकार उस शिलाका भी है। इस शिलाके ऊपर इन्द्र अपरविदेहके तीर्णंकरोंका अभिषेक करते हैं॥ १८३१॥

नैऋत्य दिशाभागमें रक्तशिला नामक सुवर्णमयी शिला है, जो पूर्व-पश्चिमें दीर्घ और दक्षिण-उत्तरमें विस्तृत है ॥ १८३२ ॥

इसका विस्तार व उंचाई आदि पाण्डुकशिलाके सदृश हैं। यहांपर इन्द्र ऐरावतक्षेत्रमें उत्पन्न हुए तीर्वकरोंका अभिषेक करते हैं॥ १८३३॥

वायन्यदिशामें उत्तर-दक्षिणदीर्घ और पूर्व-पश्चिम भागमें विस्तीर्ण रक्तकंवला नामक रुधिरमयी ज्ञिला है ॥ १८३४ ॥

इसका विस्तार और उंचाई आदिक पाण्डुकशिलाके सदृश हैं। यहांपर इन्द्र पूर्वविदेहमें उत्पन्न हुए तीर्थंकरोंका अभिषेक करते हैं॥ १८३५॥

पाण्डुकवनमें चूलिकाके पास पूर्विदशामें तीस कोसप्रमाण विस्तारस सिंहत लोहित नामक वृत्ताकार प्रासाद है ॥ १८३६ ॥ ३० ।

विविध प्रकारके उत्तम रत्नोंसे खिचत और नाना प्रकारके घूपोंके गन्यसे व्याप्त यह पूर्वमुख प्रासाद एक कोस ऊंचा है, तथा इसकी परिधि नव्वै कोसप्रमाण है ॥ १८३७॥

उस भवनमें नीरज (निर्मछ), मृदुछ, उत्तम पार्श्वमागसंयुक्त एवं उत्कृष्ट अपरिमित शच्यार्थे व आसन स्थित हैं ॥ १८३८ ॥

इस मवनके बहुमन्यमागमें विचित्र रत्नोंसे निर्मित एक क्रीड़ाशैल है। इस पर्वतके जपर पूर्वदिशाका स्वामी, सौधर्म इन्द्रका सोम नामक लोकपाल, क्रीड़ा करता है ॥ १८३९ ॥

१ व एराउदय. २ द व वासनुदा. ३ द व °कासोणं, ४ द पुण्णासे. ५ व मडणाणि, ६ द व 'सेला.

भाउट्टकोडिमाहिं<sup>र</sup> कप्पजइत्थीहिं परिउदो सोमो । अद्वियपणपछाऊ रर्मादे संयपहाविमाणपहूं ॥ १८४० ३५००००० । पह ५ ।

छछक्खा छासट्टी सहस्सया छस्सयाई छासट्टी । सोमस्स विमाणाणं सयंपहे होंति परिवारा ॥ १८४१ ६६६६६ ।

वाहणवत्थाभरणा कुसुमा गंधा विमाणसयणाइं। सोमस्स समग्गाइं होंति क्षदिरत्तैवण्णाणिं॥ १८४२ पंडुगवणस्स मज्झे चूलियपासिम दिक्खणिवभागे। अंजणणामो भवणो वासप्पहुदीहिं पुन्वं व॥ १८४३ जमणामलोयपौलो अंजणभवणस्स चेट्टदे मज्झे। किण्णंबरपहुदिजुदो क्षिरेटणामे पहू विमाणिमा॥ १८४४ छह्नक्षा छासट्टी सहस्सया छस्सयाइ छासट्टी। तत्थारिट्टविमाणे होंति विमाणाणि परिवारा॥ १८४५ ६६६६६।

भाउट्टकोडिसंखा कप्पजइत्थीमा णिरुवमायारा । होंति जमस्स पियाभो भद्धियपणप्रमाऊ सो<sup>५</sup> ॥ १८४६ ३५००००० । प <u>५ ।</u> २

अटाई पल्यप्रमाण भायुसे सिंहत और स्वयंप्रभ विमानका प्रभु व सोम नामक लोकपाल साढ़े तीन करोड़प्रमाण कल्पवासिनी स्त्रियोंसे परिवृत होता हुआ रमण करता है ॥ १८४०॥

कल्पज स्त्री ३५०००००० । आयु पल्य 🖞 ।

स्वयंप्रभ विमानमें सोम छोकपालके विमानोंका परिवार छह लाख छ्यासठ हजार छहसौ छ्यासठ संख्याप्रमाण है ॥ १८४१ ॥ ६६६६६६ ।

सोम लोकपालके वाहन, वस्न, आभरण, कुसुम, गन्धचूर्ण, विमान और रायनादिक सव अत्यन्त रक्तवर्ण होते हैं ॥ १८४२॥

पाण्डुकवनके मध्यमें चूलिकाके पास दक्षिणदिशाकी ओर अजन नामक भवन है। इसका विस्तारादिक पूर्वीक्त भवनके ही समान है॥ १८४३॥

अजनभवनके मध्यमें अरिष्ट नामक विमानका प्रभु यम नामक लोकपाल कृष्ण वस्नादिकसे सिहत होकर रहता है ॥ १८४४ ॥

वहां अरिष्ठविमानके परिवारविमान छह लाख छ्यासठ हजार छहसाँ छ्यासठ हैं॥ १८४५॥ ६६६६६।

साढ़े तीन करोड सख्याप्रमाण अनुपम आकारवाली करपवासिनी क्षिया यम छोकपालकी प्रियायें हैं। इस लोकपालकी आयु अर्धित पाच अर्थात् अढ़ाई पल्यप्रमाण होती है।। १८४६।। ३५०००००। प. ई।

१ द ॰कोडिलाहिं, व °कोडिताहिं. २ द्व हित अदिरित्तः. २ द्व ०लोवपाला. ४ द्व पहिदिनुदा. ५ द्व सा.

पंडुगवणस्स मन्झे चूलियपासिम पश्छिमदिसाए। हारिहो पासादो वासप्पहुदीहिं पुन्वं व ॥ १८४७ वरुणो ति लोयपालो पासादे तत्थ चेट्टदे णिचं। किंचूणतिपछाऊ नलपहणामे पहू विमाणिम ॥ १८४८ छल्लक्खा छावट्टी सहस्सया छस्सयाणि छासट्टी। परिवारविमाणाई होति नलप्पहविमाणस्स ॥ १८४९

वाहणवत्थविभूसणकुसुमप्पहुदीणि हेमवण्णाणि । वरुणस्स होति कप्पज्ञिपयाउ क्षाउट्टकोडीको ॥ १८५० तन्वणमञ्झे चूलियपासिम य उत्तरे विभायिम । पंडुकणामो णिलको वासप्पहुदीहि पुन्वं व ॥ १८५१ तस्सि कुबेरणामा पासादवरिमम चेट्टदे देवो । किंचूणतिपल्लाक सामी वग्गुप्पहे विमाणिमम ॥ १८५२ छल्लक्षा छावट्टी सहस्सया छस्सयाइं छासट्टी । परिवारिवमाणाइं वग्गुपहे वरिवमाणिमम ॥ १८५३ ६६६६६ ।

वाहणवत्थप्पहुदी घवलौ उत्तरिसाहिणाहस्स । कप्पजइत्थिपियाओ रमणी काउट्टकोडीओ ॥ १८५४ तन्वणमज्झे चूलियपुन्वदिसाए जिणिदपासादो । उत्तरदिक्षणदीहो कोससयं पंचहत्तरी उदको ॥ १८५५ कोस १००। ७५।

पाण्डुकवनके मध्यमें चूलिकाके पास पश्चिमदिशामें पूर्वमवनके समान व्यासादिसे सिहत हारिद्र नामक प्रासाद है ॥ १८४७॥

उस प्रासादमें कुछ कम तीन पल्यप्रमाण आयुका धारक और जलप्रम नामक विमानका प्रमु वरुण नामक लोकपाल नित्य ही रहता है ॥ १८४८ ॥

जलप्रभ विमानके परिवारिवमान छह लाख छ्यासठ हजार छहसौ छ्यासठ संख्याप्रमाण हैं ॥ १८४९ ॥ ६६६६६ ।

वरुण छोकपाछके वाहन, वस्न, भूषण और कुसुमादिक सुवर्णके जैसे वर्णवाले होते हैं। तथा इसके कल्पवासिनी प्रियायें साढ़े तीन करोड़ होती है॥ १८५०॥

उस पाण्डुकवनके मध्यमें चूलिकाके पास उत्तरविभागमें पूर्वोक्त भवनके समान विस्तारा-दिसे सहित पाण्डुक नामक प्रासाद है ॥ १८५१॥

उस उत्तम प्रासादमें कुछ कम तीन पल्यप्रमाण आयुका धारक और वल्गुप्रम विमानका प्रभु कुवेर नामक देव रहता है ॥ १८५२ ॥

वल्गुप्रम नामक उत्तम विमानके परिवारविमान छह लाख छ्यासठ हजार छहसौ छ्यासठ संख्याप्रमाण है ॥ १८५३ ॥ ६६६६६ ।

उत्तरदिशाके स्वामी उस कुवेरके वाहन-वल्लादिक धवल और साढ़े तीन करोड़ कल्पज लिया प्रियार्थे होती हैं ॥ १८५४ ॥

उस वनके मध्यमें चूलिकासे पूर्वकी ओर सौ कोसप्रमाण उत्तर-दक्षिणदीर्घ और पचत्तर कोसप्रमाण ऊचा जिनेन्द्रप्रासाद है ॥ १८५५ ॥ कोस १०० । ७५ ।

१ द्व पासादवणिमा. २ द्व घवलं.

पुरुवावरभाष्ट्रसुं कोसा पण्णास तत्थ वित्थारो । कोसद्धं सवगाढो सकद्दिमणिहणपरिहीणो ॥ १८५६ को ५० । गा १ ।

3

एसो पुन्वाहिमुहो चडजोयण जेहदारउच्छेहो । दोजोयण तन्वासो वाससमाणो पवेसो य ॥ १८५७ ४ । २ । २ ।

उत्तरद्विखणभाए खुळुयदाराणि दोण्णि चेहंति । तद्दलपरिमाणाणि वरतोरणथंभजुत्ताणि ॥ १८५८ २ । १ । १ ।

संखेंदुकुंदधवलो मणिकिरणकलप्पणासियतमोघो । जिणवहपासादवरो तिहुवणतिलको ति णामेणं ॥ १८५९ दारसिरच्छुस्सेहा वज्जकवाढा विचित्तवित्थिण्णा । जमला तेसुं सन्वे जलमरगयकक्केयणादिज्ञदा ॥ १८६० विम्हयकररूवाहिं णाणाविहसालमंजियाहिं जुदा । पणवण्णरयणरइदा थंभा तस्सि विरायंति ॥ १८६१ भित्तीको विविहाको णिम्मलवरफलिहरयणरइदाको । चित्तिहिं विचित्तिहिं विम्हयजणणोहिं जुत्ताको ॥ १८६२ थंभाण मज्झभूमी समंतदो पंचवण्णरयणमई । तणुमणणयणाणंदणसंजणणी णिम्मला विरजा ॥ १८६३ बहुविहविदाणएहिं मुत्ताहलदामचामरजुदेहिं । वरस्यणमूसणेहिं संजुत्तो सो जिणिदपासादो ॥ १८६४

यह अकृत्रिम एवं अविनाशी ( अनादिनिधन ) जिनेन्द्रप्रासाद पूर्व-पश्चिम भागों में विस्तारमें पचास योजन और अवगाह में अर्ध कोसमात्र है ॥ १८५६ ॥ को. ५० । अवगाह है ।

यह जिनभवन पूर्वाभिमुख है। इसके ज्येष्ठ द्वारकी उंचाई चार योजन, विस्तार दो योजन और प्रवेश भी विस्तारके समान दो योजनमात्र है॥ १८५०॥ ४।२।२।

उत्तर-दक्षिण भागमें दो क्षुद्र द्वार स्थित हैं, जो ज्येष्ठ द्वारकी अपेक्षा अर्धभागप्रमाण उंचाई आदिसे सहित और उत्तम तोरणस्तम्भोंसे युक्त है ॥ १८५८ ॥ २ । १ । १ ।

शंख, चन्द्रमा अथवा कुंदपुष्पके समान धवल और मणियोंके किरणकलापसे अंधकार-समूहको नष्ट करनेवाले यह उत्तम जिनेन्द्रप्रासाद 'त्रिसुवनतिलक 'नामसे विख्यात है ॥१८५९॥

इन द्वारोंमें द्वारोंके समान उंचाईसे सहित और विचित्र एवं विस्तीर्ण सब युगल वज्रकपार्ट जलकान्त, मरकत और कर्केतनादि मणिविशेषोंसे सयुक्त हैं ॥ १८६० ॥

उस जिनेन्द्रप्रासादमें विस्मयजनक रूपवाली नाना प्रकारकी शालमंजिकाओं से युक्त और पांच वर्णके रत्नोंसे रचे गये स्तम्भ विराजमान हैं ॥ १८६१ ॥

निर्मल एव उत्तम स्फिटिक रानोंसे रची गई विविध प्रकारकी भित्तिया विचित्र और विस्मय-जनक चित्रोंसे युक्त हैं ॥ १८६२ ॥

खम्भोंकी मध्यभूमि चारों ओर पांच वर्णके रत्नोंसे निर्मित, शरीर, मन एवं नेत्रोंको आनन्ददायक, निर्मल और धूलिसे रहित है ॥ १८६३ ॥

वह जिनेन्द्रप्रासाद मोतियोंकी माला तथा चामरोंसे युक्त एव उत्तम रत्नोंसे विभूपित बहुत प्रकारके वितानोंसे सयुक्त है ॥ १८६४ ॥

१ द् ब रूवाई. २ द् तरिसें, ब तरिसे. ३ द् व चेते हिं. TP. 49

वसहीए गटभगिहे<sup>र</sup> देवच्छंदो दुजोयणुच्छेहो । इगिजोयणवित्थारो चउजोयणदीहसंजुत्तो ॥ १८६५ जो २ । १ । ४ ।

सोलसकोसुन्छेहं समचडरस्सं तद्द्वित्थारं । लोयविणिन्छयकत्ता देवन्छंदं परूवेहें ॥ १८६६ को १६ । ८ । पाठान्तरम् ।

लंबंतकुसुमदामो पारावयमोरकंठवण्णणिहो । मरगयपवाछवण्णो कक्केयणइंदणीलमको ॥ १८६७ चोसहकमलमालो चामरघंटापयाररमणिज्ञो । गोसीरमलयचंदणकालगरुधूवगंधहो ॥ १८६८ मिंगारकलसदप्पणणाणिविद्दधयवडेहिं सोहिलो । देवच्छंदो रम्मो जलंतवररयणदीवजुदो ॥ १८६९ अहुत्तरसयसंखा जिणवरपासादमञ्झभायिम । सिंहासणाणि तुंगा स्पायपीढा य फलिहमया ॥ १८७० सिंहासणाणे उविर जिणपिहमाक्षो कणाइणिहणाक्षो । अहुत्तरसयसंखा पणसयचावाणि तुंगाको ॥ १८७१ मिणिव्यणीलमरगयकुंतलमूवग्गदिण्णसोहाको । फलिहिंदणीलिणिम्मद्धवलासिदणेत्तज्ञयलाको ॥ १८७२ वज्रमयदत्वंतीपहाको पल्लवसरिच्छक्षघराको । हीरमयवरणहाको पउमारुणपाणिचरणाको ॥ १८७३ अहुव्यदिसहस्सप्पमाणवंजणसमूहसहिदाको । बत्तीसलक्खणहिं जुत्ताको जिणेसपिहमाको ॥ १८७४

वसितकार्मे गर्भगृहके भीतर दो योजन ऊंचा, एक योजन विस्तारवाला और चार योजन-प्रमाण लम्वाईसे संयुक्त देवच्छंद है॥ १८६५॥ योजन २।१।४।

लोकविनिश्चयंके कर्ता देवच्छंदको समचतुष्कोण सोल्ह कोस ऊंचा और इससे आधे विस्तारसे संयुक्त वतलाते हैं ॥ १८६६॥ को. १६। ८। पाठान्तर।

यह रमणीय देवच्छंद लटकती हुई पुष्पमालाओंसे सिहत, कबूतर व मोरके कण्ठगत वर्णके सदश, मरकत व प्रवाल जैसे वर्णसे संयुक्त, कर्केतन एवं इन्द्रनील मिणयोंसे निर्मित, चौंसठ कमलमालाओंसे शोभायमान, नाना प्रकारके चॅवर व घटाओंसे रमणीय, गोशीर, मलयचन्दन एवं कालागरु धूपके गन्धसे न्याप्त, शारी, कलश, दर्पण व नाना प्रकारकी घ्वजा-पताकाओंसे सुशोभित और देदिप्यमान उत्तम रत्नदीपकोंसे युक्त है ॥ १८६७–१८६९॥

जिनेन्द्रप्रासादके मध्यभागमें पादपीठोंसे सहित स्फटिकमणिमय एकसौ आठ उन्नत सिंहासन हैं ॥ १८७० ॥

सिंहासनोंके ऊपर पांचसों धनुषप्रमाण ऊंची एकसो आठ अनादिनियन जिनप्रतिमार्थे विराजमान हैं ॥ १८७१॥

ये जिनेन्द्रप्रतिमार्थे भिन्न इन्द्रनीलमणि व मरकतमणिमय कुंतल तथा भुकुटियोंके अप्रभागसे शोभाको प्रदान करनेवाली, स्फटिकमणि और इन्द्रनीलमणिसे निर्मित धवल व कृष्ण नेत्रयुगलसे सिहत, वज्रमय दन्तपंक्तिकी प्रभासे संयुक्त, पल्लवके सदश अधरोष्ठसे सुशोभित, हीरसे निर्मित उत्तम नखोंसे विभूपित, कमलके समान लाल हाथ-पैरोंसे विशिष्ट, एक हजार आठ व्यंजनसमूहसे सिहत और विशिस लक्षणोंसे युक्त हैं ॥ १८७२-१८७४ ॥

१ द व गन्मगिहो, २ द व परुवेड, ३ द व घयवलेहिं, ४ द व तुंगो. ५ द व सिंहासणाणि.

जीहासहस्सज्जग्जद्धरणिंद्सहस्सकोहिकोही । ताणं ण वण्णणेसुं संक्षाओ माणुसाण का सत्ती ॥ १८७५ पत्तेकं सन्वाणं चउसही देविमहुणपिंदमाओ । वरचामरहत्थाओ सोहंति जिणिंदपिंदमाणं ॥ १८७६ छत्तत्त्वयादिज्ञता पिंद्यंकासणसमिण्णदा णिचं । समचउरस्सायारा जयंति जिणणाहपिंदमाओ ॥ १८७७ खेयरसुररायोहें भत्तीए णिमयचलणज्जगलाओ । बहुविहिविभूसिदाओ जिणपिंदमाओ णमंसािम ॥ १८७८ ते सन्वे उवयरणा घंटापहुदीओ तह य दिन्वाणि । मंगलद्वाणि पुढं जिणिंदपासेसु रेहिते ॥ १८७९ भिंगारकलसद्पणचामरधयवियणकत्तसुपयहा । अहुत्तरसयसंखा पत्तेकं मंगला तेसुं ॥ १८८० सिरिसुद्देवीण तहा सन्वाण्हसणक्तुमारजक्खाणं । स्वाणि पत्तेकं पिंद वररयणाहरहदाणि ॥ १८८१ देवच्छंदस्स पुरो णाणाविहरयणकुसुममालाओ । फुरिदेंकिरणकलाओ लंबंताओ विरायंते ॥ १८८२ वत्तीससहस्साणि कंचणरजदेहिं णिम्मिदा विउला । सोहंति पुण्णकलसा खचिदा वररयणणियरेहिं ॥ १८८३ चउवीससहस्साणि धृवघडा कणयरजदिणमाविद्धा । कप्रागुरुचंदणपहुदिससुद्धंतधूवगंधद्वा ॥ १८८४

जब सहस्रों युगलजिह्वाओंसे युक्त घरणेन्द्रोंकी सहस्रों हजार कोडाकोडियां भी उन प्रतिमाओंके वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हो सकतीं, तब मनुष्योंकी तो शक्ति ही क्या है।। १८७५।। सब जिनेन्द्रप्रतिमाओंमेंसे प्रत्येक प्रतिमाके समीप हाथमें उत्तम चॅवरेंको छिये हुए चौसठ

देवयुगलोंकी प्रतिमायें शोभायमान हैं ॥ १८७६ ॥

तीन छत्रादिसे सिहत, पत्यकासनसे समन्वित और समचतुरस्र आकारवाली वे जिननाथ-प्रतिमार्थे नित्य जयवन्त हैं ॥ १८७७ ॥

'ंजिनके चरणयुगलोंको विद्याधर और देवेन्द्र भक्तिसे नमस्कार करते हैं, उन बहुत प्रकारसे विभूषित जिनप्रतिमाओंको मैं नमस्कार करता हू ॥ १८७८ ॥

घंटाप्रमृति वे सब उपकरण तथा दिव्य मगलद्रव्य पृथक् पृथक् जिनेन्द्रप्रतिमाओंके पासमें सुशोभित होते हैं ॥ १८७९ ॥

मृगार, कलरा, दर्पण, चँवर, ध्वजा, बीजना, छत्र और सुप्रतिष्ठ, ये आठ मगलद्रव्य है। इनमेंसे प्रत्येक वहा एकसौ आठ होते हैं॥ १८८०॥

प्रत्येक प्रतिमाके प्रति उत्तम रत्नादिकोंसे रचित श्रीदेवी, श्रुतदेवी तथा सर्वाह्च व सनत्कुमार यक्षोंकी मूर्तिया रहती हैं ॥ १८८१ ॥

देवच्छंदके सन्मुख नाना प्रकारके रत्न और पुष्पोंकी मालायें प्रकाशमान किरणसमूहसे सहित लटकती हुई विराजमान हैं ॥ १८८२ ॥

सुवर्ण एव रजतसे निर्मित और उत्तम रत्नसमूहोंसे खचित बत्तीस हजारप्रमाण विशाल पूर्ण कलश सुशोभित हैं ॥ १८८३॥

कर्पूर, अगुरु और चन्दनादिकसे उत्पन्न हुई धूपके गन्धसे न्याप्त और सुवर्ण एवं चादींसे निर्मित चौबीस हजार धूपघट हैं ॥ १८८४ ॥

१ द ब सहा. २ द ब सन्वाण°. ३ द रयदाणि. ४ द पुरिदक्किरणवलीओ. ५ द व अन्मताओ. ६ द °रउदेहिं, ब रइदेहिं. ७ द कणयरजविणि°.

भिंगाररयणद्रप्यणद्वर्श्वद्वरचमरचक्कयसोहं<sup>र</sup>। वंद्यप**र्हायपउं जिणिदमवणं णिरूवमाणं तं<sup>५</sup>॥ १८८५** जिणपासादस्स पुरो जेट्ठहारस्स दोसु पासेसुं । पुह चत्तारिसहस्सा लंबेते<sup>६</sup> रयणमालाको ॥ १८८६ ४००० ।

ताणं पि अंतरेसुं सक्टिमाओ फुरंतिकरणादी । वारससहस्ससंखा छंबंते कणयमाछाओ ॥ १८८७ १२००० ।

लह्रहुसहस्साणि धूवघडा दारलग्गभूनीसुं । लह्रहुसहस्सानो ताण पुरे कणयमालानो ॥ १८८८ ८००० ।

पुह हुहुयद्वरिसुं ताणदं होंति रयणमालाञो । कंचणमालाञो तह घूवघढा कणयमालाञो ॥ १८८९ चढवीससहस्साणि जिणपुरपुट्टीए कणयमालाञो । ताणं च अंतरेसुं सहसहस्साणि रयणमालाञो ॥ १८९० सुहमंडचो हि रम्मो जिणवरमवणस्स अग्नमागिमा । सोलस्कोसुच्छेहो सर्य च पण्णासदीहवासाणि ॥ १८९१ कोसदो लोगाहो णाणावररयणिण्यरिणम्मविदो । घुव्वंतघयवढासो किं बहुणा सो णिल्वमाणो ॥ १८९२ सुहमंडवस्स पुरदो लवलोयणमंडलो परमरम्मो । अधिया सोलसकोसा उदलो रंदों स्वयं सर्य दीहं ॥ १८९३ १६ । १०० ।

हारी, रत्नदर्पण, बुद्बुद, उत्तम चमर और चक्रसे शोभायमान तया प्रचुर घंटा और पताकाओं ते युक्त वह जिनेन्द्रमवन अनुपम है ॥ १८८५ ॥

जिनप्रासादके सन्तुख ज्येष्ठ द्वारके दोनों पार्श्वभागोंमें पृथक् पृथक् चार हजार रत्नमाटायें लटकती हैं ॥ १८८६ ॥ ४००० ।

इनक भी वीचमें प्रकाशमान किरणादिसे सहित वारह हजार अक्तित्रम सुवर्णमालायें लटकती हैं ॥ १८८७ ॥ १२००० ।

द्वारकी अप्रमूमियोंमें आठ आठ हजार घूपघट और उन घूपघटोंके आगे आठ आठ हजार सुवर्णमालायें हैं ॥ १८८८ ॥ ८००० ।

क्षुद्रद्वारोंने पृयक् पृथक् इससे आबी रत्नमाळायें, कंचनमाळाय, धूपघट तथा सुवर्णमाळायें हैं ॥ १८८९ ॥

जिनपुरके पृष्ठ मागमें चौबीस हजार कनकमालायें और इनके वीचमें आठ हजार रत्नमालायें हैं ॥ १८९० ॥

जिनेन्द्रभवनके अप्रभागमें सोव्ह कोस कंचा, सौ कोस ढंवा और पचास कोसप्रमाण विस्तारसे युक्त रमणीय मुखमण्डप है ॥ १८९१॥

वह मुखमण्डप आध कोस अवगाहसे युक्त, नाना प्रकारके उत्तम रत्नसमूहोंसे निर्मित और फहरानी हुई खजा-पताकाओंसे सहित है। बहुत वर्णनसे क्या, वह मण्डप निरुपम ह॥१८९२॥

मुखमण्डपके आगे परमरमणीय अवलोकनमंडप है, जो सोल्ह कोससे अधिक ऊंचा, सौ कोस विस्तृत और सौ कोस लंबा है ॥ १८९३ ॥ १६ । १००।

१ इ व वहुद. २ इ व क्यसोहो. ३ प्रयमा पंक्तिः व-पुस्तके नात्ति. ४ इ व वंटापिदार , ५ इ व निरुवमाणाओ, ६ इ व अन्मंते. ७ इ व अन्मंते. ८ इ व मुह्मंडणेहि. ९ इ व अंगाडो, १० इ व रंदा. ११ व दीहि.

णियजोगुच्छेहजुदो तप्पुरदे। चेट्टदे अधिट्ठाणो<sup>र</sup>। कोसासीदी वासो तेत्तियमेदस्स दीहत्तं ॥ १८९४ ८०।

तस्स बहुमज्झदेसे सभापुरं दिव्वरयणवररह्दं । अधिया सोलस उदभो कोसा चउसिट्ट दीहवासाणि ॥ १८९५ १६ । ६४ । ६४ ।

सीद्दासणभद्दासणवेत्तासणपहुदिविविद्दपीढाणि । वररयणिणिस्मदाणि सभापुरे परमरम्माणि ॥ १८९६ होदि सभापुरपुरदो पीढो चालीसकोसउच्छेदो । णाणाविह्रयणमक्षो उच्छण्णो तस्स वासउवएसो ॥ १८९७ ४० को ।

पीढस्स चउदिसासुं वारस वेदीको होंति भूमियले। वरगोडराक्षो तेत्तियमेत्ताको पीढउहुम्मि॥ १८९८ पीढोवरि बहुमज्झे समवद्दो चेट्टदे रयणथूहो। वित्थारुन्छेदेहिं कमसो कोसाणि दोहिं चउसट्टी॥ १८९९ को ६४। ६४।

तत्तो वि छत्तसिंहमो कणयमको पद्धलंतमणिकिरणो । यूहो भणाइणिहणो जिणसिद्धपिंडमपिंडपुण्णो ॥ १९०० तस्स य पुरदो पुरदो सहत्यूहाँ सिर्च्छवासादी । ताणं अगो दिव्वं पीढं चेट्ठेदि कणयमयं ॥ १९०१ तं रुंदायामोहिं दोण्णि सया जोयणाणि पण्णासा । पीढस्स उदयमाणे उवपसो सम्ह उच्छण्णो ॥ १९०२ २५० । २५० । ० ।

उसके आगे अपने योग्य उचाईसे युक्त अधिष्ठान स्थित है। इसका विस्तार अस्सी कोस और लवाई भी इतनी ही है॥ १८९४॥ ८०।

उसके बहुमध्यभागमें उत्तम दिव्य रत्नोंसे रचा गया सभापुर है, जिसकी उंचाई सोलह कोससे अधिक और लंबाई व विस्तार चौंसठ कोसप्रमाण है ॥ १८९५ ॥ । १६ । ६४ । ६४ ।

समापुरमें सिंहासन, भद्रासन और वेत्रासनप्रमृति विविध पीठ उत्तम रत्नोंसे निर्मित परम-रमणीय है ॥ १८९६ ॥

समापुरके आगे चालीस कोस ऊंचा और नाना प्रकारके रत्नोंसे निर्मित पीठ है। इसके विस्तारका उपदेश नष्ट हो गया है॥ १८९७॥ ४०।

पीठके चारों ओर उत्तम गोपुरोंसे युक्त बारह वेदिया पृथिवीतलपर और इतनी ही पीठके कपर हैं ॥ १८९८॥

पीठके ऊपर बहुमध्यभागमें समवृत्त रत्नस्तूप स्थित है, जो क्रमसे चौंसठ कोसप्रमाण विस्तार व उंचाईसे सहित है ॥ १८९९ ॥ को. ६४ । ६४ ।

इसके भी आगे छत्रसे सहित, देदीप्यमान मणिकिरणोंसे विभूषित और जिन व सिद्ध-प्रतिमाओंसे परिपूर्ण अनादिनिधन सुवर्णमय स्तूप है ॥ १९०० ॥

इसके भी आगे समान विस्तारादिसे सिहत आठ स्तूप हैं। इन स्तूपोंके आगे सुवर्णमय दिन्य पीठ स्थित है।। १९०१।।

इस पीठका विस्तार व लंबीई दोसी पचास योजनप्रमाण है। इसकी उंचाईके प्रमाणका उपदेश हमारे लिये नष्ट हो गया है॥ १९०२॥ २५०। २५०।

१ द व अदिहाणो. २ द व हाणि. ३ द व त्थ्हो तस्वरिच्छ°. ४ द हंदा आयामेहिं. ५ द व उदयमाणो.

पीढस्स चउदिसासुं बारसवेदीको हाँति भूमियले। वरगोउराको तेत्तियमेत्ताको पीढउडुमिम॥ १९०३ पीढन्सुवरिमभागे सोलसगेच्चूदिमेत्तउच्छेदो। सिद्ंतो णामेणं चेत्तदुमो दिव्ववरतेको॥ १९०४ को १६।

खंधुच्छेहो<sup>र</sup> कोसा चत्तारो बहलमेकगर्च्यूदी। बारसकोसा साहादीहत्तं चेय विचालं ॥ १९०५ को ४। १। १२। १२।

इगिलक्लं चालीसं सहस्सया इगिसयं च वीसजुदं । तस्स परिवाररुक्ला पीढोवीर तप्पमाणघरी ॥ १९०६ १४०१२० ।

विविद्दवरस्यणसाहा<sup>६</sup> मरगयपत्ता य पडमरायफला। चामीयररजदमयाङ्युमजुदा सयलकालं ते॥ १९०७ सन्वे भणाइणिहणा पुढविमया दिन्वचेत्तवररुक्खा। जीवुप्पत्तिलयाणं कारणभूदा सहं भवंति॥ १९०८ रुक्खाण चडिदसासुं पत्तेकं विविद्दरयणरइदाक्षो। जिणसिद्धप्पढिमाक्षो जयंतु चत्तारि चत्तारि॥ १९०९ चेत्ततरूणं पुरदो दिन्वं पीढं ह्वेदि कणयमयं। उच्छेहदीह्वासा तस्स य उच्छण्णउवएसा॥ १९१० पीढस्स चडिदसासुं बारस वेदी य होंति भूमियले। चित्रकृष्टिमालयगोउरदुवारतोरणविचित्ताको॥ १९११

पीठके चारों ओर उत्तम गोपुरोसे युक्त बारह वेदिया सूमितलपर और इतनी ही पीठके ऊपर हैं ॥ १९०३ ॥

पीठके उपरिम भागपर सोलह कोसप्रमाण ऊंचा दिव्य व उत्तम तेजको धार्ण करने-वाला सिद्धार्थ नामक चैत्यवृक्ष है ॥ १९७४ ॥ को. १६ ।

चैत्यवृक्षके स्कन्धकी उंचाई चार कोस, बाहल्य एक कोस, और शाखाओंकी लबाई व अन्तराल बारह कोसप्रमाण है ॥ १९०५॥ को. ४। १। १२। १२।

पीठके ऊपर इसी प्रमाणको धारण करनेवाले एक लाख चालीस हजार एकसौ बीस इसके परिवारवृक्ष हैं।। १९०६ ॥ १४०१२०।

ये वृक्ष विविध प्रकारके उत्तम रत्नोंसे निर्मित् शाखाओं, मरकतमणिमय पत्तों, पद्मरागमणि-मय फलो और सुवर्ण एवं चांदीसे निर्मित पुष्पोंसे सदैव सुयुक्त रहते हैं ॥ १९०७ ॥

ये सब उत्तम दिन्य चैत्यवृक्ष अनादिनिधन और पृथिवीरूप होते हुए जीवोंकी उत्पत्ति और विनाशके खयं कारण होते हैं ॥ १९०८॥

इन वृक्षोंमें प्रत्येक वृक्षके चारों ओर विविध प्रकारके रत्नोंसे रचित चार चार जिन और सिद्धोंकी प्रतिमायें विराजमान हैं । ये प्रतिमायें जयवन्त होवें ॥ १९०९ ॥

चैत्यवृक्षोंके आगे सुवर्णमय दिन्य पीठ है। इसकी उचाई, छंबाई और विस्तारादिकका उपदेश नष्ट हो गया है॥ १९१०॥

पीठको चारों ओर मूमितलपर मार्ग व अद्यालिकाओं, गोपुरद्वारों और तोरणोंसे विचित्र बारह वेदियां हैं ॥ १९११ ॥

१ द व पीढोवरिम°. द व सोलसगम्मादि°. ३ द व खडुच्छेहो. ४ द व गम्मादी. ५ द व घरो. ६ द व सोहा. ७ द जे रूपंति पयाण, व जे रूपंति य भयाणं.

चडजोयणडच्छेही उवरिं पीहस्स कणयवरखंभा । विविह्मणिणियरखचिदा चामरघंटापयारजुदा ॥ १९१२ सन्वेसुं थंभेसुं महाधया विविह्वणणरमणिजा । णामेण महिंदधया छत्तत्तयसिहरसोहिछा ॥ १९१३ पुरदो महाधयाण मकरप्पमुद्देहिं सुक्कसिळ्ळाओ । चत्तारो वावीओ कमळुप्पळकुमुद्छण्णाओ ॥ १९१४ पण्णासकोसउदया कमसो पणुवीस रुंददीहत्ता । दस कोसा अवगाहा वावीओ वेदियादिज्ञत्ताओ ॥ १९१५ को ५० । १०० । गा १० ।

वावीणं बहुमज्झे चेट्टिंद एको जिणिंदपासादो । विष्फुरिदरयणिकरणो किं बहुसो सो णिरुवमाणो ॥ १९१६ तत्तो दहाउ पुरदो पुन्वुत्तरदिक्खणेसु भागेसुं । पासादा रयणमया देवाणं कीढणा होति ॥ १९१७ पण्णासकोसउद्या कमसो पणुवीस रुंददीहत्ता । धूवघडोई जुत्ता ते णिलया विविह्वण्णधरा ॥ १९१८ को ५० । २५ । २५ ।

वरवेदियाहिं रम्मा वरकंचणतोरणेहिं परियरिया । वरवज्जणीलमरगयणिम्मिद्भित्तीहिं सोहंते ॥ १९१९ ताण भवणाण पुरदो तेत्तियमाणेण दोण्णि पासादा । धुन्वंतधयवदाया फुरंतवररयणिकरणोहा ॥ १९२० ५० । २५ । २५ ।

पीठके ऊपर विविध प्रकारके मणिसमूहसे खचित और अनेक प्रकारके चमर व घंटाओंसे युक्त चार योजन ऊंचे सुवर्णमय खम्भे हैं॥ १९१२॥

सब खम्भोंके ऊपर अनेक प्रकारके वणोंसे रमणीय और शिखररूप तीन छत्रोंसे सुशोभित महेन्द्र नामक महाध्वजायें हैं ॥ १९१३ ॥

महाध्वजाओंके आगे मगर आदि जलजन्तुओंसे रहित जलवाली और कमल, उत्पल व कुमुदोंसे व्याप्त चार वापिकार्ये हैं ॥ १९१४ ॥

वेदिकादिसे सिहत वापिकार्ये प्रत्येक पचास कोसप्रमाण विस्तारसे युक्त, इससे दुगुणी अर्थात् सौ कोस लम्बी और दश कोस गहरी हैं॥ १९१५॥ को. ५०। १००। ग. १०।

वापियोंके बहुमध्यभागमें प्रकाशमान रत्निकरणोंसे सिहत एक जिनेन्द्रप्रासाद स्थित है। बहुत कथनसे क्या, वह जिनेन्द्रप्रासाद निरूपम है ॥ १९१६॥

अनन्तर वापियोंके आगे पूर्व, उत्तर और दक्षिण भागोंमें देवोंके रत्नमय क्रीडाभवन हैं॥ १९१७॥

विविध वर्णोंको धारण करनेवाछे वे भवन पचास कोस ऊंचे, क्रमसे पच्चीस कोस विस्तृत और पच्चीस ही कोस लम्बे तथा धूपवर्टोंसे संयुक्त हैं ॥ १९१८ ॥ को. ५० । २५।२५।

उत्तम वेदिकाओंसे रमणीय और उत्तम सुवर्णमय तोरणोंसे युक्त वे भवन उत्कृष्ट वज्र, नीलमणि और मरकत मणियोंसे निर्मित भित्तियोंसे शोभायमान हैं॥ १९१९॥

उन भवनोंके आगे इतने ही प्रमाणसे संयुक्त, फहराती हुई ध्वजा-पताकाओंसे सहित और प्रकाशमान उत्तम रत्नोंके किरणसमूहसे सुशोभित दो प्रासाद है ॥ १९२० ॥ ५० । २५ । २५ ।

१ द व <sup>°</sup>उच्छेहो. २ द व महादहाणं.

तत्ते। विचित्तस्वा पासादा दिन्वरयणिममिविदा । कोससयमेत्तउदया कमेण पण्णासदीहवित्यण्णा ॥ १९२१ वे नेट्टदारपुरदो दिन्वमुहमंदवादि किहदा य' । ते चुछयदारेसुं हवंति अद्धल्पमाणिहिं ॥ १९२२ तत्ते। परदो वेदी पदाणि वेटिटूण सन्वाणि । चेट्टदि चरिलटालयगोउरदोरिहं कणयमई ॥ १९२३ तिए परदो विद्या तुंगोहिं कणयरयणयंमिहिं । चेट्टति चडिदसासुं दसल्पचारा धयणिवंघा ॥ १९२४ हिरिकरिवसहखगाहिवसिहिससिरविद्दंसकमलचक्कघया । अट्टत्तरसयसंखा पत्तेकं तेत्तिया खुछा ॥ १९२५ चामीयरवरवेदी पदाणि वेटिटूणे चेट्टेदि । विष्फुरिदरयणाकिरणा चडगोउरदाररमणिजा ॥ १९२६ वे कोसाणि तुंगौ वित्यारेणं घणूणि पंचसया । विष्फुरिदधयँवदाया फडिहमयाणेयवरिमत्ती ॥ १९२७ को २ । दं ५०० ।

तीए परटे। दसविहकप्पतरू ते समंतदे। होंति । जिणभवणेसुं तिहुवणविम्हयज्ञणोहिं रूवेहिं ॥ १९२८ गोमेद्रयमयखंघा कंचणमयकुसुमणियररमणिज्ञा । मरगयमयपत्तघरा विहुमवेरुलियपदमरायफला ॥ १९२९ सम्बे क्षणाइणिहणा क्रकिट्टमा कप्पपायवपयारा । मूलेसु चडिदसासुं चत्तारि जिणिदपिंडमाको ॥ १९३०

इसके आगे सौ कोस ऊंचे और क्रमसे पचास कोस लंबे-चौड़े, दिन्य रत्नेंसे निर्मित विचित्र रूपवाले प्रासाद हैं॥ १९२१॥

ज्येष्ठ द्वारके आगे जो दिव्य मुखमण्डपादिक कहे जा चुके हैं, वे आधे प्रमाणसे सहित क्षुद्रद्वारोंमें भी हैं ॥ १९२२ ॥

इसके आगे मार्ग, अद्यालिकाओं और गोपुरद्वारोंसे सिंहत सुवर्णमयी वेदी इन सवको वेष्टित करके स्थित है ॥ १९२३ ॥

इस वेदीके आगे चारों दिशाओं में सुवर्ण एवं रत्नमय उन्नत खम्भोंसे सहित दश प्रकारकी श्रेम्ठ घ्वजपंक्तिया स्थित हैं ॥ १९२४ ॥

सिंह, हाथी, वैळ, गरुड़, मोर, चन्द्र, सूर्य, हंस, कमल और चक्र, इन चिह्रोंसे युक्त ध्वजाओंमेंसे प्रत्येक एकसौ आठ और इतनी ही क्षुद्रध्वजायें है ॥ १९२५॥

प्रकाशमान रत्निक्तरणोंसे संयुक्त और चार गोपुरद्वारोंसे रमणीय सुवर्णमय उत्तम वेदी इनको वेष्टिन करके स्थित है ॥ १९२६ ॥

यह वेदी दो कोस ऊची, पाचसी धनुप चौड़ी, फहराती हुई व्वजा-पताकाओंसे सहित कार स्फटिक मणिमय अनेक उत्तम भित्तियोंसे संयुक्त है ॥ १९२७ ॥ को. २ । दं. ५०० ।

इसके आगे जिनभवनोंमें चारों ओर तीनों लोकोंको आश्चर्य उत्पन्न करनेवाले खरूपसे संयुक्त वे दश प्रकारके कल्पवृक्ष है ॥ १९२८ ॥

सत्र प्रकारके करपबृक्ष गोमेदमणिमय स्कन्यसे सिहत, सुत्रर्णमय कुसुमसमूहसे रमणीय, मन्द्रतमणिमय पत्तोको धारण करनेवाले, मूंगा,नीलमणि एव पद्मरागमणिमय फलोंसे संयुक्त अक्तिम और अनादिनियन हैं। इनके मूलमें चारों ओर चार जिनेन्द्रप्रतिमायें विराजमान है।।१९२९-१९३०॥

६ व सहरंदवादिकदिदा थे. २ इ व वेदिवूण. ३ इ व तुना. ४ व घयवदेहा.

तण्फिलिंदीहिमज्झे वेरुलियमयाणि माणयंभाणि । वीहिं पिढ पत्तेयं विचित्तरूवाणि रेहंति ॥ १९३१ चामरघंटाकिंकिणिकेतणपहुदीहिं उविर संजुता । सोहंति माणयंभा चउवेदीदारतोरणेहिं जुदा ॥ १९३२ ताणं मूले उविरं जिणिंदपिडमाओ चउदिसंतेसुं । वरस्यणिणिम्मदाओ जयंतु जयथुणिदचरिदाओ ॥ १९३३ कप्पमाईं पिरेवेडिय साला वरस्यणियस्थिमाविदों । चेहिंदि चरियद्दालयणाणाविद्दधयवढाडोवा ॥ १९३४ चूलियदिक्खणभाए पिन्छमभायिमा उत्तरविभागे । एकेकं जिणभवणं पुन्विन्दि व वण्णणेहिं जुदं ॥ १९३५ एवं संखेवेणं पहुगवणवण्णणाओ भिणदाओ । वित्यारवण्णणेसुं सको वि ण सकदे तस्स ॥ १९३६ पंदुगवणस्स हेट्टे छत्तीससहस्सजोयणा गंतुं । सोमणसं णाम वणं मेरं पिरेवेडिदूण चेट्टेदे ॥ १९३७

3 4000 1

पणसयजोयणहंदं चामीयरवेदियाहिं परियरियं । चडगोउरसंज्ञत्तं खुळ्ळयदारेहिं रमणिजं ॥ १९३८ चत्तारि सहस्साणिं बाहत्तरिज्तत्दुसयजोयणया । एक्करसिहदट्टकळा विक्लमो बाहिरो तस्स ॥ १९३९ ४२७२ । ८ ।

99

उन स्फटिकमणिमय वीथियोंके मध्यमेंसे प्रत्येक वीथीके प्रति विचित्र रूपवाले वैडूर्यमणिमय मानस्तम्भ सुशोभित हैं ॥ १९३१ ॥

चार वेदीद्वार और तोरणोंसे युक्त ये मानस्तम्भ ऊपर चॅवर, घंटा, किंकिणी और ध्वजा इत्यादिसे संयुक्त होते हुए शोभायमान होते है ॥ १९३२ ॥

इन मानस्तम्भोंके नीचे और ऊपर चारों दिशाओंमें विराजमान, उत्तम रत्नोंसे निर्मित और जगसे कीर्तित चिरत्रसे संयुक्त जिनेन्द्रप्रतिमायें जयवन्त होवें ॥ १९३३ ॥

मार्ग व अद्दालिकाओंसे युक्त, नाना प्रकारकी घ्वजा-पताकाओंके आटोपसे सुशोभित, और श्रेष्ठ रत्नसमूहसे निर्मित कोट इस कल्पमहीको वेष्टित करके स्थित है ॥ १९३४ ॥

चूलिकाके दक्षिण, पश्चिम, और उत्तरभागमें भी पूर्विदशावर्ती जिन भवनके समान वर्ण-नोंसे संयुक्त एक एक जिन भवन है ॥ १९३५ ॥

इसप्रकार यहा सक्षेपसे पाण्डुकवनका वर्णन किया गया है। उसका विस्तारसे वर्णन करनेके छिये तो इन्द्र भी समर्थ नहीं होसकता है॥ १९३६॥

पाण्डुक्यनके नीचे छत्तीस हजार योजन जाकर सौमनस नामक वन मेरुको वेष्टित करके स्थित है ॥ १९३७ ॥ ३६००० ।

यह सौमनस वन पाचसौ योजनप्रमाण विस्तारसे सहित, सुवर्णमय वेदिकाओंसे वेष्टित, चार गोपुरोंसे संयुक्त और क्षुद्रद्वारोंसे रमणीय है ॥ १९३८॥

उसका बाह्यविस्तार चार हजार दोसौ बहत्तर योजन और ग्यारहसे भाजित आठ कला-प्रमाण ॥ १९३९ ॥ ४२७२ इर्ड ।

१ द् तप्पलिहि<sup>°</sup>. २ द् व णिम्मविदो. ३ द् व वण्णणाणि. ४ व <sup>°</sup>हिद अह.

तेरससहस्सज्जता पंच सया जोयणाणि एक्स्सं । एक्स्सिह हिदछंसी सोमणसे परिस्यपमाणं ॥ १९४० १३५११ । ६ ।

सोमणसं करिकेसरितमालहिंतालकद्विवकुलेहिं । लवलीलवगर्चपयपणसप्पहुदीहिं तं छण्ण ॥ १९४१ सुरकोकिलमहुररवं मोरादिविहंगमेहिं रमणिजं । खेयरसुरिमहुणेहिं मंकिण्णं विविह्वाविजुदं ॥ १९४२ तिम वणं पुन्वादिसु मंदरपासे पुराइ चत्तारिं । वज्ञं वज्जपहवलं सुवण्णणाम सुवण्णपहं ॥ १९४३ पंडुवणपुरहितो पुदाणि वासपहुदिदुगुणाणिं । वरस्यणविरह्दाहं कालागरुमृवसुरहीणिं ॥ १९४४ ते चेव लोयपाला तेतिसमेत्ताहिं सुंदरीहिं जुदा । पुदाण मज्ञेसुं विविह्विणोदेण कीढंति ॥ १९४५ उप्पलगुम्मा णलिणा उप्पलणामा य उप्पलज्जलया । तन्वणभगिदिसाण् पोक्परणोक्षो हवंति चत्तारि ॥ १९४६ पणवीसद्वियरंदा रंदादो हुगुणजोयणायामा । पणजोयणावगार्ढो पत्तेकं तालो सोहति ॥ १९४०

२५। २५। ५।

जलयरचत्तजलोहा वरवेदीतोरणेहिं परियरिया । कदमरिहदा ताझो हीणाओ हाणिवट्टीहिं ॥ १९४८

सौमनसवनकी परिधिका प्रमाण तेरह हजार पांचसौ ग्यारह योजन और ग्यारहसे भाजित छह अंशप्रमाण है ॥ १९४० ॥ १३५११ कि ।

यह सौमनस वन नागकेशर, तमाल, हिंताल, कटली, वकुल, लवली, लवग, चम्पक और कटहलप्रभृति वृक्षोसे न्याप्त, सुरकोयलोंके मधुर शब्दोंसे मुखरित, मोर आदि पक्षियोसे रमणीय, विद्याधर व देवयुगलोसे सकीर्ण और विविध प्रकारकी वापियोंसे युक्त है ॥ १९४१-१९४२ ॥

इस वनके भीतर मन्दरके पास पूर्वादिक दिशाओं में वज्र, वज्रप्रभ, सुवर्ण और सुवर्णप्रभ नामक चार पुर है ॥ १९४३ ॥

ये पुर पाण्डुकवनके पुरोकी अपेक्षा दुगुणे विस्तारादिसे सहित, उत्तम रत्नोसे विरचित और कालागर धूपकी सुगन्धसे न्याप्त हैं ॥ १९४४ ॥

इन पुरोंके मध्यमे वे ही ( पूर्वीक्त ) लोकपाल उतनी ही मुन्दिरियोंसे युक्त होकर नाना प्रकारके विनोदसे क्रीडा करते है ॥ १९४५ ॥

उस वनकी आग्नेयदिशामें उत्पलगुल्मा, निलना, उत्पला नामक और उत्पलोज्ज्वला, ये चार पुष्करिणी है ॥ १९४६ ॥

वे प्रत्येक पुष्करिणी पचीसके आधे (साढे वारह) योजनप्रमाण विस्तारसे सिंहत, विस्तारकी अपेक्षा दूनी लंबी और पाच योजनमात्र गहराईसे सयुक्त होती हुई शोभायमान होती हैं ॥ १९४७ ॥ विस्तार रूप । आयाम २५ । अवगाह ५ ।

वे पुष्करिणी जलचर जीवोंसे रहित जलसमूहको धारण करनेवाली, उत्तम वदी व तोरणोंसे वेष्टिन, कीचडसे रहित और हानि-वृद्धिसे हीन हैं॥ १९४८॥

१ द एक्स्सिहिदो छसा, ब एक्स्सिहिं छंसा. २ द व जपह्क्स जमहक्स सुन्वण णाम सुन्वणपहं, ब वज्जपह्क्स जमहक्स णाम सुन्वणपहं ३ द व लोयपालो. ४ द च जोयणावगाढो.

पोक्खरणींणं मज्झे सक्कस्स हवे विद्वारपासादो । पणघणकोसुत्तुंगो तद्दळहंदो । णिरुवमाणो ॥ १९४९ एकं कोसं गाढो सो णिळओ विविहकेदुकमणिजो । तस्सायामपमाणे उवएसो णित्य अम्हाणं ॥ १९५० सीहासणमहरमं सोहिमंदस्स भवणमज्झिमा । तस्स य चउसु दिसासुं चउपीढा छोयपाछाणं ॥ १९५१ सोहिमंदासणदो दिक्खणभायिम कणयणिम्मविदं । सिंहासणं विरायदि मणिगणखिचंदं पिंडदस्स ॥ १९५२ सिंहासणस्स पुरदो अट्ठाणं होति अग्गमहिसीणं । बत्तीससहस्साणि वियाण प्रवराह पीढाहं ॥ १९५३

32000 l

पवणीसाणदिसासुं पासे सीहासणस्स चुलसीदी । लक्खाणिं वरपीढा भवंति सामाणियसुराणं ॥ १९५४ ८४०००० ।

तस्सीगिदिसाभाए बारसलक्खाणि पढमपरिसाए । पीढाणि होंति कंचणरइदाणि रयणखिचदाणि ॥ १९५५ १२०००० ।

द्विखणदिसाविभागे मिञ्झिमपरिसामराण पीढााणे । कंचणरयणमयाणि चोद्वसलक्खप्पमाणाणि ॥ १९५६ १४०००० ।

णहरिदिदिसात्रिभागे बाहिरपरिसामराण पीढाणिं । कंचणरयणमयाणि सोलसलक्खाणि चेट्टंति ॥ १९५७ १६००००० ।

पुष्करिणियोंके बीचमें पाचके घन अर्थात् एकसौ पचीस कोस ऊंचा और इससे आधे विस्तारवाला सौधर्म इन्द्रका अनुपम विहारप्रासाद है ॥ १९४९ ॥

वह प्रासाद एक कोस गहरा और विविध प्रकारकी ध्वजाओंसे रमणीय है उसकी छवाईके प्रमाणका उपदेश हमारे पास नहीं है ॥ १९५० ॥

भवनके मध्यमें अतिरमणीय सौधर्म इन्द्रका सिंहासन और इसके चारों ओर चार सिंहासन लोकपालोंके हैं ॥ १९५१ ॥

सौधर्म इन्द्रके आसनसे दक्षिणभागमें सुवर्णसे निर्मित और मणिसमूहसे खचित प्रतीन्द्रका सिंहासन विराजमान है ॥ १९५२ ॥

सिंहासनके आगे आठ अग्रमहिषियोंके सिंहासन होते हैं। इसके अतिरिक्त बत्तीस हजार प्रवर पीठ जानना चाहिये ॥ १९५३ ॥ ३२०००।

सिंहासनके पास वायन्य और ईशान दिशामें चौरासी लाख सामानिक देवोंके उत्तम आसन हैं॥ १९५४॥ ८४०००००।

उस सिंहासनके अग्निदिशाभागमें सुवर्णसे रचित और रत्नोंसे खचित वारह लाख प्रथम पारिषद देवोंके आसन है ॥ १९५५ ॥ १२००००० ।

दक्षिणदिशाभागमें मध्यम पारिषद देवोंके सुवर्ण एव रत्नमय चौदह लाखप्रमाण आसन हैं॥ १९५६ ॥ १४००००० ।

नैऋत्यदिशाविभागमें बाह्य पारिषद देवोंके सुवर्ण एव रत्नमय सोल्ह लाखप्रमाण आसन स्थित है ॥ १९५७ ॥ १६०००० ।

१ द्व कोसुत्तुगा तद्दलस्दा. २ द्व पमाण.

तन्य य दिसाविभागे वेत्तीससुराण होंति वेत्तीसा । वरपीडाणि गिरंतरफुरंतमणिकिरणियराणि ॥ १९५८ ३३ ।

मिंहासजस्स पिन्छममाने चेट्टीते सत्त पीटार्गि । छक्टं महत्तरागं महत्तरीए हवे एकं ॥ १९७९

र्सिहासनस्र चडसु वि दिसासु चेट्टंति संगरक्साणं । चटरासीदिसहस्स्म पीहाणि विचित्तस्वाणि ॥ १९६० ८४००० ।

हिंहासजिम तन्ति पुल्बसुहे पहासिद्गण सोहम्मो । विविद्दिविणोदेण जुदो पेन्छइ मेवागदे देवे । १९६१ मिंगा भिंगजिहक्तो कल्लया कल्लयहा तथा । णङ्गिदिदिसाविभागे पुल्वपमाणिदिवाबीलो ॥ १९६२ चरवाबीमक्लपुरे सोहम्मो मत्तिरवगदे देवे । पेन्छइ कर्त्याजिरदे चामरक्लादिपरिचरिते ॥ १९६३ सिरिमहा सिरिकंता सिरिमहिन मस्तिसण सिरिजिल्या। पुक्तरणीओ हाँवि हु तेसि मन्त्राम्म पासादो ॥ १९६४ तस्ति पासादवरे ईसाणिदो सुहाणि सुंजिद । वहुक्तचमरज्ञतो विविह्विणोदेण कीढंतो ॥ १९६५ पालिणा य पालिपर्यमा कुसुदा कुसुद्रपह ति वाबीओ । ईसाणिदिसामाए तेसुं मन्त्राम्म पासादो ॥ १९६६

उसी दिशाविभागर्ने त्रायिक्षंशदेवोंके निरंतर प्रकाशमान मणिकिरणसमृहसे सहित तेतीस उत्तन आसन हैं ॥ १९५८ ॥ ३३ ।

सिंहासनके पश्चिमभागमें महत्तरोंके छह और महत्तरीका एक, इसप्रकार सात आसन लियत हैं ॥ १९५९ ॥ ७ ।

सिंहासनके चारों तरफ अंगरक्षक देवोंके विचित्र रूपवाटे चौरासी हजार आसन स्थित हैं ॥ १९६० ॥ ८४००० ।

सौर्वमङ्द्र उस पूर्वभिमुख सिंहासनपर प्रवेश करके ( आरूढ़ होकर ) विविध प्रकारके विनोइसे युक्त होता हुआ सेवार्य आये हुए देवोंकी ओर देखता है ॥ १९६१ ॥

सौननसवनके भीतर नैऋत्यदिशाविभागमें भृंगा, भृंगनिभा, कज्जल और कज्जलप्रभा, ये चार वाणिकार्ये पूर्व वाणिकाओंके समान प्रमाणादिसे संयुक्त है ॥ १९६२ ॥

इन चार वापिकाओंके मध्यमें स्थित पुरमें ( भवनमें ) चँवर-छत्रादिसे वेष्टित सौधर्महन्द्र भक्तिसे सनीप आये हुए व आस्या अर्थात् आदरमें निरत देवोंको देखता है ॥ १९६३॥

वायव्यदिशार्मे श्रीभद्रा, श्रीकान्ता, श्रीमहिता और श्रीनिच्या, ये चार पुष्करिणी तया उनके मध्यमें प्रासाद है ॥ १९६८ ॥

उस उन्हृष्ट मवनमें वहुत छत्र एवं चँवरोंसे युक्त ईशानेन्द्र विविध प्रकारके विनोदसे त्रीड़ा करता हुआ छुखेंको भोगता है ॥ १९६५ ॥

ईशानदिशामागर्मे निल्ना, निल्नगुत्मा, कुमुदा और कुमुदप्रमा, ये चार वापिणं हैं और उनके नन्यमें प्रासाद हैं ॥ १९६६ ॥

१ द वदेवइ. २ द व भिंगारभिंगगिहिक्ला. ३ द व °पुरी. ४ द व सत्याणिरिदा. ५ द व पाछादा. ६ द व पालिगगुल्वं.

तास्ति पासादवरे ईसाणिंदो सुहेण कीढेदि । सन्वा विवण्णणी वि हु सोहम्मस्सेव वत्तन्वा ॥ १९६७ सोमणसन्भंतरए पुन्वादिचउदिसासु चत्तारो । पुन्वं व सयलवण्णणवित्यारो तेसु णादन्वो ॥ १९६८ पत्तेकं जिणमंदिरसालांण बाहिरिम चेंद्वंति । दोपासेसुं दोहो कूडा णामा वि ताण हमे ॥ १९६९ णंदणणामा मंदरणिसहिद्दमा रजदरजगणामा य । सायरिचत्ता वज्जो पुन्वादिकमेण अक्बादा ॥ १९७० पणवीसन्भिह्यसयं वासो । सिहरिम दुगुणिदो मूले । मूलसमो उन्लेहो पत्तेकं ताण कूडांणं ॥ १९७१ १९५ । २५० ।

कूडाणं मूलोवरिभागेसुं वेदियाको दिन्वाको । वरस्यणविरइदाको पुन्वं पिव वण्णणजुदाको ॥ १९७२ कूडाण उवरिभागे चडवेदीतोरणेहिं रमणिजा । णाणाविहपासादा चेहंते णिरुवमायारा ॥ १९७३ पण्णरसस्या दंडा उदको रुंदं पि कोसचउभागो । तहुगुणं दीहत्तं पुह पुह सन्वाण भवणाणं ॥ १९७४

१५००। को १।१।

8 3

इस उत्तम भवनमें ईशानेन्द्र सुखसे क्रीड़ा करता है। यहां सब विवर्णन सौधर्मइन्द्रके समान ही कहना चाहिये॥ १९६७॥

सौमनसवनके भीतर पूर्वादिक चारों दिशाओंमें चार [ जिनमन्दिर ] हैं। इनका सम्पूर्ण वर्णनविस्तार पूर्वके ही समान जानना चाहिये ॥ १९६८ ॥

प्रत्येक जिनमंदिरसम्बन्धी कोटोंके बाहिर दोनों पार्श्वभागोंमें जो दो दो कूट स्थित हैं उनके नाम ये हैं—नन्दन, मन्दर, निषद, हिमवान, रजत, रुचक, सागरचित्र और वज्र। ये कूट पूर्वादिक्रमसे कहे गये हैं ॥ १९६९-१९७० ॥

उन प्रत्येक कूटोंका विस्तार शिखरपर एकसौ पचीस योजन और मूलमें इससे दुगुणा है। मूलविस्तारके समान ही उंचाई भी दोसौ पचास योजनप्रमाण है।। १९७१।।

शिखरन्यास १२५। मूलन्यास २५०। उत्सेध २५०।

कूटोंके मूल व उपरिम भागोंमें उत्तम रत्नोंसे रचित और पूर्वके समान वर्णनसे सिहत दिन्य वेदिया हैं ॥ १९७२॥

कूटोंके ऊपरिभागों चार वेदीतोरणोंसे रमणीय अनुपम आकारवाले नाना प्रकारके प्रासाद स्थित हैं ॥ १९७३ ॥

सब भवनोंकी उंचाई पृथक् पृथक् पन्द्रहसौ घनुष, विस्तार एक कोसका चतुर्थ भाग और दीर्घता इससे दुगुणी अर्थात् आध कोसप्रमाण है ॥ १९७४ ॥

उत्सेघ घ. १५०० । विस्तार को. 🕏 । दीर्घता 🕏 ।

१ व सन्वाणि वण्णणा. २ द अक्लद्दा. ३ द व वासा. ४ द व दुगुणिदे.

वासो पणघणकोसा तह्गुणा मंदिराणै उच्छेहो । छोयविणिच्छयकत्ता एवं माणे णिरूवेदि ॥ १९७५

१२५। २५०। (पाठान्तरम् )

कूडेसुं देवीको कण्णकुमारीको दिव्वरूवाको । मेधंकरमेघवदी सुमेघया मेघमालिणी तुरिमा ॥ १९७६ तोक्षंघरा विचित्ता पुष्फयमालौ याणिदिदा चिरमा । पुन्वादिसु कूडेसुं कमेण चेहीत एदाको ॥ १९७७ बलमहणामकूडो ईसाणादिसाए तन्वणे होदि । जोयणसयसुतुंगो मूलिम व तित्रको वासो ॥ १९७८ १०० । १०० ।

पण्णासजोयणाइं सिहरे कृडस्स वासिवत्थारो । सुहभूमीमिलिदः मिन्समिवित्थारैपरिमाणं ॥ १९७९ एस बलभहकूढो सहस्सजोयणपमाणउच्छेहो । तेत्तियरुंद्पमाणो दिणयरविंवं व समवद्दे ॥ १९८० । १००० ।

सोमणसस्स य वासं णिस्सेसं रुंभिदूण सो सेलो । पंचसयजोयणाइं तत्तो रुंभेदि याकासं ॥ १९८१ दसिंदं भूवासो पंचसया जोयणाणि सुह्वासो । एवं लोयविणिच्छयमगगायणिएसुदीरेदि ॥ १९८२ भू पाठान्तरस् ।

मन्दिरोंका विस्तार पांचके घन अर्थात् एकसौ पचीस कोसप्रमाण और उचाई इससे दुगुणी है। इसप्रकार लोकविनिश्चयके कर्ता इनके प्रमाणका निरूपण करते हैं॥ १९७५॥ व्यास १२५। उत्सेष २५०। [पाठान्तर।

पूर्वादिक कूटोंपर क्रमसे मेघकरा, मेघवती, सुमेघा, चतुर्थ मेघमालिनी, तोयधरा, विचित्रा, पुष्पमाला और अन्तिम अनिन्दिता, इसप्रकार ये दिव्य रूपवाली कन्याकुमारी देविया स्थित है ॥ १९७६-१९७७ ॥

सौमनसवनके भीतर ईशानिदशामें एकसौ योजनप्रमाण ऊंचा और मूलमें इतने ही विस्तारवाला बलभद्र नामक कूट है ॥ १९७८ ॥ उत्सेध १०० । व्यास १०० ।

उस क्टका विस्तार शिखरपर पचास योजन और मध्यमे मुख एव भूमिके सम्मिलित विस्तारप्रमाणसे आधा है ॥ १९७९ ॥

यह बलमद्रकूट हजार योजनप्रमाण ऊचा और इतने ही विस्तारप्रमाणसे सहित होता हुआ सूर्यमण्डलके समान समवृत्त है ॥ १९८० ॥ उत्सेध १००० । विस्तार १००० ।

वह शैल सौमनसवनके सम्पूर्ण विस्तारको रोककर पुनः पाचसौ योजनप्रमाण आकाशको रोकता है ॥ १९८१ ॥

उसका भूविस्तार दशके घनरूप अर्थात् एक हजार योजन और मुखविस्तार पाचसौ योजनप्रमाण है। इसप्रकार लोकविनिश्चय व मग्गायणीमे कहते हैं॥ १९८२॥

8000 | 400 |

पाठान्तर ।

१ द्व मदराण २ द्व पुष्फयमाली. ३ द्व विस्थारस्स

सूलोविर सो कूडो चउवेदीतोरणेहिं संजुत्तो । उविरमभाए तस्स य पासादा विविहरयणमया ॥ १९८३ मंदिरसेलाहिवई<sup>१</sup> वलभहो णाम वेंतरो देवो । अच्छिटि<sup>१</sup> तेसु पुरेसु बहुपरिवारेहिं संजुत्तो ॥ १९८४ तिण्णि सहस्सा दुसया बाहत्तरि जोयणाणि अटुकला । एक्स्सिहिदा वासो<sup>१</sup> सोमणसब्मंतरे होदि ॥ १९८५

३२७२।८।

33

दस य सहस्सा तिसया उणवण्णा जोयणाणि बेयंसा । एक्स्सिहिर्दो परिही सोमणसब्भंतरे भागे ॥ १९८६ १०३४९ । २ ।

3 5

एवं संखेत्रेणं सोमणस वरवणं मए भणिद । वित्थारवण्णणासुं तस्स ण सक्केंदि सक्को वि ॥ १९८७ पंचसएहिं जुत्ता वासिट्टिसहस्सजोयणा गंतुं । सोमणसादो हेट्टे होदि वणं णंदणं णाम ॥ १९८८

पणसयजोयणरुंद चामीयरवेदियाहिं परियरिय<sup>६</sup>। चउतोरणदारजुदं खुछयदारेहि णंदणं णाम ॥ १९८९ ५००।

णव य सहस्सा णवसयचउवण्णा जोयणाह् छन्भागा। एक्स्सेहि हिदाँ णं णंदणबाहिरए होदि विक्खंभो ॥ १९९० ९९५४ । ६ ।

3 9

वह कूट मूळमें व ऊपर चार वेदीतोरणोंसे संयुक्त है। उसके उपरिम भागपर विविध रत्नमय प्रासाद हैं॥ १९८३॥

मन्दिर और शैलका अधिपति वलभद्र नामक व्यन्तरदेव उन पुरोंमें बहुत परिवारसे सयुक्त होकर रहता है ॥ १९८४ ॥

सौमनसवनके अभ्यन्तर भागमें तीन हजार दोसौ बहत्तर योजन और ग्यारहसे भाजित आठ कलामात्र विस्तार है ॥ १९८५ ॥ ३२७२  $\frac{c}{\epsilon^2}$  ।

सौमनसवनके अभ्यन्तर भागमें परिधिका प्रमाण दश हजार तीनसौ उनचास योजन और ग्यारहसे भाजित दो भागमात्र है ॥ १९८६ ॥ १०३४९ २ ८।

इसप्रकार मैंने सक्षेपमें सौमनस नामक उत्तम वनका वर्णन किया है। उसका विस्तार-पूर्वक वर्णन करनेके लिये तो इन्द्र भी समर्थ नहीं है ॥ १९८७॥

बासठ हजार पाचसौ योजनप्रमाण सौमनसवनके नीचे जाकर नन्दन नामक वन है॥ १९८८॥ ६२५००।

यह नन्दनवन पाचसौ योजनप्रमाण विस्तारसे सिहत, सुवर्णमय वेदिकाओंसे वेष्टित तथा क्षुद्रद्वारोंके साथ चार तोरणद्वारोंसे सयुक्त है ॥ १९८९ ॥ ५०० ।

नन्दनवनके बाह्य भागमें नौ हजार नौसौ चौवन योजन और ग्यारहसे भाजित छह भाग- मात्र विस्तार है ॥ १९९० ॥ ९९५४  $\frac{\epsilon}{\epsilon_{\mathcal{R}}}$  ।

१ द व हिवही. २ द व अच्छिहि. ३ द व वासा. ४ द व एकारसिंहद° , ५ द सकाओ, व सकाऊ. ६ द व परियरिया. ७ द व एकरसेंहिदा.

एकत्तीससहस्सा चउरसया जोयणाउ उणसीदी । णंदणवणस्स परिही बाहिरभागम्मि अदिरित्ता ॥ १९९१ ३१४७९ ।

अटुसहस्सा णवसयचउवण्णा जोयणाणि छब्मागा । एक्करसिंहदी वासा णंदणवणविरिंहदो होदि ॥ १९९२ ८९५४ । ६ ।

99

भट्ठावीससहस्सा तिसया सोलसजुदा य भट्ठकला । एक्करसिंद्दा परिही णंदणवणविरहिदो भिधया ॥ १९९३ २८३१६ । ८ ।

33

माणं सि चारणक्लो शिलया गंधव्वचेत्तणामा य । णंदणवणिमा मंदरपासे चत्तारि पुव्वादी ॥ १९९४ विक्लंभायामेहिं णंदणभवणाणि होंति दुगुणाणि । सोमणसपुराहिंतो पुव्वं पि वण्णणजुदाणि ॥ १९९५ सकस्स लोयपाला सोमण्पहुदी वसंति एदेसुं । तेत्तियदेवीहिं जुदा बहुविहकीढाउ कुणमाणा ॥ १९९६ वलभद्गामऋढो ईसाणिदिसाए णंदणवणिमा । तस्सुच्छेहप्पहुदी सरिसा सोमणसऋढेणं ॥ १९९७ जिणमंदिरऋढाणं वावीपासाददेवदाणं च । णामाइं विण्णासो सोहम्मीसाणिदसविभागो य ॥ १९९८ इयपहुदि णंदणवणे सोमणसवणं व होदि णिस्सेसं । णविर विसेसो एको वासप्पमुहाणि दुगुणाणि ॥ १९९८

नन्दनवनके बाह्य भागमें परिधिका प्रमाण इकतीस हजार चारसौ उन्यासी योजनसे अधिक है ॥ १९९१ ॥ ३१४७९ ।

नन्दनवनसे रहित मेरुका विस्तार आठ हजार नौसौ चौवन योजन और ग्यारहसे भाजित छह भागप्रमाण है ॥ १९९२ ॥ ८९५४ २६

नन्दनवनसे रिहत मेरुकी परिधि अट्ठाईस हजार तीनसौ सोलह योजन और ग्यारहसे भाजित आठ कला अधिक है ॥ १९९३ ॥

नन्दनवनके भीतर सुमेरुके पासमें क्रमसे पूर्वादिक दिशाओं में मान, चारण, गन्धर्व, और चित्र नामक चार भवन हैं ॥ १९९४ ॥

पूर्वके समान वर्णनसे संयुक्त ये नन्दनभवन विस्तार व लंबाईमें सौमनसवनके भवनोंसे दुगुणे हैं ॥ १९९५ ॥

इन भवनोंमें उतनी देवियोंसे सयुक्त होकर विविध प्रकारकी क्रीडाओंको करनेवाले सौधर्म इन्द्रके सोमादिक लोकपाल निवास करते हैं ॥ १९९६ ॥

नन्दनवनके भीतर ईशानदिशामें वलभद्र नामक कूट है। इस कूटकी उंचाई आदि सौमनससम्बंधी कूटके सदृश है॥ १९९७॥

जिनमन्दिर, कूट, वापी, प्रासाद व देवताओं के नाम, विन्यास धौर सौधर्म व ईशानेन्द्रकी दिशाओं का विभाग, इत्यादिक सव नन्दनवनमें सौमनस वनके ही समान है। विशेषता केवल एक यह ह कि उनके विस्तारादिक दुगुणे हैं॥ १९९८-१९९९॥

१ द व एकारसहिद. २ द व चारणक्ला. ३ द व लोयपाली. ४ द व देवेहि. ५ द व कुणमाणी.

एवं संखेवेणं णंदणणामं वणं मए भणिदं । एक्कमुहएक्कजीहें। को सकह वित्थरं भणिदुं ॥ २००० णंदणवणाउ हेट्टे पंचसया जोयणाणि गंत्णं । अष्टासीदिवियप्पं चेट्टदि सिरिभइसालवणं ॥ २००१ ५००।

बावीससहस्साणि कमसो पुन्त्रावरेसु वित्थारो । तह दिक्खणुत्तरेसुं दुसया पण्णास तिम्म वणे ॥ २००२ २२००० । २२००० । २५० । २५० ।

मेरुमहीधरपासे पुन्विद्से दिक्लणवरउत्तरए। एक्केक्कं जिणभवणं होदि वरं भद्दसालवणे॥ २००३ पंडुवणपुराहितो चडग्गुणा वासउदयपहुदीक्षो। जिणवरपासादाणं पुन्वं पिव वण्णणं सन्वं॥ २००४ तिम वणे वरतोरणसोहिदवरदारणिवहरमणिजा। क्षष्टालयादिसहिया समंतदो कणयमयवेदी॥ २००५ वेदीए उच्छेहो जोयणसेकं समतदो होदि। कोदंडाण सहस्सं वित्थारा भद्दसालिम ॥ २००६ जो १। दं १०००।

सिरिखंड-अगरु-केसर-असोय-कप्पूर्-तिलय-कदलीहिं। अइसुत्तमालईयाहालिद्दपहुदीहिं संछण्णं ॥ २००७ पोक्खरणीरमणिजं सरवरपासादणिवह सोोहिछं। कूढेहिं जिणपुरेहिं विराजदे भद्दसालवणं ॥ २००८

इसप्रकार संक्षेपसे मैंने नन्दन नामक वनका वर्णन किया है। एक मुख और एक ही जिह्वासे सहित कौनसा मनुष्य उसका विस्तारसे वर्णन करनेके लिये समर्थ है ? ।। २००० ॥

नन्दनवनके नीचे पांचसौ योजनप्रमाण जाकर अठासी विकल्पोंसे सहित श्रीमद्रशालवन स्थित है ॥ २००१ ॥ ५०० ।

उस वनका विस्तार क्रमसे पूर्व व पश्चिममें बाईस हजार योजन तथा दक्षिण व उत्तरमें दोसो पचास योजनप्रमाण है ॥ २००२ ॥

विस्तार पूर्व २२०००, पश्चिम २२०००, दक्षिण २५०, उत्तर २५०।

भद्रशालवनमें मेरुपर्वतके पास पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशामें एक एक उत्तम जिनभवन है ॥ २००३ ॥

इन जिन भवनोंका विस्तार व उंचाई आदि पाण्डुकवनके जिन भवनोंकी अपेक्षा चौगुणे हैं। शेष सब वर्णन पूर्वके ही समान है॥ २००४॥

उस वनके चारों ओर उत्तम तोरणोंसे शोभित श्रेष्ठ द्वारसमूहसे रमणीय और अद्यक्तिका-दिसे सहित सुवर्णमय वेदी है ॥ २००५ ॥

भद्रशालवनमें वेदीकी उंचाई चारों तरफ एक योजन और विस्तार एक हजार धनुषप्रमाण है॥ २००६॥ उत्सेध यो. १। विस्तार दं. १०००।

श्रीखण्ड, अगरु, केशर, अशोक, कर्पूर, तिलक, कदली, अतिमुक्त, मालती और हारिद्र-प्रमृति वृक्षोंसे न्याप्त, पुष्करिणियोंसे रमणीय तथा उत्तम सरोवर व भवनोंके समूहसे शोभायमान यह भद्रशालवन कूटों और जिनपुरोंसे विराजमान है॥ २००७-२००८॥

१ द व णिरुव°.

मोरसुककोकिलाणं सारसहंसाण महुरसदंदुं । विविद्दफलकुसुमभिदं सुरम्मियं भहसालवणं ॥ २००९ वावीससहस्ताणिं सबसीदिहिदाणि वासमेकेके । पुन्वावरभाएसुं वणिम्मं सिरिभइसालस्स ॥ २०१० दोणिण सया पण्णासा बहासीदिविद्दत्तया रंदा । दिन्खणउत्तरभागे एकेके वणस्स भइसालिम् ॥ २०११ वारणदंतसिन्छा सेला चर्तारे मेरुविदिसासुं । वन्सार ति पिसदा अणाइणिहणा महारमा ॥ २०१२ णीलिहिणसहपन्वदमंद्रसेलाण होंति संलग्गा । वंकसरुवायामा ते चत्तारो महासेला ॥ २०१३ उत्तरदिखणभाए मंदरसेलस्स मन्झदेसिम् । एकेण पदेसेणं एकेकं तेण लग्गीत ॥ २०१४ मंदरअणिलिदिसादो सोमणसो णाम विज्जुपहणामो । कमसो महागिरी णं गंधमादणो मालवंतो य ॥ २०१५ ताणं दप्यत्वविणयकणयंवेदिलयसरिसवण्णाणं । उववणवेदिप्पहुदी सन्वं पुन्वोदिदं होदि ॥ २०१६ पंचसयजोयणाणिं वित्यारो ताण दंतसेलाणं । सन्वत्य होदि सुंदरकप्पतरुप्पणसोहाणं ॥ २०१७ णीलिणसहिद्यासे चत्तारि स्याणि जोयणा होदि । तत्तो पदेसवद्धी पत्तेकं मेरुलेलंतं ॥ २०१८

नोर, शुक्त, कोयल, सारस और हंस, इन पक्षियोंके मधुर शब्दोंसे न्याप्त तथा विविध प्रकारके फल-फूलोंसे भरित वह भद्रशालवन सुरम्य है॥ २००९॥

पूर्व-पश्चिम भागोंमेंसे प्रत्येक भागमें श्रीभद्रशालवनका विस्तार अठासीसे भाजित वाईस हजार योजनप्रमाण है || २०१० ||

दक्षिण-उत्तर भागोंमेंसे प्रत्येक भागमें भद्रशालवनका विस्तार अठासींसे विभक्त दोसौ पचास योजनप्रमाण है ॥ २०११ ॥

मेरुकी विदिशाओं में हाथीदांतके सदश, अनादिनिधन और महारमणीय 'वक्षार 'नामसे प्रसिद्ध चार पर्वत हैं ॥ २०१२ ॥

तिरछेरूपसे आयत वे चारों महारोल नीलादि, निषधपर्वत और मंदररौलसे संलग्न है॥२०१३॥

उनमेंसे प्रत्येक पर्वत उत्तर-दक्षिणभागमें मन्दरपर्वतके मन्यदेशमें एक एक प्रदेशसे उससे संछग्न हैं ॥ २०१४ ॥

त्रमसे मन्दरपर्वतकी वायन्यदिशासे लेकर सौमनस, विद्युत्प्रम, गन्धमादन और माल्यवान् नामक चार महापर्वत हैं ॥ २०१५ ॥

ऋमशः चादी, तपनीय, कनक और वैद्वर्यमणिके सदृश वर्णवाले उन पर्वतोंकी उपवनवेदी आदिक सब पूर्वोक्त ही हैं ॥ २०१६॥

सुन्दर कल्पवृक्षोंसे उत्पन्न हुई शोभासे संयुक्त उन दन्तशैळोंका विस्तार सर्वत्र पांचसौ योजनप्रमाण है॥ २०१७॥

नील और निषध पर्वतके पासमें इनकी उंचाई चारसौ योजनप्रमाण है। इसके आगे मेरुपर्वतपर्यन्त प्रत्येकके प्रदेशदृद्धि होती गई है। इसप्रकार प्रदेशदृद्धिके होनेपर अनुपम रूपको

१ द व वण्णमि. २ द व महासेलो.

पासिम्म मेरुगिरिणो पंचसया जोयणाणि उच्छेहों । णिरुवमरूवधराणं ताणं वक्खारसेलाणं ॥ २०१९ व् दुगुणम्मि भद्दसाले मेरुगिरिंदस्स खिवसु विक्खंभं । दोसेलमञ्झजीवा तेवण्णसहस्सजोयणा होति ॥ २०२० ५३००० ।

अद्धिय विदेहरुंदं पंचसहस्साणि तत्थ अवणिजं । दोवक्खारगिरीणं जीवाबाणस्स परिमाणं ॥ २०२१ पणवीससहस्सेहिं अञ्महिया जोयणाणि दो लक्खा । उणवीसेहिं विहत्ता बाणस्स पमाणसुद्दिहं,॥ २०२२ २२५००० ।

99

जोयणसिट्टसहस्सं चत्तारि सया य अट्टरसज्जता । उणवीसहरिदवारसकलाभो वक्लारघणुपट्टं ॥ २०२३ ६०४१८ । १२ ।

98

जोयणतीससहस्सा णवउत्तरे दो सया य छन्भाया। उणवीसेहि विहुत्ता ताण सरिसायदाणै दीहत्तं ॥ २०२४ ३०२०९। ६।

जीवाए जं वग्गं चउगुणवाणप्पमाणपविद्वतं । इसुसंजुत्तं तार्ण श्रतरवष्टस्स विक्खंसं ॥ २०२५

धारण करनेवाळे उन वक्षारपर्वतोंकी उंचाई मेरुपर्वतके पासमें पांचसौ योजनप्रमाण हो गई है ॥ २०१८-२०१९ ॥

[वक्षारके विस्तारसे रहित] भद्रशालवनके विस्तारको दुगुणा करके उसमें मेरुपर्वतके विस्तारको मिला देनेपर दोनों पर्वतोंके मध्यमें जीवाका प्रमाण तिरेपन हजार योजन आता है ॥ २०२० ॥

 $(22000 - 400) \times 2 + 20000 = 43000$ 

विदेहके विस्तारको आधा करके उसमेंसे पांच हजार कम कर देनेपर दो वक्षारपर्वतोंकी जीवांके वाणका प्रमाण निकलता है ॥ २०२१ ॥  $\frac{680000}{2000}$  ÷ २ – ५००० =  $\frac{224000}{2000}$ 

उपर्युक्त बाणका प्रमाण उन्नीससे माजित दो छाख पचीस हजार योजन कहा गया है ॥ २०२२ ॥ २२५००० ।

साठ हजार चारसौ अठारह योजन और उन्नीससे भाजित बारह कलाप्रमाण वक्षारपर्वतोंका धनुपृष्ठ है ॥ २०२३ ॥ ६०४१८ ई है ।

तीस हजार दोसो नो योजन और उन्नीससे विभक्त छह भागप्रमाण उन सदश आयत वक्षारपर्वतोंकी लंबाई है ॥ २०२४ ॥ ३०२०९ है ।

जीवाका जो वर्ग हो उसमें चौगुणे बाणप्रमाणका भाग देकर लब्धराशिमें वाणप्रमाणको मिला देनेपर उनके अन्तर्वृत्त क्षेत्रका विष्कम्भ निकलता है ॥ २०२५॥

१ द्व चिरसु. २ द्वणउत्ता. ३ द्व सुविष्ठायदाण.

पुक्त्तरिं सहस्सा इगिसयतेदाळजोयणा य कळा । णवहिणदुणवीसिहेदा सगतीसा वद्वविक्लंमा ॥ २०२६ ७११४३ । ३७ । ९७१

णीलिणसहिष्यासे पण्णासन्महियदुसयजोयणया । सत्तो पदेसवड्डी पत्तेकः मेरुसेळंतं ॥ २०२७ २५० ।

ताणं च मेरुपासे पंचसया जोयणाणि वित्यारी । लोयांविणिच्छयकत्ता एवं णियमा णिरूवेदि ॥ २०२८ ५०० । पाठान्तरम्

सिरिभहसालवेदीवक्लारिगरीण संतर्पमाणं । पंचसयजोयणाणि सग्गायणियस्मि णिहिहं ॥ २०२९ ५०० । पाठा

गयदंताणं नाहा णियणियउद्यप्पमाणचउभागा । सोमणसिगिरिंदोचिर चेहंते सत्त ऋडाणि ॥ २०३० सिद्धो सोमणसक्तो देवकुरू मंगलो विमलणामो । कंचणविसहऋडा णिसहता मंदरप्पहुदी ॥ २०३१ सोमणससेलउदप् चउभितदे होति ऋडउद्याणि । वित्यारायामेसुं ऋडाणं णिय उवएसो ॥ २०३२ भूमिय सुहं विसोधिय उद्यहिदं भूसहादिखयवद्दी । सुहसय पणवणभूमी उदलो इनिहाणेक्इपरिसंखा॥२०३३

१००। १२५। ६।

यह वृत्तविष्कंभ इकहत्तर हजार एकसौ तेताळीस योजन और नौगुणित उन्नीससे भाजित सैंतीस कलाप्रमाण ह ॥ २०२६॥

43000 = ( = ( = 224000 x 8 ) + = 224000 = 9888 = 0 1

नील और निषधपर्वतके पासमें इन पर्वतोंका विस्तार दोसौ पचास योजन है। इसके आगे मेरुपर्वततक प्रत्येकमें प्रदेशदृद्धिके होनेसे मेरुके पासमें उनका विस्तार पांचसौ योजनप्रमाण हो गया है। इसप्रकार लोकविनिश्चयके कर्ता नियमसे निरूपण करते हैं॥ २०२७–२०२८॥ २५०। ५००।

पाठान्तर ।

श्रीभद्रशालवेदी और वक्षारिमिरियोंके अन्तरका प्रमाण पांचसौ योजन सग्गावणीमें वतलाया गया है ॥ २०२९ ॥ ५०० ॥ पाठान्तर ।

इन गजदन्तोंकी गहराई अपनी अपनी उंचाईप्रमाणके चतुर्याशमात्र है। सौमनसपर्वतके कपर सिद्ध, सौमनस, देवकुरु, मंगल, विमल, कांचन और विशेष्ट, ये सात कूट मेरुसे लेकर निषध-पर्वतपर्यन्त स्थित हैं ॥ २०३०–२०३१ ॥

सौमनसपर्वतकी उंचाईमें चारका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतनी इन कूटोंकी उंचाई है। इन कूटोंके विस्तार और लंबाईके विषयमें उपदेश नहीं है॥ २०३२॥

भूमिमेंसे मुखको कम करके उदयका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना भूमिकी अपेक्षा हानि और मुखकी अपेक्षा वृद्धिका प्रमाण होता है। यहां मुखका प्रमाण सौ योजन, भूमिका पांचके घनप्रमाण अर्थात् एकसौ पचीस योजन और उदय एक कम कूटसंख्याप्रमाण है।।२०३३॥

१००। १२५। ६।

१ द्व <sup>°</sup>समाणं. २ द्व <sup>°</sup>उद्ओ. ३ द्व सुहम्मि सोधिय, ४ द्व छम्माण<sup>°</sup>.

खयवड्डीण पमाणं पणुवीसं जोयणाणि छन्भजिदं । सूमिमुहेसुं हीणाधियम्मि कूहाण उच्छेहो ॥ २०३४ २५ । ६

भथवा इच्छागुणिद्वलयवड्ढी खिदिविसुद्धसुद्द्यता । कूडाण होह् उद्भो तेसुं पढमस्स पणविंदं ॥ २०३५ १२५ ।

विदियस्स वीसज्ञत्तं सयमेकं छिव्विहत्तपंचकला। सोलससिद्दं च सयं देशिण कला तियदिदा तद्द्वास्स ॥२०३६

320141 334121 4 3

बारसभव्भिहियसयं जोयणमद्धं च तुरिमकूडस्स । जोयणितमागजुत्तं पंचमकूडस्स भट्टसहिदसयं ॥ २०३७

197191 900191 7 3

चउजुत्तजोयणमयं छन्विहत्ता इगिकला य छट्टस्स । एक्क्सयजोयणाई सत्तमकूडस्स उच्छेहो ॥ २०३८ १०४ । १ । १०० ।

सोमणसणामिगिरिणो क्षायामे सगिद्दिसम जं लद्धं । कूढाणमंतरालं तं चिय जाएदि पत्तेकं ॥ २०३९ चत्तारि सहस्साइं तिण्णि सया जोयणाणि पण्णरसा । तेत्तीसिधयसएणं भाजिदबासीदिकलसंखा ॥ २०४०

> ४३३५ । ८२ । १३३

वह क्षय-वृद्धिका प्रमाण छहसे भाजित पचीस योजन है। इसको भूमिमेंसे कम करने और मुखमें जोड़नेपर कूटोंकी उंचाईका प्रमाण आता है। २०३४॥ २५।

अथवा, इच्छासे गुणित क्षय-वृद्धिको भूमिमेंसे कम करने और मुखमें मिला देनेपर कूटोंकी उचाई होती है। इनमेंसे प्रथम कूटकी उचाई पांचके घनप्रमाण अर्थात् एकसौ पचीस योजन है॥ २०३५॥ १२५।

द्वितीय कूटकी उचाई एकसौ वीस योजन और छहसे विभक्त पाच कलाप्रमाण, तथा तृतीयकी उंचाई एकसौ सोलह योजन और तीनसे भाजित दो कलाप्रमाण है ॥ २०३६ ॥

## १२०६। ११६३।

चतुर्थ क्रूटकी उंचाई एकसौ साढ़े बारह योजन और पाचर्ये क्रूटकी उंचाई एकसौ आठ योजन तथा एक योजनके तीसरे भागसे अधिक है ॥ २०३७ ॥ ११२ ई । १०८ ई ।

छेठ कूटकी उंचोई एकसौ चार योजन और छहसे भाजित एक कलाप्रमाण तथा सातवें कूटकी उचाई एकसौ योजनमात्र है ॥ २०३८ ॥ १०४ है । १०० ।

रे सौमनस नामक पर्वतकी लंबाईमें सातका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना प्रत्येक कूटोंके अन्तरालका प्रमाण होता है ॥ २०३९॥

यह अन्तरालप्रमाण चार हजार तीनसाँ पन्द्रह योजन और एकसाँ तेतीससे भाजित व्यासी कला है ॥ २०४० ॥ ४३१५ ६ ई ।

१ व सयमेत्तं.

४०६]

क्षादिसंक्डोवरिमे जिणभवणं तस्स वासउच्छेहो । दीहं च वण्णणाओ पंडुगवणजिणपुरस्स सारिच्छा ॥ २०४१ सेसेसुं कूढेसुं वेतरदेवाण होंति पासादा । वेदीतोरणजुत्ता कणयमया रयणवरखचिदा ॥ २०४२ कंचणकूडे णिवसङ् सुवच्छदेविर ति एकपछाऊ । सिरिवच्छमित्तदेवी कूडवरे विमलणामिम ॥ २०४३ अवसेसेसुं चडसुं कूडेसुं वाणवेंतरा देवा<sup>र</sup>। णियकूडसरिसणामा विविद्दविणोदेण कीडंति ॥ २०४४ विज्जुपहस्स य उवरिं णव कूडा होति णिरुवमायारा। सिद्धो विज्जुपहन्खो देवकुरूपउमतवणसिट्टकया॥२०४५ सयउज्जलसीदोदा हरि ति णामेहिं सुवणविक्खादा । पुदाण च उच्छेहो णियसेलुच्छेहचउभागो ॥ २०४६ दीहत्ते वि वियासे उवएसो ताण संपद्द पणहो । सादिमकूडस्युद्यो पणवीसजुदं च जोयणाण सय ॥ २०४७ एकं चिय होदि सयं अंतिमकूडस्स उदयपरिमाणं । उभयविसेस अडिहर्दंपंचकदी हाणिवड्ढीको ॥ २०४८ इच्छाए र्गुणिदाँको हाणिवद्वीको खिदिविसुद्धाको । सुहजुत्ताको कमसो कूडाणं होदि उच्छेहो ॥ २०४९ पणवीसन्मिह्यसयं वियाणमुदक्षो पहिल्लपु सेसे । उप्पण्णुप्पणेसुं पणवीसं समवणेज सट्टहिदं ॥ २०५०

प्रथम कूटके ऊपर एक जिनभवन है। इसके विस्तार, उंचाई और लंबाई आदिका वर्णन पाण्डुकवनसम्बन्धी जिनपुरके सदृश है ॥ २०४१ ॥

शेष कूटोंपर वेदी एवं तोरणसे सहित और उत्तम रत्नोंसे खिचत ऐसे व्यन्तर देयोंके सुवर्णभय प्रासाद हैं ॥ २०४२ ॥

कांचनक्टपर एक पल्यप्रमाण आयुसे युक्त सुवत्सा देवी ( सुमित्रा देवी ) और विमल-नामक श्रेष्ठ कूटपर श्रीवत्सिमत्रा देवी निवास करती है ॥ २०४३ ॥

शेप चार कूटोंपर अपने कूटके सहश नामवाले व्यन्तरदेव विविध प्रकारके विनोदसे क्रीडा करते हैं ॥ २०४४ ॥

विद्युत्प्रभ पर्वतके ऊपर सिद्ध, विद्युत्प्रभ नामक, देवकुरु, पद्म, तपन, स्वस्तिक, शत-उज्ज्वल ( शतज्वाल ), सीतोदा और हरि, इन नामोंसे भुवनमें विख्यात और अनुपम आकारवाले नौ कूट है। इन कूटोंकी उंचाई अपने पर्वतकी उंचाईके चतुर्थ मागप्रमाण है।। २०४५-२०४६।।

उन कूटोंकी लंबाई और विस्तारविषयक उपदेश इस समय नष्ट होचुका ह। इनमेंसे प्रथम कूटकी उचाई एकसौ पचीस योजन और अन्तिम कूटकी उंचाईका प्रमाण एकसौ योजन है। प्रथम कूटकी उंचाईमेंसे अन्तिम कूटकी उंचाईको घटाकर रोष पांचके वर्गमें आठका भाग देनेसे हानि-वृद्धिका प्रमाण निकलता है ॥ २०४७-२०४८ ॥

इच्छासे गुणित हाति-वृद्धिके प्रमाणको भूमिमेंसे कम करने अथवा मुखमें जोड़ देनेपर क्रमसे कूटोंकी उंचाई होती है ॥ २०४९ ॥

प्रथम कूटकी उंचाई एकसौ पचीस योजनप्रमाण जानना चाहिये। तथा शेष कूटोंकी उंचाई जाननेके लिये उत्तरोत्तर उत्पन्न प्रमाणमेंसे आठसे भाजित पचीस योजन कम करते जाना चाहिये ॥ २०५० ॥

१ द व °देवो. २ द व देवी. ३ द व वि वियादे. ४ द आदिमकूडाणिवहो, व आदिमकूडाणुदयो. ५ व अट्टिहर°. ६ द गुणिदादियवङ्गीओ खिदिमहाविसुद्धाओ, व गुणिदाहियवङ्गीओ खिदिमहाविसुद्धाओ.

विज्जुपहणामिगिरिणो आयामे णविहद्मिम जं छदं । कूढाणमंतरालं तं चिय जाएदि पत्तेकं ॥ २०५१ तिण्णि सहस्सा तिसया छप्पण्णा जोयणा कलाणं । एक्षेत्तरिभधियसए अविहद्एक्कोत्तरसयाईं ॥ २०५२

> इड्प६। १०१। १७१

जिणभवणपहुदीणं सोमणसे पन्वयं व एदिस्त । णविर विसेसो एसो देवीणं भणणणामाणि ॥ २०५३ सोत्तिककूढे चेट्टिद वेतरदेवी बल कि णामेणं । कूडिम्म कणयणामे देवी वरवारिसेण ति ॥ २०५४ मंदरिगिरिदो गिच्छिय जोयणमद्धं गिरिम्मि विज्जुपद्दे । चेट्टेिद गुहा रम्मौ पव्यद्वासो व भायामा ॥ २०५५ तीए दोपासेसुं दारा णियजोग्गउदयावित्थारौ । होति भिक्टिमरूवा णाणावरस्यणरमणिजा ॥ २०५६ कृडाणि गंधमादणगिरिस्स उवरिम्मि सत्त चेट्टेित । सिद्धक्खगंधमादणदेवक्ररूगंधवासलोहिद्या ॥ २०५७ फलिहाणंदा ताणं सत्ताणि इमाणि होति णामाणि । एदाणं उदयादी सोमणसणगं व णादव्या ॥ २०५८

प्र. १२५। द्वि. १२१५ । तु. ११८ई । च. ११५५ । पं. ११२५ । ष. १०९ई । स. १०६ई । अ. १०३६ । न. १००।

विद्युत्प्रम नामक पर्वतकी लबाईमें नौका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना प्रत्येक कूटोंका अन्तरालप्रमाण होता है ॥ २०५१॥

यह अन्तरालप्रमाण तीन हजार तीनसी छप्पन योजन और एकसी इकहत्तरसे भाजित एकसौ एक कळामात्र है ॥ २०५२ ॥ ३३५६३ % १

इस पर्वतपर जिनभवनादिक सौमनसपर्वतके ही समान हैं। विशेष केवळ यह है कि यहा देवियोंके नाम अन्य हैं ॥ २०५३॥

स्वस्तिककूटपर वला नामक व्यन्तरदेवी और कनककूटपर वारिपेणा नामक उत्तम देवी रहती है ॥ २०५४ ॥

मन्दरपर्वतसे आधा योजन जाकर विद्युत्प्रभपर्वतमें पर्वतके विस्तारसमान लंबी रमणीय गुफा स्थित है ॥ २०५५ ॥

इसके दोनों पार्श्वभागोंमें अपने योग्य उंचाई व विस्तारसे सिहत तथा माना उत्तम रत्नोंसे रमणीय अकृत्रिमरूप द्वार हैं ॥ २०५६ ॥

गन्धमादनपर्वतके ऊपर सात कूट स्थित हैं। सिद्ध नामक, गन्धमादन, देनकुरु, गन्ध-ज्यास (गन्धमालिनी ?), लोहित, स्फटिक और आनन्द, ये उन कूटोंके सात नाम हैं। इन कूटोंकी उचाई आदिक सौमनसपर्वतके समान ही जानना चाहिये॥ २०५७-२०५८॥

१द् एकत्तर°. २द्व गुणारमो. ३द्व वित्यारो. ४द्व राण.

णविर विसेसो एसो लोहिदकूढे वसेदि भोगवदी । भोगंकइ भो देवी कूढे फलिहाभिधाणिम ॥ २०५९ णव कूडा चेहंते उविरिम्म गिरिस्स मालवंतस्स । सिद्धक्खमालमुत्तरेकुरुकच्छो सागरं हि रजदक्षं ॥ २०६० तह पुण्णभहसीदा हिरसहणामो हमाण कूडाणं । वित्यारोदयपहुदी विज्जुप्पमकूडसारिच्छा ॥ २०६१ एको णविर विसेसो सागरकूढेसु भोगविदणामा । णिवसेदि रजदकूढे णामेणं भोगमालिणी देवी ॥ २०६२ मंदरिगिरिदो गच्छिय जोयणमदं गिरिम्म एदिस । सोहेदि गुँहा पव्चयवित्यारसिरच्छदीहत्ता ॥ २०६३ तीए दोपासेसुं दारा णियजोग्गउद्यवित्यारा । फुरिद्वररयणिकरणा अिक्टिमा ते णिरुवमाणा ॥ २०६४ णिसहधराहरउविरमितिगिछदहस्स उत्तरदुवारे । णिगच्छेदि उच्चणदी सीदोदा भुवणिवक्खादा ॥ २०६५ जोयण सत्तसहस्से चउस्सदे एक्कवीस अदिरितं । णिसहस्सोविर वच्चिद सीदोदा उत्तरसहेणं ॥ २०६६ आगंत्ण तदो सा पिडसीदोदणामकुंडिमा । पिडदूणं णिगगच्छिद तस्सुत्तरतोरणदुवारे ॥ २०६७ णिगाच्छिय सा गच्छिद उत्तरमगोण जाव मेरिगिर्र । दोकोसेहिमपाविय णिवत्तदे पिच्छमसुहेणं ॥ २०६८

विशेष यह है कि छोहितकूटपर भोगवती और स्फटिक नामक कूटपर भोगेकृति या भोगेकरा नामक देवी निवास करती है ॥ २०५९ ॥

माल्यवान्पर्वतके ऊपर नौ कूट स्थित हैं। सिद्ध नामक, माल्यवान्, उत्तरकुरु, कच्छ, सागर, रजत नामक, पूर्णभद्र, सीता और हरिसह, ये इन कूटोंके नाम हैं। इनका विस्तार व उंचाई आदिक विद्युत्प्रभपर्वतके कूटोंके सदश समझना चाहिये। २०६०-२०६१।

विशेषता केवल यह है कि सागरकूटपर भोगवती और रजतकूटपर भोगमालिनी नामक देवी निवास करती है ॥ २०६२ ॥

मन्दरपर्वतसे आधा योजन आगे जाकर इस पर्वतके ऊपर पर्वतीय विस्तारके सदश छंवी गुफा कही जाती है ॥ २०६३ ॥

उसके दोनों पार्श्वभागोंमें अपने योग्य उदय व विस्तारसे सिहत तथा प्रकाशमान उत्तम रत्निकरणोंसे संयुक्त वे अकृत्रिम एवं अनुपम द्वार हैं॥ २०६४॥

निषधपर्वतके ऊपर तिगिंछद्रहके उत्तरद्वारसे भुवनविख्यात सीतोदा महानदी निकलती है ॥ २०६५ ॥

यह सीतोदा नी उत्तरमुख होकर सात हजार चारसौ इक्कीस योजनसे कुछ अधिक निषधपर्वतके ऊपर जाती है॥ २०६६॥

पश्चात वह नदी पर्वतपरसे आकर और प्रतिसीतोद नामक कुण्डमें गिरकर उसके उत्तर-तोरणदारसे निकलती हुई उत्तर मार्गसे मेरुपर्वतपर्यन्त जाती है। पुनः दो कोसोंसे मेरु पर्वतको न पाकर अर्थात् मेरुपर्वतसे दो कोस इधर ही रहकर उक्त नदी पश्चिमकी ओर मुड़ जाती है॥ २०६७–२०६८॥

१ द्व मोगंकहि. २ द्व मंतर ३ द्व सागरंमि. ४ द्व साहेदि गुणा.

विज्जुप्पहस्स गिरिणो गुह्याए उत्तरमुहेणं। पविसेदि<sup>र</sup> भह्साले<sup>२</sup> वेकसरूवेण तेत्तिशंतरिदा ॥ २०६९ मेरबहुमज्सभागं णियमज्सप्पणिधियं पि कादूणं<sup>३</sup>। पिन्छममुहेण वश्वदि विदेहविजयस्स बहुमज्से ॥ २०७० देवकुरुखेत्तजादा णदी सहस्सा हवंति चुलसीदी। सीदोदापिढतीरं पविसेति सहस्स बादालं ॥ २०७१ ८४०००।

भपरिवदेहसमुब्भवणदी समग्गा हवंति चउलक्षा । अडदार्लं च सहस्सा अडतीसा पविसंति सीदोदं ॥ २०७२ ४४८०३८ ।

जंबूदीवस्त तदो जगदीविलदारएण संचिरयं। पविसद्द लवणंबुणिहिं परिवारणईहिं जुत्ता सा।। २०७३ रंदावगाढपहुदी हिरेकंतादो भवंति दोगुणिदा। तीए बेतढवेदीउववणसंखाहिरामाए॥ २०७४ जोयणसहस्समेकं णिसहिगिरिंदस्स उत्तरे गंतुं। चेट्ठंति जमकसेला सीदोदाउभयपुलिणेसुं॥ २०७५ णामेण य जमकूडो पुष्विम्म तह णदीए चेट्ठेदि। अवरे मेषंकूढो फुरंतवररयणिकरणोहो॥ २०७६ दोण्णं पि अंतरालं पंचसया जोयणाणि सेलाणं । दोण्णि सहस्सा जोयण तुंगा मूले सहस्सवित्थारो॥ २०७७ ५००। २०००।

अनन्तर वह नदी उतनेमात्र (दो कोस) अंतरसे सिहत हो कुटिलरूपसे विद्युत्प्रभपर्वतकी गुफाके उत्तरमुखसे भद्रशालवनमें प्रवेश करती है॥ २०६९॥

मेरुके वहुमध्यभागको अपना मध्यप्रणिधि करके वह नदी पश्चिममुखसे विदेहक्षेत्रके बहु-मध्यमें होकर जाती है ॥ २०७० ॥

देवकुरुक्षेत्रमें उत्पन्न हुई नांदियां चौरासी हजार हैं। इनमेंसे व्यालीस हजार निदयां सीतोदाके दोनों तीरोंमेंसे प्रत्येक तीरमें प्रवेश करती हैं॥ २०७१ ॥ ८४०००।

अपरविदेहक्षेत्रमें उत्पन्न हुई सम्पूर्ण नदियां चार लाख अड़तालीस हजार अड़तींस है, जो सीतोदामें प्रवेश करती हैं ॥ २०७२ ॥ ४४८०३८ ।

पश्चात् जम्बूद्वीपकी जगतीके बिलद्वारमेंसे जाकर वह नदी परिवारनदियोंसे युक्त होती हुई लवणसमुद्रमें प्रवेश करती है ॥ २०७३ ॥

दो तटवेदियों और उपवनखण्डोंसे अभिराम उस सीतोदानदीका विस्तार व गहराई आदि हरिकान्तानदीसे दूनी है ॥ २०७४ ॥

निष्धपर्वतके उत्तरमें एक हजार योजन जाकर सीतोदानदीके दोनों किनारोंपर यमक-शैल स्थित हैं ॥ २०७५ ॥

नदीके पूर्वमें प्रकाशमान उत्तम रत्नेंकि किरणसमूहसे सहित यमक्ट और पश्चिममें मेघकूट है ॥ २०७६ ॥

इन दोनों पर्वतोंका अन्तराल पाचसौ योजनमात्र ह । प्रत्येक पर्वतकी उचाई दो हजार योजन और विस्तार मूलमें एक हजार योजनप्रमाण है ॥ २०७७ ॥

400 | 2000 | 2000 |

१ द् पविसेवि. २ द् व भह्सालो. ३ द् व क्डाण. ४ [दोण्हं] ५ द् व सेलाणि. TP 52.

सत्तसया पण्णासा पत्तेकं ताण मञ्जावित्यारी । पंचसयजीयणाणि सिहरतले रंदपरिमाणे ॥ २०७८ ७५० । ५०० ।

एदाणं परिहीं को वित्यारे तिगुणिदास्मि कदिरित्तो । अवगाढो जमगाणं णियणियउन्छेहचडभागो ।। २०७९ जमकोवरि बहुमज्झे पत्तेकं होंति दिन्वपासादा । पणघणकोसा रुंदा तहुगुणुन्छेहसंपण्णा ॥ २०८०

## 12412401

उच्छेह्बद्वासा सन्वे तविणज्ञरजद्रयणमया । धुन्वंतघयवदाया वस्तोरणदारस्मिणजा ॥ २०८९ १२५ ।

जमकिंगरीणं उविरं सबरे वि हवंति दिन्वपासादा । उच्छेहवासपहुदिसु उच्छण्णो ताण उवपसे । २०८२ उववणसंडोहें जुदा पोक्लरणीकृषवाविसारम्म ॥ फुरिद्वररयणदीवा ते पासादा विरायंते ॥ २०८३ पन्वद्सरिच्छणामा विंतरदेवा वसंति एदेसुं । दसकोदंहुतुंगा पत्तेकं एक्षपछाक ॥ २०८४ सामाणियतणुरक्ला सत्ताणीयाणि परिसतिदयं च । किन्त्रिसियसाभियोगा पहण्णया ताण होंति पत्तेकं ॥ २०८५ सामाणियपहुदीणं पासादा कणयरजदरयणमया । तहेवीणं मवणा सोहंति हु णिहवमायारा ॥ २०८६

उन प्रत्येक पर्वतोंका मध्यविस्तार सातसी पचास योजन और शिखरतल्में विस्तारका प्रमाण पांचसी योजन है ॥ २०७८ ॥ ७५० । ५०० ।

इनकी परिविया तिगुणे विस्तारसे अधिक हैं । यमकपर्वर्तोकी गहराई अपनी उंचाईके चतुर्घ भागप्रमाण है ॥ २०७९ ॥

प्रत्येक यमकपर्वतके ऊपर बहुमच्यभागमें पांचके घन अर्थात् एकसौ पचीस कोस विस्तारसे सहित और इससे दूनी उंचाईस संपन्न दिव्य प्रासाद हैं॥ २०८०॥ १२५। २५०।

सुवर्ण, चांदी एवं रत्नोंसे निर्मित, फहराती हुई घ्वजा-पताकाओंसे संयुक्त और उत्तम तोरण-द्वारोंसे रमणीय ये सब प्रासाद अपनी उंचाईके अर्धभागप्रमाण विस्तारसे सहित हैं॥ २०८१॥

## १२५।

यमकपर्वतोंके ऊपर और भी दिन्य प्रासाद हैं। उनकी उंचाई व विस्तारादिका उपदेश नष्ट हो गया है ॥ २०८२ ॥

उपवनखण्डोंसे सहित, पुष्करिणी, कूप व वापिकाओंसे रमणीय, और प्रकाशमान उत्तम रत्नदीपकोंसे संयुक्त वे प्रासाद विराजमान हैं ॥ २०८३ ॥

इन प्रासादों में पर्वतों के सहश नामवाले व्यन्तरदेव निवास करते हैं। इनमें से प्रत्येक दश धनुष ऊंचे आर एक पल्यप्रमाण आयुसे सहित हैं।। २०८४।।

उनमें त्रित्येकके सामानिक, तनुरक्ष, सप्तानीक, तीनों पारिषद, किल्विषिक, आभियोग्य और प्रकीर्णक दव होते हैं ॥ २०८५ ॥

सुवर्ण, चांदी एवं रत्नोंसे निर्मित सामानिकप्रमृति देवोंके प्रासाद और अनुपम आकारवाले उनकी देवियोंके भवन शोभायमान हैं॥ २०८६॥

१ द्वद्वः

जमकंमेघसुराणं भैवणेहिंतो दिसाए पुन्वाएँ । एक्कें जिणगेहा पंदुगजिणगेहसारिच्छा ॥ २०८७ पंदुगजिणगेहाणं मुहमंदवपहुदिवण्णणा सन्वा । जा पुन्वास्सि भाणेदा सा जिणभवणाण एदाणं ॥ २०८८ जमकंमेघगिरीदे। पंचसया जोयणाणि गंत्णं । पंचदहें पत्तेकं सहस्सदलजोयणंतिरदा ॥ २०८९

## ५००

उत्तरदक्षिणदीहा सहस्समेक्षं हवंति पत्तेकं। पंचसयजोयणाई रुंद्राँ दसजोयणवगाढा ॥ २०९० १००० । ५०० । १० ।

णिसहकुरुस्रसुलसा विज्जूणामेह होंति ते पंच। पंचाणं बहुमज्झे सीदेादा सा गर्दो सरिया॥ २०९१ होंति दहाणं मज्झे अंबुजकुसुमाण दिन्वभवणेसुं। णियणियदहणामाणं णागकुमाराण वासाँ वि॥ २०९२ अवसेसवण्णणाञो जाओ पउमहहर्मि भणिदाओ। ताओ श्विय एदेसुं णादव्वाओ वरदहेसुं॥ २०९३ एकेक्स्स दहस्स य पुन्वदिसाए य अवरदिन्भाए। दह दह कंचणसेला जोयणसयमेत्तउच्छेहा ॥ २०९४

रंदं मूलिम सदं पण्णत्तरि जोयणाणि मज्झिमा । पण्णासा सिहरतले पत्तेकं कर्णेयसेलाणं ॥ २०९५ १०० । ७५ । ५० ।

यमक और मेघ सुरोंके भवनोंसे पूर्विदिशार्में पाण्डुकवनके जिनमन्दिरसदृश एक एक जिनभवन हैं ॥ २०८७ ॥

पहिले पाण्डुकवनमें स्थित जिनभवनोंके मुखमण्डपादिकका जो सब वर्णन किया गया है, वहीं वर्णन इन जिनभवनोंका भी समझना चाहिये॥ २०८८॥

यमक और मेघिगिरिसे आगे पाचसौ योजन जाकर पाच द्रह हैं, जिनमें प्रत्येकके बीच अर्ध सहस्र अर्थात् पाचसौ योजनका अन्तराल है ॥ २०८९ ॥ ५०० ।

प्रत्येक द्रह एक हजार योजनप्रमाण उत्तर-दक्षिण लबे, पांचसौ योजन चौड़े और दश योजन गहरे हैं ॥ २०९० ॥ १००० । ५०० । १० ।

निषध, कुरु (देवकुरु), सूर, सुलस और विद्युत्, ये उन पाच द्रहोंके नाम हैं। इन पांचों द्रहोंके बहुमध्यभागमेंसे सीतोदा नदी गई है॥ २०९१॥

द्रहोंके मध्यमें कमलपुष्पोंके दिव्य भवनोंमें अपने अपने द्रहके नामवाले नागकुमारदेवोंके निवास है ॥ २०९२ ॥

अवशेष वर्णनायें जो पद्मदहके विषयम कही गई हैं, वे ही इन उत्तम दहोंके विषयमें भी जानना चाहिये ॥ २०९३ ॥

प्रत्येक दहके पूर्व और पश्चिम दिग्भागमें एकसी योजन ऊचे दश दश काचनशैल हैं॥ २०९४॥ १००।

इन प्रत्येक कनकपर्वतोंका विस्तार मूलमें सौ, मध्यमें पचत्तर और शिखरतलमें पचास योजनप्रमाण है ॥ २०९५ ॥ १०० । ७५ । ५० ।

१ व भवणेहिते -२ द पुन्वाय. ३ द व पंचदहो. ४ द व रुंद. ५ द व रदा. ६ द व °णामाओ. ७ द णामा, व णासा. ८ द व जादी पउद्दक्षिम. ९ द व <sup>°</sup>उच्छेहो. १० द जणय, व जाणय.

पणवीसजीयणाई अवगाढा ते फुरंतमणिकिरणा । तिगुणिदणियवित्यारा मदित्ता ताण परिहीमो ॥ २०९६ २५ ।

चउतोरणवेद्योहिं मूले उत्तरिम्म टत्रवणवणिहिं। पोक्तरणीहिं रम्मा कणयिति मगहरा सन्ते ॥ २०९७ कणयितिणं उत्तरिं पासादा कणयरजदरयणमया। णचंतघयत्रदाया कालागरुष्वतंघद्वा ॥ २०९८ यमकंमेघिगिरि व्य कंचणसेलाण वण्णणं सेसं। णविर विसेसो कंचणणामवेतराणं वासेदे ॥ २०९९ दुसहस्सजोयणाणि वाणउदी दो कलाड पविहत्ता। उणवीसिहिं गच्छिय विज्ञुदहादो य उत्तरे भागे॥ २६००

२०९२। क २।

59

चेट्ठेदि दिन्ववेदी जोयणकोसद्दद्यवित्यारा । पुन्वावरमाएसुं संख्या गयदंतसेळाणं ॥ २१०१ जो १ । को १ । >

चरियदालयविउलीं बहुतोरणदारसंजुदा रम्मा । दारोपरिमतलेसुं सा निणभवणेहिं संपुण्णा ॥ २१०२ पुव्वावरभाएसुं सीदोदणदीए मह्सालवणे । सिद्रिकयंजणसेला णामेणं दिन्गाइंदिन्ति ॥ २६०३ जोयणसयमुत्तुंगा तेत्तियपरिमाणमूलवित्यारा । उस्सेहतुरिमगाडा पण्णासा सिहरविक्तंभो ॥ २६०४ ६०० । १०० । २५ । ५० ।

प्रकाशमान मणिकिरणोंसे सिंहत वे पर्वत पद्मीस योजन गहरे हैं। इनकी परिवियां अपने तिगुणे विस्तारसे अविक हैं ॥२०९६ ॥ २५ ।

ये सब मनोहर कनकगिरि मूल्में व ऊपर चार तोरणवेदियों, वन-उपवनों और पुष्क-रिणियोंसे रमणीय हैं ॥ २०९७ ॥

कनकागिरियोंके ऊपर सुवर्ण, चांदी एवं रत्नोंसे निर्मित, नाचती हुई खजापनाकाओंसे सिहत और कालागरु धूपकी गन्धसे व्याप्त प्रासाद हैं॥ २०९८॥

काचनशैं छोंका शेष वर्णन यमक और मेघिगिरिके समान है । विशेषता केवल इतनी है कि ये पर्वत कांचन नामक व्यन्तर देवोंके निवास हैं ॥ २०९९ ॥

विद्युत्द्रहसे उत्तरको ओर दो हजार वानवै योजन और उन्नीससे विभक्त दो कलाप्रनाण (२०९२ रहे ) जाकर एक योजन ऊंची, अर्ध कोसप्रमाण विस्तारसे सहित और पूर्व-पश्चिम मार्गोमें गजदन्तपर्वतोंसे संलग्न दिव्य वेदी स्थित है ॥ २१००-२१०१ ॥ यो. १। को. ई ।

वह वेदी विपुल मार्ग और अङ्गलयोंसे सहित, वहुत तोरणद्वारोंसे संयुक्त और द्वारोंके उपरिम मार्गोमें स्थित जिनभवनोंसे परिपूर्ण है ॥ २१०२॥

भद्रशालवनके भीतर सीतोदानदीके पूर्व-पश्चिम भागोंमें सिद्धिक (स्वस्तिक) और अंजन नामक दिग्गजन्द्र पर्वत हैं ॥ २१०३॥

ये पर्वत एकसौ योजन ऊंचे, इतने ही प्रमाण मूलविस्तारसे सिहत और ऊंचाईके चतुर्य मागप्रमाण पृथिवीमें गहरे हैं। तथा इनका शिखरविस्तार पचास योजनमात्र है।। २१०४॥

१०० । १०० । ५० । २५ ।

<sup>ं</sup> १ द्व कणयमईणं. २ द्व णामा वेंतरं पि. ३ द्व उच्चद्रादो. ४ द्व विरदा. ५ द्व दिग्गरिंदिचि.

पुन्वं पिव वणसंडा मूले उविरिम्म दिग्गयाणं पि । वरवेदीदारजुदा समंतदो सुंदरा होति ॥ २१०५ एदाणं परिहीको वासेणं तिगुणिदेण अधियाओ । ताण उविरिम्म दिन्वा पासादा कणयरयणमया ॥ २१०६ पणघणकोसायामा तद्दलवासा हविति पत्तेकं । सन्वे सिरसुच्छेहा वासेण दिवहुगुणिदेणं ॥ २१०७

#### १२५ । १२५ । ३७५ ।

२ ४

एदेसुं भवणेसुं कीडेदि जमो ति वाहणो देवो । सक्कस्स विकुन्वंतो एरावदहिष्यक्वेणं ॥ २१०८ तत्तो सीदोदाए पिन्छमतीरे जिणिंदपासादो<sup>२</sup> । मंदरदिक्खणभागे तिहुवणचूरामणीणामो ॥ २१०९ उच्छेहवासपहुदिं पंहुगजिणणाहमंदिराहिंतो । मुहमंद्रवमिषठाणप्पहुदिं च चडग्गुणं तस्स ॥ २११० मंदरपिन्छमभागे सीदोदणदीए उत्तरे तीरे । चेट्टदि जिणिंदभवणं पुन्वं पिव वण्णेहिं जुदं ॥ २१११ सीदोदवाहिणीए दिक्खणतीराम्म भइसाठवणे । चेट्टेटि कुमुदसेलं उत्तरतीरे पठासगिरी ॥ २११२ एदाक्षो वण्णणाको सयलाको दिग्गइंदसरिसाको । णवरि विसेसो एसो वासो वरुणस्स उत्तरिदस्स ॥ २११६

इन दिग्गजपर्वतोंके ऊपर व मूलमें पिहलेके ही समान उत्तम वन-वेदीद्वारोंसे संयुक्त और सब ओर सुन्दर वनखण्ड है ॥ २१०५॥

इनकी परिधिया तिगुणे विस्तारसे अधिक हैं। उन पर्वतें।के ऊपर सुवर्ण और रत्नममा दिन्य प्रासाद हैं॥ २१०६॥

इन सबमें प्रत्येक प्रासाद पांचके घन अर्थात् एकसौ पचीस कोसप्रमाण लबे, इससे आधे विस्तारसे सहित और डेढ़गुणे विस्तारके सदश ऊचे हैं ॥ २१०७ ॥ १२५ । १२५ । १२५ ।

इन भवनोंमें सौधर्म इन्द्रका यम नामक वाहनदेव क्रीड़ा किया करता है। यह देव एरावतहाथीके रूपसे विकिया करता है॥ २१०८॥

इसके आगे मन्दरपर्वतके दक्षिण भागमें सीतोदानदीके पश्चिम किनारेपर त्रिमुवनचूडामणि नामक जिनेन्द्रप्रासाद है ॥ २१०९ ॥

उस जिनेन्द्रप्रासादकी उचाई व विस्तारप्रमृति तथा मुखमण्डप व अधिष्ठानप्रमृति पाण्डुक-वनके जिनेन्द्रमन्दिरोंसे चौगुणे हैं ॥ २११० ॥

मन्द्रपर्वतके पश्चिम भागमें सीतोदानदींके उत्तर किनारेपर पूर्वके ही समान वर्णनोंसे युंक जिनेन्द्रभवन स्थित है ॥ २१११ ॥

भद्रशालवनमें सीतोदानदीके दक्षिण किनारेपर कुमुदशैल और उत्तर किनारेपर पलाश-गिरि स्थित है ॥ २११२ ॥

ये सम्पूर्ण वर्णनायें दिग्गजेन्द्रपर्वतोंके सदश हैं। विशेष केवल यह है कि यहां उत्तरेन्द्रके लोकपाल वरुणका निवास है।। २११३॥

१ द्व दिग्गदाणं. २ द्व पासादा. ३ द्घ ° जिणणाम ४ द्व मुहमंदलमदिवासं पहुदि. ५ द् जिणदभवण. ६ द्व कुणदिसेल. ७ द्व एसो वरुणेसुं.

तत्तो पिन्छमभागे कणयमया भइसालवणवेदी । णीलिणसहाचलाणं उववणवेदीए' संलग्गा ॥ २११४ तेत्रीससहस्साइं जोयणया छस्सयाइं चुलसीदी । उणवीसिहदाओ चउक्कलाओ वेदीए दीहत्तं ॥ २११५ उविरिम्म णीलिगिरिणो दिन्वदहो केसिर ति विक्खादो । तस्स य दिन्छणदारेणं गच्छिद वरणई सीदा ॥ २११६ सीदोदाय सिर्च्छा पिडकण सीदकुंदै उविरिम्म । तहिन्छणदारेणं णिक्कामिद दिन्छणमुहेणं ॥ २११७ णिक्कामिदूणं वचिद दिन्छणभागेण जाव मेरिगिरिं । दोकोसिहमपाविय पुन्वमुही वलिद तिन्छांतरिदा ॥ २११८ सेलिम्म मालवंते गुहाए दिन्छणमुहाए पिवसिदि । णिस्सिरिदूणं गच्छिद कुटिला य मेरुमञ्झंतं ॥ २११९ तिगिरिमञ्झपदेसं णियमञ्झपदेसपणिधिय कट्टु । पुन्वमुहेणं गच्छिद पुन्वविदेहस्स बहुमञ्झे ॥ २१२० जंबूदीवस्स तदो जगदीविलदारएण संचरियं । परिवारणदीहि जुदा पिवसिद लवणण्णव सीता ॥ २१२१ रंदावगाढपहुदि तह वेदीउववणादिकं सन्वं । सीदोदासारिच्छं सीदणदीए वि णादन्वं ॥ २१२२ णीलाचलदिक्षणदो एकं गंत्ण जोयणसपस्सं । सीदादोपासेसुं चेट्ठंते दोण्णि जमकिगरी ॥ २१२३

9000 |

स्ते आगे पश्चिम भागमें नील व निषध पर्वतकी उपवनवेदीसे सलग्न सुवर्णमय भद्रशालवनवेदी है ॥ २११४ ॥

वेदीकी लंबाई तेतीस हजार छहसौ चौरासी योजन और उन्नीससे भाजित चार कला-प्रमाण है ॥ २११५ ॥

नीलपर्वतके ऊपर केसरी नामसे प्रसिद्ध दिन्य द्रह है। उसके दक्षिणद्वारसे सीता नामक उत्तम नदी निकलती है।। २११६॥

सीतानदी सीतोदाके समान ही सीताकुंडमें गिरकर दक्षिणमुख होती हुई उसके दक्षिणद्वारसे निकलती है ॥ २११७॥

कुंडसे निकलकर वह नदी मेरुपर्वत तक दक्षिणकी ओरसे जाती हुई दो कोसोंसे उस मेरुपर्वतको न पाकर उतनेमात्र अन्तरसहित पूर्वकी ओर मुड जाती है ॥ २११८ ॥

उक्त नदी माल्यवंतपर्वतकी दक्षिणमुखवाली गुक्तामे प्रवेश करती है। पश्चात् उस गुफामेंसे निकलकर कुटिलरूपसे मेरुपर्वतके मध्यभाग तक जाती है।। २११९॥

उस पर्वतके मध्यभागको अपना मध्यप्रदेशप्रणिधि करके वह सीतानदी पूर्वविदेहके ठीक बीचमेंसे पूर्वकी ओर जाती है ॥ २१२०॥

अनन्तर जम्बूद्धीपकी जगतीके विलद्वारमेंसे जाकर वह सीतानदी परिवारनांदियोंसे युक्त होती हुई लवणसमुद्रमें प्रवेश करती है ॥ २१२१ ॥

सीतानदीका विस्तार व गहराई आदि तथा उसकी वेदी और उपवनादिक सब सीतोदाके सहश ही जानना चाहिये ॥ २१२२ ॥

नीलपर्वतके दक्षिणमे एक हजार योजन जाकर सीताके दोनों पार्श्वभागोंमें दो यमकिगिरि स्थित हैं ॥ २१२३ ॥ १००० ।

१ व वेदीओ २ ट्व सीदक्ड°. ३ ट्व सीलम्मि ४वकुटिलाया ५ ट्वक्डो. ६ ट्वणाद<sup>्वा</sup>

पुन्वस्ति चित्तणगो<sup>र</sup> पिन्छमभाए विचित्तकृहो<sup>र</sup> य । जमकंमेघिगिरि न्व सन्वं चिय वण्णणं तणं ॥ २१२४ जमकिगिरिंदार्हितो पंचसया जोयणाणि गंतूणं। पंच दहा पत्तेकं सहस्सदलजे।यणंतिरदा ॥ २१२५ ५०० ।

णीलकुरुहंदुपुरावद्रौ य णामेहिं मालवंतो य । ते<sup>४</sup> दिब्बदहा णिसहह्हादिवरवण्णणेहिं जुदा ॥ २१२६ दुसहस्सा वाणउदी जोयण दोभाग ऊणवीसिहदा | चिरमदहादो दिवेखणभागे<sup>५</sup> गंतूण होदि वरवेदी ॥ २१२७ पुन्वावरभाएसुं सा गयदंताचलाण संलग्गा | इगिजोयणसुत्तुंगा जोयणक्षद्वंसैवित्थारा ॥ २१२८ जो १ | दं १००० ।<sup>७</sup>

चरिर्यदालयपउरा सा वेदी विविह्धयवडेहि जुदा । दारोवरिमिठेदोर्हे जिणिदभवणेहिं रमणिज्ञा ॥ २१२९ वरभइसालमञ्झे सीदादुतडेसु दिग्गइंदगिरी । रोचणवतंसऋडे सिट्टयगिरिवैंण्णणेहिं जुदा ॥ २१३० णवरि विमेसो एको ईसाणिंदस्स वाहणो <sup>११</sup> देवो । णामेणं वइसमणो तेसुं लीलाए चेट्टेदि ॥ २१३१ सीदातरगिणीए पुन्वम्मि तदो जिणिंदपासादो । मंदरउत्तरपासे गयदंतव्भंतरे होदि ॥ २१३२

सीताके पूर्वमें चित्रनग और पश्चिम भागमें विचित्रकूट है। इनका सब वर्णन यमक और मैघगिरिके सदश ही समझना चाहिये॥ २१२४॥

यमकपर्वतोंके आगे पाचसौ योजन जाकर पांच द्रह हैं, जिनमेंसे प्रत्येक अर्ध सहस्र अर्थात् पाचसौ योजनप्रमाण दूरीपर है ॥ २१२५॥ ५००।

नील, कुरु ( उत्तरकुरु ), चन्द्र, ऐरावत और माल्यवन्त, ये उन दिन्य दहोंके नाम हैं। ये दिन्य द्रह निषधद्रहादिकक उत्तम वर्णनोंसे युक्त हैं ॥ २१२६॥

अन्तिम द्रहसे दो हजार बानबै योजन और उन्नीससे भाजित दो भागप्रमाण जाकर दक्षिणभागमें उत्तम वेदी है।। २१२७॥

वह वेदी पूर्व-पश्चिम भागोंमें गजदन्तपर्वतोंसे सलग्न, एक योजन ऊची और योजनके आठवें भागप्रमाण विस्तारसे सहित है ॥ २१२८ ॥ यो. १। दं. १०००।

प्रचुर मार्ग व अष्टालिकाओंसे सिहत और नाना प्रकारकी घ्वजा-पताकाओंसे संयुक्त वह वेदी द्वारोंके उपरिम भागोंमें स्थित जिनेन्द्रभवनोंसे रमणीय है ॥ २१२९॥

उत्तम भद्रशालवनके मध्यमें सीतानदीके दोनों किनारोंपर स्वस्तिक [व अंजन ] गिरिके समान वर्णनोंसे युक्त रोचन व अवतंसकूट नामक दिग्गजेन्द्रगिरि हैं ॥ २१३०॥

विशेषता केवल एक यही है कि उन भवनों में ईशानेन्द्रका वैश्रवण नामक वाहनदेव लीलासे निवास करता है ॥ २१३१ ॥

गजदन्तके अभ्यन्तर भागमें सीतानदीके पूर्व और मन्दरपर्वतके उत्तारपार्श्वभागमें जिनेन्द्रप्रासाद स्थित है ॥ २१३२ ॥

१ द व चेत्तणगो. २ द व विचित्तकूडा. ३ द घ °कुरुद्दृष्ट्यावदा. ४ व ते दिन्व°. ५ द व भागा. ६ द व अदंस° ७ द व द ४०००।. ८ व विरयदालय°. ९ द दारोविरमिरदेहिं, व दारोपरमतलेहिं. १० द व रावणतवस्स क्रेडसिट्टिगिरि°. ११ द व वाहणा.

सीदाए दिक्सणए निणभवणं भह्सालवणमञ्जे । मंदरपुन्वदिसाए पुक्वोदिदवणणाञ्चसं ॥ २१३३ सीदाणदिए तत्तो उत्तरतीराम्म दिक्सणे तीरे । पुन्वोदिदकमञ्ज्ञा पडमोत्तरणीलदिग्गहंदाओ ॥ २१३४ णविर विसेसो एको सोमो णामेण चेट्टदे तेसुं । सोहाम्मदस्स तहा वाहणदेनो जमो णाम ॥ २१३५ मेरुगिरिपुन्वदिक्सणपन्त्रिमए उत्तरिम पत्तेकः । सीदासीदोदाए पंच दहा केह इन्हेंति ॥ २१३६ ताणं उवदेसेण य एकेकद्दहस्स दोसु तीरेसुं । पण पण कंचणसेला पत्तेकं होति णियमेणं ॥ २१३७

[ पाठान्तरम् ।]

मंदरिगिरिंददिन्खणिवभागगदभहसालवेदीदो । दिन्खणभायिम पुढं णिसहस्स य उत्तरे भागे ॥ २१३८ विज्जुप्पहपुन्विदेसा सोमणसाढो य पिन्छमे भागे । पुन्वावरतीरेसुं सीदोदे होदि देवकुरू ॥ २१३९ णिसहवणवेदिपासे तस्स य पुन्वावरेसु दीहत्तं । तेवण्णसहस्साणि जोयणमाणं विणिहिट्टं ॥ २१४० अहसहस्सा चडसयचडतीसा मेरदिन्खणिदसाए । सिरिमहसालवेदियपासे तक्खेत्तदीहृतं ॥ २१४१

एक्करससहस्साणि पंचसया जोयणाणि बाणउदी। ठणवीसहिदा दुकला तस्सुत्तरदिक्लणे रुंदो ॥२१४२ ११५९२। २।

98

१ ४ ६४२

भद्रशालवनके मध्यमें सीताके दक्षिण और मन्दरकी पूर्विदशोमें पूर्वीक वर्णनासे सिहत जिनभवन है ॥ २१३३ ॥

इसके आगे सीतानदीके उत्तर और दक्षिण किनारोंपर पूर्वोक्त क्रमसे युक्त पद्मोत्तर और नील नामक दिग्गजेन्द्र पर्वत स्थित हैं॥ २१३४॥

यहां त्रिशेषता एक यह हैं कि उन पर्वर्तोपर सौधर्म इन्द्रके सोम और यम नामक वाहन-देव रहते हैं ॥ २१२५ ॥

कितने ही आचार्य मेरुपर्वतके पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, इनमेंसे प्रत्येक दिशामें सीता तथा सीतोदानदीके पांच दहोंको स्वीकार करते हैं ॥ २१३६ ॥

उनके उपदेशसे एक एक इहके दोनों किनारोंमेंसे प्रत्येक किनारेपर नियमसे पांच पांच काचनशैल हैं ॥ २१३७ ॥

मन्दरपर्वतके दक्षिणभागमें स्थित भद्रशालवेदीसे दक्षिण, निषवसे उत्तर, विद्युष्ठभके पूर्व और सौमनसके पश्चिम भागमें सीतोदाके पूर्व-पश्चिम किनारोंपर देवकुरु है।।२१३८-२१३९॥

निषधपर्वतकी वनवेदीके पासमें उसकी पूर्व-पश्चिम छंत्राई तिरेपन हजार योजनप्रमाण वतलाई गई है ॥ २१४० ॥

मेरुकी दक्षिणदिशामें श्रीमदृशाल्वेदीके पास उस क्षेत्रकी लंबाई आठ हजार चारसी चौतीस योजनमात्र है ॥ २१४१ ॥ ८४३४ ।

उसका विस्तार उत्तर-दक्षिणमें ग्यारह हजार पांचसौ वानवे योजन और उनीससे भाजित दो कळामात्र है ॥ २१४२ ॥ ११५२२ द्रेर ।

१ द् द दु चा.

पणुवीससहस्साई णवसयइगिसीदिजोयणा रुंदो । दोगयर्दतसमीवे वंकसरूवेण णिहिट्टं ॥ २१४३ २५९८१ ।

णिसह्वरवेदिवारणदंताचलपासकुंडाणिस्सरिदा । चडसीदिसहस्साणि णदीड पविसंति<sup>र</sup> सीदोदं ॥ २१४४ ८४००० ।

मुसमसुसमिम काले जा भणिदा वण्णणा विचित्तयरा । सा हाणीए विहीणा एदिसै णिसहसेले य ॥ २१४५ णिसहस्सुत्तरपासे पुन्त्राए दिसाए विज्जुपहिगिरिणो । सीदोदवाहिणीए पिच्छिछदिसाए भागिमा ॥ २१४६ मंदरिगिरिदणहिरिदिभागे खेत्तिमा देवकुरुणामे । सम्मैलिरुक्खाण थलं रजदमय चेट्टदे रम्मं ॥ २१४७ पंचसयजोयणाणि हेट्टतले तस्स होदि वित्थारो । पण्णारस परिहीए एकसीदिजुदा य तस्सिधया ॥ २१४८

मिक्समिउद्यपमाणं अहं चिय जोयणाणि एदस्स । सन्वंतेसुं उदओ दो दो कोस पुढं होदि ॥ २१४९ ८ । २ ।

सम्मलिरुक्खाण थल तिण्णि वणा वेढिदूण चेट्ठंति । विविद्दवररुक्खछण्णा देवासुरमिहुणसंकिण्णा ॥ २१५० उवर्रि थलस्स चेट्ठदि समंतदो वेदिया सुवण्णमई । दारोवरिमतलेसुं जिणिद्भवणेहिं संपुण्णा ॥ २१५१

दोनों गजदन्तोंके समीपमें उसका विस्तार वक्ररूपसे पचीस हजार नौसौ इक्यासी योजन-प्रमाण निर्दिष्ट किया गया है ॥ २१४३ ॥ २५९८१ ।

निषधपर्वतकी उत्तम वेदी और गजदन्तपर्वतोंके पासमें स्थित कुण्डोंसे निकली हुई चौरासी इजार नदिया सीतोदानदीमें प्रवेश करती हैं॥ २१४४॥ ८४०००।

द्धषमद्धपनाकालके विषयमें जो विचित्रतर वर्णन किया गया है, वही वर्णन हानिसे रहित इस निषधशैलसे परे देवकुरुक्षेत्रमें समझना चाहिये॥ २१४५॥

देवकुरुक्षेत्रके भीतर निषधपर्वतके उत्तरपार्श्वभागमें, विद्युत्प्रभपर्वतसे पूर्विदिशामें, सीतोदा-नदीकी पश्चिमिदशामें ओर मन्दरगिरिके नैऋत्यभागमें रमणीय रजतमय शाल्मलीवृक्षोंका स्थल स्थित है ॥ २१४६–२१४७॥

उसका विस्तार नीचे पाचसौ योजन और परिधि पन्द्रहसौ इक्यासी योजनसे अधिक है ॥ २१४८ ॥ ५०० । १५८१ ।

इसकी मध्यम उचाईका प्रमाण आठ योजन और सबके अन्तमें पृथक् पृथक् दो दो कोसमात्र है ॥ २१४९ ॥ यो० ८ । को० २ ।

विविध प्रकारके उत्तम वृक्षोंसे न्याप्त और सुरासुरयुगलोंसे सकीर्ण तीन वन शाल्मलीवृक्षोंके स्थलको वेष्टित करके स्थित है ॥ २१५० ॥

स्थलके ऊपर चारों ओर द्वारोंके उपिरम भागमें स्थित जिनेन्द्रभवनोंसे पिरपूर्ण सुवर्णमय वेदिका स्थित है ॥ २१५१ ॥

१ द्वपविसत्त. २ द्**व** एदासिं. ३ द् संविलि<sup>२</sup>. ४ द् दोहो. TP 53.

भडजोयणउत्तुंगो बारसचउमूलउद्गवित्थारो । समवद्दो रजदमको पीढो वेदीए मज्मिमि ॥ २१५२ ८। १२ । ४।

तस्स बहुमञ्झदेसे सपादपीढो य सम्मलीरुन्हो । सुप्पहणामो बहुविह्वररयणुज्जोयसोहिहो ॥ २१५३ उच्छेह्जोयणेणं श्रद्धं चिय जोयणाणि उत्तुंगो । तस्सावगाढभागो वज्जमभो दोण्णि कोसाणि ॥ २१५४

सोहेदि तस्स खंधा<sup>र</sup> फुरंतवरिकरणपुस्सरागमको । इगिकोसबहलजुत्तो जोयणजुगमेत्तउत्तुंगो ॥ २१५५ को १ । २ ।

अहाओ साहाओ चत्तारि हवंति चउदिसाभाए। छजोयणदीहाओ तेत्तियमेत्तंतराठ पत्तेक ॥ २१५६ ६। ६।

साहासुं पत्ताणिं मरगयवेरुलियणील्ड्ंदाणिं । विविद्यांहं कक्षेयणचामीयरविद्ममयाणिं ॥ २१५७ सम्मलितरुणो अंकुरकुसुमफलाणिं विचित्तरयणाणिं । पणवण्णसोहिदाणिं णिरवमरूवाणि रेहंति ॥ २१५८ जीउप्पत्तिलयाणं कारणभूदो क्षणाइणिहेणो सो । सम्मलिरुखो<sup>रं</sup> चामर्राकिकिणिवंदादिकयसोहो<sup>रं</sup> ॥ २१५९

इस वेदोके मध्यभागमें आठ योजन ऊंचा और मूलमें बारह तथा ऊपर चार योजन-प्रमाण विस्तारसे सहित समवृत्त रजतमय पीठ है॥ २१५२॥ ८। १२। ४।

उस पीठके बहुमध्यभागमें पादपीठसिंहत और बहुत प्रकारके उत्कृष्ट रानोंके उद्योतसे सुशोभित सुप्रभ नामक शाल्मलीवृक्ष स्थित है ॥ २१५३॥

वह वृक्ष उत्सेधयोजनसे आठ योजन ऊंचा है। उसका वज्रमय अवगाढ़माग दो कोस-मात्र है॥ २१५४॥ यो. ८। को. २।

उस वृक्षका एक कोस बाहल्यसे सहित, दो योजनमात्र ऊंचा और प्रकाशमान उत्तम किरणोंसे सयुक्त पुष्यरागमय (पुखराजमय) स्कन्ध शोभायमान है ॥ २१५५ ॥

#### को. १। यो. २।

इस वृक्षकी चारों दिशाओंमें चार महाशाखायें हैं। इनमेंसे प्रत्येक शाखा छह योजन लंबी और इतनेमात्र अन्तरसे सहित है॥ २१५६॥ ६।६।

शाखाओं में मरकत, वैडूर्य, इन्द्रनील, कर्केतन, सुवर्ण और मूगेसे निर्मित विविध प्रकारके पत्ते है ॥ २१५० ॥

शाल्मलीवृक्षके विचित्र रत्नस्वरूप और पाच वर्णोंसे शोभित अनुपम रूपवाले अकुर, फ़ल एवं फल शोभायमान हैं ॥ २१५८ ॥

वह शाल्मलीवृक्ष स्वयं अनादिनिधन होकर भी जीवोंकी उत्पत्ति एव नाशका कारण होता हुआ चामर, किंकिणी और घंटादिसे शोभायमान है ॥ २१५९ ॥

१ द व खदा. २ द व ° विहणा, ३ द व 'रुक्खा. ४ द व 'किंकिणिपारादिकयसोहा.

तहिन्दिणसाहाए जिणिद्भवणं विचित्तरयणमयं । चडिहिदितिकोसडदयं कोसायामं तदछ्वित्थारं ॥ २१६० ३ । को १ । १ ।

४ २

जं पंडुगजिणभवणे भणियं णिस्सेसवण्णणं किं पि । एदस्सिं णाद्यं सुरदुंदुभिसद्दगिह्रयरे ॥ २१६१ सेसासुं साहासुं कोसायामा तद्द्धविक्खंभा । पादोणकोसतुंगा हवंति एकेक्श्वासादा ॥ २१६२

को १। १। इ।

चउतोरणवेदिजुदा रयणमया विविद्ददिग्वधूवघडा । पजलंतरयणदीवा ते सब्वे धयवदाहण्णा ॥ २१६३ सयणासणपमुद्दाणि भवणेसुं णिम्मलाणि विरजाणि । पिकदिमउवाणि तणुमणणयणाणदणस्रूवाणि ॥ २१६४ चेट्ठिद तेसु पुरेसुं वेणू णामेण वेंतरा देशो । बहुविद्दपरिवारजुदा दुइज्जशे वेणुधारि ति ॥ २१६५ सम्मद्दंसणसुद्धा सम्माइट्टीण वच्छला दोण्णि । ते दसचाउत्तुगा पत्तेकं पछण्काऊ ॥ २१६६ सम्मालेदुमस्स बारस समंतदो होति दिग्ववेदीशो । चउगोउरजुत्ताको फुरंतवररयणसोद्दाको ॥ २१६७ उस्सेधगाउदेणं वेगाउदमेत्तउस्सिदा ताको । पंचसया चावाणि हंदेणं होति वेदीशो ॥ २१६८

उसकी दक्षिण शाखापर चारसे भाजित तीन कोसप्रमाण ऊंचा, एक कोस छंबा और छबाईसे आधे विस्तारवाळा विचित्र रत्नमय जिनभवन है ॥ २१६० ॥ को. है । १। ई ।

पाण्डुकवनमें स्थित जिनभवनके विषयमें जो कुछ भी वर्णन किया गया है वही सम्पूर्ण वर्णन देवदुंदुभी बाजोंके शब्दोंसे अतिशय गम्भीर इस जिनेन्द्रभवनके विषयमें भी जानना चाहिये ॥२१६१॥

अविशिष्ट शाखाओंपर एक कोस लबे, इससे आधे विस्तारवाले और पौन कोस ऊचे एक एक प्रासाद है ॥ २१६२ ॥ को. १ । ई । है ।

वे सब रत्नमय प्रासाद चार तोरणवेदियोंसे सिंहत, विविध प्रकारके दिन्य धूपघटोंसे सयुक्त, जलते हुए रत्नदीपकोंसे प्रकाशमान और ध्वजा-पताकाओंसे न्याप्त हैं॥ २१६३॥

्रन भवनोंमें निर्मल, घूलिसे रहित, शरीर, मन एवं नयनोंको आनन्ददायक और स्वभावसे मृदुल शय्यायें व आसनादिक स्थित हैं ॥ २१६४॥

उन पुरोंमे बहुत प्रकारके परिवारसे सिहत वेणु नामक व्यन्तर देव और द्वितीय वेणुधारी देव रहता है ॥ २१६५ ॥

सम्यग्दर्शनसे शुद्ध और सम्यग्दिष्टयोंसे प्रेम करनेवाले उन दोनों देवोंमेंसे प्रत्येक दश धनुष ऊचे व एक पल्यप्रमाण आयुसे सिहत है ॥ २१६६॥

शाल्मलीवृक्षके चारों तरफ चार गोपुरोंसे युक्त और प्रकाशमान उत्तम रत्नोंसे सुशोभित बारह दिव्य वेदिया हैं ॥ २१६७॥

वे वेदिया उत्सेधकोससे दो कोसमात्र ऊची और पाचसौ धनुषप्रमाण विस्तारसे सिहत है ॥ २१६८ ॥

१ द ब एदेसिं. २ द ब गहिरयरो. ३ द ब <sup>०</sup>विक्खंमो. ४ द उस्सेण गाउदोण.

कुलगिरिसरिया सुप्पहणामस्स य सम्मलिदुमस्स । चेट्टीद उववणसंडाइण्णो स<sup>र</sup> सु सम्मलिद्क्तो ॥ २१६९ तत्तो बिदिया भूमी उववणसंडेहिं विविहकुसुमेहिं । पोक्खरणीवावीहिं सारसपहुदीहिं रमणिजा ॥ २१७० बिदियं च तदियभूमी णविर विसेसो विचित्तरयणमया । अट्टुत्तरसयसम्मलिस्क्ता तीए समेतेणं ॥ २१७१ अद्धेण पमाणेणं ते सन्वे हीति सुप्पहाहितो । एदेसुं चेट्टेते वेणुदुगाणं महामण्णा ॥ २१७२ तदियं च तुरिमभूमी चडतोरणडवरिसम्मलीस्क्ता । पुन्विद्साए तेसुं चडदेवीको य वेणुजुगलस्स ॥ २१७३ ४ । २ । २ ।

नुरिमं व पंचमैमही णर्वार विसेसी ण सम्मर्लास्क्साँ । तत्य भवंति विचित्ता वावीको विविद्दस्वाकोँ ॥ २१७४ छट्ठीए वणसंडो सत्तममूमीए चउदिसाभागे । सोलससहस्सस्क्सा वेणुजुगस्संगरक्खाणं ॥ २१७५

10000 100001

सामाणियदेवाणं चत्तारो होंति सम्मालेसहस्सा । पवणेसाणदिसासुं उत्तरभागम्मि वेणुजुगलस्स ॥ २१७६ २००० । २००० ।

बत्तीससहस्साणि सम्मलिरुक्साणि अणलदिन्भाए । भूमीए णवमीए अन्भंतरदेवपरिसाणं ॥ २१७७ १६००० । १६००० ।

इसप्रकार कुलगिरिवेदिकासदृश ही ये सुप्रभ नामक शाल्मलीवृक्षकी वेदिकार्ये हैं। वह शाल्मलीवृक्ष (प्रथम वेदिकाके भीतर) उपवनखंडोंसे आर्काण स्थित है।। २१६९॥

इसके आगे द्वितीय भूमि विविध प्रकारके फूलोंवाले उपवनखण्डों, पुष्करिणियों, वापियों और सारसादिकोंसे रमणीय है ॥ २१७० ॥

द्वितीय भूमिक समान तृतीय भूमि भी है। परन्तु विशेषता केवल यह है कि तृतीय भूमिमें चारो ओर विचित्र रत्नोंसे निर्मित एकसौ आठ शाल्मलीवृक्ष है॥ २१७१॥

वे सत्र वृक्ष सुप्रभवृक्षकी अपेक्षा आधे प्रमाणसे सिहत हैं। इनके ऊपर वेणु और वेणुधारी इन दोनोंके महामान्य देव निवास करते हैं॥ २१७२॥

तृतीय भूमिके समान चतुर्थ भूमि भी है । इसकी पूर्विदशामें चार तोरणोपर शाल्मलीवृक्ष हैं, जिनपर वेणुयुगलकी चार देवियां रहती हैं ।। २१७३ ॥ ४।२।२।

चतुर्थ भूमिके समान पांचवीं भूमि भी है। विशेष केवल यह है कि इस भूमिमें शाझली-वृक्ष तो नहीं है, परन्तु विविध रूपवाली विचित्र वापियां हैं॥ २१७४॥

छठी भूमिमें वनखण्ड और सानबी भूमिके भीतर चारों दिशाओं में वेणुयुगलके अंगरक्षक देवोंके सोलह हजार वृक्ष हैं॥ २१७५॥ ८०००। ८०००।

[ आठवीं भूमिमें ] वायन्य, ईशान और उत्तरिद्याभागमें वेणुयुगटके सामानिक देवोंके चार हजार शाल्मलीवृक्ष हैं ॥ २१७६ ॥ २००० । २००० ।

नवर्षी भूमिके भीतर अग्निदिशामें अम्यन्तर पारिषद देवोंके वत्तीस हजार शाल्मश्रीवृक्ष हैं॥ २१७७॥ १६०००। १६०००।

१ द् व संदा अप्नेग, २ द् व महारण्या, ३ द् व पंचमहित, ४ द् व रस्त, ५ द् विविह्याणि,

पुद्द पुद्द वीससहस्सा सम्मलिरुक्ताण दिक्तिणे भागे । दसमितिदीए मिन्सिमपरिससुराणं च वेणुजुगे ॥ २१७८ २०००० । २०००० ।

पुह चउवीससहस्सा सम्मलिह्नखाण णहरिदिविभागे । एकारसममहीए बाहिरपरिसामराण दोण्णं पि ॥ २१७९ २४००० । २४००० ।

सत्तेसु य क्षाणिएसुं क्षधिवइदेवाण सम्मलीरुन्छा। वारसमाए महीए सत्त चिय पन्छिमदिसाए॥ २१८० ७ ।

लक्तं चालसहस्सा वीसुत्तरसयजुदा य ते सन्वे । रम्मा भणाइणिहणा संमिलिदा<sup>र</sup> सम्मलीरुक्ता ॥ २१८**१** १४०१२० ।

तोरणवेदीजुत्ता सपादपीटा अिकिटिमायारा । वररयणखिवदसाहा सम्मिलिरुक्खा विरायंति ॥ २१८२ विजिदणीलमरगयरिवकंतमयंककंतपहुदीहिं । णिण्णासिअधयार सुप्पहरुक्खस्स भादि थलं ॥ २१८३ सुप्पहथलस्स विउला समंतदो तिण्णि होति वणसंडा । विविह्नफलकुसुमपल्लवसोहिल्लविचित्ततरुकण्णा ॥ २१८४ तेसुं पटमिम वणे चत्तारो चडिदसासु पासादा । चडिहदितकोसडदया कोसायामा तदद्वितथारा ॥ २१८५

३।१।१। ४ २

दश्वीं पृथिवीके दक्षिणभागमें वेणुयुगलसम्बन्धी मध्यम पारिषद देवोंके पृथक् पृथक् वीस हजार शाल्मलीवृक्ष हैं ॥ २१७८ ॥ २०००० । २०००० ।

ग्यारहवीं भूमिके नैऋत्यदिग्विभागमें उक्त दोनो देवोंके बाह्य पारिषद देवोंके पृथक् पृथक् चौवीस हजार शाल्मलीवृक्ष हैं ॥ २१७९ ॥ २४००० । २४००० ।

वारहवीं भूमिमें पश्चिमदिशाकी ओर सात अनीकोंके अधिपति देवोंके सात ही शाल्मली-वृक्ष हैं ॥ २१८० ॥ ७ ।

रमणीय और अनादिनिधन वे सब शाल्मलीवृक्ष मिलकर एक लाख चालीस इजार एकसौ बीस हैं ॥ २१८१ ॥ १४०१२० ।

तोरणवेदियोंसे युक्त, पादपीठोंसे सिहत, अकृत्रिम आकारके धारक और उत्तम रत्नोंसे खिचत शाखाओंसे सयुक्त वे सब शाल्मलीवृक्ष विराजमान हैं ॥ २१८२ ॥

सुप्रभवृक्षका स्थल वज्र, इन्द्रनील, मरकत, सूर्यकान्त और चन्द्रकान्तप्रमृति मणिविशेषोंसे अन्धकारको नष्ट करता हुआ सुञोभित होता है ॥ २१८३॥

सुप्रभस्थलके चारों ओर विविध प्रकारके फल, फल और पत्तोंसे शोभित ऐसे नाना प्रकारके इक्षोंसे व्याप्त तीन विस्तृत वनखण्ड हैं ॥ २१८४ ॥

उनमेंसे प्रथम वनके भीतर चारों दिशाओंमें चारसे भाजित तीन कोस प्रमाण ऊचे,एक कोस ठंबे और इससे आधे विस्तारवाले चार प्रासाद हैं॥ २१८५॥ को. 🖁 । १। 🕏 ।

१ द्व संमेलिदा २ द्व तद ३ द् सुप्पह्च्छलस्स, व सुप्पह्चलस्स.

भवणाणं विदिसासुं पत्तेकं होंति दिग्वस्वाणं । चठ चउ पोक्सरणोओ दसजीयणमेत्तनादाको ॥ २१८६ पणवीसजोयणाहं रुंदं पण्णास ताण दीहतं । विविह्नलिणविहेमंडिद्कमलुप्पलकुमुदसंहण्णं ॥ २१८७ मणिमयसोवाणोको जलयरचत्ताको त्याको सोहित । अमरिमिहुणाण कुंकुमपंकेणं पिंतरलिकाको ॥ २१८८ पुह पुह पोक्सरणीणं समंतदो होंति कह कुढाणि । एदाण उद्यपहुित उवएसो संपइ पणहो ॥ २१८९ वणपासादसमाणा पासादा होंति ताण उविरिम्में । एदेसु चेहुंते परिवारा वेणुजुनलस्स ॥ २१९० मंदरठत्तरभागे दिक्खणभागाम्म णीलसेलस्स । सीदाय दोत्तेलेसुं पिक्लिमभागिम्म मालवंतस्स ॥ २१९१ पुल्वाए गंधमादणसेलाए दिसाय होदि रमणिजो । णामेण उत्तरकुरू विक्खादो मोनमूिम त्ति ॥ २१९१ देवकुरवण्णणाहिं सिरसाको वण्णणाको पुदस्स । णविर विसेसो सम्मलितस्वणप्तदी तत्य ण हवेति ॥ २१९२ मंदरईसाणदिसाभाए णीलस्स दिखणे पासे । सीदाए पुल्वतढे पिट्लमभायिम्म मालवंतस्स ॥ २१९४ जंबुरुक्खस्स थलं कण्यमयं होदि पीढवरज्ञतं । विविह्वररयणखिचदा जंबुरुक्खा भवेति एदिस ॥ २१९५ साम्रिहरूक्खसिस्छं जंबूरुक्खाण वण्णणं सयलं । णविर विसेसा वृत्तरहेवा चेट्ठेति अण्णणाँ ॥ २१९६

दिव्य स्वरूपके धारक इन प्रत्येक भवनोंकी विदिशाओं में दश योजनमात्र गहरी चार चार पुष्करिणी हैं ॥ २१८६ ॥

जलसमूहसे मंडित विविध प्रकारके कमल, उत्पल, और कुमुदोंसे न्याप्त उन पुष्करिणियोंका विस्तार पश्चीस योजन व लंबाई पचास योजनमात्र है ॥ २१८७ ॥

वे पुष्करिणियां मणिमय सोपानोंसे सुन्दर, जलचर जीवोंसे परित्यक्त और देवयुगलोंके कुंकुमपंकसे पीतजलवाली हैं ॥ २१८८॥

पुष्करिणियोंके चारों ओर पृथक् पृथक् आठ कूट है। इन कूटोंकी उंचाई आदिका उपदेश इस समय नष्ट हो चुका है।। २१८९॥

उन क्टोंके ऊपर वनप्रासादोंके समान प्रासाद हैं। इनमें वेणुयुगलके परिवार रहते है ॥ २१९० ॥

मन्दरपर्वतके उत्तर, नीलशैलके दक्षिण, माल्यवन्तके पश्चिम और गन्धमादनशैलके पूर्व दिग्विभागमें सीतानदीके दोनों किनारोंपर 'भोगभूमि' इसप्रकारसे विख्यात रमणीय उत्तरकुरु नामक क्षेत्र है ॥ २१९१–२१९२ ॥

इसका सम्पूर्ण वर्णन देवकुरुके वर्णनके ही समान है। विशेषता केवल यह है कि वहापर शाल्मलीवृक्षके परिवार नहीं हैं ॥ २१९३ ॥

मन्दरपर्वतके ईशानदिशाभागमें, नीलगिरिके दक्षिणपार्श्वभागमें और माल्यवनके पश्चिम-भागमें सीनानदीके धूर्व तटपर उत्तम पीठसे सहित सुवर्णमय जम्बृहक्षका स्थल है। इस स्थलपर विविध प्रकारके उत्कृष्ट रत्नोंसे खचित जम्बूहक्ष हैं॥ २१९४-२१९५॥

जम्बूबुक्षोंका सम्पूर्ण वर्णन शाल्मलीवृक्षोंके ही समान हैं। विशेषना केवल इननी है कि यहां व्यन्तर देव अन्य-अन्य रहते हैं॥ २१९६॥

१ द व सम्विविद्<sup>2</sup>. २ द व सेहागओं ३ द व <sup>2</sup>वनारि ४ द व रमिया ५ द य <sup>25</sup> इ द अगामा.

तसु पहाणरुक्ते जिभिद्रपासाद्रभूसिदे रम्मे । आदरभणाद्रक्ता णिवसंते वेंतरा देवा ॥ २१९७ सम्महंसगसुद्धा सम्माह्टीण वच्छला टोण्णि । सयलं जंब्द्रीवं भुंजंति एक्छत्ती णं ॥ २१९८ पुन्वावरभागेसुं मंद्रसेलस्स सोलसंखाहं । विजयाणि पुन्वावरिवदेहणामाणि चेट्ठंति ॥ २१९९

सीदाए उभएसुं पासेसुं भट्ट भट्ट कयसीमा । चउचउवक्खारेहिं विजया तिहिं तिहिं विभंगसिरयाहिं ॥ २२०० पुन्विवदेहस्संते जंबूदीवस्स जगिदिपासिमा । सीदाए दोतहेसुं देवारण्णं ठिदं रमं ॥ २२०१ सीदोदाए दोसुं पासेसुं भट्ट भट्ट कयसीमा । चउचउवक्खारेहिं विजया तिहिं तिहिं विभंगसारियाहिं ॥ २२०२ अवरिवदेहस्संते जबूदीवस्स जगिदपासिमा । सीदोदादुतहेसुं भूदारण्णं पि चेट्ठेदि ॥ २२०३ दोसुं पि विदेहेसुं वक्षवारिगरी विभंगसिंधूओ । चेट्ठंते एकेकं भंतरिवूणं सहावेणं ॥ २२०४ सीदाउत्तरतदक्षो पुन्वस्सं भइसालवेदीदो । णीलस्स दिख्णते पदाहिणेणं हवंति ते विजया ॥ २२०५ कच्छा सुकच्छा महाकच्छा तुरिमा कच्छकावती । आवत्ता लंगलावत्ता पोक्खला पोक्खलावदी ॥ २२०६

उनमें जिनेन्द्रप्रासादसे भूषित और रमणीय प्रधान जम्बूनृक्षके ऊपर आदर एवं अनादर नामक व्यन्तरदव निवास करते है ॥ २१९७॥

सम्यग्दर्शनसे शुद्ध और सम्यग्दिष्टियोंके प्रेमी वे दोनों देव सम्पूर्ण जम्बूद्वीपको एकछत्री सम्राट्के समान भोगते हैं ॥ २१९८॥

मन्दरपर्वतके पूर्व-पश्चिम भागोंमें पूर्व-अपरिवदेह नामक सोलह क्षेत्र स्थित हैं ॥ २१९९ ॥ १६ ।

सीतानदीके दोनों पार्श्वभागोंमे चार चार वक्षारपर्वत और तीन तीन विभंगनदियोंसे सीमित आठ आठ क्षेत्र है ॥ २२०० ॥

पूर्वविदेहके अन्तमें जम्बूद्यीपीकी जगतीके पास सीताके दोनों किनारोपर रमणीय देवारण्य स्थित है ॥ २२०१ ॥

सीतोदाके दोनो पार्श्वभागोंमें, चार चार वक्षारपर्वत और तीन तीन विभगनदियोंसे सीमित आठ आठ क्षेत्र हैं ॥ २२०२ ॥

अपरिवदेहके अन्तमें जम्बूद्रीपकी जगतीके पास सीतोदानदीके दोनों किनारोंपर भूतारण्य भी स्थित है ॥ २२०३ ॥

दोनों ही विदेहोंमें स्वभावसे एक एकको व्यवहित करके वक्षारिगिरि और विभगनिदयां स्थित हैं ॥ २२०४ ॥

वे क्षेत्र सीतानदीके उत्तरिकनारेसे भद्रशालवेदीके पूर्व और नीलपर्वतके दक्षिणान्तमें प्रदक्षिणरूपसे स्थित हैं ॥ २२०५ ॥

क्ट , मुक्ट , महाक्ट , चतुर्थ कच्छकाँवती, आवर्ती, लागलावर्ती, पुष्कला, पुष्क-

१ द्व सोलसखेय. २ द्विजयाण ३ एषा गाथा ब-पुस्तके नास्ति. ४ एषा गाथा व-पुस्तके नास्ति.

वस्त्रा सुवस्त्रा महावस्त्रा तुरिमा वस्त्रगावदी । रम्मा सुरम्मगा वि य रमणिज्ञा मंगलावदी ॥ २२०७ परमा सुपरमा महापरमा तुरिमा परमगावदी । संखा णिलणा णामा कुमुदा सिरा तहा ॥ २२०८ वप्पा सुवप्पा महावप्पा तुरिमा वप्पगावदी । गंघा सुगंघणामा गंधिला गंघमालिणी ॥ २२०९ णामेण चित्तकृदो पढमो बिदिनो हवे णिलणकृदो । तिदिनो वि पउमकृदो चढत्यनो एक्सेलो य ॥ २२९० पंचमनो वि निकृदो छट्टो वेसमणकृदणामो य । सत्तमनो तह नंजगसेलो नादंनीण ति अहमनो ॥ २२९९ एदे गयदंतिगरी पुन्वविदेहिमा नह चेहुंते । सन्त्रे पदाहिणेणं उववणपोक्तराणिरमणिज्ञा ॥ २२९९ सङ्गावदिविज्ञेदोवदिनासीविसया सुद्दावदो तुरिमो । चंदगिरिस्रणव्वदणागिरी देवमालो ति ॥ २२९६ एदे नवरविदेहे वारणदंताचला ठिदा नह । सन्त्रे पदाहिणेणं उववणवेदीपहुदिज्ञा ॥ २२९७ दहंगहपंकवदीनो तत्तनला पंचमी य मत्तनला । उन्मत्तनला छट्टी पुन्वविदेहे विभंगणाई ॥ २२९५ खिरोदो सीदोदा नोसहवाहिणिगभीरमालिणिया । फेणुग्मिमालिणीजो नवरविदेहे विभंगसिर्यानो ॥ २२९६ देगिण सहस्सा दुसया वारसज्ञता सगंस नहिद्दा । पुन्ववरेण रुदो एक्के वे होदि विज्ञवन्सि ॥ २२९७ देगिण सहस्सा दुसया वारसज्ञता सगंस नहिद्दा । पुन्ववरेण रुदो एक्के वे होदि विज्ञवन्सि ॥ २२९७ देगिण सहस्सा दुसया वारसज्ञता सगंस नहिद्दा । पुन्ववरेण रुदो एक्के वे होदि विज्ञवन्सि ॥ २२९७

२२१२।७।

6

र्लीवती; वर्त्सा, सुवेत्सा. महावैत्सा, चतुर्य वर्त्सकावती, रम्या. सुरम्पका, रमणीया, मगर्लावतीः पद्मी, सुपद्मी, महापद्मा, चतुर्य पद्मैकावती, राखा, निल्नी, कुमुँदा, सिरित्; वैद्रा, स्वप्ना, महौवद्रा, चतुर्य वर्द्मैकावती, गंधा, सुगंधा नामक, गन्धिला और गन्धमालिनी; इसप्रकार क्रमसे ये उन आठ आठ क्षेत्रोंके नाम हैं ॥ २२०६–२२०९॥

नानसे प्रथम चित्रकूट, हितीय निलन्कूट, तृतीय पशकूट, चतुर्य एक्ज्रेल, णंचवां भी त्रिकूट, छठा वैश्रवणकूट नामक, सानवां अंजनशैल तया आठवां आत्मांजन, इसप्रकार उपवन और वापिकाओंसे रमणीय ये सब आठ गजदन्तपर्वत पूर्वविदेहमें प्रदक्षिणक्रपसे स्थित हैं ॥ २२१० – - २२१२॥

श्रद्धावान्, विजटावान्, आशीविषक, चतुर्घ सुखावह, चन्द्रगिरि, सूर्यपर्वत, नागिरि और देवमाट, इसप्रकार उपवनवेदीआदिसे संयुक्त ये सब आठ गजदन्तपर्वत प्रदक्षिणरूपसे अपरविदेहमें स्थित हैं ॥ २२१३-२२१४ ॥

द्रहवती, ग्राहवती, पंकवती, तप्तजला, पांचर्वी मत्तजला और छठी उन्मत्तजला, ये इह विभंगनदियां पूर्वविदेहमें हैं ॥ २२१५॥

क्षीरोदा, सीतोदा, औषघवाहिनी ( स्नोतोवाहिनी ), गभीरमालिनी, फेनमालिनी और किर्मिमालिनी, ये छह विभंगनिदया अपरिवदेहमें स्थित हैं ॥ २२१६॥

प्रत्येक क्षेत्रका पूर्वापरिवस्तार दो हजार दोसो वारह योजन और आठसे माजित सात अंशमात्र है ॥ २२१७ ॥ २२१२ है ।

१ द् व आदस्सग ति. २ द् व संडावदि विजदावदि, ३ द् व एकेको.

पंचसयजोयणाणि पुह पुह वक्खारसेलिविक्खंभो । णियणियकुंडुप्पत्तिष्ठाणे कोसाणि पण्णासा ॥ २२१८ वासो विभंगकत्तीणदीण<sup>१</sup> सब्वाण होदि पत्तेकं । सीदासीदोदणईपवेसदेसम्मि पंचसयकोसा ॥ २२१९ पुन्तावरेण जोयण उणतीससयाणि तह य बावीसं । हंदो देवारण्णे भूदारण्णे य पत्तेक ॥ २२२०

#### २९२२ ।

विजयगयदतसिया देवारण्णाणि भद्सालवणं । णियणियफलेहिं गुणिदा काद्व्वा मेरुफलजुत्ता ॥ २२२१ एदाणं रिचदूणं पिंडफलं जोयणेक्कलक्खाम्म । सोधिय णियंकभितदे जं लब्भइ तस्स सो वासो ॥ २२२२ चडणवपणचडळका सोधिय अंकक्कमेण वासादो । सेसं सोलसभितदं विजयाणं जाण विक्खंभ ॥ २२२३ ६४५९४ । २२१२ । ७ ।

6

छण्णउदिसहस्साणिं वासादो जोयणाणि भवणिजं । सेसं श्रद्घविहत्तं वनखारगिरीण विक्लभो ॥ २२२४ ९६०००। ५०० ।

णवणउदिसहस्साणि विक्लभादो<sup>२</sup> य दुसयपण्णासा । सोधिय विभंगसरियावासो सेसस्स छव्मागे ॥ २२२५ ९९२५० । १२५ ।

पृथक् पृथक् वक्षारशैलोंका विस्तार पाचसौ योजन और सब विभगनदियोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार अपने अपने कुण्डके पास उत्पत्तिस्थानमें पचास कोस तथा सीता-सीतोदा नदियोंके पास प्रवेशस्थानमें पाचसौ कोसप्रमाण है ॥ २२१८-२२१९॥

देवारण्य और भूतारण्यमेंसे प्रत्येकका पूर्वापरिवस्तार उनतीससौ बाईस योजनप्रमाण है ॥ २२२० ॥ २९२२ ।

विजय, गजदन्त, नदी, देवारण्य और भद्रशास्त्र, इनको अपने अपने फलोंसे (क्रमशः १६, ८, ६, २, २) गुणा करके मेरुफलसे सिहत करे। पश्चात् इनको जोडनेपर जो प्रमाण प्राप्त हो उसको एक लाख योजनोमेंसे घटा कर अपने अंकोंका भाग देनेपर जो लब्ध आवे, उतना उसका विस्तारप्रमाण होता है ॥ २२२१-२२२२ ॥

चार, नौ, पाच, चार और छह, इन अंकोंके क्रमसे उत्पन्न हुई सख्याको जम्बूद्धीपके विस्तारमेंसे कम करके जो शेष रहे उसमे सोल्हका भाग देनेपर क्षेत्रोंके विस्तारका प्रमाण जानना चाहिये ॥ २२२३ ॥ (ज वि. १०००००-६४५९४ ) - १६ = २२१२ :

छ्यानबै हजार योजनोंको जम्बूद्वीपके विस्तारमेंसे कम करके शेपको आठसे विभक्त करनेपर वक्षारगिरियोंका विस्तार निकलता है ॥ २२२४ ॥

निन्यानवै हजार दोसौ पचासको जम्बूद्दीपके विस्तारमेंसे कम करके शेषके छह भाग करनेपर विभंगनदियोंका विस्तारप्रमाण जाना जाता है ॥ २२२५ ॥

$$(200000 - 99740) \div 8 = 2741$$

१ द् विभगकत्तो णिलीण, व विभगतत्तो णदीण २ द् विक्लंभोदये TP 54

चडणडिदसहस्साणि सोधिय वासा छपण्णप्कसयं । सेसस्स अद्यमेत्तं देवारण्णाण विक्तंमो ॥ २२२६ ९४१५६ । २९२२ ।

डप्पण्णसहस्साणिं सोघिय वासामा जोयणाणं च । सेसं दोहि विहत्तं विक्तंमो भहसालस्स ॥ २२२७ ५६००० ।

विक्तंभादो सोधिय णडिदिसहस्साणि जोयणाणं च । अवसेसं जं लदं सो मंद्रमूलिक्तंमो ॥ २२२८ ९०००० । १०००० ।

चडवण्णसहस्साणि सोधिय दीवस्सं वासमज्झिमा । सेसदं पुन्वावरिवदेहमाणं खु पत्तेकं ॥ २२२९ ५४००० । २३००० ।

सीडार्न्डं सोधिय विदेहर्न्ड्स्स सेसद्रुमेत्तो । नायामो विजयाणं वक्तारविभंगसियाणं ॥ २२३० सोलससहस्सयाणि वाणउदी समधिया य पंचसया । दो भागा पत्तकं विजयप्यहुदीण दीहतं ॥ २२३१ १६५९२ । क २ ।

98

लट्टावीससहस्सा एक्टेकाए विभंगासिंधूए । परिवारवाहिणींनो विचित्तिरूवांनो रेहंति ॥ २२३२ २८००० ।

सीदाय उत्तरतंडे पुच्येसे भहसालवेदीदो । णीलाचलद्गिन्तणदो पन्छिमदो चित्तकृहस्स ॥ २२३३

चौरानवै हजार एकसौ छप्पनको जम्बूद्यीपके विस्तारमेंसे घटाकर शेषके अर्घभागप्रनाण देवारण्योंका विस्तार है ॥ २२२६ ॥ (१००००० – ९४१५६) ÷ २ = २९२२ ।

छप्पन हजार योजनोंको जम्बूद्दीपके विस्तारमेंसे कम करके शेषको दोसे विभक्त करनेपर भद्रशाल्यनके विस्तारका प्रमाण जानना चाहिये ॥ २२२७॥

(१००००० - 4६०००) ÷ २ = २२००० 1

नच्ये हजार योजनोंको जम्बूद्यापके विस्तारमेंसे कम करदेनेपर जो शेष रहे उतना मन्दर-पर्वतका मूलमें विस्तार समझना चाहिये॥ २२२८॥ १००००० — ९०००० = १००००। जम्बूद्यीपके विस्तारमेंसे चौवन हजार घटाकर शेषको आधा करनेपर पूर्वापरविदेहमेंसे

प्रत्येकका प्रमाण निकल्ता है ॥ २२२९॥ (१०००० – ५४०००) ÷ २ = २३०००।

विदेहके विस्तारमेंसे सीतानदीके विस्तारको घटा देनेपर शेषके अर्घभागप्रमाण क्षेत्र, वक्षारपर्वत और विभंगनदियोंकी लंबाइका प्रमाण होता है ॥ २२३० ॥

उपर्युक्त क्षेत्रादिकमेंसे प्रत्येककी छंबाई सोल्ह हजार पांचसी वानवे योजन और एक

योजनके उन्नीत भागोंमसे दो भाग अधिक है ॥ २२३१ ॥ १६५९२ हरें ।
एक एक विभंगनदीकी विचित्ररूप अट्टाईस हजार परिवारनिदयां शोभायमान होती
हैं ॥ २२३२ ॥ २८००० ।

मद्रशालवेदीके पूर्व, नीलपर्वतके दक्षिण और चित्रक्रूटके पश्चिममें सीतानदीके उत्तर-

१ द्व दिन्दस.

चेट्ठेदि कच्छणामो विजयो<sup>१</sup> वणगामणयरखेडेहिं । कव्वडमंडवपद्दणदोणामुहपहुदिएहिं जुदो<sup>२</sup> ॥ २२३४ दुग्गाँडवीहि जुत्तो अंतरदीवेहि कुनिखवासेहिं । सेसासमंतरमो सो रयणायरमिद्दो विजञो ॥ २२३५ गामाणं छण्णउदीकोडीओ रयणभवणभरिदाणं । परिदो कुकोड्डयँणप्पमाणविद्यालभूमीणं ॥ २२३६ ९६००००००।

णयराणि पंचहत्तरिसहस्समेत्ताणि विविहभवणाणि । खेडाणि सहस्साणि सोलस रमणिज्ञणिलयाणि ॥ २२३७ ७५००० । १६००० ।

चउतीससहस्साणि कव्वडया होति तह मडवाणं । चत्तारि सहस्साणि अडदालसहस्स पट्टणया ।। २२३८ ३४००० । ४००० । ४८००० ।

णवणउदिसहस्साणिं हवंति दोणामुहा सुहावासा । चउँदससहस्समेत्ता संवाहणया परमरम्मा ॥ २२३९ ९९००० । १४००० ।

भट्ठावीससहस्सा हवंति दुग्गाडवीक्षो छप्पण्णं । अंतरदीवा सत्त य सयाणि कुक्खीणिवासाणं ॥ २२४० २८००० । ५६ । ७०० ।

छन्वीससहस्साणि ह्वति रयणायरा विचित्तेहि । परिपुण्णा रयणेहि फुरंतवरिकरणजालेहि ॥ २२४१ २६००० ।

तटपर कच्छा नामक देश स्थित है। यह रमणीय कच्छादेश वन, ग्राम, नगर, खेट, कर्वट, मटंव, पत्तन एव द्रोणमुखादिसे युक्त, दुर्गाटवियों, अन्तरद्वीपों व कुक्षिवासोंसे सहित, समततः रमणीय और रत्नाकरोंसे अल्कृत है॥ २२३३–२२३५॥

उसके चारों ओर रत्नमय भवनोंसे परिपूर्ण और कुक्कुटके उड़नेप्रमाण अन्तरालभूमियोंसे युक्त छ्यानवै करोड प्राम हैं॥ २२३६॥ ९६००००००।

प्रत्येक क्षेत्रमें विविध प्रकारके भवनोंसे युक्त पचत्तर हजार नगर और रमणीय आलयोंसे विभूषित सोलह हजार खेट होते हैं ॥ २२३७ ॥ ७५००० । १६००० ।

इसके अतिरिक्त चौंतीस हजार कर्वट, चार हजार मटंव और अड़तालीस हजार पत्तन होते हैं ॥ २२३८ ॥ ३४००० । ४००० । ४८००० ।

सुखके स्थानभूत निन्यानवै हजार द्रोणमुख और चौदह हजारप्रमाण परमरमणीय सवाहन होते हैं ॥ २२३९ ॥ ९९००० । १४००० ।

अट्ठाईस इजार दुर्गाटविया, छप्पन अन्तरद्वीप और सातसों कुक्षिनिवास होते है ॥ २२४० ॥ २८००० । ५६ । ७०० ।

देदीप्यमान उत्तम किरणोंके समूहसे संयुक्त ऐसे विचित्र रत्नोंसे परिपूर्ण छन्त्रीस हजार रत्नाकर होते हैं ॥ २२४१ ॥ २६००० ।

१ द्व विजया. २ द्व जुदा. ३ व दुग्गडवी हिं. ४ द्व छुंको डलं पुण. ५ द् चो इसः.

सीदातरगिणीजलसंभवखुहंबुरासितीरिम । दिप्पंतकणयरयणा पट्टणदोणामुद्दा होंति ॥ २२४२ सीदातरंगिणीए उत्तरतीरिम उवसमुद्दिम । छप्पणंतरदीवा समंतवेदीपहुदिज्ञता ॥ २२४३ णाणारयणविणिम्मिद्जिणिंदपासादभूसिदा रम्मा । मिच्छत्तभवणद्दीणा गामप्पहुदी विरायंते ॥ २२४४ गोधूमकलमतिलजवउच्छुप्पहुदीहिं धण्णेसंपुण्णा । दुव्भिक्खमारिमुक्ता णिच्चुच्छवत्र्रगीद्रवा ॥ २२४५ कच्छिवजयम्मि विविद्दा वणसंडा मंडिदा विचित्तेहिं । रुक्षेहिं कुसुमपछ्यकलभरसोहंतसाहेहिं ॥ २२४६ पोक्खरणीवावीहिं विचित्तसोवाणरइददाराहिं । सोहदि कच्छाविजको कमछुप्पलवणसुगंधाहिं ॥ २२४७ कच्छिम महामेघा भमरंजणसामला महाकाया । सत्त वरिसंति वासारत्तेषुं सत्त सत्त दिवसाइं ॥ २२४८ वरिसंति दोणमेघा वारस कुंदेंदुसुंदरायारा । वीसुत्तरमेक्सयं सरिवडणा तथ्य जायंति ॥ २२४९ बहुविहवियप्यञ्जता खित्तयवइसाण तह य सुद्दाणं । वंसा हवंति कच्छे तिण्णि चिय तथ्य ण हु अण्णे ॥ २२५०

सीतानदीके जलसे उत्पन्न हुए क्षुद्र समुद्रके किनारेपर देदीप्यमान सुवर्ण व रत्नोंसे सिहत पत्तन और द्रोणमुख होते है। १२४२॥

सीतानदीके उत्तरतटपर उपसमुद्रमें चारों ओर वेदीआदिसे सिहत छप्पन अन्तरद्वीप होते है ॥ २२४३ ॥

नाना प्रकारके रत्नोंसे निर्मित जिनेंद्रप्रासादोंसे विभूषित रमणीय वे प्रामादिक मिथ्या- दृष्टियोंक भवनोंसे रहित होते हुए शोभायमान होते हैं ॥ २२४४ ॥

ये ग्रामादिक गेहू, चावल, तिल, जौ और ईख इत्यादि धान्योंसे परिपूर्ण, दुर्भिक्ष व मारीआदि रोगोंस रहित तथा नित्य उत्सवमे होनेवाले तूर्य और गीतोंके शब्दोंसे सहित होते हैं॥ २२४५॥

कच्छाक्षेत्रमें फूल, पत्र व फलोंके भारसे शोभायमान शाखाओंवाले विचित्र वृक्षेंसे सुशो-भित विविध प्रकारके वनखण्ड हैं ॥ २**२**४६॥

यह कच्छादेश विचित्र सोपानोसे रचित द्वारोवार्छा और कमल व उत्पलवनोकी सुगन्धसे सिहत ऐसी पुष्करिणी व वापिकाओसे शोभायमान है ॥ २२४७॥

कच्छादेशमें भ्रमर व अंजनके समान काले सात महाकाय महामेघ सात सात दिन तक रात वर्पाकालीन रात्रियोंमें दिन वरसते है ॥ २२४८ ॥

कुन्दपुष्प और चन्द्रमाके समान सुन्दर आकारवाले बारह द्रोणमेघ भी बरसते हैं। वहा एकसौ बीस निदयोंके प्रपात उत्पन्न होते है। २२४९॥

कच्छादेशमें वहुत प्रकारके भेदोंसे युक्त क्षत्रिय, वैश्य तथा श्रूहोंके तीन ही वश हैं, अन्य वंश वहा नहीं हैं ॥ २२५० ॥

१ ट्व मिन्छभवणाणहीणा. २ ट्व वण्ण . ३ ट्व सरिवलणा.

परचक्तभीदिरहिदो अण्णायपयहणेहिं परिहीणो । अह्बिट्टिअणावहीपरिचत्तो सन्वेकालेसुं ।। २२५१ अवदुंबरफलसिसा धम्माभासा ण तत्थ सुन्वंति । सिववम्मविण्हुचंहीरिवसिसबुद्धाण ण पुराणि ।। २२५२ पासंडसमयचत्तो सम्माइहीजणोवसंछण्णो । णविर विसेसो केसि पयहदे भाविमच्छत्तं ।। २२५३ मागधवरतणुवेहि य पभासदीवेहिं कच्छिवजयस्म । सोहेदि उवसमुद्दो वेदीचउतोरणेहिं जुदो ॥ २२५४ अत्तेमुद्दुत्तमवरं कोडी पुन्वाण होदि उक्कस्सं । आउस्स य परिमाणं णराण णारीण कच्छिमा ॥ २२५५ पुन्व १००००००।

उच्छेहो दंडाणि पंचसया विविहवण्णमावण्णं । चउसट्ठी पुट्टही क्षेगेसु णराण णारीणं ॥ २२५६ ५०० । ६४ ।

कच्छस्स य बहुमज्झे सेलो णामेण दीहविजयहो । जोयणसयद्धवासो समदीहो देसवासेणं ॥ २२५७ ५० । २२१२ । ७ ।

6

सन्वामो वण्णणामो भणिदा वरभरहखेत्तविजयहुरै। एदस्सि णादन्वं णवरि विसेसं णिरूवेमो ॥ २२५८

यह देश सदा परचक्रकी भीतिसे रहित, अन्यायप्रवृत्तियोंसे विहीन और अतिवृष्टि-अना-वृष्टिसे परित्यक्त है ॥ २२५१ ॥

उदुम्बरफलोंके सदश धर्माभास वहां सुने नहीं जाते। शिव, ब्रह्मा, विष्णु, चण्डी, रिव, शिश व वुद्धके मिदर वहां नहीं हैं। १२५२ ॥

वह देश पापण्ड सम्प्रद्रायोंसे रहित और सम्यग्दिष्ट जनोंके समूहसे व्याप्त है। विशेष इतना है कि यहा किन्हीं जीवोंके भाविमध्यात्व विद्यमान रहता है ॥ २२५३॥

वेदी और चार तोरणोसे युक्त कक्षादेशका उपसमुद्र मागध, वरतनु एव प्रभास द्वीपोंसे शोभायमान है ॥ २२५४ ॥

कच्छादेशमे नर-नारियोकी आयुका प्रमाण जघन्यरूपसे अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्टरूपसे पूर्वकोटिमात्र है ॥ २२५५ ॥ पूर्व १०००००० ।

वहापर विविध वर्णोसे युक्त नर-नारियोके शरीरकी उचाई पाचसौ धनुप और पृष्ठभागकी हिड्डिया चौसठ होती हैं ॥ २२५६ ॥ ५०० । ६४ ।

कच्छादेशके बहुमध्यभागर्भे पचास योजन विस्तारवाल। और देशविस्तारसमान ल्वा दीर्घविजयार्द्ध नामक पर्वत है ॥ २२५७॥ ५०। २२१२%।

उत्तम भरतक्षेत्रसम्बन्धी विजयाईके विषयमें जिसप्रकार सम्पूर्ण वर्णन किया गया है, उसी प्रकार इस विजयाईका भी वर्णन समझना चाहिये। उक्त पर्वतकी अपेक्षा यहा जो कुछ विशेषता है उसका निरूपण किया जाता है ॥ २२५८॥

१ द्व सुद्धंति. २ द्व °विजयङ्गो

विज्ञाहराण तस्ति पत्तेकं दोतहेसु णयराणि । पंचावण्णा होति हु कूढाण य अण्णणामाणि ॥ २२५९ सिद्धक्षकच्छलंडा पुण्णाविजयहुमाणितिमिसगुहा । कच्छो वेसमणो णव णामा एटस्स कूडाणं ॥ २२६० सच्वेसुं कूढेसुं मणिमयपासादसोहमाणेसुं । चेहंति अहकूढे ईसाणिदस्स वाहणा देवा ॥ २२६१ णीलाचलदिक्षणदो उववणवेदीए दिक्षणे पासे । कुंडाणि वेदीलोरणजुत्ताणि चेहंति ॥ २२६२ ताण दिक्षणतोरणदारेणं णिग्गदा दुवे सिरया । रत्तारत्तोदक्षा पुह पुह गंगाय सारिच्छा ॥ २२६३ रत्तारत्तोदाहिं वेयहुणगेण कच्छविजयिम । सव्वत्य समाणाको छक्षंडा णिम्मिदा एदे ॥ २२६४ रत्तारत्तोदाको जुदाको चोद्दससहस्समेत्ताहिं । परिवारवाहिणीहिं णिचं पविसंति सीदोदं ॥ २२६५ १४००० ।

सीदाए उत्तरदो विजयहागिरिस्स दिन्खणे भागे । रत्तारत्तोदाणं अजाखंडं भवेदि विचाले ॥ २२६६ णाणाजणवदणिहिनो सद्वारसेन्सभाससंजुत्तो । कुंजरतुरगादिजुनो णरणारीसंडिदो रम्मो ॥ २२६७

े इस पर्वतके ऊपर दोनों तटोंमेंसे प्रत्येक तटपर विद्याधरोंके पचवन नगर हैं, और क्रूटोंके नाम भिन्न भिन्न हैं ॥ २२५९॥

सिद्ध, कच्छा, खण्डप्रपात, पूर्णभद्र, विजयार्द्ध, माणिभद्र, तिमिश्रगुह, कच्छा और वैश्रवण, ये जमशः इस विजयार्द्धके ऊपर स्थित नौ कूटोंके नाम हैं॥ २२६०॥

मणिमय प्रासादोंसे शोभायमान इन सब कूटोंमेंसे आठ कूटोंपर ईशानेन्द्रके वाहनदेव रहते हैं ॥ २२६१ ॥

नीलपर्वतसे दक्षिणकी ओर उपवनवेदीके दक्षिणपार्श्वभागमें वेदीतोरणयुक्त दो कुण्ड स्थित हैं ॥ २२६२॥

इन कुण्डोंके दक्षिण तोरणद्वारसे गंगानदीके सदश पृथक् पृथक् रक्ता और रक्तोदा नामक दो नादिया निकली हैं ॥ २२६३ ॥

रक्ता-रक्तोदा और विजयार्द्धपर्वतसे कच्छादेशमें सर्वत्र समान ये छह खण्ड निर्मित हुए हैं॥ २२६४॥

चौदह हजारप्रमाण परिवारनिदयोंसे युक्त ये रक्ता-रक्तोदा निदया नित्य सीतानर्दामें प्रवेश करती हैं ॥ २२६५ ॥ १४००० ।

सीतान दिने उत्तर और विजयाई गिरिक दक्षिण भाग में रक्ता-रक्तो दाके मध्य आर्यखण्ड हैं ॥ २२६६ ॥

यह आर्यखण्ड अनेक देशोंसे सहित, अठारह देशमाषाओंसे संयुक्त, हाथी व अश्वादिकोंसे युक्त और नर-नारियोंसे मण्डित होता हुआ रमणीय है ॥ २२६७ ॥

१ द व देवीए. २ द व कुण्डाण

खेमाणामा णयरी भजाखंडस्स होदि मज्झिमा। एसा भणाइणिहणा वररयणखिचदरमणिजा॥ २२६८ कणयमओ पायारो समंतदो तीए होदि रमणिजो । चिरयष्टालयचारू विविहपदायाए कलप्पजुदी ॥ २२६९ कमलवणमंदिदाए संजुत्तो खादियाहि विउलाए। कुसुमफलसोहिदेहिं सोहिल्लो बहुविहवणेहिं॥ २२७० तीए पमाणजोयण णवमेत्ते वरपुरीय वित्थारो। बारसजोयणमेत्तं दीहत्तं दिक्खणुत्तरदिसासुं॥ २२७९ एक्केकदिसामागे वणसंढा विविहकुसुमफलपुण्णा। सिट्टजुदितसयसंखी पुरीए कींडतवरिमहुणा॥ २२७२

३६० ।

एकसहस्सं गोउरदाराणं चक्कविष्टणयरीए । वरस्यणणिम्मिदाणं खुल्लयदाराण पंचसया ॥ २२७३ १००० । ५०० ।

बारससहस्समेत्ता वीहीको वरपुरीए रेहंति । एकसहस्सपमाणा चउघटा सुदृदसंचारा ॥ २२७४ १२००० । १००० ।

फिलहप्पवालमरगयचामीयरपउमरायपहुदिमया । वरतोरणेहिं रम्मा पासादा तत्थ वित्थिण्णा ॥ २२७५ पोक्खरणीवावीहिं कमलुप्पलकुमुद्गंधसुरही सा । संपुण्णा णयरी णं णचंतविचित्तधयमाला ॥ २२७६

आर्यखण्डके मध्यमें क्षेमा नामक नगरी है। यह अनादिनिधन और उत्तम रत्नोंसे खचित (भवनोंसे) रमणीय है॥ २२६८॥

इसके चारों ओर मार्ग व अद्यालयोंसे सुन्दर और विविध प्रकारकी पताकाओंके समूहसे संयुक्त रमणीय सुवर्णमय प्राकार है ॥ २२६९॥

यह प्राकार कमलवनोंसे मण्डित ऐसी विस्तृत खाईसे संयुक्त और फूल व फलोंसे शोभित वहुत प्रकारके वनोंसे शोभायमान है ॥ २२७० ॥

उस उत्तम पुरीका विस्तार नौ प्रमाणयोजनमात्र और दक्षिण-उत्तर दिशाओंमें लम्बाई वारह योजनमात्र है ॥ २२७१ ॥

इस नगरीके प्रत्येक दिशाभागमें विविध प्रकारके फल-फलोंसे परिपूर्ण और क्रीड़ा करते हुए उत्तम [स्त्री-पुरुषोंके] युगलोंसे सहित तीनसो साठ संख्याप्रमाण वनसमूह स्थित हैं॥ २२७२॥

. ३६०।

चक्रवर्तीकी नगरीमें उत्कृष्ट रत्नोंसे निर्मित एक हजार गोपुरद्वार और पांचसौ क्षुद्र द्वार हैं ॥ २२७३ ॥ १००० । ५०० ।

उस उत्कृष्ट पुरीमें वारह हजारप्रमाण वीथियां और एक हजारप्रमाण सुखप्रद गमनसे संयुक्त चतुष्पथ हैं ॥ २२७४॥ ४२०००। १०००।

वहापर स्फटिक, प्रवाल, मरकत, सुवर्ण एवं पद्मरागादिसे निर्मित और उत्तम तोरणोंसे रमणीय विस्तीर्ण प्रासाद हैं।। २२७५॥

नृत्य करती हुई विचित्र घ्वजाओंके समूहसे सिहत वह नगरी निश्चय ही कमल, उत्पल और कुमुदोंकी गधसे सुगंधित ऐसी पुष्करिणी तथा वापिकाओंसे परिपूर्ण है ॥ २२७६॥

१ द व रमणिजा. २ द व <sup>°</sup>जुदा ३ द <sup>°</sup>जुदतीससंखा, व <sup>°</sup>जुदतीयसखा.

णरणारीणिवहेहिं वियवस्रणेहिं विचित्तस्त्रेहिं । वरस्यणभूसणेहिं विविहेहि सोहिदा णयरी ॥ २२७७ णयरीण चक्रवही तीण चेहेदि विविहेगुणसाणी । सादिमसंहडणजुरो समचरस्संगसंठाणो ॥ २२७८ कुं जरकरथोरभुतो रविंदुवरतेयपसरसंपुण्णो । इंदो विव बाणाण सोहग्गेणं च मयणो र्वे ॥ २२७९ धणदो विव दे दाणेणं धीरेणं मंदरो व्व सो होदि । जलही विव अवसोभो पुहपुहविक्रिरियसत्तिजुदो ॥ २२८० पंचसयचावतुंगो सो चक्री पुव्वकोदिसंसाज । उसविहमोगोहिं जुदो सम्माइद्वी विसालसई ॥ २२८१ अज्ञाखंडाम्म ठिदा नित्ययरा पाडिहेरसंजुता । पंचमहाकल्लाणा चोत्तीसातिसयसंपण्णा ॥ २२८२ सयलसुरासुरमहिया णाणाविहलक्लणेहि संपुण्णा । चक्रहरणिनद्चलणा तिलोयणाहा पसीवंतु ॥ २२८३ अमरणरणिमद्चलणा भव्वलणाणंदणा पसण्णमणा । अट्टविहरिदिजुत्ता गणहरदेवा ठिदा तिस्स ॥ २२८४ बणगारकेविलसुणीवरहिसुद्देवली तथा तिस्स । चेट्टिह चाउव्वण्णो तिस्स संघो गुणगणहो ॥ २२८५ वलदेववासुदेवा पिडसत्तू तत्य होंति ते सन्वे । अण्णोण्णवद्यमच्छरपयद्ववोर्यरसंगामा ॥ २२८६

वह नगरी वृद्धिमान् विचित्ररूप और उत्तम रत्नोंके भूपणोंसे भूपिन ऐसे अनेक प्रकारके नर-नारियोंके समृहोंसे शोभित है ॥ २२७७॥

उस नगरीमें अनेक गुणोंकी खानिस्वरूप चक्रवर्ती निवास करता है। यह चक्रवर्ती आदिक वर्ष्रभनाराचसंहननसे सिहत, समचतुरस्ररूप शरीरसस्थानसे सियुक्त, हार्थोंके शुंडादण्ड-समान स्थूल भुजाओंसे शोभित, सूर्य व चन्द्रमाके समान उत्कृष्ट तेजके विस्तारसे परिपूर्ण, आज्ञामें इन्द्र जैसा, सुभगतासे मानों कामदेव, दानसे कुवेरके समान, धैर्यगुणसे सुमेरुपर्वतके सहश, समुद्रके समान अक्षोम्य और पृथक् पृथक् विकियाशिक्तसे युक्त होता है ॥२२७८–२२८०॥

वह चक्रवर्ती पांचसौ धनुष ऊंचा, पूर्वकोटिप्रमाण आयुसे सहित, दश प्रकारके भोगासे युक्त, सम्यग्दृष्टि और विशाल वुद्धिका धारक होता है ॥ २२८१॥

आर्यखण्डमें स्थित, प्रातिहार्योसे संयुक्त, पांच महाकल्याणकोंसे सिहत, चौतीस अतिश-यासे सम्पन्न, सम्पूर्ण सुरासुरोंसे पूजित, नाना प्रकारके लक्षणोसे परिपूर्ण, चक्रवित्योसे नमस्कृत चरण-वाले और तीनों लोकोंके अधिपति तीर्थंकर परमदेव प्रसन्न होवें ॥ २२८२-२२८३॥

जिनके चरणोंमें देव व मनुष्य नमस्कार करते हैं, तथा जो भन्य जनोंको आनन्ददायक, प्रसन्निक्त, और आठ प्रकारकी ऋद्वियोंसे युक्त हैं, ऐसे गणग्रदेव उस आर्थखण्डमें स्थित रहते हैं ॥ २२८४ ॥

उस आर्यखण्डमें अनगार, केवर्लामुनि, परमर्द्धिप्राप्तऋषि और श्रुतकेवर्ला, इसप्रकार गुण-समूहसे युक्त चातुर्वर्ण्य संघ स्थित रहता है ॥ २२८५॥

वहांपर वल्देव, वासुदेव और प्रतिशत्रु (प्रतिवासुदेव ) होते हैं । ये सब परस्परमें वामें हुए मत्सरभावसे घोरतर संग्राममें प्रवृत्त रहते हैं ॥ २२८६॥

( सदृष्टि मूलमे देखिये )

१ द व संठाण. २ द व <sup>°</sup>भुवा. ३ द व रविंदवर. . . .. संपुण्गा ४ द व मयणव्य. ५ द व घणद <sup>1पव</sup> ६ द व <sup>°</sup>चुदा. ७ द व <sup>°</sup>मुणिवरा<sup>°</sup>.

रायाधिरायवसहा तस्य विरायंति ते महाराया । छत्तचमरेहिं जुत्ता अद्धैमहासयलमंडिलया ॥ २२८७ । अज्ञखंडपरूवणा सम्मत्ता ।

णामेण मेन्छखंडा भवसेसा होंति पंच खंडा ते । बहुविद्दभावकरूंका जीवा मिन्छागुणा तेसुं ॥ २२८८ णाहलपुलिंदवव्वरिकरायपहुदीण सिंघलादीणं । मेन्छाण कुलेहिं जुदा भणिदा ते मेन्छखंडा क्षो ॥ २२८९ णीलाचलदिक्षणदो वक्खिगिरिंद्स्स पुन्विद्वभागे । रत्तारत्तोदाणं मज्झिम य मेन्छखंडबहुमज्झे ॥ २२९० चक्कहरमाणमलणो णाणाचक्कीण णामसंछण्णो । अत्थि वसह त्ति सेलो भरहिक्खिदिवसहसारिन्छो ॥ २२९९ एवं कन्छाविजको वाससमासेहि विण्णदो पुत्थ । सेसाणं विजयाणं वण्णणमेवंविहं जाण ॥ २२९२ णविर विसेसो एको ताणं णयरीण अण्णणामा य । खेमपुरी रिष्टक्खा रिष्टपुरी खम्ममंजुसा दोण्णि ॥ २२९३ भोसहणयरी तह पुंडरीकिणी एवमेत्थ णामाणि । सत्ताणं णयरीणं सुकन्छपमुहाण विजयाणं ॥ २२९४ भट्टाणं एक्समो वन्छपमुहाण होदि विजयाणं। णविर विसेसो सरियाणयरीणं अण्णणामाणि ॥ २२९५

वहा श्रेष्ठ राजा, अधिराज, महाराज, छत्र-चमरोंसे युक्त अर्धमण्डलीक, महामण्डलीक और सकलमण्डलीक विराजमान रहते हैं॥ २२८७॥

## आर्यखण्डकी प्ररूपणा समाप्त हुई ।

शेष पाच खण्ड नामसे म्लेच्छखण्ड हैं। उनमें स्थित जीव मिथ्यागुणोंसे युक्त और बहुत प्रकारके भावकलकसे सहित होते हैं॥ २२८८॥

ये म्लेन्छखण्ड नाहल, पुलिंद, बर्बर और किरातप्रभृति तथा सिंहलादिक म्लेन्छोंके कुलोंसे युक्त कहे गये हैं॥ २२८९॥

नीलाचलके दक्षिण और वक्षार पर्वतके पूर्वदिग्मागमें रक्ता-रक्तोदाके मध्य म्लेच्छ-खण्डके बहुमध्यभागमें चक्रधरोंके मानका मर्दन करनेवाला और नाना चक्रवर्तियोंके नामोंसे व्याप्त भरतक्षेत्रसम्बन्धी वृषभगिरिके सदृश वृषभ नामक पर्वत है॥ २२९०–२२९१॥

इसप्रकार यहां संक्षेपमें कच्छादेशके विस्तारादिका वर्णन किया गया है । शेष क्षेत्रोंका वर्णन भी इसी प्रकार जानना चाहिये ॥ २२९२ ॥

यहां विशेषता केवल एक यही है कि उन क्षेत्रोंकी नगरियोंके नाम भिन्न हैं-क्षेमपुरी, रिष्टा नामक, अरिष्टपुरी, खड्गा, मंजूषा, औषधनगरी और पुण्डरीकिणी, इसप्रकार ये यहां सुकच्छा आदि सात देशोंकी सात नगरियोंके नाम हैं॥ २२९३–२२९४॥

वत्सा आदि आठ देशोंमें समानता है। परन्तु विशेष यही है कि यहां नदी मगरि-योंके नाम भिन्न हैं॥ २२९५॥

१ द् च अह २ द् च अङ्गीरिंदस्स. ३ द् व विण्णिदा. TP 55.

गंगासिंधूणामा पिडिविज्यं वाहिणींशोर तिहुंति । भरहक्षेत्तपविण्यिन्गंगासिंधूहिं सिरेसाको ॥ २२९६ णयरी सुसीमकुंडलक्षवराजिद्पहंकरा य णामाणि । क्षंका परमवदीया ताण सुभा रयणसंचया कमसो ॥ २२९७ पुन्वविदेहं व कमी क्षवरिवदेहे विसेस टहुन्वो । णविर विसेसो एको णयरीणं क्षण्णणामाणि ॥ २२९८ क्षस्सपुरी सीहपुरी महापुरी तह य होदि विजयपुरी । करजा विरजासोकाउँ वीदमोक त्ति पर्यमपहुदीणं ॥२२९९ विजया य वइजयंता जयंतावराजिदाको तह चेव । चक्षपुरी खग्गपुरी अवज्झणामा यवर्क्से ति ॥ २३०० कमसो वप्पादीणं विजयाणं अडपुरीणं णामाणि । एकत्तीसपुरीणं खेमासिरेसा पसंसाको ॥ २३०९ इगिगिवजयमन्सत्यदीहाविजयकुणवसु कूडेसुं । दिक्खणपुन्वं विदिन्नो णियणियविजयक्षमुन्वहह ॥ २३०२ उत्तरपुन्वं दुचिरमकूडो तं चेय धरइ सेसा य । सगकूडा णामिहिं भवंति कन्छिम्म मणिदेहिं ॥ २३०३ रत्तारत्तोदाको सीदासीदोदयाण दिखगए । भागे तह उत्तरपु गंगासिंधू व के वि भासेति ॥ २३०४ पाठान्तरम् ।

यहां प्रत्येक क्षेत्रमें भरतक्षेत्रमे कही गई गंगा-सिन्धुके सदृश गंगा और सिंधु नामक निदयां स्थित हैं ॥ २२९६ ॥

सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, प्रभंकरा, अंका, पद्मवती, शुभा और रत्नसंचया, ये क्रमशः उन देशोंकी नगरियोंके नाम हैं ॥ २२९७ ॥

पूर्वविदेहके समान ही अपर-विदेहमें भी वहीं क्रम जानना चाहिये। विशेष एक यह है कि यहां नगिरियोंके नाम भिन्न ही हैं ॥ २२९८॥

अश्वपुरी, सिंहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, अरजा, विरजा, अशोका और वीतशोका, इसप्रकार ये पद्मादिक देशोंकी प्रधान नगरियोंके नाम हैं !! २२९९ ॥

विजया, वैजयन्ता, जयन्ता, अपराजिता, चक्रपुरी, खड्गपुरी, अयोध्या और अवध्या, इसप्रकार ये क्रमसे वप्रादिक देशोंकी आठ नगरियोंके नाम हैं । उक्त इकतीस नगरियोंकी प्रशंसा क्षेमापुरीके समान ही जानना चाहिये ॥ २३००-२३०१॥

प्रत्येक देशके मध्यमें स्थित छंत्रे विजयाई पर्वतके ऊपर जो नौ नौ कूट हैं, उनमेंसे दक्षिण-पूर्वका द्वितीय कूट अपने देशके नामको और उत्तर-पूर्वका द्विचरम कूट भी उसी देशके नामको धारण करता है। शेष सात कूट कच्छादेशमें कहे गये नामोंसे युक्त हैं॥ २३०२-२३०३॥

कितने ही आचार्य सीता-सीतोदाके दक्षिण भागमें रक्ता-रक्तोदा और उसीप्रकार उत्तर भागमें गंगा सिन्धुनदियोंका भी निरूपण करते है ॥ २३०४॥ पाठान्तर।

१ द व वाहिणीए, २ द व दहाओ. ३ द व विरन्तासोकोउ, ४ द व यउन्म. ५ द व अदिपुरीण. ६ द व इगिविनयमन्मत्यं दीहाविनयद्वे.

पत्तेकं पुन्वावरविदेहविजण्सु भज्जलंडिम्म । सीदासीदोदाणं दुतहेसुं जिणिदपितमान्नो ॥ २३०५ चेट्ठंति तिण्णि तिण्णि य पणिमयचलणा तियंसणिवहेहिं । सम्वान्नो छण्णउदी तित्थट्ठाणाणि मिलिदान्नो ॥ २३०६ गयदंतिगरी सोलस सीदासीदोदयाण तीरेसुं । पणसयजोयणउदया कुलिगिरेपासेसु एक्कसयहीणा ॥ २३०७ ५०० । ४०० ।

वनसाराणं दोसुं पासेसुं होंति दिन्वचणसंडा । पुह पुद गिरिसमदीहा जोयणदलमेत्तवित्थारा ॥ २३०८ सन्त्रे वक्खारिगरी तुरंगखंधेण होंति सारिन्छा । उवरिम्मि ताण कूढा चत्तारि हवंति पत्तेक् ॥ २३०९ सिद्धो वक्खारुहु।धोगद्विजयणामकूढा य । ते सन्त्रे रयणमया पन्त्रयचउभागउन्छेही ॥ २३१० सीदासीदोदाणं पासे पुक्को जिणिदभवणजुदो । सेसा य तिण्णि कूढा वेंतरणयरेहिं रमणिजा ॥ २३११ रोहीए समा वारसविभंगसिरयाको वासपहुदीहिं । परिवारणईको तह दोसु विदेहेसु पत्तेकं ॥ २३१२

कंचणसोवाणाक्षो सुगंधविमलेहिं सलिलभरिदाक्षो । उववणवेदीतोरणजुदाक्षो णश्चंतउम्मीक्षो ॥ २३१३ तोरणदाराणुवरिमैठाणट्टिदजिणणिकेदणिचिदाक्षो । सोहंति णिरुवमाणा सयलाक्षो विभंगसरियाक्षो ॥ २३१४

पूर्वापर विदेह क्षेत्रोंमेंसे प्रत्येक क्षेत्रके आर्यखण्डमें सीता-सीतोदाके दोनों किनारोंपर, जिनके चरणोंमें देवोंके समूह नमस्कार करते हैं ऐसी तीन तीन जिनेन्द्रप्रतिमायें स्थित हैं। ये सर्व तीर्थस्थान मिळकर छ्यानबै हैं ॥ २३०५-२३०६॥

सोलह गजदन्तपर्वत सीता-सीतोदाके किनारोंपर पांचसौ योजन और कुलाचलोंके पार्श्वभागोंमें एकसौ कम अर्थात् चारसौ योजन ऊंचे हैं ॥ २३०७॥

वक्षार पर्वतोंके दोनों पार्श्वभागोंमें पृथक् पृथक् पर्वतसमान लबे और अर्द्धयोजनमात्र विस्तारवाले दिन्य वनखण्ड है ॥ २३०८ ॥

सब वक्षार पर्वत घोड़ेके स्कंधके सदश होते हैं। इनमेंसे प्रत्येक पर्वतके ऊपर चार कूट हैं॥ २३०९॥

इनमेंसे प्रथम सिद्धकूट, द्वितीय वक्षारके समान नामवाला, और शेष दो कूट वक्षारोंके अधस्तन और उपरिम क्षेत्रोंके नामोंसे युक्त हैं। वे सब रत्नमय कूट अपने पर्वतकी उचाईके चतुर्थमाग प्रमाण ऊचे हैं। २३१०॥

सीता-सीतोदाके पार्श्वभागमें एक क्ट जिनेन्द्रभवनसे युक्त, और शेष तीन कूट व्यन्तरनगरोंसे रमणीय हैं ॥ २३११ ॥

दोनों विदेहोंमें रोहित्के समान विस्तारादिसे सहित बारह विभंगनदिया है। इनमेंसे प्रत्येक नदीकी परिवार नदिया रोहित्के ही समान अडाईस हजार प्रमाण हैं॥ २३१२॥

सम्पूर्ण विभंगनदियां सुवर्णमय सोपानोंसे सहित, सुगधित निर्मल जलसे परिपूर्ण, उपवन, वेदी एवं तोरणोंसे सयुक्त, नृत्य करती हुई लहरोंसे सहित, तोरणद्वारोंके उपरिम प्रदेशमें स्थित जिन-भवनोंसे युक्त और उपमासे रहित होती हुई शोभायमान होती हैं ॥ २३१३–२३१४ ॥

१ द ब सिद्धा वक्खारभोगदिवजओ णागणाम कूढा. २ द व उच्छेहो. ३ द व तोरणदाराउविरम°.

सीदाए उत्तरहो दीनोववणस्म वेदिपन्छिमदो । णीलाचलदिन्छणदो पुन्वते पोन्खलावदीविसए ॥ २३१५ वेट्टिदे देवारण्यं णाणानस्संडमंडिदं रन्मं । पोन्छरणीवावीहिं कमलुप्पलपरिमलिल्लाहिं ॥ २३१६ वस्ति देवारण्ये पासादा कणयरयणरजदमया । वेदीनोरणघयवडपहुदीहिं मंडिदा विडला ॥ २३१७ उप्पत्तिमिचयाईं अहितेयपुरा य मेहुणीनहाईं । कीडणसालानो समासालानो निणिणनेदेलुं ॥ २३१८ चडविदिमानुं गेहा ईस्पणिदस्स संगरन्छाणं । दिष्पंतरयणदीवा बहुविहष्टुव्वंतघयमाला ॥ २३१९ द्विक्यादिसाने विष्परिसाणं पुराणि विविद्याणि । सत्ताणमणीयाणं पासादा पिन्छमदिसाए ॥ २३२० दिव्यमनियोगाणं सम्मोहसुराण तत्य दिव्यमाने । कंदप्पाण सुराणं होति विचित्ताणि मवणाणि ॥ २३२९ एदे सब्वे देवा नेतुं कीडंति बहुविणोदेहिं । रम्मेनु मंदिरेसुं ईसाणिदस्स परिवारा ॥ २३२२ सीदाय दिव्यणत्वे देवानेव एस्त वेदिपन्छिमदो । णिसहाचल्डकरदो पुन्वाय दिसाए वन्छस्स ॥ २३२३ देवारण्णं अण्णं चेट्टिव पुन्वस्स सरिसवण्णणयं । णवरि विसेसो देवा सोहम्मिदस्स परिवारा ॥ २३२२

सीतानदीके उत्तर, द्वीपोपवनसंबन्धी वेदीके पश्चिम, नील्पर्वतके दक्षिण और पुष्कलावती देशके पूर्वान्तने नाना दृक्षोंके समूहोंसे मण्डित तथा कमल व उत्पर्लोकी सुगन्यसे संयुक्त ऐसी पुष्करिणी एवं वापिकाओंसे रमणीय देवारण्य नामक वन स्थित है ॥ २३१५-२३१६॥

टस देवारण्यमें सुवर्ण, रत्न व चांदीसे निर्मित तथा वेदी, तोरण और व्वजपटादिकोंसे मण्डित विशाल प्रासाद हैं ॥ २३१७॥

इन प्राप्तादोंमें उत्पत्तिमंचिका (उपपाद राय्या), अभिषेकपुर, मैथुनगृह, क्रीडनशाला, सभाशाला और जिननिकेत स्थित हैं ॥ २३१८ ॥

चारों विदिशाओं में प्रदीप्त रत्नदीपकों से सहित और वहुत प्रकारकी फहराती हुई व्यवाओं के समूहों से सुशोभित ईशानेन्द्रके अंगरक्षक देवों के गृह हैं ।। २३१९॥

दक्षिणिवशामागर्मे तीनों पारिपद देवोंके विविध भवन और पश्चिम दिशामें सात अनीकदेवोंके प्रासाद हैं ॥ २३२०॥

उसी दिशामें किस्तिष, आभियोग्य, संमोहसुर और कन्दर्पदेवोंके विचित्र भवन हैं ॥ २३२१ ॥

ईशानेन्द्रके परिवारस्तरूप ये सब देव उन रमणीय मवनोंमें बहुत प्रकारके विनोदोंसे क्रीडा करते हैं ॥ २३२२ ॥

द्यीपोपवनसम्बन्धी वेदीके पश्चिम, निपधाचलके उत्तर और वत्सादेशकी पूर्वदिशामें सीता-नदीके दक्षिण तटपर पूर्वीक देवारण्यके सदृश वर्णनवाला दूसरा देवारण्य भी स्थित है। विशेष केवड इतना है कि इन वनमें सौवर्मइन्डके परिवार देव कीड़ा करते हैं ॥ २३२३–२३२४ ॥

१ ट्रीवावनगत्स. २ ट्व उप्पत्तिमंडिदाइ. ३ ट्व मिहुगगिहाहि. ४ ट्व पुराण विविधाः. ५ ट्य स्वागं आगीयाः.

सीदोदादुतडेसुं दीक्षोववणस्स चेदिपु॰वाए । णीलिणिसहिद्दिमज्झे अवरिवदेहस्स अवरिद्धमाए ॥ २३२५ बहुतरुरमणीयाहं भूदारण्णाहं दोण्णि सोहित । देवारण्णसमाणं सन्वं चिय वण्णणं ताणं ॥ २३२६ । एवं विदेहवण्णणा समत्ता ।

णीरुगिरी णिसहे। पिव उत्तरपासमिस दोविदेहाणं। णविर विसेसी अण्णे कृहाणं देवदेविदहणामा॥ २३२७ सिङक्को णीरुक्को पुट्विदेहो त्ति सीटिकित्तीओ। णारी अवरिवदेहो रस्मकणामावदंसणो कूहो॥ २३२८ एदेसु पडमकृडे जिणिद्भवणं विचित्तरयणमयं। उच्छेहप्पहुदीहिं सोमणिस जिणाल्यसमाणं॥ २३२९ सेसेसुं कृडेसुं वेंतरदेवाण होंति णयरीओ। णयरीसुं पासादा विचित्तरूवा णिरुवमाणा।। २३३० वेंतरदेवा सन्वे णियणियकूडाभिधाणसंजुत्ता। बहुपरिवारा दसधणुतुंगा पह्णप्यमाणाऊ॥ २३३१ उवरिमिस णीलिगिरिणो केसिरणामद्दिस्म दिन्विम्म । चेट्ठेदि कमलभवणे देवी कित्ति ति विक्खादा॥ २३३२ धिदिदेवीय समाणो तीए सोहेदि सन्वपरिवारो। दसचावाणिं तुंगा णिरुवमलावण्णसंपुण्णा॥ २३३३

द्वीपोपवनसम्बन्धी वेदीके पूर्व और अपरिवदेहके पश्चिम दिग्भागमें नील-निषधपर्वतके मध्य सीतोदाके दोनों तटोंपर बहुतसे वृक्षोंसे रमणीय भूतारण्यनामक दो वन शोभित हैं। इनका समस्त वर्णन देवारण्योंके ही समान है।। २३२५-२३२६॥

### इसप्रकार विदेहक्षेत्रका कथन समाप्त हुआ।

दोनों विदेहोंके उत्तर पार्श्वभागमें निषधके ही समान नीलगिरि भी स्थित है। विशेष इतना है कि इस पर्वत्पर स्थित कूटो, देव-देवियों और द्रहोंके नाम अन्य ही हैं॥ २३२७॥

सिद्धाल्य, नीलाल्य, पूर्वविदेह, सीता, कीर्ति, नारी, अपरविदेह, रम्यक और अपदर्शन, इसप्रकार इस पर्वतपर ये नौ कूट स्थित हैं ॥ २३२८ ॥

इनमेंसे प्रथम कूटके ऊपर सौमनसस्थ जिनालयके समान उचाई आदिसे सहित विचित्र-रत्नमय जिनेन्द्रभवन स्थित है ॥ २३२९ ॥

होष कूटोंपर व्यन्तरदेवोंकी नगरियां और उन नगरियोंमें विचित्ररूपवाले अनुपम प्रासाद हैं ॥ २३३० ॥

सब न्यन्तर देव अपने अपने कूटोंके नामोंसे संयुक्त, बहुत परिवारोंसे साहित, दश धनुष ऊचे और एक पल्य-प्रमाण आयुवाले हैं ॥ २३३१ ॥

नीलगिरिके ऊपर स्थित केसरीनामक दिन्य द्रहके मध्यमें रहनेवाले कमल-भवनपर कीर्ति नामसे विख्यात देवी स्थित है ॥ २३३२ ॥

उस देवीका सब परिवार धृतिदेवीके समान ही शोभित है। यह देवी दश धनुष ऊंची और अनुपम लावण्यसे परिपूर्ण है॥ २३३३॥

१ द्व विसेसो एसो अणो.

क्षादिमसंठाणजुदा वररयणविभूसणेहिं विविहेहिं । सोहिदसुंदरमुत्ती<sup>र</sup> ईसाणिदस्स सा देवी ॥ २३३४ । णीलगिरिवण्णणा समत्ता ।

रम्मकविज्ञको<sup>र</sup> रम्मो हरिवरिसो वै वरवण्णणाजुत्तो । णवरि विसेसो एको णाभिणगे अण्णणामाणि ॥ २३३५ रम्मकभोगिखदीए बहुमज्झे होदि पउमणामेणं । णाभिगिरी रमणिज्ञो णियणामजुदेहिं देवेहिं ॥ २३३६ केसरिदहस्स उत्तरतोरणदारेण णिगगदा दिव्वा । णरकंता णाम णदी सा गव्छिय उत्तरमुहेणं ॥ २३३७ णरकंतकुंडमज्झे णिविडर्ये णिस्सरिद उत्तरिदाए । तत्तो णाभिगिरिदं कादूण पदाहिणं पि पुन्वं व ॥ २३३८ गंतूणं सा मज्झं रममकविजयस्स पिक्छममुहेहिं । पिविसेदि छवणज्ञ हिं परिवारणदीहिं संजुत्ता ॥ २३३९

। रम्मकविजयस्स परूवणा समत्ता ।

रम्मकभोगखिदीए उत्तरभागिम्म होदि रुम्मिगिरी । महिहमवंतसिरच्छं सयलं चिय वण्णणं तस्स ॥ २३४० णविर य ताणं कूडद्दुपुरदेवीण अण्णणामाणि । सिद्धो रुम्मीरम्मकणरकंताबुद्धिरुप्पो ति ॥ २३४१ हेरण्णवदो मणिकंचणकूडो रुम्मियाण तहा । कूडाण इमा णामा तेसुं जिणमंदिरं पढमकूडे ॥ २३४२ सेसेसुं कूडसुं वेंतरदेवाण होति णयरीक्षो । विक्खादा ते देवा णियणियकृडाण णामेहिं ॥ २३४३

आदिम संस्थान अर्थात् समचतुरस्न संस्थानसे सहित, विविध प्रकारके उत्तम रत्नोंके भूषणोंसे सुशोभित सुन्दरमूर्ति वह ईशानेन्द्रकी देवी है॥ २३३४॥

इसप्रकार नीलगिरिका वर्णन समाप्त हुआ।

रमणीय रम्यकविजय भी हरिवर्षके समान उत्तम वर्णनासे युक्त है। विशेषता केवल एक यही है कि यहां नाभिपर्वतका नाम दूसरा है ॥ २३३५ ॥

रम्यकभोगभूमिके बहुमध्यभागमे अपने नामवाले देवोंसे युक्त रमणीय पद्म नामक नाभिगिरि स्थित है ॥ २३३६ ॥

केसरी द्रहके उत्तर तोरणद्वारसे निकली हुई दिव्य नरकान्ता नामक प्रसिद्ध नदी उत्तरकी ओर गमन करती हुई नरकान्तकुण्डके मध्यमें पडकर उत्तरकी ओरसे निकलती है। पश्चात् वह नदी पहिलेके ही समान नाभिपवतको प्रदक्षिण करके रम्यकक्षेत्रके मध्यसे जाती हुई पश्चिममुख होकर परिवारनदियों के साथ लवणसमुद्रमें प्रवेश करती है। २३३७-२३३९।।

रम्यकक्षेत्रका वर्णन समाप्त हुआ ।

रम्यकभोगभूमिके उत्तरभागमें रुक्मिपर्वत है । उसका सम्पूर्णवर्णन महाहिमवान्के सदश समझना चाहिये ॥ २३४० ॥

विशेष इतना है कि यहा उन कूट, द्रह, पुर और देवियोके नाम भिन्न है। सिद्ध, रुक्मि, रम्यक, नरकान्ता, बुद्धि, रूप्यकूटा, हैरण्यवत और मणिकांचन, ये रुक्मिपर्वतपर स्थित उन आठ कूटोंके नाम है। इनमेंसे प्रथम कूटपर जिनमन्दिर और शेष कूटोंपर व्यन्तरदेवोंकी नगरिया हैं। वे देव अपने अपने कूटोंके नामोंसे विख्यात है॥ २३४१–२३४३॥

१ द मूही, च <sup>°</sup>मुही. २ द व विजही. ३ द व वि. ४ द णिवलिय. ५ द व णवर् य णाम. ६ द व <sup>°</sup>क्डा रुप्पिया तहा णवध्.

रिमागिरिंदस्सोविर बहुमज्झे होंदि पुंडरीयदहो । फुछंतकमलपउरो तिगिंछद्हस्स परिमाणो ॥ २३४४ तद्द्दकमलिंगिकेदे देवी णिवसेदि बुद्धिणामेणं । तीए ह्वेदि अद्धो परिवारो कित्तिदेवीदो ॥ २३४५ णिरुवमलावण्णतण् वरस्यणविभूसणेहिं रमणिजा । विविद्दविणोदाकीडण ईसाणिदस्स सा देवी ॥ २३४६ तद्द्द्दिखणतोरणदारेणं णिग्गदा णई णारी । णारीणामे कुंडे णिवद्दि गंत्ण थोवमुही ॥ २३४७ तद्द्दिखणतोरणं णिस्सरिदूणं च दक्खिणमुही सा । पत्ता णाभिगिरिंदं कादूण पदाहिणं हरिणइं वा ॥ २३४८ रस्मकभोगिदिदिण बहुमज्झेणं पयादि पुन्वमुही । पविसेदि लवणजलिंदं परिवारतरंगिणीहिं जुदा ॥ २३४९ । स्मिगिरिवण्णणा समत्ता ।

विजभो हेरण्णवद्। हेमवद्। व प्यवण्णणाजुत्ते। णविर विसेसी एको दहणौभिणईण भण्णणामाणि ॥ २३५० तस्स बहुमज्झभागे विजयहो होदि गंधवंतो ति । तस्सीविरमणिकेदे पभासणामो ठिदो देवो ॥ २३५१ प्रहिरयदहाहितो उत्तरदारेण रूपकूलणई । णिस्सिरिदूणं णिवदिद कुंडे सा रूपकूलिमा ॥ २३५२ तस्सुत्तरदारेणं णिस्सिरिदूणं च उत्तरमुद्दी सा । णाभिगिरिं कादूणं पदाहिणं रोहिसिरिय व्व ॥ २३५३

रुक्मिपर्वतके ऊपर बहुमध्यभागमें फ्रले हुए प्रचुर कमलेंसि संयुक्त तिगिछद्रहके समान प्रमाणवाला पुण्डरीक द्रह है ॥ २३४४॥

उस द्रहसम्बन्धी कमल-भवनमें बुद्धि नामक देवी निवास करती है। इसका परिवार कीर्तिदेवीकी अपेक्षा आधा है॥ २३४५॥

अनुपम लावण्यमय शरीरसे संयुक्त, उत्तम रत्नोंके भूषणोंसे रमणीय और विविधप्रकारके विनोदसे क्रीड़ा करनेवाली वह ईशानेन्द्रकी देवी है ॥ २३४६ ॥

उस दहके दक्षिणतोरणद्वारसे निर्गत नारी नदी स्तोकमुखी (अल्प-विस्तार) होकर नारी-नामक कुण्डमें गिरती है ॥ २३४७॥

पश्चात् वह कुण्डके दक्षिणतोरणद्वारसे निकलकर दक्षिणमुख होती हुई नाभिगिरिको पाकर और उसे हरित् नदीके समान ही प्रदक्षिण करके रम्यकभोगभूमिके वहुमध्यभागमेंसे धूर्वकी ओर जाती हुई परिवारनदियोंसे युक्त होकर लवणसमुद्रमें प्रवेश करती है ॥ २३४८–२३४९॥

#### रुक्मिपवतका वर्णन समाप्त हुआ।

हैरण्यवतक्षेत्र हैमवतक्षेत्रके समान वर्णनसे युक्त है। विशेषता केवल एक यही है कि यहां दह, नाभिगिरि और नदियोंके नाम भिन्न हैं॥ २३५०॥

इस क्षेत्रके वहुमध्यभागमें गन्धवान् नामक विजयाई (नाभिगिरि) है। इसके ऊपर स्थित भवनमें प्रभास नामक देव रहता है ॥ २३५१ ॥

पुण्डरीक द्रहके उत्तरद्वारसे वह रूप्यकूलानदी निकलकर रूप्यकूल नामक कुंडमें गिरती है ॥ २३५२ ॥

तत्पश्चात् वह इस कुण्डके उत्तरद्वारसे निकलकर उत्तरकी ओर गमन करती हुई रोहित्

१ द्व घोवमुही. २ द्व <sup>च</sup>जुत्ता. ३ द्वेणभीण, व देवणामीण.

पिन्छमसुद्देण गिन्छिय परिवारतरंगिणीिई संजुत्ता । दीवजगदीबिलेणं पविसदि कल्लोलिणीणाहं ॥ २३५४ । हेरण्णवदिवजयवण्णणा समत्ता ।

तिवजिज्ञत्तरभागे सिद्दिशणमेण चरमकुलसेलो । दिमवंतस्स सिर्च्छं सयलं चिय वण्णणं तस्स ॥ २३५५ णविर विसेसो कूडदैहाण देवाण देविसिरयाणं । अण्णाइं णामाइं तिस्स सिद्धो पढमकूडो ॥ २३५६ सिद्दिरी हेरण्णवदो रसदेवीरत्तलच्छिकंचणया । रत्तवदी गंधवदी रेवदमणिकंचणं कूढं ॥ २३५७ एक्कारसकूडाणं पुह पुह पणुवीस जोयणा उदलो । तेसुं पढमे कूडे जिणिदभवणं परमरममं ॥ २३५८ सेसेसुं कुढेसुं णियणियकूडाण णामसंज्ञता । वेंतरदेवा मणिमयपासादेसुं विरायंति ॥ २३५९ मह्युंडरीयणामा दिन्वदहो सिद्दिरसेलसिहरिम । पडमद्दसारिच्छा वेदीपहुदेहिं कयसोहा ॥ २३६० तस्स सयवत्तभवणे लिच्छयणामेण णिवसदे देवी । सिरिदेवीए सिरसा ईसाणिदस्स सा देवी ॥ २३६१ तद्ददिक्षणतोरणदारेण सुवण्णकूलणामणदी । णिस्सिरिय दिखणसुद्दी णिवदेदि सुवण्णकूलकुंडिमम ॥ २३६२ तद्दिक्षणदारेणं णिस्सिरियूणं च दिखणसुद्दी सा । णाभिगिरिं कादूणं पदाहिणं रोहिसरिय व्व ॥ २३६३

नदीके समान नाभिगिरिको प्रदक्षिण करके पश्चिमकी ओर जाती है। पुनः परिवारनदियोंसे संयुक्त होकर वह नदी जम्बूद्वीपकी जगनीके बिलमें होकर लवणसमुद्रमें प्रवेश करती है॥२३५३–२३५४॥

# हैरण्यवतक्षेत्रका वर्णन समाप्त हुआ।

इस क्षेत्रके उत्तरभागमें शिखरीनामक अन्तिम कुलपर्वत स्थित है। इस पर्वतका सम्पूर्ण वर्णन हिमवान् पर्वतके सदश है ॥ २३५५ ॥

विशेष यह है कि यहां कूट, द्रह, देव, देवी और निदयों के नाम भिन्न हैं। उस पर्वत-पर प्रथम सिद्ध कूट, शिखरी, हैरण्यवत, रसदेवी, रक्ता, लक्ष्मी, काचन, रक्तवती, गन्धवती, रैवत (ऐरावत) और मणिकांचनकूट, इसप्रकार ये ग्यारह कूट स्थित है। इन ग्यारह कूटोंकी ऊंचाई पृथक् पृथक् पच्चीस योजन प्रमाण है। इनमेंसे प्रथम कूटपर परमरमणीय जिनेन्द्रभवन और शेष कूटोंपर स्थित मणिमय प्रासादोंमें अपने अपने कूटोंके नामोंसे संयुक्त व्यन्तर देव विराजमान है। ११२६-२३५९।

इस शिखरीशैलके शिखरपर पद्मद्रहके सदृश वेदी आदिसे शोभायमान महापुण्डरीक नामक दिन्य द्रह है ॥ २३६० ॥

इस तालात्रके कमलभवनमें श्रीदेवीके सदश जो लक्ष्मी नामक देवी निवास करती है, वह ईशानेन्द्रकी देवी है ॥ २३६१ ॥

उस द्रहके दक्षिणतोरणद्वारसे निकलकर सुवर्णकूलानामक नदी दक्षिणमुखी होकर सुवर्ण-कूलकुण्डमें गिरती है ॥ २३६२ ॥

तत्पश्चात् उस कुण्डके दक्षिणद्वारसे निकलकर वह नदी दक्षिणमुखी होकर रोहित् नदीके

१द व कलोलिणि णाम. २द व कूडद्दावि. ३द व कूडो. ४द व पवत्तसुमवणे.

हेरण्णवद्ब्भंतरभागे गन्छिय दिसाण पुच्वाए । दीवजगदीबिलेणं पविसेदि तरंगिणीणाई ॥ २३६४ । एवं सिहरिगिरिवण्णणा समत्ती ।

सिहिरिस्युत्तरभागे जंबूदीवस्स जगिददिक्खणदो । एरावदो ति विरेसो चेट्टीद भरहस्स सारिच्छो ॥ २३६५ णविर विसेसो तिस्से सलागपुरिसा भवंति जे केई । ताणं णामप्पहुदिसु उवदेसो संपद्द पण्टो ॥ २३६६ सण्णण्णा एदिस्ति णामा विजयद्वकूष्टसिर्यणां । सिद्धो रेवदखंडा माणी विजयद्वपुण्णा य ॥ २३६७ तिमिसगुहो रेवदवेसमणं णामाणि होति कूढाणं । सिहिरिगिरिदोविर महपुंढरियदहस्स पुन्वदारेण ॥ २३६८ रत्तीं णामेण णदी णिस्सिरिय पढेदि रत्तकुंढिमम् । गंगाणह्सारिच्छा पविसह लवणंबुरासिस्मि ॥ २३६९ तहहपिच्छमतोरणदारेणं णिस्सरिद रत्तोदा । सिंधुणईए सिरेसा णिवढह रत्तोदकुंढिष्म ॥ २३७० पिच्छमसुहेण तत्तो णिस्सरिदूणं अणेयसिरसिद्दा । दीवजगदीबिलेणं लवणसमुहिष्म पविसेदि ॥ २३७१ गंगारोहिंहिस्सो सीदाणारीसुवण्णकूलाक्षो । रत्त ति सत्त सरिया पुन्वाए दिसाए वस्ति ॥ २३७२

समान नाभिगिरिकी प्रदक्षिणा करती हुई हैरण्यवतक्षेत्रके अभ्यन्तर भागमेंसे पूर्वादेशाकी ओर जाकर जम्बूद्वीपसम्बन्धी जगतीके बिलमेंसे समुद्रमें प्रवेश करती है ॥ २३६३–२३६४॥ इसप्रकार शिखरीपर्वतका वर्णन समाप्त हुआ।

शिखरीपर्वतके उत्तर और जम्बूद्वीपकी जगती के दक्षिणभागमें भरतक्षेत्रके सदश ऐरावत-क्षेत्र स्थित है ॥ २३६५ ॥

विशेष यह कि उस क्षेत्रमें जो कोई शलाकापुरुष होते हैं, उनके नामादिविषयक उपदेश इस समय नष्ट हो चुका है ॥ २३६६ ॥

इस क्षेत्रमें विजयाई पर्वतके ऊपर स्थित कूटों और निदयों के नाम भिन्न हैं। सिद्ध, ऐरावत, खण्डप्रपात, माणिभद्र, विजयाई, पूर्णभद्र, तिमिश्रगुद्द, ऐरावत और वैश्रवण ये नौ कूट यहां विजयाई पर्वतके ऊपर हैं। शिखरी पर्वतके ऊपर स्थित महापुण्डरीक दहके पूर्वद्वारसे निकलकर रक्ता नामक नदी रक्तकुण्डमें गिरती है। पुनः वह गंगानदीके सदश लवणसमुद्रमें प्रवेश करती है॥ २३६७-२३६९॥

उसी द्रहके पश्चिम तोरणद्वारसे रक्तोदानदी निकलती है और सिन्धुनदीके सदश रक्तोद-कुण्डमें गिरती है ॥ २३७० ॥

पश्चात् वह उस कुण्डसे निकलकर पाश्विममुख होती हुई अनेक निदयोंसे सहित होकर द्वीपकी जगतीके बिलसे लवणसमुद्रमें प्रवेश करती है ॥ २३७१॥

गगा, रोहित्, हरित्, सीता, नारी, सुवर्णकूला और रक्ता, ये सात निद्यां पूर्विदिशामें जाती है।। २३७२।।

१व सम्मत्ता. २ द्व तेस्ति. ३ द्व एदेसिं ४ द्व सिर्साण ५ द्व सिद्धा. ६ द्व रत्तो.

पिच्छमित्साए गच्छिद सिंधुणई रोहियासहरिकंता । सीदोदा णरकंता रुप्पतका सत्तमी य रत्तोदा ॥ २३७३ । एवं एरावद्वेत्तस्य वण्णणा समत्ता ।

इसुपाद्गुणिद्जीवा गुणिद्वा दसपदेण जं वग्गं । मूलं चावायारे खेतेत्यं होदि सुहुमफलं ॥ २३७४ पंचतितिएक्टुगणभछक्का अंकक्क्मेण जोयणया । एक्छितिहारिद्चडणवदुगमागो भरहसेत्तफलं ॥ २३७५१

६०२१३३५। २९४।

३६१

तियपुक्कंबरणबदुगणवचउइगिपंचपुक्क यंसा य । तिण्णिसयबारसायं खेत्तफर्छं णिसहसेखस्स ॥ २३७६ १५१४९२९०१३ । ३१२ ।

३६१

दुःखणवणवचडितयणवङ्णणवदुगजोयणेक्षपंतीए।भागा तिण्णि सया इगिङ्क्तियहरिदा विदेहस्तेत्तफलं॥ २३७७ २९६९३४९९०२ । ३००।

३६१

भरहादी णिसहंता जेत्तियमेचा हवंति खेत्तफलं। तं सन्वं वत्तन्वं प्रावद्पहुदिणीलंतं॥ २३७८

सिन्धुनदी, रोहितास्या, हरिकान्ता, सीतोदा, नरकान्ता, रूप्यकूला और सातवीं रक्तोदा, ये सात नदियां पश्चिमदिशामें जाती हैं॥ २३७३॥

## इसप्रकार ऐरावतक्षेत्रका वर्णन समाप्त हुआ ।

वाणके चतुर्थ भागसे गुणित जीवाका जो वर्ग हो उसको दशस गुणा कर प्राप्त गुणनफलका वर्गमूल निकालनेपर धनुषके आकार क्षेत्रका सूक्ष्म क्षेत्रफल जाना जाता है ॥ २३७४ ॥

पांच, तीन, तीन, एक, दो, जून्य और छह, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या निर्मित हो उतने योजन और तीनसौ इकसठसे भाजित दोसौ चौरानवै भागप्रमाण भरतक्षेत्रका सूक्ष्म क्षेत्रफल है ॥ २२७५ ॥ ६०२१३३५३६ ।

तीन, एक, जून्य, नौ, दो, नौ, चार, एक, पांच, और एक, इन अंकोंसे जो संख्या निर्मित हो उतने योजन और एक योजनके तीनसौ इकसठ मार्गोमेंसे तीनसौ वारह मागप्रमाण नियधपर्वतका क्षेत्रफळ है ॥ २३७६ ॥ १५१४९२९०१३ है है है ।

दो, जून्य, नौ, नौ, चार, तीन, नौ, छह, नौ और दो, इन अंकोंको एक पंक्तिमें रखनेसे जो संख्या निर्मित हो उतने योजन और तीनसौ इकसठसे भाजित तीनसौ भागप्रमाण विदेहका क्षेत्रफल है ॥ २३७७ ॥ २९६९३४९९०२ है है है ।

भरतक्षेत्रसे लेकर निपधपर्वत तक जितना क्षेत्रफल है, वह सब ऐरावतक्षेत्रसे लेकर नील-पर्वततक भी कइना चाहिये ॥ २३७८ ॥

१ अतः परं हिमवद्-हैमवतादिपर्वत-खत्राणां क्षेत्रफलसूचकगायास्त्रुटिता इति भाति ।

अंबरपणएकचऊणवळप्पण्णसुण्णणवयसत्तं च । अंककमे परिमाणं जेबूदीवस्स खेत्तफळं ॥ २३७९ ७९०५६९४१५० ।

अट्ठावीससहस्तं भरहस्त तरंगिणीओ दुगसिहदा । दुगुणा दुगेण रहिदी हेमवदक्खेत्तसरिया णं ॥ २३८० २८००२ । ५६००२ ।

हेमवद्वाहिणीणं दुगुणियसंखा य दुगविहीणा य । हरिवरिसिमा पमाणं तरंगिणीणं च णाद्वेवं ॥ २३८१ ११२००२ ।

एदाण तिखेत्ताणं सरियाओं मेलिद्ण दुगुणकदा । ......॥ २३८२ [ ३९२०१२ । ]

महासिंहसहस्सन्भिहियं एकं तरंगिणीलक्सं । देवकुरुम्मि य खेत्ते णाद्ग्वं उत्तरकुरुम्मि ॥ २३८३ १६८००० ।

महत्तरिसंजुत्ता चोद्दसलक्लाणि होति दिन्वाभो । सन्वाभो पुन्वावरविदेहविजयाण सरियाभो ॥ २३८४ १४०००७८ ।

सत्तरससयसहस्सा बाणउदिसहस्सया य णउदिजुदा । सन्वाको वाहिणीको जंबूदीवस्मि मिलिदाको ॥ २३८५ १७९२०९० ।

<sup>४</sup>णदीसंखा— विदे० सीतासीतोदा २, क्षेत्रनदी ६४, विभंगा १२, सीतासीतोदापरिवार १६८०००, क्षे. न.प. ८९६०००, वि. परि ३३६०००, एकत्र १४०००७८। भरतादि ३९२०१२। १७९२०९०। ५

शून्य, पाच, एक, चार, नौ, छह, पाच, शून्य, नौ और सात, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या हो, उतने योजनप्रमाण जम्बूद्धीपका क्षेत्रफल है ॥ २३७९ ॥ ७९०५६९४१५० ।

भरतक्षेत्रकी निदया अट्टाईस हजार दो और हैमनतक्षेत्रकी निदया दो कम इससे दूनी अर्थात् छप्पन हजार दो हैं ॥ २३८० ॥ २८००२ । ५६००२ ।

हरिवर्षक्षेत्रमें भी नदियोंका प्रमाण हैमवतक्षेत्रकी नदियोंसे दो कम दुगुणित संख्यारूप अर्थात् एक लाख बारह हजार दो जानना चाहिये ॥ २३८१ ॥ ११२००२ ।

इन तीन क्षेत्रोंकी निदयोंको मिलाकर दूना करनेसे [तीन लाख बानवै हजार बारह होता है]। देवकुरु और उत्तरकुरुमें इन निदयोंकी संख्या एक लाख अड्सठ हजारप्रमाण है॥ २३८२-२३८३॥

पूर्वापर विदेहक्षेत्रोंकी सब दिन्य नदिया चौदह लाख अठहत्तर हैं ॥ २३८४ ॥ १४०००७८ ।

इसप्रकार सब मिलकर जम्बूद्वीपमें सत्तरह लाख बानवै हजार नव्वै निदया है॥ २३८५ ॥ १७९२०९० ।

नदीसंख्या — विदेहमें सीता-सीतोदा २, क्षेत्रनदी ६४, विभगा १२, सीता-सीतोदा-परिवार १६८०००, क्षे. न. परिवार ८९६०००, विभंगापरिवार ३३६०००, एकत्र १४०००७८। भारतादिक शेष छह क्षेत्र ३९२०१२। समस्त – १७९२०९०।

१ द् दुगणारिहदा, व दुगरिहदा . २ द व णादन्वा. ३ द व सहस्सं विह्यं ४ प्रत्योः पाठोऽयं २३७५ तमाया गायायाः पश्चादुपलम्यते । ५ अत्र पुस्तकयोः 'णवछचउणभगयण ' इति लिखितम् ।

सिरयाओं जेतियाओं चेंद्रेते तेतियाणि कुंडाणि । विक्लादाओं ताओं णियणियकुंडाणे णामेहिं ॥ २३८६ वेंतरदेवा बहुओं णियणियकुंडाण णामविदिदाओं । पछाउपमाणाओं णिवसंतौ ताण दिव्वगिरिभवणे ॥ २३८७ जेतिय कुंडा जेतिय सिरयाओं जेतियाओं वणसंडा । जेतिय सुरणयरीओं जेतिय जिणणाहभवणाणि ॥ २३८८ जेतिय विज्ञाहरसेढियाओं जेतियाओं पुरियाओं । अज्ञाखंडे जेतिय णयरीओं जेतियहिदहा ॥ २३८९ वेदीओं तेतियाओं णियणियजोग्गाओं ताण पत्तेकं । जोयणदलमुच्छेहों रुंदा चावाणि पंचसया ॥ २३९०

१ | दंढ ५०० ।

२

णविर विसेसो एसो देवारण्णस्स भूदरण्णस्स । जोयणमेक्षं उद्धो<sup>र</sup> दंडसहस्सं च वित्यारो ॥ २३९१ कुंडवणसंडसिरयासुरणयरीसेलतोरणदारा । विज्ञाहरवरसेढीणयरज्ञाखंडणयरीक्षो ॥ २३९२ दहपंचयपुट्यावरविदेहगामादिसम्मलीरुक्खा । जेत्तियमेत्ता जंबूरुक्खाइं य तेत्तिया जिणिकेदा ॥ २३९३ छक्कुलसेला सन्वे विजयङ्का होति तीस चउजुत्ता । सोलस वक्खारगिरी वारणदंताइ चत्तारो ॥ २३९४

६। ३४। १६। ४।

तह सट्ट दिग्गइंदा णाभिगिरिंदा हवंति चत्तारि । चोत्तीस वसहसेला कंचणसेला सयाण दुवे<sup>५</sup>॥ २३९५ ८ । ४ । ३४ । २०० ।

जितनी निदयां हैं उतने ही कुण्ड भी स्थित हैं। वे निदयां अपने अपने कुण्डोंके नामोंसे विख्यात हैं॥ २३८६॥

अपने कुण्डोंके नामोंसे विदित वहुतसे व्यन्तरदेव एक पल्यप्रमाण आयुसे सिहत होते हुए उन कुण्डोंके दिव्य गिरिभवनमें निवास करते हैं ॥ २३८७ ॥

जितने कुण्ड, जितनी निद्या, जितने वनसमूह, जितनी देवनगरियां, जितने जिनेन्द्रभवन, जितनी विद्याधरश्रेणियां, जितने नगर, आर्यखण्डोंकी जितनी नगरियां, जितने पर्वत और जितने दह है, उनमेंसे प्रत्येकके अपने अपने योग्य उतनी ही वेदियां ह । इन वेदियोंकी उंचाई आधा योजन और विस्तार पाचसौ धनुषप्रमाण है ॥ २३८८—२३९० ॥

वेदियोंकी उचाई 💲 यो. । विस्तार ५०० धनुष ।

विशेष यह है कि देवारण्य और भूतारण्यकी जो वेदियां हैं, उनकी उंचाई एक योजन व विस्तार एक हजार धनुषप्रमाण है ॥ २३९१ ॥

कुण्ड, वनसमूह, निदयां, देवनगरियां, पर्वत, तोरणद्वार, विद्याधरश्रेणियोंके नगर, आर्थ-खण्डोंकी नगरिया, द्रहपंचक (पांच पाच द्रह), पूर्वापरविदेहोंके प्रामादिक, शाल्मलीवृक्ष और जम्बूब्रक्ष जितने हैं उतने ही जिनभवन भी हैं ॥ २३९२—२३९३ ॥

जम्बूद्वीपर्मे सब कुलपर्वत छह्, विजयार्द्ध चौंतीस, वक्षारिगरि सोल्ह और गजदन्त चार हैं ॥ २३९४ ॥ कुलशैल ६ । विजयार्ध ३४ । वक्षारिगरि १६ । गजदन्त पर्वत ४ ।

दिग्गजेन्द्रपर्वत आठ, नाभिगिरीन्द्र चार, वृषभशैल चौंतीस तथा कांचनशैल दोसौ हैं ॥ २३९५ ॥ दिग्गजेन्द्र ८। नाभिगिरि ४। वृषभशैल ३४। कांचनशैल २००।

१ द व °कुंडाणि. २ द व णिवसंताण. ३ द व सिंदियाओं ताणं च, ४ द उदयो. ५ द व दुवी.

एको य मेरु कूढो पंचसया भट्टसिट्ट भव्भिहियाँ। सत्त चिय महिवजया चोत्तीस हवंति कम्मभूमीको ॥ २३९६ १। ५६८। ७। ३४।

सत्तरि अन्भहियसयं मेच्छिखिदी छच भागभूमीको । चत्तारि जमलसेला जंबूदीवे समुद्दिष्टा ॥ २३९७ । एवं जंबूदीववण्णणा समत्ता ।

भित्य लवणंबुरासी जंबूदीवस्स खाइयायारो । समवद्दो सो जोयणबेलक्खपमाणवित्यारो ॥ २३९८ २०००० ।

णावाए उर्वारे णावा सहोमुद्दी जद्द ठिदा तह समुद्दो । गयणे समंतदो सो चेट्टेदि हु चक्कबालेणं ॥ २३९९ चित्तोवरिमतलादो कूडायारेण उवरि वारिणिही । सत्तसयजोयणाई उदएण णहम्मि चेट्टेदि ॥ २४००

उहे<sup>र</sup> भवेदि रुंदं जलणिहिणो जोयणा दससहस्सा । चित्तावणिपणिहीए विक्खंमो दोण्णि लक्खाई ॥ २४० १ १०००० । २०००० ।

पत्तेकं दुतढादो पविसिय पणणउदिजोयणसहस्साँ । गाढे दोण्णि सहस्सा तलवासो दस सहस्साणि ॥ २४०२ ९५००० । ९५००० ।

एक मेरु, पाचसौ अड़सठ कूट, सात महाक्षेत्र और चौंतीस कर्मभूमियां हैं ॥ २३९६॥ मेरु १। कूट ५६८। महाक्षेत्र ७। कर्मभूमियां ३४।

जम्बूद्वीपमें एकसौ सत्तर म्लेच्छखण्ड, छह भोगभूमियां और चार यमकशैल बतलाये गये हैं॥ २३९७॥

इसप्रकार जम्बूद्वीपका वर्णन समाप्त हुआ।

लवणसमुद्र जम्बूद्वीपकी खाईके आकार गोल है। इसका विस्तार दो लाख योजनप्रमाण है॥ २३९८॥ २०००००।

एक नावके ऊपर अधोमुखी दूसरी नावके रखनेसे जैसा आकार होता है, उसीप्रकार वह समुद्र चारों ओर आकाशमें मण्डलाकारसे स्थित है॥ २३९९॥

वह समुद्र चित्रापृथिवीके उपिरम तलसे ऊपर कूटके आकारसे आकाशों सातसी योजन ऊचा स्थित है ॥ २४०० ॥ ७०० ।

उस समुद्रका विस्तार ऊपर दश हजार योजन और चित्रापृथिवीकी प्रणिधिमें दो लाख योजनप्रमाण है ॥ २४०१ ॥ १०००० । २००००० ।

दोनों तटोंमेंसे प्रत्येक तटसे पंचानबै हजार योजन प्रवेश करनेपर दोनों ओरसे एक हजार योजन गहराईमें तळविस्तार दश हजार योजनमात्र है ॥२४०२॥ ९५०००। ९५०००

१ द ब कूडो. २ द व अमआऊ. ३ व उहे. ४ द व सहस्सो.

सूर्मीए मुहं सोहिय उदयहिदं मूमुहागिचया । सुहमद्भदं वे स्वन्ता मूर्मी जीवणसहस्समुस्सेहो ॥ २४०३ १०००० । १००० ।

स्वयवद्गीग प्रमागं पुक्सपं नोयणािग णटिवृत्तः । इच्छाह्दहािणचया सिविद्दीगा सुहतुत्रा रुदं ॥ २४०४ १९० ।

टवरिमजङस्स क्षेत्रण ठणवीसस्याणि सचहरिदाणि । खयवद्वीण पमाणं पादृक्वं रुवणकरुणिहिस्सि ॥ २४०५ १९०० ।

IJ

पत्तेक्टं दुत्तकादी पविसिय पणगरिदिनीयणसहस्ता । गाडा तस्त सहस्तं एवं सोघिञ्च बंगुलादीणं ॥ २४०६ ९५००० । ६००० । ६ ।

९५

दुतहादो जलमञ्जे पविसिय पणगटिदेकोयणसहस्सा । सत्तसयाई टर्ड़नो एवं सोहेर्झे संगुलादीणं ॥ २४०७ ९५००० । ७०० । ७ । <sup>३</sup>

340

मूनिमेंसे नुखको कन करके उंचाईका माग देनेपर मूनिकी ओरसे हानि और नुखकी ओरसे वृद्धिका प्रमाण आता है। यहां मुखका प्रमाण अयुत अर्यात् दश हजार योजन, मूनिका प्रमाण दो लाख योजन और उंचाईका प्रमाण एक हजार योजनमात्र है। २४०३॥

# सुद्ध १०००० । सूमि २००००० । उत्सेड १००० ।

टस क्षय-इद्रिका प्रमाण एकसौ नन्दे योजननात्र है । इच्छासे गुणित हानि-इद्दिके प्रमाणको भूमिनेसे कम अयदा मुख्में मिछा देनेपर विचक्षित स्थानपर विस्तारका प्रमाण जाना जाता है ॥ २४०४ ॥ (२०००० – १०००० ) ÷ १००० = १९० हानि-इद्रिका प्रमाण ।

ल्वगसमुद्रमें उपरिम ( सनतल भूमिके कपर स्थित ) जल्की क्षय-दृद्धिका प्रमाग सातसे माजित उन्हीससौ योजनमात्र है ॥ २४०५॥(२०००० – १००००) ÷ ७०० = १९०० ।

दोनोंमेंसे प्रत्येक किनारेसे पंचानवै हजार योजन प्रवेश करनेपर उसकी गहराई एक हजार योजनमात्र है। इसीप्रकार अंगुलादिकको शोव लेना चाहिये॥ २४०६॥

दोनों तटोंसे जलके नळनें पंचानवै हजार योजनप्रमाग प्रवेश करनेपर सातसी योजन-मात्र उंचाई है। इसीप्रकार अंगुलादिकोंको शोग लेना चाहिये॥२४०७॥

९५००० | ७०० | इउँ = इउँ ००० ।

१ट्व ९ . २ व सोहङ. ३ द्व ८५०.

लवणोविहवहुमञ्झे पादाला ते समंतदो होति । अहुत्तरं सहस्सं जेहा मञ्झा जहण्णा ये ॥ २४०८ १००८ ।

चत्तारो पायाला जेट्टा मिन्सिल्लक्षा वि चत्तारो । होदि जहण्ण सहस्सं ते सब्वे रंजणायारा ॥ २४०९ ४ । ४ । १००० ।

उक्किट्ठा पायाला पुन्तादिदिसासु जलिहमज्सिमा । पायालकडंबक्खों वडवामुह्जोवकेसिरेणो ॥ २४१० पुह पुह दुतडार्हितो पविसिय पणणउदि जोयणसहस्सा । लवणजले चत्तारो जेट्ठा चेट्ठंति पायाला ॥ २४११ ९५००० । ९५००० ।

पुह पुह मूलिमा मुद्दे वित्थारो जोयणा दससहस्सा । उदको वि पुक्कलक्षं मिन्समहंदो वि तम्मेत्तं ॥ २४१२ १०००० । १०००० । १०००० ।

जेट्ठा ते संलग्गा सीमंतिबेलस्स उवरिमे भागे । पणसयजोयणबहला कुट्टा एदाण वजामया ॥ २४१३ ५०० ।

जेहाणं विचाले विदिसासुं मिन्झमा दु पादाला । ताणं रुंदप्पहुदी उक्किट्राणं दसंसेणं ॥ २४१४ १००० । १००० । १०००० । १०००० । ५० ।

लवणोद्धिके बहुमध्यभागमें चारों ओर उत्कृष्ट, मध्यम व जघन्य एक हजार आठ पाताल है ॥ २४०८ ॥ १००८ ।

ज्येष्ठ पाताल चार, मध्यम चार और जघन्य एक हजार हैं। ये सब पाताल राजन अर्थात् घड़ेके आकार हैं।। २४०९।। ४। ४। १०००।

पूर्वादिक दिशाओंमें समुद्रके मध्यमें पाताल, कदम्बक, वड़वामुख, और यूपकेशरी नामक चार उत्कृष्ट पाताल हैं ॥ २४१० ॥

दोनों किनारोंसे लवणसमुद्रके जलमें पंचानवे हजार योजनप्रमाण प्रवेश करनेपर पृथक् पृथक् चार ज्येष्ठ पाताल स्थित हैं ॥ २४११ ॥ ९५००० । ९५००० ।

इन पातालोंका विस्तार पृथक् पृथक् मूलमें व मुखमें दश हजार योजन, उंचाई एक लाख योजन और मध्यमविस्तार भी एक लाख योजनप्रमाण ही है ॥ २४१२ ॥

मूलविस्तार १०००० । मुख १०००० । उदय १००००० । मध्यविस्तार १००००० । वे ज्येष्ठ पाताल सीमन्त विलक्षे उपरिम भागसे संलग्न हैं। इनकी वज्रमय भित्तियां पांचसौ योजनप्रमाण मोटी हैं ॥ २४१३ ॥ ५०० ।

इन ज्येष्ठ पातालोंके बीचर्मे विदिशाओंमें मध्यम पाताल स्थित हैं। इनका विस्तारादिक उत्कृष्ट पातालोंकी अपेक्षा दशवें भागमात्र है॥ २४१४॥

१००० | १००० | १०००० | १००० | ५० |

१ द्व जहण्णया याय २ कर्डवन्वा

णवणउदिसहस्साणि पंचसया जोयणाणि दुत्तडेसुं। पुह पुह पविसिय सिलले पायाला मिन्समा होति ॥ २४१५ ९९५००। [२४१६-२४२५]

जेट्ठंतरसंखादो एक्कसहस्सामा समवणीदिमा । श्रद्धकदे जेट्ठाणं मञ्चिमयाणं च विचालं ॥ २४२६ जोयणलक्षं तेरससहस्यया पंचसीदिसंजुता । तं विचालपमाणं दिवहुकोसेण श्रदिरित्तं ॥ २४२७ ११३०८५ । को ३ ।

₹

जेहाण मिक्समाणं विचिम्मि जहण्णयाण मुह्वासं । फेडिये सेसं विगुणियतेसहीए कयविभागे ॥ २४२८ जं छद्धं क्षवराणं पायालाणं तमंतरं होदि । तं माणं सय सत्तय अहाणउदी य सविसेसा ॥ २४२९

> ७९८। ३७ । १ । १२६ ३३६

पत्तेकं पायाला तिवियप्पा ते भवंति कमहीणं । हेट्ठाहिंतो वादं जलवादं सिललमासेज ॥ २४३० तेत्तीससहस्साणि तिसया तेत्तीस जोयणतिभागो । पत्तेकं जेट्ठाणं पमाणमेदं तियंसस्स ॥ २४३१

> 2**323131** 2

पृथक् पृथक् दोनों किनारोंसे निन्यानवै हजार पांचसौ योजनप्रमाण जलमें प्रवेश करनेपर मध्यम पाताल हैं। २४१५ । ९९५००। - [२४१६-२४२५]

ज्येष्ठ पातालोंके अन्तरालप्रमाणमेंसे एक हजार कम करके आधा करनेपर ज्येष्ठ और मध्यम पातालोंका अन्तरालप्रमाण निकलता ह ॥ २४२६ ॥

वह अन्तरालप्रमाण एक लाख तेरह हजार पचासी योजन और डेढ़ कोस अधिक है ॥ २४२७॥ ( २२७१७० $\frac{3}{8}$  — १००० )  $\div$  २ = यो. ११३०८५, को.  $\frac{3}{8}$ ।

ज्येष्ठ और मध्यम पातालोंके अन्तरालप्रमाणमेंसे जघन्य पातालोंके मुखिवस्तारको कम करके शेषमें द्विगुणित तिरेसठ अर्थात् एकसौ छन्बीसका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना जघन्य पातालोंका अन्तराल होता है। उसका प्रमाण सातसौ अट्ठानवे योजनोंसे अधिक है। २४२८ –२४२९॥ ७९८ २३६ + ३६६ यो.।

वे पाताल क्रमसे हीन होते हुए नीचेसे वायु, जल-वायु और जलके आश्रयसे तीन प्रकार हैं अर्थात् प्रत्येक पातालके तीन मार्गोमेंसे पहिले मार्गमें वायु, दूसरे भार्गमें जल-वायु और तीसरे भार्गमें केवल जल ही स्थित है ॥ २४३० ॥

ज्येष्ठ पातालोंमेंसे प्रत्येक पातालके तीसरे भागका प्रमाण तेतीस हजार तीनसौ तेतीस योजन और एक योजनका तीसरा भाग है॥ २४३१॥ ३३३३३ ।

१ अत्र दश गाथा नष्टा इत्यनुमीयते । द्—पुस्तके 'इ दस गाहा नथी 'इति लिखितम्। व—पुस्तके 'यहाँ दस गाथाए नहीं हैं 'इति लिखितम्। २ च विचिभित ३ द व पेलिय

तिण्णि सहस्सा तिसया तेत्तीसजुदाणि जोयणितभागो । पत्तेकं णाद्व्वं मिक्सियाणं तियंसपिभाणं ॥ २४३२ ३३३ । १ ।

Ę

तेत्तीसन्भिहयाई तिण्णि सयाणं च जोयणितभागो । पत्तेकं दुड्वं तियंसमीणं जहण्णाणं ॥ २४३३ ३३३ । १ ।

₹

हेट्ठिछिम्मि तिभागे वसुमइविवराण केवलो वादो । मिन्झिल्ले जलवादो उविरिल्ले सिल्लिप्टमारो ॥ २४३४ पवणेण पुण्णियं तं चलाचलं मिन्झिम सिल्लिवादं । उविरि चेट्ठिद सिल्लिं पवणाभावेण केवलं तेसुं ॥ २४३५ पादालाणं मरुदौ पक्ले सीदिम्म वहुंति । हीयंति किण्णपक्ले सहावदो सन्वकालेसुं ॥ २४३६ वहुं बावीससया बावीसा जोयणाणि भटिरेगों । प्वेणे सिद्पक्ले य प्पिडवासं पुण्णिमं जाव ॥ २४३७

२२२२ । २ ।

पुण्णिमए हेट्टादो णियणियदुतिभागमेत्तपायाले । चेट्टिद वाऊ उवरिमतियभागे केवलं सिललं ॥ २४३८ भमवस्से उवरीदो णियणियदुतिभागमेत्तपरिमाणे । कमसो सिललं हेट्टिमतियभागे केवलं वादं ॥ २४३९

मध्यम पातालोंमेंसे प्रत्येकके तीसरे भागका प्रमाण तीन हजार तीनसौ तेतीस योजन और एक योजनका तीसरा भागमात्र समझना चाहिये॥ २४३२॥ ३३३३ ।

जवन्य पातालोंमसे प्रत्येकके तीसरे भागका प्रमाण तीनसौ तेतीस योजन और एक योजनका तृतीय भागमात्र जानना चाहिये॥ २४३३॥ ३३३ ई।

नीचेके त्रिभागमें केवळ वायु, मध्यम भागमें जल-वायु और ऊपरके भागमें जलसमूह स्थित है ॥ २४३४ ॥

उनमेंसे पहिला भाग वायुसे युक्त, मध्यम भाग जल व वायुसे युक्त होता हुआ चलाचल अर्थात् जल और वायुकी हानि-वृद्धिसे युक्त, और ऊपर वायुके न होनेसे केवल जल ही स्थित है ॥ २४३५ ॥

पातालोंके पवन सर्वकाल शुक्क पक्षमें स्वभावसे बढ़ते हैं और कृष्णपक्षमें घटते हैं॥ २४३६॥

शुक्क पक्षमें पूर्णिमा तक प्रतिदिन बाईससौ बाईस योजनोंसे अधिक पवनकी वृद्धि हुआ करता है ॥ २४३७ ॥ २२२२ है ।

पूर्णिमाके दिन पातालोंके अपने अपने तीन भागोंमेंसे नीचेके दो भागोंमें वायु और ऊपरके तृतीय भागमें केवल जल स्थित रहता है ॥ २४३८॥

अमावस्याके दिन अपने अपने तीन भागोंमेंसे ऋमशः ऊपरके दो भागोंमें जल और नीचेके तीसरे भागमें केवल वायु स्थित रहता है ॥ २४३९ ॥

१ द्व मिडिझमय द्व तियसमाणाण, ३ द्व परिदा. ४ द्व आदिरेगो. ५ द्व पवणो. TP 57

पेलिजंते उनहीं पन्नेण तहें सीमंते । हिंडिंद पायि गयणे दंडसहस्साणि चत्तारि ॥ २४४० दं ४०००।

दिवसं पिंड सट्टस्यं तिहिटा टंडाणि सुक्किण्हें य । खयवड्डी पुच्युत्तयवट्टिटवेलाए उविर जलहिजलं ॥ २४४९ ८०० ।

₹

पुह पुह दुतढाहिंतो पविसिय पणणउदिनोयणमहस्मा । लवणजले वे कोसा उटको सेसेसु हाणिचयं ॥ २४४२ समवस्माए उवहीं सिरिसो<sup>र</sup> भूमीए होदि सिद्धपक्ते । कमेण बहुदि गहे कोमाणि दोण्णि पुण्णिमएँ ॥ २४४३ हाएदि किण्हपक्ते तेण कमेणं च जाव बहिनदं । एवं लोगाइणिए गंथप्यवर्गिम णिहिट्टं ॥ २४४४ एक्रससहस्साणिं जलणिहिणो जोयणाणि गयणिम । भूमीदो उच्छेहो होदि अबिट्टदसरूवेणं ॥ २४४५

1 0000 1

तस्सोवरि सिरपक्खे पंचसहस्साणि जोयणा कमसो । वड्डेटि जलणिहिजलं बहुले हाएटि तम्मेत्तं ॥ २४४६ ५००० ।

पायासते णियणियमुहिबन्संभे हरमिम पंचेहिं। णियणियपणिधीसु णहे सिल्लिकणा जीति तम्मेत्ता ॥ २४४७ ५०००० । ५००० । ५००० ।

समुद्र वायुसे प्रेरित होकर सीमान्तमें फैळाता है और आकाशमें चार हजार धनुष पहुचता है ॥ २४४० ॥ दं. ४००० ।

प्रतिदिन शुक्क पक्षमें तीनसे भाजित भाठसों धनुषप्रमाण पूर्वोक्त अवस्थित वेलामें वृद्धि और कृष्ण पक्षमें प्रतिदिन उतनी ही हानि हुआ करती है ॥ २४४१ ॥ धुर्वे = ८०० ।

पृथक् पृथक् दोनों किनारोंसे पंचानवै हजार योजनप्रमाण प्रवेश करके लवणसमुद्रके जलमें दो कोस उंचाई व शेपमें हानि-वृद्धि है ॥ २४४२ ॥

अमावस्याके दिन समुद्र भूमिके सदृश (समतल) होता है। पुनः शुक्रपक्षमें आकाशकी ओर क्रमसे बढ़ता हुआ पूर्णिमाको दो कोसप्रमाण बढ जाता है॥ २४४३॥

वही समुद्र जितनी वृद्धि हुई थी उतना कृष्ण पक्षमें उसी ऋमसे घट जाता है। इसप्रकार श्रेष्ठ ग्रंथ लोगाइणीमें वतलाया गया है॥ २४४४॥

भूमिसे आकाशमें समुद्रकी उचाई अवस्थितरूपसे ग्यारह हजार योजनप्रमाण है॥ २४४५॥ ११०००।

गुक्त पक्षमें इसके ऊपर समुद्रका जल कमसे पाच हजार योजनप्रमाण बढता है और कृष्ण पक्षमें इतना हो हानिको प्राप्त होता है ॥ २४४६ ॥ ५००० ।

पातालोंके अन्तमें अपने अपने मुखिवस्तारको पाचसे गुणा करनेपर जो प्राप्त हो, तत्प्रमाण आकाशमें अपने अपने पार्श्वभागोंमें जलकण जाते हैं॥ २४४७॥

ज्ये. पा. ५००००। म. प. ५०००। ज. पा. ५००।

१ द्व सम्मते २ द्किणो. ३ द्व सिरों. ४ द्कमवड्डेदि णहे, व कमवड्डेदि णहेण. ५ द्व पुण्णामिए ६ द्व बहुवे लाएदि.

जलसिहरे विक्लभो जलणिहिणो जोयणा दससहस्सा । एवं संगाङ्गिए लोयविभाए विणिहिट्टं ॥ २४४८ १०००० । पाठान्तरम् ।

दुतढाए सिहरम्मि य वलयायारेण दिन्वणयरीओ । जलणिहिणो चेट्ठते वाटालसहस्सएक्वलक्वाणि ॥ २४४९ १४२०००।

अञ्भंतरवेदीदो सत्तसयं जोयणाणि उविहिम्म । पविसिय आयासेसुं<sup>र</sup> बादालसहस्सणयरीओ ॥ २४५० ७०० से<sup>र</sup> । ४२००० ।

लवणोविहबहुमज्झे सत्तसया जोयणाणि दो कोसा। गंत्ण होति गयणे अडवीसँसहस्सणयरीको ॥ २४५१ ७००। २। २८०००।

णयरीण तर्डो बहुविह्वरस्यणमया हवंति समवद्दा । एदाणं पत्तेकं विक्खंभो जोयणदससहस्सा ॥ २४५२

पत्तेकं णयरीणं तहेंवेदीओ हवंति दिन्वाओ<sup>६</sup>। धुन्वंतधयवडाओ वरतोरणपहुदिजुत्ताओ ॥ २४५३ ताणं वरपासादाँ पुरीण वररयणणियररमणिजा । चेट्ठंति हु देवाणं वेलंधरभुजगणामाणं ॥ २४५४ **१** जिणमंदिररमाओ पोक्खरणीउववणेहिं जुत्ताओ । को विण्णदुं समत्यो अणाद्दणिहणाओ णयरीओ ॥ २४५५

जलशिखरपर समुद्रका विस्तार दश हजार योजन है इसप्रकार संगाइणीमें लोकविभागमें बतलाया गया है ॥ २४४८ ॥ १००००० । पाठान्तर ।

समुद्रके दोनों किनारों तथा शिखरपर वलयके आकारसे एक लाख व्यालीस हजार दिव्य नगरिया स्थित हैं ॥ २४४९ ॥ १४२००० ।

[ उनमेंसे बाह्य वेदीसे ऊपर सातसौ योजन जाकर आकाशमें समुद्रपर वहत्तर हजार नगरिया हैं ॥ २४४९ \*१॥ ७००। ७२०००]

अभ्यन्तर वेदीसे ऊपर सातसौ योजन जाकर आकाशमें समुद्रपर व्यालीस हजार नगरिया हैं ॥ २४५०॥ ७०० यो. आकाशमें । ४२०००।

लवणसमुद्रके बहुमध्यभागमें सातसौ योजन और दो कोसप्रमाण ऊपर जाकर आकाशमें अट्ठाईस हजार नगरिया है ॥ २४५१ ॥ यो. ७०० को. २ । २८००० ।

नगरियोंके तट बहुत प्रकारके उत्तम रत्नोंसे निर्मित समानगोल है । इनमेंसे प्रत्येकका विस्तार दश हजार योजनप्रमाण है ॥ २४५२ ॥ १०००० ।

प्रत्येक नगरियोंके फहराती हुई ध्वजा-पताकाओंसे सहित और उत्तम तोरणादिकसे सयुक्त दिव्य तटवेदियां है ॥ २४५३ ॥

उन नगरियोंमें उत्कृष्ट रानोंके समूहोंसे रमणीय वेलंबर और भुजग नामक देवोंके प्रासाद स्थित है ॥ २४५४ ॥

जिनमन्दिरोंसे रमणीय और वापिकाओ व उपवनोंसे सयुक्त इन अनादिनियन नगरियोंका वर्णन करनेके लिये कौन समर्थ हो सकता है ? ॥ २४५५ ॥

१ द व तीयासेसु. ्२ द व से. ३ द अहुवीस ४ द व नदा ५ द व नदाेटीओं. ६ द व दिःवाए ७ द व पांसादों.

विगाद्मुराण णवरीपणिषीए ललहिदुवङसिहरेसुं । वळ्पुटवीए उवरि वेसियणवराणि के वि सासंवि ॥ २४५६ पाठान्वरम् ।

बादालसहस्सानि जोपनया जलहिदोतडाहिंतो । पविसिय सिदिविवराणं<sup>र</sup> पासेसुं होंति सहिगरी ॥ २४५७ ४२००० ।

सोलससहस्सनियं जोयणलक्तं च विरियविक्तंमो । पत्तेकाणं बगदीनिरीणि मिल्डिंग दोलक्ता ॥ २४५८ १६००० । २०००० ।

ते हंमद्वरिच्हा सेहा जोपणसहस्समुत्तुंगा । एदाणं णामौँ इं ठाणविमागं च मासेमि ॥ २४५९ १००० ।

पाड़ारुस्त दिनाए पन्डिनए कोतुमो ससिंद सेटो । पुन्ताए कोन्युमाँसो दोणिग वि ते वजमयमूला ॥ २४६० मिल्सिनरसदंरिजदा सगोसुं विविद्दिद्वरयणमया । चरिलद्वारुयचारू तदवेदीतोरणेहिं सुदा ॥ २४६९ नागं हेट्टिननिक्तमस्विदिनवासाणि संपद्द पणर्ह्य । वेसुं वरपासादा विचित्तरूवा विरापंति ॥ २४६२

सनुद्रके दोनों किनारों आर शिखरपर वतलाई गई देवोंकी नगरियोंके पार्श्वमागमें वज्रमय पृथिवींके रूपर भी इतनी ही नगरियां हैं, ऐसा कितने ही आचार्य वर्णन करते हैं ॥ २४५६॥ पाठान्तर।

समुद्रके दोनों किनारोंसें व्यालीस हजार योजनप्रमाण प्रवेश करके पातालोंके पार्कभागोंमें क्षाठ पर्वत हैं ॥ २४५७ ॥ ४२००० ।

प्रत्येक पर्वतका तिरहा विस्तार एक लाख सोल्ह हजार योजनप्रमाण है। इसप्रकार जगतीसे पर्वतों तक तया पर्वतोंका विस्तार निल्कर दो लाख योजन होता है॥ २४५८॥

> पर्वतिविक्तार ११६०००। जगतीसे पर्वतिका अंतराङ ४२०००+४२००० = ८४०००। ११६००० + ८४००० = २०००००।

सर्वघटके सदश वे पर्वत एक हजार योजन ऊंचे हैं। इनके नाम और स्थानविभागको कहते हैं। २४५९ ॥ १०००।

णतालकी पश्चिमदिकामें कौत्तुम और पूर्विद्यामें कौत्तुमास पर्वत स्थित है। वे दोनों पर्वत वजनय मूलमागसे संयुक्त हैं ॥ २४६० ॥

ये पर्वत नर्व्यम रजतसे रचित, अप्रमागोंमें विविध प्रकारके दिव्य रत्नोंसे निर्मित, मार्ग व अडाल्योंसे सुन्दर, तथा तटवेदी एवं तोरणोंसे युक्त हैं ॥ २४६१ ॥

इन पर्वताका नाँच, मन्यमें और ऊपर जो कुछ विस्तार है, उसका प्रमाण इस समय नष्ट हो गया है। इनके ऊपर विचित्र रूपवाले उत्तम प्रासाद विराजमान हैं ॥ २४६२ ॥

१ द किदिनराजं. २ द मिल्दिनेन दोलक्ला, व मिल्दिनेलक्ला. ३ द्व पामाए. ४ द व महिदे. ५ द व क्ल्यमाचो. ६ द व पनहो. ७ द व 'पाचादो.

वेलंघरवेंतरया पन्वदणामेहिं संजुदा तेसुं । कीडंति मंदिरेसुं विजयो व्य णिक्षाउपहुदिजुदा ॥ २४६३ उदको णामेण गिरी होदि कदंबस्स उत्तरदिसाए । उदकाभासो दिक्खणादिसाए ते णीलमणिवण्णा ॥ २४६४ सिवणामा सिवदेशो कमेण उविराम ताण सेलाणं । कोत्थुमदेवसिरच्ला क्षाउप्पहुँदीहिं चेहंति ॥ २४६५ वडवासुहयुव्वाए दिसाए संख ति पव्वदो होदि । पिन्छमए महसंखो दिसाए ते संखसमवण्णा ॥ २४६६ उदगो उदगावासो कमसो उविरिम्म ताण चेहंति । देवा क्षाउप्पहुदिसु उदगाचलदेवसारिच्ला ॥ २४६७ दकणामो होदि गिरी दिखणभागिम्म जूबकेसिगो । दकवासो उत्तरए भाए वेरालयमणिमया दोण्णि ॥ २४६८ उविरिम्म ताण कमसो लोहिदणामो य लोहिदंकक्लो । उदयगिरिस्स सरिच्ला क्षाउप्पहुदीसु होति सुरा ॥ २४६९ एदाणं देवाणं णयरीक्षो क्षवरजंबुदीविन्म । वहाँति णियणियदिसाए क्षवराजिदणयरसारिच्ला ॥ २४७० बादालसहस्साई जोयणया जंबुदीवजगदीदो । गंतूण कह दीवा णामेणं स्रदीउ ति । २४७१

४२००० ।

पुन्वपविणद्कोत्थुहपहुदीणं ह्वंति दोसु पासेसुं । एदे दीवा मणिमयणिगगान्छयदीक्षा पभासंति ॥ २४७२

इन प्रासादोंमें, विजयदेवके समान अपनी आयु-आदिकसे सिहत और पर्वतोंके नामोंसे संयुक्त वेलंधर व्यन्तरदेव क्रीडा करते हैं ॥ २४६३ ॥

कदंबपातालकी उत्तरिदशामें उदक नामक पर्वत और दक्षिणिदशामें उदकाभास नामक पर्वत स्थित है। ये दोनों पर्वत नीलमणि जैसे वर्णवाले हैं ॥ २४६४ ॥

उन पर्वतोंके ऊपर क्रमसे शिव और शिवदेव नामक देव निवास करते हैं | इनकी आयु-प्रभृति कौस्तुभदेवके समान है ॥ २४६५ ॥

वड्वामुख पातालकी पूर्विदिशामें शख और पश्चिमदिशामें महाशख नामक पर्वत है। ये दोनों ही शंखके समान वर्णवाले है ॥ २४६६ ॥

इनके ऊपर क्रमसे उदक और उदकावास नामक देव स्थित हैं। ये दोनों देव आयु-आदिकोंमें उदकपर्वतपर स्थित देवके सदश हैं ॥ २४६७॥

यूपकेशरीके दक्षिणभागमें दक नामक पर्वत और उत्तरभागमें दकवास नामक पर्वत स्थित है। ये दोनों ही पर्वत वैहूर्यमाणिमय हैं॥ २४६८॥

उनके ऊपर क्रमसे लोहित और लोहितांक नामक देव निवास करते हैं। ये देव आयु-आदिकोंमें उदकपर्वतपर रहनेवाले देवके समान हैं ॥ २४६९ ॥

इन देवोंकी नगरिया अपर जम्बूद्वीपमें अपनी अपनी दिशामें अपराजित नगरके समान हैं ॥ २४७० ॥

जम्बूद्वीपकी जगतीसे व्यालीस हजार योजन जाकर 'सूर्यद्वीप' नामसे प्रसिद्ध आठ द्वीप है ॥ २४७१ ॥ ४२००० ।

ये द्वीप पूर्वमें वतलाये हुए कौस्तुभादिक पवतोंके दोनों पार्श्वभागोंमें स्थित होकर निकले हुए मणिमय दापकोंसे युक्त प्रकाशमान हैं ॥ २४७२ ॥

१ द महसखे. २ व दिसु एते. ३ ट व दोणिंग य णियं. ४ ट स्रदेओ चि, व नुरदी उ चि.

एरावद्विज्ञ कोदिरस्तोदावाहिणीए पणिश्रीए । माग्धदीवसरिच्छो होदि समुद्दिम माग्धो दीको ॥ २४७३ अवराजिद्दारस्तप्पणिश्रीए होदि लवणजलिहिम्म । वरतणुणामो दीको वरतणुदीवोवमो अण्णो ॥ २४७४ एरावद्विदिणिगाद्रसापणिश्रीए लवणजलिहिम्म । अण्णो पभासदीको पभासदीको व चेट्ठेदि ॥ २४७५ माग्धदीवसमाणं सन्वं चिय वण्णगं पभासस्त । चेट्ठिद परिवारज्जदो पभासणामो सुरो तस्ति ॥ २४७६' जे अवभंतरभागे लवणममुद्दस पव्वदा दीवा । ते सक्वे चेट्ठेते णियमेगं वाहिरे भागे ॥ २४७७ दीवा लवणसमुद्दे अढदाल कुमाणुसाण चडवीसं । अवभंतरिम्म भागे तेत्तियमेत्ताए वाहिरए ॥ २४७८ ४८ । २४ । २४ ।

चत्तारि चडिंदमासुं चडिंदिसासुं हवंति चत्तारि । संतरिंदसासु सह य सह य गिरिपणिधिठाणेसुं ॥ २४७९ ४ । ४ । ८ । ८ ।

पंचसयजोयणाणिं गंत्णं जंबुदीवजगदीदो । चत्तारि होति दीवा दिसासु विदिसासु तम्मेत्तं ॥ २४८० ५०० । ५०० ।

पण्णाधियपंचसया गंत्णं होति संतरा दीवा । इस्सयजोयणमेत्तं गच्छिय गिरिपाणिधिगदृदीवा ॥ २४८५ ५५० । ६०० ।

ऐरावतक्षेत्रमें कही हुई रक्तोदानदीके पार्श्वभागमें मागधद्वीपके सदश समुद्रमें मागध-द्वीप है ॥ २४७३ ॥

अपराजितद्वारके पार्श्वभागमें वरतनुद्दीपके सदृश अन्य वरतनु नामक द्वीप लवणसमुद्रमें स्थित है ॥ २४७४ ॥

लवणसमुद्रमें ऐरावतक्षेत्रमेंसे निकली हुई रक्तानदीके पार्श्वभागमें प्रभासद्वीपके सहज अन्य प्रभासद्वीप स्थित है ॥ २४७५॥

प्रभासद्दीपका सम्रूण वर्णन मागधद्दीपके समान है। इस द्वीपमें परिवारसे युक्त होकर प्रभास नामक देव रहता है॥ २४७६॥

लवणसनुद्रके अम्यन्तर भागमें जो पर्वत और द्वीप हैं, वे सब नियमसे उसके बाह्य भागमें भी स्थित हैं || २४७७ ||

लवणसमुद्रमें अड़तालीस कुमानुषोंके द्वीप हैं। इनमेंसे चौर्वास द्वीप तो अम्यन्तर भागमें और इतने ही बाह्य भागमें भी हैं॥ २४७८ ॥ २४ + २४ = ४८ ।

उपर्युक्त चौबीस द्वीपोंमेंसे चारें दिशाओंमें चार, चारों विदिशाओंमें चार, अन्तरिकाओंमें आठ और पर्वनोंके प्रणिधिमागोंमें आठ हैं ॥ २४७२ ॥ ४ + ४ + ८ + ८ = २४ ।

जम्बूदीपकी जगनीसे पाचसी योजन जाकर चार द्वीप चारों दिशाओं में और इतने ही योजन जाकर चार द्वीप चारों विदिशाओं में भी है ॥ २४८० ॥ ५०० । ५०० ।

अन्तरिक्वाओं में स्थित द्वीप जम्बूद्वीपकी जगतीसे पांचसी पचान योजन और पर्वतोंके प्रणिविभागों में स्थित द्वीण छह्सी योजनमात्र जाकर है ॥ २४८१ ॥ ५०० । ६०० ।

१ गायेवं प्रत्योः २४७२-२४७३ गायवोर्मध्ये लम्बते ।

एक्सयं पणवण्णा पण्णा पणुवीस जोयणा कमसो । वित्थारजुदा ताणं एक्केकं होदि तडवेदी ॥ २४८२ १००। ५५। ५०। २५।

ते सन्वे वरदीवा वणसंडोहें दहेहिं रमणिजा। फलकुसुमभारभिरदी रसेहिं महुरेहिं सिललेहिं॥ २४८३ एकोरुकलंगुलिको वेसणकाभासका य णाभेहिं। पुन्यदिसुं दिसासु चडदीवाण कुमाणुसा होति॥ २४८४ सक्कुलिकण्णा कण्णप्पावरणा लंबकण्णससकण्णा। आगिगिदसादिसु कमसो चडदीवकुमाणुसा एदे॥ २४८५ सिंहस्ससाणमिहसैन्वरहासहल्धृककिपवदणा। सक्कुलिकण्णेकोरुगपहुदीणं अंतरेसु ते कमसो॥ २४८६ मन्छमुहा कालमुहा हिमगिरिपणिधीए पुन्वपन्छिमदो। मेसमुहगोमुहक्ला दिक्खणवेयहुपणिधीए॥ २४८७ पुन्वावरेण सिहरिप्गणिधीए मेघविज्जुमुहणामा। आदंसणहित्यमुहा उत्तरवेयहुपणिधीए॥ २४८८ एकोरुगा गुहासुं वसंति भुंजति मिट्टं मिट्ट। सेसा तरुतल्वासा पुष्केहिं फलेहिं जीवंति॥ २४८९ धादइसंडदिसासुं तेत्तियमेत्ता वि अंतरा दीवा। तेसु तेत्तियमेत्ता कुमाणुसा होति तण्णामा॥ २४९०

ये द्वीप ऋमसे एकसौ, पचवन, पचास और पचीस योजनप्रमाण विस्तारसे सिहत हैं उनमेंसे एक एकके तटवेदी है ॥ २४८२ ॥

दिशागत १००। विदिशागत ५५। अन्तरद्वीपस्थ ५०। पर्वतप्रणिधिस्थ २५। वे सब उत्तम द्वीप वनखण्ड व तालाबोंसे रमणीय, फल-फ्रलोंके भारसे सयुक्त, तथा

मधुर रस एव जलसे परिपूर्ण है ॥ २४८३ ॥

पूर्वादिक दिशाओं में स्थित चार द्वीपोंके कुमानुष क्रमसे एक जघावाले, पूछवाले, सींग-वाले और अभाषक अर्थात् गूगे होते हुए इन्हीं नामोंसे युक्त हैं ॥ २४८४ ॥

अग्नि-आदिक विदिशाओं में स्थित ये चार द्वीपोंके कुमानुष क्रमसे शष्कुलीकर्ण, कर्ण-प्रावरण, लंबकर्ण और शशकर्ण होते हैं ॥ २४८५ ॥

शष्कुलीकर्ण और एकोरुक आदिकोंके बीचमें अर्थात् अन्तरिदशाओंमें स्थित आठ द्वीपोंके वे कुमानुष क्रमसे सिंह, अश्व, श्वान, महिष, वराह, शार्दूल, घूक और बन्दरके समान मुख-वाले होते हैं ॥ २४८६ ॥

हिमवान्पर्वतके प्रणिधिभागमें पूर्व-पश्चिम दिशाओं में क्रमसे मत्स्यमुख व कालमुख तथा दक्षिणविजयार्द्धके प्राणिधिभागमें भेषमुख व गोमुख कुमानुष होते हैं ॥ २४८७॥

शिखरीपर्वतके पूर्व-पश्चिम प्रणिधिभागमें ऋगसे मेघमुख व विद्युन्मुख तथा उत्तरविजायार्द्धके प्रणिधिभागमें आदर्शमुख व हस्तिमुख कुमानुष होते हैं ॥ २४८८॥

इन सबमेंसे एकोरुक कुमानुष गुफाओंमें रहते हैं और मिठी मिट्टीको खाते है। शेप सब वृक्षोंके नीचे रहकर फल-फूलोंसे जीवन ब्यतीत करते है॥ २४८९॥

धातकीखण्डद्वीपकी दिशाओं में भी इतने ही अन्तरद्वीप और उनमें रहनेवाले पूर्वोक्त नामोंसे युक्त उतने ही कुमानुष भी हैं॥ २४९०॥

१ द्व 'भिजदा २ व रंगुलिका. ३ द्व 'साणपहयरिओवरहा'.

लोयविभायाइरिया दीवाण कुमाणुसेहिं जुत्ताणं । अण्णसरूवेण ठिदिं सासंते तं परूवेसो ॥ २४९९ पण्णाधियपंचसया गंत्णं जोयणाणि विदिसासुं । दीवा दिसासु अंतरिदसासु पण्णासपरिहींगा ॥ २४९२ ५५० । ५०० ।

जोयणसयविक्लंभा अंतरदीवा तहा दिसादीवा । पण्णा रंदा विदिसादीवा पण्चीस सेलपणिधिगया ॥ २४९३ १०० । १०० । ५० । २५ ।

पुन्नं व गिरिपणिधिगदा हस्सयनोयणाणि चेहुंति<sup>र</sup> । एकोरुकवेसणिका लंगुलिका तह यभासगा तुरिमा। पुन्नादिसु वि दिसासुं चडदीवाणं कुमाणुना कममो ॥२४९४ भणलादिसु विदिसासुं ससकण्णा ताण उभयपासेसुं । सहुंतरा य दीवा पुन्विगिदिमादिगजिङ्झा ॥ २४९५

पुन्वदिसहियपुक्कोरुकाण क्रिगिदिसहियससकण्णाणं विचालादिसु क्सेग सहंतरवीबहिद्कुमाणुम-

णामाणि गणिद्वा-

केसरिमुहा मणुस्सा चक्कुलिकण्णा व चक्कुलीकण्णा । साणमुहा कपिवदणा चक्कुलिकण्णा व चक्कुलीकण्णा ॥ २४९६

हयकण्णाई कमसो कुमाणुसा तेसु होंति दीवेसुं। धूक्सुहा काल्सुहा हिमवंतिगिरिस पुन्वपिन्हिमदो ॥ २४९७

लोकविभागाचार्य कुमानुषोंसे युक्त उन द्वीपोंकी स्थिति भिन्नस्पसे वतलाने हैं। उसका निरूपण करते हैं ॥ २४९१ ॥

ये द्वीप जम्बूद्वीपकी जगतीसे पांचसी पचास योजन जाकर विदिशाओं में और इससे पचास योजन कम अर्थात् केवल पांचसी योजनमात्र जाकर दिशाओं व अन्तरिशाओं ने स्थित हैं ॥ २४९२ ॥ ५५० | ५०० | ५०० ।

अन्तरिदशा तथा दिशागत द्वीपोंका विस्तार एकसौ योजन, विदिशाओं में स्थित द्वीपोंका विस्तार पचास योजन और पर्वतोंके प्रणिविभागों में रहनेवाल द्वीपोंका विस्तार पर्चास योजनमान है ॥ २४९३ ॥ १०० । १०० । ५० । २५ ।

गिरिप्रणिधिगत द्वीप पूर्वके समान ही जम्बूद्वीपकी जगती से छहसो योजन जाकर स्वित हैं। पूर्वादिक दिशाओं में स्थित चार द्वीपोंके कुमानुष जमसे एक जंधाबाड़े. सींगवाने. इंडबाड़े

और गूंगे होते हैं ॥ २४९४ ॥

आग्नेय आदिक विदिशाओं के चार द्वीपोंमें शशकर्ण कुमानुप होते हैं। उनके दोनों पार्श्वमागोंमें आठ अन्तरद्वीप हैं जो पूर्व-आग्नेयदिशादिके क्रमसे जानना चाहिये॥ २४९५॥

पूर्विदिशामें स्थित एकोहक और अग्निदिशामें स्थित शशकर्ण कुमानुपाँके अनगान आदिन

अन्तरालों में क्रमसे आठ अन्तरद्वीपों में स्थित कुमानुषों के नामों को गिनना चाहिये-

इन अन्तरद्दीपोंने क्रमसे केशरीमुख, शप्कुलिकर्ण, शप्कुलिकर्ण, ज्ञानमुख, बानगुतः, शप्कुलिकर्ण, शप्कुलिकर्ण और हयकर्ण कुमानुष होने हैं। हिमशान्पर्वनके पूर्व-पश्चिन-मागाँ क्रमसे वे कुमानुष धूकमुख और कालमुख होते हैं॥ २४२६-२४९७॥

१ द व 'पुट्यं व गिरिपणिधिगदा ' इत्येव पाठः । २ द व छत्त्ववीपमानि चर्गते विकारिया । विविधाति । समकण्णा तणुभयपासेतुं (व तेणुभयसेतुं ) अह अंतरा दीवा । पुट्यगिदिसादिया ।

गोमुहमेसमुहक्ला दिक्लणवेयहुपणिधिदीवेसुं'। मेघमुहा विज्जुमुहा सिहिरिगिरिंदस्स पुन्वपिक्छमदो॥ २४९८ दप्पणगयसिसमुहा उत्तरवेयहुपणिधिभागगदा। अन्मंतरिम भागे बाहिरए होति तम्मेत्ता॥ २४९९ मिच्छत्तिम रता' णं मंदकसाया पियवदा कुडिला। धम्मफलं मग्गंता मिच्छादेवेसु भत्तिपरा॥ २५०० सुद्धोदणसिल्लोदणकंजियअसणादिकट्टसुकिल्ट्टा। पंचिगितवं विसमं कायिक्लेसं च कुव्वंता॥ २५०१ सम्मत्तरयणहीणा कुमाणुसा लवणजलिधदीवेसुं। उप्पक्षंति अधण्णां अण्णाणजलिम मज्जता॥ २५०२ अदिमाणगिवदा ने साहूण कुणंति किंचि अवमाणं । सम्मत्ततवजुदाणं ने णिगंथाण दूसणा देति॥ २५०३ ने मायाचारदा संजमतवजोगविज्ञदा पावा। इिंदुरससादगारवगरुवा ने मोहमावण्णा॥ २५०४ भूलसुहमादिचारं ने णालोचंति गुरुजणसमीवे। सम्भायवंदणाओं ने गुरुसिहदा ण कुव्वति॥ २५०५ ने छिटय सुणिसंघं वसंति एकािकणो दुराचारा। ने कोहेण य कल्हं सन्वेसितो पुरुव्वंति॥ २५०६ आहारसण्णसत्ता लोहकसाएण जिपदमोहा ने। धरिकणं जिणिलंग पावं कुव्वंति ने घोर॥ २५०७ ने कुव्वंति ण भित्तं अरहंताणं तहेव साहूणं। ने वच्छाविहीणा चाउन्वण्णिम संघिमा॥ २५०८ ने गेण्हंति सुवण्णपहूर्वि जिणिलंगधारिणो हिद्वाँ। कण्णाविवाहपहुर्वि संजदरूवेण ने पकुव्वंति॥ २५०९

दक्षिणविजयार्द्धके प्रणिधिभागस्थ द्वीपोंमें रहनेवाले कुमानुष गोमुख और मेषमुख, तथा शिखरीपर्वतके पूर्व-पश्चिम द्वीपोंमें रहनेवाले वे कुमानुष मेघमुख और विद्युन्मुख होते हैं॥ २४९८॥

उत्तरित्रजयार्द्धके प्रणिधिभागोंमें स्थित वे कुमानुष ऋमसे दर्पण और हार्थाके सदश मुख-वाले है। जितने द्वीप व उनमें रहनेवाले कुमानुष अभ्यन्तर भागमें हैं, उतने ही वे वाह्य भागमें भी विद्यमान हैं ॥ २४९९॥

मिथ्यात्वमें रत, मन्दकषायी, प्रिय बोलनेवाले, कुटिल, धर्म-फलको खोजनेवाले, मिथ्यादेवोंकी मिक्तमें तत्पर, शुद्ध ओदन, सिल्लोदन व काँजी खानेके कष्टसे सक्नेशको प्राप्त, विषम पचाग्नितप व कायक्नेशको करनेवाले, और सम्यक्त्वरूपी रत्नसे रहित अधन्य जीव अज्ञानरूपी जलमें हुवते हुए लवणसमुद्रके द्वीपोंमें कुमानुष उत्पन्न होते हैं ॥ २५००–२५०२ ॥

इसके अतिरिक्त जो लोग तीव अभिमानसे गर्वित होकर सम्यक्त और तपसे युक्त साधुओंका किंचित भी अपमान करते हैं, जो दिगम्बर साधुओंकी निन्दा करते हैं, जो पापी संयम, तप व प्रतिमायोगसे रहित होकर मायाचारमें रत रहते हैं, जो ऋदि, रस और सात इन तीन गारवोंसे महान् होते हुए मोहको प्राप्त हैं, जो स्थूल व सूक्ष्म दोपोंकी गुरुजनोंके समीपमें आलोचना नहीं करते हैं, जो गुरुके साथ स्वाच्याय व वदनाकर्मको नहीं करते हैं, जो दुराचारी मुनि सधको छोड़कर एकाकी रहते हैं, जो कोधसे सबसे कलह करते हैं, जो आहारसज्ञामें आमक्त व लोभकपायसे मोहको प्राप्त होते हैं, जो जिनलिंगको धारणकर घोर पापको करते हैं, जो अरहन्त तथा साधुओंकी भक्ति नहीं करते हैं; जो चातुर्वण्य संघके विषयमें वात्सल्यभावसे विहीन होते है, जो जिनलिंगके धारी

१ द व विदीमु. २ द व तिमिरता. ३ व अधण्णम्माः ४ द व अवमाणा. ५ द व सम्मत्तनप्रस्ताण. ६ द व सन्वेसिते. ७ द व दिहा.

TP 58.

जे भुंजंति विहीणा मोणेणं घोरपावसंलगा । अणअण्णद्रद्यादो सम्मत्तं जे विणासंति ॥ २५१० ते कालवसं पत्ता फलेण पावाण विसमपाकाणं । उप्पर्जाति कुरूवा कुमाणुसा जलहिदीवेसुं ॥ २५११ गब्भादो ते मणुवा जुगलंजुगला सुहेण णिस्सरिया। तिरिया ससुधिदेहिं दिणेहिं धारंति तारुणं ॥ २५१२ वेधणुसहस्सेतुंगा मंदकसाया पियंगुसामलया । सन्ते ते पल्लाक कुमोगमूमीए चेट्ठंति ॥ २५१३ तब्भूमिजोग्गमोगं भोत्तूणं बाउसस्स अवसाणे । कालवसं संपत्ता जायंते भवणतिदयिमा ॥ २५१४ सम्महंसणर्यणं गहियं जेहिं णरेहिं तिरिएहिं । दीवेसु चडिवहेसुं सोहम्मदुगिमा जायंते ॥ २५१५ णवजोयणदीहत्ता तददवहलता । तेसु णईसुहमच्छा पत्तेकं होंति पडरयरों ॥ २५१६

९।९ २ 8

लवणोवहिबहुमञ्झे मञ्छाणं दीहवासबहलाणि । सरिमुहमन्छाहितो हवंति दुगुणप्पमाणाणि ॥ २५१७ सेसेसुं ठाणेसुं बहुविहउग्गाहणौणिदा मन्छा । मयरसिमुमार्रेकन्छवमंड्कप्यहुदिणो क्षण्णे ॥ २५१८

होकर सुवर्णादिकको हर्षसे प्रहण करते हैं, जो संयमीके वेषसे कन्याविवाहादिक करते हैं, जो मानक विना भोजन करते हैं, जो घोर पापमें संलग्न रहते हैं, जो अनन्तानुवंधिचतुष्टयमेंसे किसी एकके उदित होनेसे सम्यक्त्वको नष्ट करते हैं, वे मृत्युको प्राप्त होकर विषम परिपाकवाले पापकर्गोंके फलसे समुद्रके इन द्वीपोंमें कुत्सित रूपसे युक्त कुमानुष उत्पन्न होते हैं ॥ २५०३–२५११॥

वे मनुष्य व तिर्यंच युगल-युगलरूपमें गर्भसे सुखपूर्वक निकलकर, अर्थात् जन्म लेकर, समुचित दिनोंमें यौवन अवस्थाको धारण करते हैं ॥ २५१२ ॥

वे सव कुमानुष दो हजार धनुष ऊंचे, मन्दकषायी, प्रियंगुके समान स्यामल और एक पल्यप्रमाण आयुसे युक्त होकर कुमोगभूमिमें स्थित रहते हैं ॥ २५१३॥

पश्चात् वे उस भूमिके योग्य भोगोंको भोगकर आयुके अन्तमें मरणको प्राप्त हो भवनत्रिक देवोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ २५१४ ॥

जिन मनुष्य व तिर्यचोंने इन चार प्रकारके द्वीपोंमें सम्यद्गर्शनरूप रत्नको ग्रहण करित्या है वे सौधर्मयुगलमें उत्पन्न होते हैं ॥ २५१५ ॥

लवणसमुद्रमें अधिकतर नदीमुखमत्स्य प्रत्येक नौ योजन छंवे, इससे आधे अर्थात् साढे चार योजन विस्तारवाले, और इससे आधे अर्थात् सवा दो योजन मोटे होते हैं ॥ २५१६॥ दीर्घता ९, व्यास ४३, वाहल्य २३ यो.।

लवणसमुद्रके बहुमध्यभागमें मत्स्योंकी लबाई, विस्तार और वाहल्य नदीमुखमत्स्योंकी अपेक्षा दुगुणे प्रमाणसे संयुक्त हैं ॥ २५१७॥

होष स्थानोमें वहुत प्रकारकी अवगाहनासे अन्वित मत्स्य, मकर, शिशुमार, कछवा और मैंढक आदि अन्य जलजन्तु होते हैं ॥ २५१८॥

१ द्व जं घणुसहस्स<sup>°</sup>, २ द्व परुरघरा. ३ द्व उग्गणंणिदा. ४ द्व मंसिसुमार. ५ द्व अण्णो.

लवणजलिंधस्स जगदी सारिच्छा जंबुदीवजगदीए । अब्भंतर सिलवट्टं बाहिरमागम्मि होदि वणं ॥ २५१९ भू १२ । म ८ । सु ४ । उ ८ ।

पण्णारसलक्लाइं इगिसीदिसहस्सजीयणाणि तहा । उणदालजुदेक्कसयं बाहिरपरिधी समुद्दजगदीए ॥ २५२० १५८११३९ ।

दुगुणिश्चिय स्जीए इन्छियवलयाणै दुगुणवासाणि । सोधिय अवसेसकर्दि वासद्धकदीहि गुणिदूण ॥ २५२१ गुणिदूण दसोहिं तदो मूलेणंकं ह्वेदि जं लद्धं । इन्छियवलयायारे खेते तं जाण सुहुमफलं ॥ २५२२ गयणेक्छणवपंचछछतियैसत्तणवयभट्ठेका । जोयणया अंककमे खेत्तफलं लवणजलहिस्स ॥ २५२३ १८९७३६६५९६१०। र

अंबरछस्सत्तत्तियपणतिदुचउछस्सत्तणवयपुक्ताई । खेत्तफलं मिलिदाणं जबूदीवस्स लवणजलधिस्स ॥ २५२४ १९७६४२३५३७६० ।

लवणसमुद्रकी जगती जम्बूद्धीपकी जगतीके सदश है। इस जगतीके अभ्यन्तर भागमें शिलापट्ट और बाह्य भागमें वन है ॥ २५१९ ॥ भूमि १२ । मध्य ८ । मुख ४ । उदय ८ यो. । इस समुद्रजगतीकी बाह्य परिधिका प्रमाण पन्द्रह लाख इक्यासी हजार एकसौ उनतालीस योजन है ॥ २५२० ॥ १५८११३९ ।

दुगुणी सूचीमेंसे इच्छित गोल क्षेत्रोंके दुगुणे विस्तारको घटाकर जो शेष रहे उसके वर्गको अर्ध विस्तारके वर्गसे गुणा करनेपर जो प्राप्त हो उसे पुनः दशसे गुणा करके प्राप्त राशिका वर्गमूल निकालनेपर जो अक लब्ध हों तत्प्रमाण इच्छित वलयाकार क्षेत्रका सूक्ष्म क्षेत्रफल जानना चाहिये॥ २५२१–२५२२॥

उदाहरण—लवणसमुद्रकी सूची ५ लाख और व्यास २ लाख योजन है। उसका सूक्ष्म क्षेत्रफल इसप्रैकार होगा—

शून्य, एक, छह, नौ, पांच, छह, छह, तीन, सात, नौ, आठ और एक, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या निर्मित हो उतने योजनमात्र लवणसंमुदका क्षेत्रफल है ॥ २५२३ ॥

## १८९७३६६५९६१०।

शून्य, छह, सात, तीन, पाच, तीन, दो, चार, छह, सात, नौ और एक, इन अकोंसे जो सख्या निर्मित हो उतने योजनप्रमाण जम्बूद्धीप व लवणसमुद्रका सम्मिलित क्षेत्रफल है ॥ २५२४॥ जं. द्वी. का क्षेत्रफल ७९०५६९४१५० + ल. स. का क्षे.फ १८९७३६६५९६१० = १९७६४२३५३७६०।

१ द्व <sup>°</sup>वलयाणि २ द्व छण्णवपंचलिय<sup>°</sup>. ३ द्व १८९७३६६५९९६१०.

बाहिरसूईवग्गो भव्मंतरसूइवग्गपरिहीणो । लक्खस्स कदीहि हिदो जंबूदीवप्यमाणया खंढा ॥ २५२५ चउवीस जलहिखंडा जंबूदीवप्पमाणदो होति । एवं लवणसमुद्दो वाससमासेण णिहिट्टो ॥ २५२६ । एवं लवणसमुद्दं गदं ।

धादइसंडो दीओ परिवेढदि<sup>२</sup> लवणजलणिहिं सयलं । चउलक्खजोयणाहं वित्थिण्णो चक्कवालेणं ॥ २५२७ ४०००० ।

जगदीविण्णासाइं भरहासिदी तिम्म कालभेदं च । हिमगिरिहेमवदा महिहमवं हिरविरसणिसहिद्दी ॥ २५२८ विजन्नो विदेहणामो णीलगिरी रम्मविरसहिमगिरी । हेरण्णवदो विजन्नो सिहरी एरावदो त्ति विरसो य ॥ २५२९ एवं सोलसभेदा धादहसंडस्स अंतरिहयारा । एण्हिँ ताण सर्व वोच्छामो आणुपुन्वीए ॥ २५३० तदीवं परिवेडिट समंतदो दिन्वरसणमयजगदी । जंबूदीवपवण्णिदजगदीए सरिसवण्णणया ॥ २५३१ । जगदी समत्ता ।

द्विखणउत्तरभाए उसुगारा द्विखणुत्तरया । एकेको होदि गिरी घादहसंडं पविभेजंते ॥ २५३२

वाद्य सूचीके वर्गमेसे अभ्यन्तर सूचीके वर्गको कम करनेपर जो शेष रहे, उसमें एक लाखके वर्गका भाग देनेपर लब्ब संख्याप्रमाण जम्बूद्वीपके समान खण्ड होते हैं ॥ २५२५ ॥

उदाहरण—लवणसमुद्रकी बाह्य सूची ५ लाख और अम्यन्तर सूची १ लाख यो. है। अतः उसके जम्बूद्दीपप्रमाण खण्ड इसप्रकार होंगे—-

(५००००<sup>२</sup> — १००००<sup>२</sup>) ÷ १००००<sup>२</sup> = २४ खण्ड । जम्बूद्वीपके प्रमाण लवणसमुद्रके चौबीस खण्ड होते हैं। इसप्रकार संक्षेपमें लवणसमुद्रका

विस्तार यहा बतलाया गया है ॥ २५२६ ॥

इसप्रकार लवणसमुद्रका वर्णन समाप्त हुआ।

धातकीखंडद्वीप इस सम्पूर्ण लवणसमुद्रको वेष्टित करता है । मण्डलाकारसे स्थित यह द्वीप चार लाख योजनप्रमाण विस्तारसे संयुक्त है ॥ २५२७ ॥ ४००००० ।

जर्गती, विन्यास, भरतक्षेत्र, उसमें कालभेद, हिमवान्पर्वत, हैमवतक्षेत्र, महाहिमवान्पर्वत हिरवर्षक्षेत्र, निषधपर्वत, विदेहक्षेत्र, नीलपर्वते, रम्यकक्षेत्र, रिक्मपर्वते, हेरण्यवतक्षेत्र, शिखरीपर्वते और ऐरावतक्षेत्र, इसप्रकार धातकीखण्डद्वीपके वर्णनमें ये सोलह भेदरूप अन्तराधिकार है। अव अनुक्रमसे इनके स्वरूपका कथन करते हैं ॥ २५२८-२५३०॥

उस घातकीखण्डद्वीपको चारों तरफसे दिव्य रत्नमय जगती वेष्टित करती है। इस जगतीका वर्णन जम्बूद्वीपमें वर्णित जगतीके ही समान है ॥ २५३१ ॥

जगतीका कथन समाप्त हुआ I

धातकीखण्डद्वीपके दाक्षिण और उत्तरभागमें इस द्वीपको विभाजित करनेवाला व दक्षिण-उत्तर लग एक एक इष्याकार पर्वत है ॥ २५३२ ॥

१ द व कदिम्हि. २ द व परिवेददि ३ द व एण्हं ४ द व दीव. ५ द व पविभर्जत.

णिसहसमाणुच्छेहा संलग्गा लवणकालजलहीणं । अब्भंतरिम बाहिं अंकैसुहा ते खुरणसंठाणा ॥ २५३३ जोयणसहस्समेकं रुंदा सन्वत्थ ताण पत्तेकं । जोयणसयमवगाढा कणयमया ते विराजंति ॥ २५३५ एक्केका तढवेदी तेसिं चेट्ठेदि दोसु पासेसुं । पंचसयदंडवासा धुन्वंतधया दुकोसे उच्छेहा ॥ २५३५ ताणं दोपासेसुं वणसंढा वेदितोरणिहि जुदा । पोक्खरणीवावीहिं जिणिंदपासादरमणिज्ञा ॥ २५३६ वणसंडेसुं दिन्वा पासादा विविहरयणियरमया । सुरणरिसहुणसणाहा तडवेदीतोरणिहें जुदा ॥ २५३७ ढविं उसुगाराणं समंतदो हविंद दिन्वतडवेदी । वण-वणवेदी पुन्वंप्पयारिवत्थारपिरपुण्णा ॥ २५३८ चत्तारो चत्तारो पत्तेकं होति ताण वरकूडा । जिणभवणमादिक् सेसेसुं वेतरपुराणि ॥ २५३९ तद्दिन जिणभवणं वेतरदेवाण दिन्वपासादा । णिसहपवण्णिदिजणभवणवेतरावाससारिन्छा ॥ २५४९ दोसुं इसुगाराणं विचाले होति ते दुवे विजया । जे होति जंबुदीवे तेत्तियदुगुणकदा धादईंसंडे ॥ २५४९ सेलसरेवरसरिया विजया कुंडा य जेत्तिया होति । णाणाविण्णासँजुदा ते संलीणा र्य धादईंसंडे ॥ २५४२

लवण और कालोद समुद्रसे संलग्न वे दोनों पर्वत निषधपर्वतके समान ऊंचे, तथा अम्यन्तर भागमें अकमुख व बाह्य भागमें क्षुरप्रके आकार हैं॥ २५३३॥

उन दोनों पर्वतोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार सर्वत्र एक हजार योजनप्रमाण है । एकसौ योजनप्रमाण अवगाहसे सहित वे सुवर्णमय पर्वत विराजमान हैं ॥ २५३४॥

उन पर्वतोंके दोनों पार्श्वभागोंमें पाचसौ धनुषप्रमाण विस्तारसे सहित, दो कोस ऊंची और फहराती हुई ध्वजाओंसे संयुक्त एक एक तटवेदी है ॥ २५३५॥

उन वेदियोंके दोनों पार्श्वभागोंमे वेदी, तोरण, पुष्करिणी एव वापिकाओंसे युक्त और जिनेन्द्रप्रासादोंसे रमणीय वनखड है ॥ २५३६॥

इन वनखण्डोंमें देव व मनुष्योंके युगलोंसे सिहत, तटवेदी व तोरणोंसे युक्त और विविध प्रकारके रत्नोंके समूहोंसे निर्मित दिन्य प्रासाद हैं॥ २५३७॥

इष्त्राकार पर्वतोंके ऊपर चारों ओर पूर्वीक्तप्रकार विस्तारसे परिपूर्ण दिव्य तटवेदी, वन और वनवेदी स्थित है ॥ २५३८ ॥

उन प्रत्येक पर्वतोंपर चार चार उत्तम कूट हैं। इनमेंसे प्रथम कूटके ऊपर जिनभवन और शेष कूटोंके ऊपर व्यन्तरोंके पुर हैं॥ २५३९॥

उस द्वीपमे जिन भवन और व्यन्तरदेवोंके दिव्य प्रासाद निषधपर्वतके वर्णनमें निर्दिष्ट जिन भवन और व्यन्तरावासोंके सदश हैं ॥ २५४० ॥

दोनों इष्याकारोंके मध्यमें वे क्षेत्र दो दो है। जो क्षेत्र जम्बूद्वीपमें हैं उनसे दुगुणे धातकीखण्डमें हैं॥ २५४१॥

नाना प्रकारके विन्याससे युक्त जितने पर्वत, तालाब, निदया, क्षेत्र और कुण्ड हैं, वे धातकीखण्डमें भी शोभायमान है ॥ २५४२ ॥

१ द णिसहमाणुच्छेदा°. २ द असुमुहा, व अंकुमुहा. ३ व दुक्कोस°. ४ द व पुन्वापयार°. ५ द व तद्दीवं. ६ द व तेत्तिय दुगुणकदो धादईसंडो ७ द णाणाविण्णाससालिण. ८ द व सालिण घादइ°.

इसुगारगिरिंदाणं विचालेसुं भवंति सन्वे णं। णाणाविचित्तवण्णा सहलीणा धादईसंढे ॥ २५४३ विजया विजयाण तहा विजयद्वाणं भवंति विजयद्वा। मेर्हगिरीणं मेरू कुलगिरिणो कुलगिरीणं च ॥ २५४४ णाभिगिरिण णाभिगिरी सरिया सरियाण दोसु दीवेसुं । पणिधिगटा अवगादुच्छेहसरिच्छो विणा मेरूं ॥ २५४५ जंबूदीवपवण्णिदरुंदाहिंतो य दुगुणरुंदा ते। पत्तेकं वेयद्वप्पहुदिणगाणं विणा मेरूं ॥ २५४६ मोत्तूणं मेर्हगिरिं सन्वणगा कुंदपहुदि दीवदुगे। अवगादवासपहुदी केई इच्छंति सारिच्छा ॥ २५४७ पाठान्तरम ।

मूलिम उविरमागे वारसकुलपन्वया सिरसरुंदा । उभयंतेहिं लग्गा लवणोविहकालजलहीणं ॥ २५४८ दो दो भरहेरावदवसुमइबहुमज्झदीहैं विजयहा । दोपासेसुं लग्गा लवणोविहकालजलहीणं ॥ २५४९ ते बारस कुलसेला चत्तारो ते य दीहि विजयहा । अन्भंतरिम बाहिं अंकमुद्दा खुरप्पसंठाणा ॥ २५५० विजयादीणं णामा जंबूदीविमम विण्या विविद्दा । विजयं जंबूसमालिणामाई एत्थ वत्तन्वा ॥ २५५१

इष्वाकार पर्वतोंके अन्तरालमें नाना प्रकारके विचित्रवर्णवाले वे सव पर्वतादि धातकी-खंडमें स्थित हैं ॥ २५४३ ॥

दोनों द्वीपोंमें प्रणिधिगत क्षेत्र क्षेत्रोंके सहरा, विजयार्द्ध विजयाद्धींके सहरा, मेरु मेरुके सहरा, कुलपर्वत कुलपर्वतोंके सहरा, नाभिगिरि नाभिगिरियोंके सहरा, और नदियां नदियोंके सहरा हैं। इनमेंसे मेरुके विना शेष सर्वोंका अवगाह व उचाई सहरा है। २५४४—२५४५॥

मेरुको छोड़कर विजयार्द्धप्रभृति पर्वतोंमेंसे वे प्रत्येक जम्बूद्धीपमें वतलाये हुए विस्तारकी अपेक्षा दुगुणे विस्तारसे सिहत हैं ॥ २५४६॥

मेरुपर्वतको छोड़कर सब पर्वत और कुण्ड आदि तथा अवगाह एवं विस्तारादि दोनों द्वीपोंमें समान हैं, ऐसा कितने ही आचार्योंका अभिप्राय है ॥ २५४७॥ पाठान्तर ।

वारह कुळपर्वत मूळ व उपरिम भागमें समान विस्तारसे सहित होते हुए दोनों अन्तिम भागोंसे ळवणोद्धि और कालोद्धिसे संळग्न हैं ॥ २५४८ ॥

भरत व ऐरावत क्षेत्रोंके बहुमध्यभागमें स्थित दो दो दीर्घ विजयाई दोनों पार्श्वभागोंमें लवणोद्धि और कालोद्धिसे संलग्न हैं ॥ २५४९॥

वे वारह कुलपर्वत और चारों ही दीर्घ विजयाई अम्यन्तर व वाह्य भागमें ऋमसे अंकमुख और क्षुरप्र जैसे आकारवाले हैं ॥ २५५० ॥

जम्बू और शाल्मलीवृक्षोंके नामोको छोडकर शेष जो क्षेत्रादिकोंके विविध प्रकारके नाम जम्बूद्दीपमें वतलाये गये हैं, उनको ही यहांपर भी कहना चाहिये॥ २५५१॥

१ द व णाभिगिरी णाभिगिरी सरिसरियासयाणु दोसु दिवेसुं २ द व सारिच्छा ३ द व भन्झदीविन जयब्रा. ४ व विकिहाविजय

दोपासेसुं दिक्खणइसुगारिगिरिस्स दो भरहखेता। उत्तरहसुगारस्स य भवंति एरावदा दोणिंण॥ २५५२ दोण्णं इसुगाराणं वारसकुरूपव्वयाण विस्तारु । अरिववरेहिं सिरिच्छा विजया सन्वे वि धादईसंडे ॥ २५५३ अंकायारा विजया भागे अरुभंतरिम ते सन्वे । सित्तसुई पिव बाहिं सयहुद्धिसमा य पस्सभुजा ॥ २५५४ अरुभंतरिम भागे मिन्झिमभागिम बाहिरे भागे । विजयाणं विक्खंभं धादइसंडे परूवेमो ॥ २५५५ दुसहस्सजोयणाणि पंचुचरसयजुदाणि पंचंसा। उणवीसिहदा रुंदा हिमवंतिगिरिस्स णादन्वं ॥ २५५६

२१०५। ५ १९

महिं मवंतं रंदं चें उदद्दिमवंतरंदपरिमाणं । णिसहस्स होदि वासो महिं मवंतस्स चउगुणो वासो ॥ २५५७

एदाणं सेलाणं विक्लंभे। मेलिऊण चउगुणिदो । सन्वाण कुलगिरीणं हंदसमासो पुढो होदि ॥ २५५८ दोण्णं इसुगाराणं विक्लंभो होदि दो सहस्साणि । तास्सि मिलिदे<sup>४</sup> धादइसंडे गिरिहद्दलिदिमाणं ॥ २५५९ २००० ।

दक्षिण इष्वाकार पर्वतके दोनों पार्श्वभागों में दो भरतक्षेत्र और उत्तर इष्वाकार पर्वतके दोनों पार्श्वभागों दो ऐरावतक्षेत्र है ॥ २५५२ ॥

धातकीखण्डद्वीपमें दोनों इष्वाकार और बारह कुलपर्वतोंके अन्तरालमें स्थित सब क्षेत्र अरविवर अर्थात् चकेके अरोंके मध्यमें रहनेवाले छेदोंके समान हैं॥ २५५३॥

वे सब क्षेत्र अम्यन्तर भागमें अंकाकार और बाह्यमें शक्तिमुख हैं। इनकी पार्श्वभुजायें गाड़ीकी उद्धिके समान हैं॥ २५५४॥

अव धातकीखण्डद्वीपके क्षेत्रोंका अभ्यन्तर, मध्य और बाह्य भागमें जितना विस्तार है उसे कहते हैं ॥ २५५५ ॥

दो हजार एकसौ पांच योजन और उन्नीससे भाजित पाच भागप्रमाण हिमवान्पर्वतका विस्तार समझना चाहिये ॥ २५५६ ॥ २१०५ र् ।

महाहिमवान्पर्वतका विस्तारप्रमाण हिमवान्पर्वतके विस्तारसे चौगुणा और निषधपर्वतका विस्तार महाहिमवान्पर्वतके विस्तारसे चौगुणा है ॥ २५५७ ॥ ८४२१ है । ३३६८४ है ।

इन तीनों पर्वतोंके विस्तारको मिलाकर चौगुणा करनेपर सत्र कुलपर्वतोंके विस्तारका संकलन होता है ॥ २५५८॥

 $3809\frac{8}{56} + 6838\frac{8}{36} + 33668\frac{8}{56} \times 8 = 806687\frac{3}{56}$ 

दोनों इष्वाकार पर्वतोंका विस्तार दो हजार योजनप्रमाण है। उपर्युक्त कुलपर्वतोंके विस्तारप्रमाणमें इसको भी मिला देनेपर धातकीखण्डद्वीपमें सम्पूर्ण पर्वतरुद्ध क्षेत्रका प्रमाण होता है॥ २५५९॥ २०००।

१ द व परावदो. २ द अरविववेहि, व अवरविवरेहि. ३ व चउदह . ४ द व मेलिदे.

दुगचउभट्टटाई सत्तेकं जोयणाणि अंककमे । उणवीसिहदा दुकला माणं गिरिरुद्रवसुद्दाए ॥ २५६० १७८८४२ । २ | १९

लवणादीणं रंदं दुगितगचउसंगुणं तिलक्ल्णं । कमसो क्षादिममिजिझमवाहिरसूई हवे ताणं ॥ २५६१ क्षादिममिज्झमवाहिरसूईवग्गा दसेहिं संगुणिदा । तस्स य मूला इच्छियसूईए होदि सा परिही ॥ २५६२ पैण्णारसलक्लाइं इगिसीदिसहस्स जोयणेकसयं । उणदालजुदा धादइसडे अवमंतरे परिही ॥ २५६३ १५८११३९ ।

अट्ठावीसं लक्ता छादालसहस्स जोयणा पण्णा । किंचूणा णादन्वा मन्झिमपरिही य घादईसंडे ॥ २५६४ २८४६०५० ।

एकछणवणभएका एकचउक्का कमेण अंकाणि । जोयणया किंचूणा तहीवे वाहिरो परिही ॥ २५६५ ४११०९६१ ।

दो, चार, आठ, आठ, सात और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या निर्मित हो उतने योजन और उन्नीससे भाजित दो भाग धातकीखण्डमें पर्वतरुद्ध क्षेत्रका प्रमाण है ॥ २५६० ॥

छवणसमुद्रादिकके विस्तारको दो, तीन और चारसे गुणा करके प्राप्त गुणनफलमेंसे तीन छाख कम करनेपर क्रमसे उनकी आदि, मध्य और अन्तिम सूचीका प्रमाण होता है॥ २५६१॥

४ ला. × २ - ३ ला. = ५ लाख यो. धा. खं. की आदिमसूची । ४ × ३ - ३ = ९ लाख योजन धा. खं. की मध्यसूची । ४ × ४ - ३ = १३ लाख योजन धा. खं. की वाह्यसूची ।

आदि, मध्य और वाह्य सूचीके वर्गको दशसे गुणा करके उसका वर्गमूल निकालनेपर इच्छित सूचीकी परिधिका प्रमाण आता है ॥ २५६२ ॥

पन्द्रह लाख इक्यासी हजार एकसौ उनतालीस योजनमात्र धातकीखण्डकी अभ्यन्तर परिधिका प्रमाण है ॥ २५६३॥

र्थं प्रवेश २० = १५८११३९ यो. धा. खं. की अम्यन्तर परिधि । अहाईस लाख ख्यालीस हजार पचास योजनसे कुछ कम धातकीखंडद्वीपकी मध्यमें परिधिका प्रमाण जानना चाहिये ॥ २५६४ ॥

 $\sqrt{200000^3 \times 20} = 2284040$  यो. से. कुछ कम धा. ख. की मध्य परिधि। एक, छह, नो, शून्य, एक, एक और चार, इन अंक्रोंको क्रमसे रखनेपर जो सख्या हो उतने योजनोंसे कुछ कम धातकीखण्डद्वीपकी बाह्य परिधिका प्रमाण है ॥ २५६५ ॥  $\sqrt{2200000^3 \times 20} = 8220962$  यो. धा. ख. की बाह्य परिधि।

१ द् वण्गासं.

भादिममज्जिमबाहिरपारिहिपमाणेसु सेलरुद्धितिं। सोधिय सेसट्टाणं सन्वाणं होदि विजयाणं॥ २५६६ १४०२२९६। १७ | २६६७२०७ । १७ | ३९३२११८। १७ | १९ | १९ |

एकचउसोलसंखा चउगुणिदा अट्ठवीसज्जतसया । मेलिय तिविहसमासं हरिदे तिट्ठाणभरहविक्खंभा ॥ २५६७ २१२ ।

भरहादीविजयाणं बाहिररुंदैम्मि झादिमं रुंदं । सोदिय चउलक्खिहिदे खयवड्डी इच्छिदपदेसे ॥ २५६८ छावट्टिं च स्याणिं चोइसजुत्ताणि जोयणाणि कला । उणतीस उत्तरसयं भरहस्सब्भंतरे वासो ॥ २५६९

६६१४। १२९ २१२

हेमवदप्पहुदीणं पत्तेकं चडगुणो ह्वे वासो । जाव य विदेहवस्सो तप्परदो चडगुणा हाणी ॥ २५७०

आदि, मध्य और वाह्य परिधिके प्रमाणमेंसे पर्वतरुद्ध क्षेत्रको कम करनेपर शेष स्थान सब क्षेत्रोंका होता है ॥ २५६६॥

१५८११३९ - १७८८४२  $\frac{2}{8^{2}8}$  = १४०२२९६  $\frac{1}{6}$  है आदि | २८४६०५० - १७८८४२  $\frac{2}{8^{2}8}$  = २६६७२०७ है है मध्य | ४११०९६१ - १७८८४२  $\frac{2}{8^{2}8}$  = ३९३२११८ $\frac{2}{8}$  है बाह्य |

एक, चार और सोलह, इनकी चौगुणी संख्याके जोडमें एकसौ अट्ठाईसको मिलानेपर जो सख्या उत्पन्न हो उसका पर्वतरुद्ध क्षेत्रसे रहित उक्त तीन प्रकारके परिधिप्रमाणमें भाग देनेपर क्रमसे तीनों स्थानोंमें भरतक्षेत्रका विस्तारप्रमाण निकलता है ॥ २५६७ ॥

१४०२२९६  $\frac{8}{5}$   $\frac{6}{5}$   $\frac{6}{5}$   $\frac{1}{5}$   $\frac{1}{5}$  अभ्यंतरिवस्तार | २६६७२०७  $\frac{8}{5}$   $\frac{6}{5}$   $\frac{1}{5}$   $\frac{1}{5}$ 

भरतादिक क्षेत्रोंके बाह्यविस्तारमेंसे आदिके विस्तारको कम करके शेषमें चार छाखका भाग देनेपर इच्छित स्थानमें हानि-वृद्धिका प्रमाण आता है ॥ २५६८॥

छ्यासठसा चौदह योजन और एक योजनके दोसा बारह भागोंमेंसे एकसा उनतीस भागमात्र भरतक्षेत्रका अभ्यन्तरिकस्तार है ॥ २५६९ ॥ ६६१४ ६२६ ।

विदेहक्षेत्र तक क्रमसे हैमवतादिक क्षेत्रोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार उत्तोरोत्तर इससे चौगुणा है । इससे आगे क्रमसे चौगुणी हानि होती गई है ॥ २५७० ॥

१ द् °कुंडिमम, व वाहिकुंदिमा. २ द् व °लक्खाविहरैं. TP 59

```
      २६४५८ | ९२ | १०५८३३ | १५६ | १९४५८ | ९२ |

      २१२ | २१२ |
      २१२ | २१२ |

      ६६१४ | १२९ |
      २१२ |
```

बारससहस्सपणसयइगिर्सादी जोयणा य छत्तींसा । भागा भरहासिदिस्स य मिन्झिमवित्थारपरिमाणं ॥ २५७१ १२५८१ । ३६ | ५०३२४ । १४४ | २०१२९८ । १५२ | ८०५१९४ । १८४ | २०१२९८ । १५२

> प०३२४। १४४ | १२५८१ | ३६ | २१२ | २१२ |

अद्वारसा सहस्सा पंचसया जोयणा य सगदाला । भागा पणवण्ण सयं वासो भरहस्स वाहिरए ॥ २५७२ १८५४७ । १५५ ७४१९० । १९६ २९६७६३ । १४८ ११८७०५४ । १६८ २९६७६३ । १४८ २१२ २१२ २१२

७४१९० | १९६ | १८५४७ । १५५ २१२ | २१२ |

धादइसंडे दीवे खुळ्यिहमवंतिसहिरिमैञ्झगया । पडमदहपुंडरीए पुन्ववरादिसाएँ एक एक णई ॥ २५७३ उणवीसमहस्साणिं तिण्णि सया णवयसिहयजोयणया । गंत्ण गिरिंदुवरिं दिन्खणडत्तरिसे वल्ड् ॥ २५७४ १९३०९ ।

हैमवत २६४५८  ${}_{2,2}^{2,2}$  । हिर १०५८३३  ${}_{2,5}^{2,5}$  । विदेह ४२३३३४  ${}_{2,5}^{2,5}$  । रम्यक १०५८३३  ${}_{2,5}^{2,5}$  । हैरण्यवत २६४५८  ${}_{2,2}^{2,2}$  । ऐरावत ६६१४  ${}_{2,5}^{2,5}$  । भरतक्षेत्रके मध्यम विस्तारका प्रमाण वारह हजार पांचसौ इक्यासी योजन और छत्तीस भाग अधिक है ॥ २५७१ ॥

मन्यविस्तार — भरत १२५८१  $= \frac{3}{5} = \frac{6}{5} = \frac{1}{5}$  । हैमवत ५०३२४  $= \frac{3}{5} = \frac{6}{5} = \frac{1}{5}$  । विदेह ८०५१९४  $= \frac{3}{5} = \frac{6}{5} = \frac{1}{5}$  । एस्यक २०१२९८  $= \frac{3}{5} = \frac{6}{5} = \frac{1}{5}$  । ऐरावत १२५८१  $= \frac{3}{5} = \frac{6}{5} = \frac{1}{5}$ 

अठारह हजार पांचसौ सैंतालीस योजन और एकसौ पचवन भागप्रमाण भरतक्षेत्रका बाह्यविस्तार है ॥ २५७२ ॥

बाह्यविस्तार— भरत १८५४७ २ ५ ६ । हैमवत ७४१९० २ २ ६ । हिर २९६७६२ २ ६ ६ । विदेह ११८७०५४ २ ६ ६ । रम्यक २९६७६२ २ ६ । हैरण्यवत ७४१९० २ ९ ६ ५ ६ । ऐरावत १८५४७ २ ६ ६ ।

घातकीखण्डद्वीपमें क्षुद्रहिमवान् और शिखरीपर्वतके मध्यगत पद्मद्रह और पुण्डरीकद्रहकी पूर्व व पश्चिम दिशासे एक एक नदी निकली है॥ २५७३॥

प्रत्येक नदी उन्नीस हजार तीनसी नौ योजन पर्वतुके ऊपर जाकर यथायोग्य दक्षिण व उत्तर दिशाकी ओर मुड़ जाती है ॥ २५७४ ॥ १९३०९ ।

१ द्व सिहरं. २ द्व पुब्बन्व दिसा.

मंदरणामो सेलो हवोदि तस्सि विदेहवरिसिमा । किंचि विसेसो चेट्टिष्ट तस्स सरूवं परूवेमो ॥ २५७५ तहीवे पुन्वावरिवदेहवस्साण होदि बहुमज्झे । पुन्वपविणेदरूवो प्रकेको मंदिरो सेलो ॥ २५७६ जोयणसहस्सगाढा चुलसीदिसहस्सजोयणुच्छेहा । ते सेला पत्तेक वरस्यणवियप्पपरिणामा ॥ २५७७

मेरुतलस्स य रुंदं दस य सहस्साणि जोयणा होंति । चडणडदिसयाहं पि य धरणीपट्टम्मिए रुंदा ॥ २५७८ १००० । ९४०० ।

जोयणसहस्समेकं विक्खंभो होदि तस्स सिहरिमा । भूमीय मुह सोहिय उदयहिदे भूमुहादु हाणिचयं ॥ २५७९ तक्खयविद्विपमाणं छद्दसभागं सहस्सगाढिमा । भूमीदो उविरं पि य एकं दसरूवमवहिदं ॥ २५८०

मेरुतलस्स य रुंद पंचसया णवसहस्स जोयणया । सन्वत्थं खयवड्ढी दसमंसं केइ इच्छंति ॥ २५८१ १ | पाठान्तरम् ।

उस द्वीपके भीतर विदेहक्षेत्रमें किश्चत् विशेषताको लिये हुए जो मन्दर नामक पर्वत स्थित है उसके स्वरूपको कहते हैं ॥ २५७५ ॥

उस द्वीपमें पूर्व और अपर विदेहक्षेत्रोंके बहुमध्यभागमें पूर्वोक्त स्वरूपसे संयुक्त एक एक मन्दरपर्वत स्थित है ॥ २५७६॥

उत्तम एवं नाना प्रकारके रत्नोंके परिणामस्वरूप वे प्रत्येक पर्वत एक हजार योजन प्रमाण अवगाहसे सहित और चौरासी हजार योजन ऊचे हैं ॥ २५७७ ॥

अवगाह १००० । उत्सेघ ८४००० ।

मेरुका विस्तार तलभागमें दश हजार योजन और पृथिवीपृष्ठपर चौरानवैसौ योजनप्रमाण है ॥ २५७८ ॥ १०००० । ९४०० ।

वह क्षय-वृद्धिका प्रमाण एक हजार योजनमात्र अवगाहमें योजनके दश भागोंमेंसे छह भाग अर्थात् छह बटे दस भाग और पृथिवीके ऊपर दश रूपोंसे भाजित एक भाग-मात्र है॥ २५८०॥ है। है।

कितने ही आचार्य मेरुके तलविस्तारको नौ हजार पाचसौ योजनमात्र मानकर सर्वत्र क्षय-वृद्धिका प्रमाण दशवा भाग मानते है ॥२५८१॥ ९५०० — १००० — ८५००० = २००० पाठान्तर ।

१ द व पुट्वं विणिद, २ द व मदिरा.

जिल्छिस विक्लंभं खुल्लयमेरूण समवदिण्णाणं । दसमिनिदे नं लदं एकसहस्सेण संमिनिदं ॥ २५८२ नंबूदीवपविण्णिदमंदरागिर्वृिलयाणे सिरसाको । दोण्णं पि चूलियाको मंदरसेलाण एदिसँ ॥ २५८३ पंडुगसोमणसाणि वणाणि णंदणयभहसालाणि । नंबूदीवपविण्णदमेरूसमाणाणि मेरूणं ॥ २५८४ णवरि विसेसो पंडुगवणाउ गंद्ण नोयणे हेट्टा । अडवीससहस्साणि सोमणसं णाम वणमेत्यं ॥ २५८५ २८०००।

सोमणसादो हेट्टं पणवण्णसहस्सपणसयाणि पि । गंतूण जोयणाइं होदि वणं णंदणं एत्य ॥ २५८६ ५५५०० ।

पंचसयजोयणाणि गंतूणं णंदणासो हेट्ठिमा। धादइसंडे दीवे होदि वणं भहसालं ति ॥ २५८७ ५०० ।

एकं जोयणलक्तं सत्तसहस्साणि षडसयाणि पि । उणसीदी पत्तेकं पुन्त्रावरदीहमेदाणं ॥ २५८८ १०७८७९ ।

मंद्रगिरिंडउत्तरद्विखणभागेसु भद्सालाणं । जं विक्खंभपमाणं उवपुसो तत्य उच्छिण्णो ॥ २५८९

जितने योजन नीचे जाकर क्षुद्रमेरुओंके विस्तारको जानना हो, उतने योजनोंमें दशका भाग देनेपर जो लब्ध आने उसमें एक हजारके मिला देनेपर अभीष्ट स्थानमें मेरुओंके विस्तारका प्रमाण जाना जाता है ॥ २५८२ ॥

उदाहरण- शिखरसे २१००० यो. नीचे मेरुका विष्कम्भ २१००० ÷ १० + १००० = ३१०० यो. ।

इस द्वीपमें दोनों मन्टरपर्वतोंकी चूलिकायें जम्बूद्वीपके वर्णनमें कही हुई मन्दरपर्वतकी चूलिकाके सदश हैं ॥ २५८३ ॥

जम्बूर्द्वापमें कहे हुए मेरुपर्वतके समान इन मेरुओंके भी पाण्डुक, सौमनस, नन्दन और भद्रशाल नामक चार वन हैं ॥ २५८४ ॥

यहां विशेषता यह है कि पाण्डुकवनसे अट्ठाईस हजार योजनमात्र ही नीचे जाकर सोमनस नामक वन स्थित है ॥ २५८५ ॥ २८००० ।

इसीप्रकार यहा सौमनसबनके नीचे पचवन हजार पांचसौ योजनमात्र जाकर नन्दन वन है ॥ २५८६ ॥ ५५५०० ।

धातकीखण्डद्दीपर्मे नन्दनवनसे पाचसौ योजनमात्र नीचे जानेपर भद्रशाल नामक वन है ॥ २५८७ ॥ ५०० ।

इनमेंसे प्रत्येक भद्रशास्त्रवनकी पूर्वापर संवाई एक साल साल हजार आठसी उन्यामी योजनमात्र है ॥ २५८८ ॥ १०७८७९ ।

मन्दरपर्वतोंके उत्तर-दक्षिण भागोंमें भद्रशालवनोंका जितना विस्तार है, उसके प्रमाणका उपदेश नष्ट हो गया है ॥ २५८९ ॥

१ द च सममदिगानं, २ द च मृत्यि, ३ व दोषिंग पि. ४ द व एदपि, ५ द व वर्मेचं

बारससयपणुर्वीसं भट्टासीदीविहत्तउणसीदी । जोयणया विक्खंभा पक्केक भद्दसाळवणे ॥ २५९० १२२५ । ७९ ।

66

सत्तदुदुछक्कपंचितिअंकाण कमेण होइ जोयणया । अब्भंतरभागहियगयदंताणं चउण्हौणं ॥ २५९१ ३५६२२७ ।

णवपणवीसंणवछप्पणजोयणया उभयमेरुवाहिरए । चडगयदंतणगाणं दीहत्तं होदि पत्तेकं ॥ २५९२ ५६९२५९ ।

णवजोयणलक्लाणि पणुवीससहस्सचउसयाणि पि । छासीदी घणुपट्टं दोकुरवे घादईंसंडे ॥ २५९३ ९२५४८६ ।

दो जोयणलक्खाणि तेवीससहस्सयाणि एक्कसयं । अट्टावण्णा जीवा कुरवे तह धादईसंहे ॥ २५९४ २२३१५८ ।

तियलक्खा छासट्टी सहस्सया छस्सयाणि सीदी य । जोयणया रिजुबाणो णादन्वो तस्मि दीवस्मि ॥ २५९५ ३६६६८० ।

चउजोयणलक्खाणि छस्त्रयज्ञत्ताणि होति तेत्तीसं । दोमंदरकुरवाणं पत्तेकं वष्टविक्खंभो ॥ २५९६ ४००६३३ ।

प्रत्येक भद्रशालवनका विस्तार बारहसौ पचीस योजन और अठासीसे विभक्त उन्यासी भागमात्र है ॥ २५९० ॥ १२२५५% ।

अम्यन्तरभागमें स्थित चारों गजदन्तोंकी लबाई सात, दो, दो, छह, पांच और तीन, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण है ॥ २५९१ ॥ ३५६२२७ ।

नौ, पच्चीस, नौ, छह और पाच, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या निर्मित हो उतने योजन-प्रमाण उभय मेरुओंके बाह्यभागमें चारों गजदन्त पर्वतोंमेंसे प्रत्येककी लबाई है ॥ २५९२ ॥

## ५६९२५९ ।

धातकीखण्डद्वीपमें दोनों कुरुओंका धनुःपृष्ठ नौ लाख पचीस हजार चारसौ छगासी योजनमात्र है ॥ २५९३ ॥ ९२५४८६ ।

धातकीखण्डद्वीपमें दोनो कुरुओकी जीवा दो लाख तेईस हजार एकसौ अट्ठावन योजनप्रमाण है ॥ २५९४ ॥ २२३१५८ ।

उस द्वीपमें तीन लाख छ्यासठ हजार छहसौ अस्सी योजनप्रमाण कुरुक्षेत्रोंका ऋजुवाण जानना चाहिये ॥ २५९५ ॥ ३६६६८० ।

दोनो मन्दरपर्वतोंके कुरुक्षेत्रोंमेंसे प्रत्येकका वृत्तविस्तार चार लाख छहसौ तेतीस योजनप्रमाण है ॥ २५९६ ॥ ४००६३३ ।

१ द् चडण्णाणं.

जीवाविक्लंभाणं वग्गविसेसस्स होदि जं मूलं । विक्लंभजुदं भद्विये रिजुबाणो धादईसंडे ॥ २५९७ इसुवग्गं चउगुणिदं जीवावग्गम्मि पिक्लवेज तदो । चउगुणिदइसुविहेत्तं जं लद्ध वट्टवासो सो ॥ २५९८ सत्तणवभट्टसगणवितयाणि अंसाणि होति वाणवदी । वंकेणेसुपैमाणं धादिगसंडिम्म दीविम्म ॥ २५९९

> ३९७८९७ । ९२ । २१२

उत्तरदेवकुरूँसुं खेत्तेसुं तत्थ धादईरुक्खा । चेट्ठंति य गुणणामो तेण पुढं धादईसंढो<sup>५</sup> ॥ २६०० धादइतरूण ताणं परिवारदुमा भवंति एदिसंस । दीविमा पंचलक्खा सिट्ठेसहस्साणि चडसयासीदी ॥ २६०१ ५६०४८० ।

पियदंसणो पभासी आहिवहदेवा वसंति तेसु दुवे । सम्मत्तरयणज्ञता वरभूसणभूसिदायारा ॥ २६०२

जीवा और विष्कंभके वर्गोंके विशेषका, अर्थात् जीवाके वर्गको वृत्तविस्तारके वर्गमेंसे घटाकर जो शेष रहे उसका वर्गमूल निकाले, पश्चात् उसमें विस्तारप्रमाणको मिलाकर आधा करनेपर धातकीखण्डद्वीपमें ऋजुवाणका प्रमाण आता है ॥ २५९७॥

$$\frac{\sqrt{800633^{3}-723842^{3}+800633}}{2}=366620$$
 कुरुक्षेत्रका ऋजुगण।

बाणके वर्गको चौगुणा करक जीवाके वर्गमे मिला दे। फिर उसमें चौगुणे वाणका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना वृत्त क्षेत्रका विस्तार होता है ॥ २५९८ ॥

 $( 3 \xi \xi \xi \zeta^3 \times 8 + 3384 \zeta^3 ) \div ( 3 \xi \xi \xi \zeta \times 8 ) = 800 \xi 3 \frac{3}{5} \frac{1}{6} \frac{1}{6$ 

सात, नौ, आठ, सात, नौ और तीन, इन अंकोंसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और बानवै भाग अधिक धातकीखण्डद्वीपमें कुरुक्षेत्रके वक्र बाणका प्रमाण है ॥ २५९९॥

विदेहका मध्यविस्तार ८०५१९४  $\frac{8}{5}$   $\frac{8}{5$ 

धातकीखण्डद्वीपके भीतर उत्तरकुरु और देवकुरु क्षेत्रोंमें धातकीवृक्ष स्थित हैं, इसी कारण इस द्वीपका 'धातकीखण्ड 'यह सार्थक नाम है ॥ २६००॥

इस द्वीपमें उन धातकीवृक्षोंके परिवारवृक्ष पाच लाख साठ हजार चारसौ अस्सी है ॥ २६०१ ॥ ५६०४८० ।

उन वृक्षोंपर सम्यक्त्वरूपी रत्नसे संयुक्त और उत्तम भूषणोंसे भूषित आकृतिको धारण करनेवाले प्रियदर्शन और प्रभास नामक दो अविपति देव निवास करते हैं ॥ २६०२ ॥

१ द्अधिय. २ द्व विह्तिं. ३ द्व चकेणोपमाण. ४ व कुरुसु तत्य. ५ द्व 'संडे. ६ द्पभारे.

भादरभणादराणं परिवारादो भवंति एदाणं । दुगुणा परिवारसुरा पुन्वोदिदवण्णणेहिं जुदा ॥ २६०३ गिरिभद्सालविजया वक्खारविभंगसरिसुरारण्णा । पुन्वावरवित्थारा वत्तन्वा धादईंसंढे ॥ २६०४ एदेसुं पत्तेकं मंदरसेलाण धरणिपट्टम्मि । चडणडदिसयपमाणा जोयणया होदि विक्खंभो ॥ २६०५

9800 1

एकं जोयणलक्तं सत्तसहस्सा य कहमयजुत्ता । णवहत्तरिया भणिदा विक्लंभो भइसालस्स ॥ २६०६ १०७८७९ ।

छण्णविद्ञोयणसया तीउँत्तरद्विदा य तिकलामो । सन्वाणं पत्तेकं विजयौणं होदि विक्खंभो ॥ २६०७ ९६०३ । ३ ।

जोयणसहस्समेकं वक्लारगिरीण होदि वित्थारो । अङ्काइज्जसयाणि विभंगसरियाणी विक्लंभो ॥ २६०८ १००० । २५० ।

अट्ठावण्णसयाणि चउदालजुदाणि जोयणा रुंदं । कहिदं देवारण्णे भूदारण्णे वि पत्तेकः ॥ २६०९ ५८४४ ।

विजयावक्लाराणं विभंगणईदेवरण्णभदसालवणं । णियणियफलेण गुणिदा काद्वा मेरूफलजुत्ता ॥ २६१०

इन दोनों देवोंके परिवारदेव आदर और अनादर देवोंके परिवारदेवोंकी अपेक्षा दुगुणे हैं जो पूर्वोक्त वर्णनसे संयुक्त है ॥ २६०३॥

अब धातकीखण्डमें गिरि (मेरु), मद्रशाल, विजय, वक्षार, विमंगनदी और देवारण्य, इनका पूर्वापरविस्तार कहना चाहिये ॥ २६०४॥

> इनमेंसे प्रत्येक मेरुका विस्तार पृथिवीके पृष्ठभागपर चौरानवैसौ योजनप्रमाण है ॥२६०५॥ ९४००।

भद्रशालका विस्तार एक लाख सात हजार आठसौ उन्यासी योजनमात्र कहा गया है॥२६०६॥ १०७८७९।

छ्यानवैसौ तीन योजन और आठसे भाजित तीन भागमात्र सब विजयोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार है ॥ २६०७ ॥ ९६०३ है ।

एक हजार योजनप्रमाण वक्षारपर्वतोंका और अढ़ाईसौ योजनप्रमाण विभगनिदयोंका विस्तार है ॥ २६०८ ॥ वक्षार १००० । विभगनिदी २५० ।

देवारण्य और भूतारण्यमेंसे प्रत्येकका विस्तार अट्ठावनसौ चवालीस योजनप्रमाण कहा गया है ॥ २६०९॥ ५८४४।

विजय, वक्षार, विभगनदी, देवारण्य और भद्रशालवनको [ इष्टसे हीन ] अपने अपने फलसे गुणा करके मेरुके फलसे युक्त करनेपर जो संख्या उत्पन्न हो उसे इस द्वीपके विस्तारमेंसे कम

१ द सरिसरोरण्णा, ब सरिसुरोरण्णा. २ द तिउत्तरायाहिदा. ३ द व समवाओ ४ द व सिरियाइ.

तं चिय दीवन्वासे सोधिय एदिमा होदि जं सेसं । णियणियसंखाहिरदं णियणियवासाणि जायंते ॥ २६११ सोधसु वित्यारादो डचडतियडक्चउदुयंककसे । सेसं सोलसमजिदं विजयं पिंड होदि वित्यारं ॥२६१२ २४६३४६ ।

वित्यारान्। सोघसु अंवरणसगयणदोण्णिणवयतियं । सबसेसं संहृद्दिने वन्तारणगाण वित्यारो ॥ २६१३ ३९२००० ।

चडलक्लादो सोधसु संवरणसङ्कायणगवयतियं । संकक्ते सबसेतं नेर्रागिरिंदस्स परिमाणं ॥ २६१४ ३९०६०० र ।

दुगुणिस भइसाले संदर्सेलस्स सिवसु विक्संसं । मिल्सिसस्ईसिहिदं सस्स्ई कच्छगंघनालिणिए ॥ २६६५ एक्सरसलक्काणि पणुवीससहस्स इगिसयाणि पि । अडवण्ण जोयणाणि कच्छाएँ सा हवे सूई ॥ २६६६ ६१२५१५८ ।

करके शेषमें अपनी अपनी संख्याका भाग देनेण्र अपना अपना विस्तारप्रमाण होता है ॥ २६१०-२६११ ॥

छह, चार, तीन, छह, चार और दो, इन अंजोंके क्रमसे उपन्न हुई संस्थाको घातकी-खण्डके विस्तारमेंसे कम करके शेषमें सोल्हका भाग देनेपर प्रत्येक विजयका विस्तार होता है ॥ २६१२ ॥ वसार यो. ८००० + विमंग १५०० + देवारण्य ११६८८ + भद्रशाल २१५७५८ + मेरु ९४०० = २४६३४६: (४००००० - २४६३४६) ÷ १६ = ९६०३ है जो. ।

शून्य, शून्य, शून्य, दो, नौ और तीन, इन अंकोंके क्रमसे उत्पन्न हुई संख्याको धातकी-खण्डके वित्तारमेंसे कम करके शेषमें आठका भाग देनेपर वसारपर्वतोंका विस्तार होता है ॥ २६१३ ॥ ३९२००० ।

> ४०००० - ( १५३६५४ + १५०० + ११६८८ + २१५७५८ + ९४०० ) ÷ ८ = १००० चो.।

शून्य, शून्य, छइ, शून्य. नौ और तीन. इन अंकोंके क्रमसे उत्पन्न हुई सल्याको चार टाखमेंसे कम करनेपर जो शेष रहे उतने योजनप्रमाण नेस्का विस्तार है ॥ २६१४॥ ३९०६०० ।

१०००० - (१५३६५१ - ८००० - १५०० - १६६८८ - २१५७५८) = ९४०० यो.।

दुगुणे भद्रशालवनके विस्तारमें मन्दरपर्वतके विस्तारको मिलाकर उसमें मन्यम स्वीको मिला देनपर कच्छा और गन्धमालिनीदेशकी स्वीका प्रमाण श्राता है ॥ २६१५॥

न्गरह लाख पद्मीसं हजार एकसौ अट्टावन योजनप्रनाण कच्छादेशकी सूची होती है ॥ २६१६॥ १०७८७२ × २ + ९४०० + ९०००० = ११२५१५८।

१ इ व संबर्णमगयनदोष्निमवयतियं. २ व ३९२०००, ३ इ व कच्छाई.

विक्खभस्स य वग्गो दसगुणिदो करणि वष्टए परिही । दुछणभक्षडपणपणितययंककमे तीए परिमाणं ॥ २६१७ ३५५८०६२ ।

भट्टत्तरिं सहस्सा बादालजुदा य जीयणट्टसया । एकं लक्खं चोह्सगिरिरुद्धक्खेत्तपरिमाणं ॥ २६१८ १७८८४२ ।

सेलविसुद्धा परिही चउसट्टीए गुणिजे अवसेसं । दोसयबारसभजिदे जं छद्धं तं विदेहदीहत्तं ॥ २६१९ दसजोयणलक्लाणि विंससहस्स सयं पि इगिदौलं । अदसीदिजुदसयंसा विदेहदीहत्तपरिमाणं ॥ २६२०

सीदाणईए वैतां सहस्तमेकं च तिमा क्षवणेंजे । क्षवसेसद्धपमाणं दीहत्तं कच्छविजयस्स ॥ २६२१

पणजोयणलक्त्राणि पणणउदिसयाणि सत्तर्रि चादो<sup>५</sup>। दुसयकलाओ रुंदा वंकसरूवेण कच्छस्स ॥ २६२२ ५०९५७० । २०० | २१२ |

विजयादिवासवग्गो वक्लारविभंगदेवरण्णाणं । दसगुणिदो जं मूळं सो धुह बत्तीसगुणिदस्स ॥ २६२३

विस्तारके वर्गको दशसे गुणा करके उसका वर्गमूल निकालनेपर परिधिका प्रमाण होता है। यहां कच्छादेशसम्बन्धी सूचीकी परिधिका प्रमाण अकक्रमसे दो, छह, शून्य, आठ, पाच, पांच, और तीन अंकरूप है ॥ २६१७॥ √ ११३५१५८ २ × १० = ३५५८०६२।

चौदह पर्वतोंसे रोके गये क्षेत्रका प्रमाण एक लाख अठत्तर हजार आठसौ ब्यालीस योजनमात्र है ॥ २६१८ ॥ १७८८४२ ।

उपर्युक्त परिधिप्रमाणमेंसे पर्वतरुद्ध क्षेत्रको कम करदेनेपर जो शेष रहे उसको चौंसठसे गुणा करके प्राप्त गुणनफल्टमें दोसौ बारहका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतनी विदेहक्षेत्रकी लबाई है ॥ २६१९ ॥

वह विदेहक्षेत्रकी लंबाई दश लाख बीस हजार एकसौ इकतालीस योजन और एक योजनके दौसौ बारह भागोंमेंसे एकसौ अठासी भागप्रमाण है ॥ २६२०॥

 $(344067 - 30687) \times 68 - 387 = 3050883 = 1$ 

उसमेंसे एक हजार योजनप्रमाण सीतानदीके विस्तारको कम करदेनेपर जो शेष रहे उसके अर्धभागप्रमाण कच्छादेशकी लंबाई है ॥ २६२१ ॥ १००० ।

पाच लाख पचानबैसौ सत्तर योजन और दोसौ भाग अधिक कच्छादेशका तिर्यग्विस्तार है ॥ २६२२ ॥ (१०२०१४१६६६ – १०००) – २ = ५०९५७०३६६ ।

कच्छादिक विजय, वक्षार, विभगनदी और देवारण्य, इनके विस्तारके वर्गको दशसे गुणा करके उसका जो वर्गमूल हो, उसको पृथक् बत्तीससे गुणा करके प्राप्त गुणनफलमें दोसो बारहका

१ द ब गुणिज्जु. २ द ब विंससहस्ससयं पि होदि इगिदालं ३ द व वासं मेक च त्तिमा. ४ द अवणेज. ५ द ब सत्तरिस्सादो. ६ द मूलं वपुसा, ब मूलं सा. TP 60.

बारसजुददुसणुहिं भजिदूणं कच्छरंदमेलिविदं । तत्ये णियणियट्ठाणे विदेहबद्धस्स विक्संभो ॥ २६२४ चत्तारि सहस्साणिं पणसयचडसीदि जोयणाणं पि । परिवेंड्डी विजयाणं णादन्वा घादईसंडे ॥ २६२५ ४५८४ ।

चसारि जोयणाणं संयाणि सत्तत्तरीय जुत्ताणि । सिंह कलाओं तिस्सि वक्खारिगरीण परिवड्डी ॥ २६२६ ४७७ । ६० | २१२ |

एक्कोणवीसमिहिदं एक्कसयं जोयणाणि भागा य । बावण्णा ठाणेसुं विभगसिरयाण परिवर्ता ॥ २६२७ ११९ । ५२ | २१२ |

दुसहस्सं सत्तसयं उणणवदी जोयणाणि भंसा य । बाणवदी ठाणेसुं देवारण्णस्स संबद्घी ॥ २६२८ १ २७८९ । ९२ २१२

खेत्तादिविद्वमाणं आदीदो वाहिकणें मिन्झिले । तम्हा संतिमदीहे विद्विपमाणं च जाणिजं ॥ २६२९ वि ४५८४। व ४७७। ६० विमं ११९। ५२ | दे २७८९। ९२ | २१२ | २१२ |

खेत्तादींणं अंतिमदीहपमाणं च होदि जं जत्य । तं जि पमाणं अग्गिमवक्खारादीसु आदिछं ॥ २६३०

भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसे कच्छादेशके विस्तारमें मिला देनेपर उत्पन्न राशिप्रमाण अपने अपने स्थानमें अर्धविदेहका विस्तार होता है ॥ २६२३–२६२४॥

धातकीखण्डमें चार हजार पांचसौ चौरासी योजनप्रमाण क्षेत्रोंकी वृद्धि जानना चाहिये

 $11 \ 7 \ \xi \ 7 \ 4 \ 11 \ \sqrt{(9 \ \xi \circ 3 \frac{3}{6})^2 \times 9 \circ \times 37 \div 797} = 84681$ 

इस द्वीपमें वक्षारपर्वतोंकी वृद्धिका प्रमाण चारसौ सतत्तर योजन और साठ कला अधिक

है॥ २६२६॥ ४ १००० २ × १० × ३२ ÷ २१२ = ४७७ इहुई।

एकसौ उन्नीस योजन और वावन भागमात्र विभंगनदियोंके स्थानोंमें वृद्धि होती

है॥ २६२७॥ √२५०२ × १० × ३२ ÷ २१२ = ११९ इस्ट !

देवारण्यके स्थानोंमें वृद्धिका प्रमाण दो हजार सातसी नवासी योजन और वानवे भाग

अधिक है ॥ २६२८ ॥ 🗸 ५८४४ × १० × ३२ ÷ २१२ = २७८९ १९२ ।

क्षेत्रादिकोंकी आदिम लंबाईमें मिलाकर मध्यम लंबाईका प्रमाण लानेके लिये तथा मध्यम लम्बाईमें मिलाकर अन्तिम लंबाईको लानेके लिये यह वृद्धिप्रमाण जानना चाहिये॥ २६२९॥

विजय ४५८४ । वक्षार ४७७६ १९ । विभंग ११९६६ १ देवारण्य २७८९६ १ १ । क्षेत्रादिकों की अन्तिम लंबाईका प्रमाण जहां जो हो, वहीं उससे आगेके वक्षरादिककी आदिम लंबाईका प्रमाण होता है ॥ २६३० ॥

१ द तह. च तहा २ द च परिवद्विया. ३ द-प्रती इतो घोडश गाथा अन्यत्र लिखिताः. ४ द च वादिका ५ द च चादिजं.

चउपणङ्गिचउङ्गिपण जोयण भागा तहेव दोणिण सया । कष्छाए गंधमालिणिखेत्तस्स य मिन्झमं दीहं॥२६३१ ५१४१५४ । २०० | २१२

अडतियसगहङ्गिपण भागा सय दोणिण विजयचरिमं च । दोण्हं गिरीण आदी दीहत्तं ताण णिहिहं ॥ २६३२ ५१८७३८ । २००

छक्केक्कदुणवइगिपण भागा अढदाल मज्झदीहत्तं । चित्तसुरादियकूढंमालंताणं गिरीणं च ॥ २६३३ ५१९२१६ । ४८ | २१२

तियणवळकं णवइगिपण अंसा भढभहियएकसयं । दोण्हं गिरीण अंतिमदीहत्तं विजयभादीए ॥ २६३४ ५१९६९३ । १०८ | २१२

सगसत्तदुचउदुगपण अंसा ता एव मिन्समं दीहं। देण्हं सुकच्छगंधिलविजयाणं ताण होदि ति ॥ २६३५ ५२४२७७ । १०८ २१२

चार, पाच, एक, चार, एक और पांच, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और दोसौ भाग अधिक कच्छा और गन्धमालिनी देशकी मध्यम लबाईका प्रमाण है ॥ २६३१ ॥ ५०९५७०३६६ + ४५८४ = ५१४१५४३६६ ।

आठ, तीन, सात, आठ, एक और पांच, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और दोसो भाग अधिक कच्छाविजयकी अन्तिम तथा उन दोनों पर्वतोंकी आदिम लंबाई कहीं गई है ॥ २६३२ ॥ ५१४१५४३ १६ + ४५८४ = ५१८७३८३ १६ ।

छह, एक, दो, नौ, एक और पांच, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और अड़तालीस भाग अधिक चित्रकूट और सुरमाल पर्वतोंकी मध्यम लंबाई है ॥ २६३३॥ ५१८७३८३६६ + ४७७  $\frac{6}{5}$ % = ५१९२१६  $\frac{8}{5}$ % ।

तीन, नौ, छह, नौ, एक और पाच, इन अंकोंसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसो आठ भाग अधिक उक्त दोनों पर्वतोंकी अन्तिम तथा सुकच्छा और गंधिला देशकी आदिम लबाई है ॥ २६३४ ॥ ५१९२१६  $\frac{8}{2}$   $\frac{8}{2}$   $\frac{4}{2}$  ४७७ $\frac{5}{2}$   $\frac{8}{2}$  = ५१९६९३ $\frac{1}{2}$   $\frac{8}{2}$  ।

सात, सात, दो, चार, दो और पांच, इन अर्कोंसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ आठ भाग अधिक सुकच्छा और गन्धिला नामक उन दोनों क्षेत्रोंकी मध्यम लंबाई है ॥ २६३५ ॥ ५१९६९३ दें ६६ + ४५८४ = ५२४२७७ दें ६६ । इगिछट्टसट्टरुगपगमंखा भागा सहर्त्तरं च सयं । विजएस दोस संतिमदीहत्तं दोविभंगादी ॥ २६३६ ५२८८६१ । १०८ | २१२ |

णभसट्टणबढदुगपण अंसा सट्टीइ इक्सयमेता । हृद्वदीउभिमालिणिणईण मन्मिल्लभायामं ॥ २६३७ ५२८९८० । १६० २१२

सुण्गणभड्कगवदुगपणसंस्रा जोयणाइं सरिदाणं । दोण्हं संतिमदीहं <sup>\*</sup>सादिष्ठं सगगविजयाणं ॥ २६३८ ५२९१०० । ०० ।

चडल्ट्टरुक्टिनितिपण मागट्टाणेसु सुण्णयं जाण । महक्च्छसुर्गधाणं विजयाणं मिस्समायामं ॥ २६३९ ५३३६८४ । ०० ।

सदृञ्दुसदृतियपग्रजोयणया सम्बद्धिणा भणिया । दोसु वि विजयाणंतिमदीहं वक्सारसादिलं ॥ २६४० ५३८२६८ । ०० ।

एक, इह, आठ, आठ, दो और पाच, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसो आठ भागप्रमाण उक्त दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा ब्रह्वती और किमीमालिनी इन दो विभगनदियोंकी आदिम लंबाई है ॥ २६३६ ॥

५२४२७७ ई ६ ६ + ४५८४ = ५२८८६१ ई ६ ६ ।

ग्रन्य, आठ, नो, आठ, दो और पांच, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसो साठ भागप्रमाण द्रहवती और कर्मिमालिनी नामक विभंगनिदयोंकी मध्यम लंबाई है ॥ २६३७॥ ५२८८६१६६६ + ११९५५३ = ५२८९८०६६६ ।

शून्य, शून्य, एक, नौ, दो और पांच, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण उक्त दोनों नदियोंकी अन्तिम तथा महाकच्छा और सुगन्वा नामक अप्रिम दोनों देशोंकी आदिम उम्बाई है ॥ २६३८ ॥ ५२८९८०६६६ + ११९६५३ = ५२९१०० ।

चार, आठ, छह, तीन. तीन और पाच, इन अंकोंसे जो संख्या निर्मित हो उतने योजन-प्रमाण महाकच्छा और सुगन्धा देशोंकी मध्यम छर्जाई है। यहा भागस्थानोंमें जून्य समझना चाहिये॥ २६३९॥ ५२९१०० + १५८४ = ५३३६८४।

उपर्युक्त दोनों देशोंकी अन्तिम और निलन्कूट व नागपर्वतकी आदिम लंबाई सर्वज्ञदेवने क्षाठ, इ.इ. को. आठ. तीन, और पाच, इन अंकोंसे निर्मित संख्यारूप योजनप्रमाण वतलाई है ॥ २६५० ॥ ५३३६८४ + ४५८४ = ५३८२६८ ।

र य अहन ६ २ व आदि हं आयाम वि.

पणचउसगद्वतियपणजोयणया होंति सद्वि भागा य । णिलणादिकूडणागिगरीण मन्झेसु दीहत्तं ॥ २६४३ ५३८७४५ । ६० २१२

दुगदुगदुगणवितयपण भागा वीसुत्तरं च इक्कसयं । दोवक्खाराणंतिमदीहं विजयाण श्रादिश्लं ॥ २६४२ ५३९२२ । १२० | २१२ |

छक्कणभक्षद्वतियचउपण श्रंसा पुब्वभासिदा णेया । कच्छकवदिगंधासुं विजयेसुं मिन्झिमायामं ॥ २६४३ ५४३८०६ । १२० | २१२ |

णभणवितयक्षडचउपणै पुब्बुत्तसाणि दोसु विजएसुं । गहविद् फेणमालिणि अंतिमभादिह्यदीहत्तं ॥२६४४ ५४८३९० । १२० | २१२ |

णवणभपणक्षद्वचरपण भागा बावत्तरीसदं दीहं । मिन्सिहं गद्दविष् तद्द चेव य फेणमािलेणिए ॥ २६४५ ५४८५०९ । १७२ | २१२ |

पांच, चार, सात, आठ, तीन और पाच, इन अकोंसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और साठ भागप्रमाण नलिनकूट और नागपर्वतकी मध्यम लबाई है ॥ २६४१॥

$$43८२६८ + 800 = \frac{60}{53} = 43८084 = \frac{60}{53}$$
।

दो, दो, दो, नौ, तीन और पाच, इन अकोंसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ बीस भागप्रमाण उक्त दोनों वक्षारपर्वतोंकी अन्तिम तथा कच्छकावती और गन्धा देशोंकी आदिम लंबाई है ॥ २६४२ ॥ ५३८७४५ + ४७७६६२ = ५३९२२२६६६ ।

छह, शून्य, आठ, तीन, चार और पाच, इन अर्कोंके क्रमसे जो सख्या निर्मित हो उतने योजन और पूर्वमें कहे हुए एकसौ बीस भाग अधिक कच्छकावती और गन्धा देशकी मध्यम ठंबाई है ॥ २६४३ ॥ ५३९२२२६६६ + ४५८४ = ५४३८०६६६६ ।

शून्य, नौ, तीन, आठ, चार और पाच, इन अंकोंसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और पूर्वोक्त एकसौ बीस भाग अधिक उक्त दोनों देशोंकी अन्तिम तथा प्रहवती और फेनमालिनी नामक विभंगनदियोंकी आदिम लवाई है ॥ २६४४॥

नौ, शून्य, पाच, आठ, चार और पांच, इन अंकोंसे जो संख्या निर्मित हो उतने योजन और एकसौ बहत्तर भाग अधिक ग्रहवनी और फेनमालिनी निदयोंकी मध्यम लवाई है॥ २६४५॥

१ द्व आदिस्स. २ द्व 'तियअहचउपण.

णवदोल्ठश्रद्वच्छपण अंसा बारस विभंगसिरयाणं । अंतिल्लयदीहत्तं भादी भावत्तवप्पकावदिए ॥ २६४६ ५४८६२९ । १२ | २१२ |

तियह्गिदुतिपणपणयं अंककमे जोयणाणि अंसा य। बारसमेतं मज्ज्ञिमदीहं भावत्तवण्पकावदिए॥ २६४७

५५**३**२१३ । १२ ्२१२

सगणवसगसगपणपण अंसा ता एवे दोसु विजयाण । अंतिह्रयदीहत्तं आदीअं पडमसूरवैरे ॥ २६४८

पुष्पु७७९७ । १२ २१२

चउसत्तदोण्णिक्षद्वयपणपण्डंकक्कमेण अंसाइं। बावत्तरि दीहत्तं मिक्सिहं पडमसूरवरे ।। २६४९

५५८२७४। ७२ २**१**२

इगिपणसगझडपणपण भागा बत्तीसअधियसय दीहं । दोसु गिर्रासुं अंतिहादिहं दोसु विजयाणं ॥ २६५०

५५८७५**१ ।** १३२ २१२

नौ, दो, छह, आठ, चार और पांच, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और बारह मागमात्र उक्त दोनों विभंगनदियोंकी अन्तिम तथा आवर्ता और वप्रकावती देशोंकी आदिम लबाई है ॥ २६४६ ॥ ५४८५०९ १७२ + ११९ ५२ = ५४८६२९ १२ ।

तीन, एक, दो, तीन, पाच और पाच, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और बारह भागमात्र अधिक आवर्ता और वप्रकावती देशोंकी मध्यम छंबाई है ॥ २६४७॥

$$482679\frac{82}{582} + 8428 = 443783\frac{82}{582}1$$

सात, नौ, सात, सात, पाच और पांच, इन अकोंके ऋमसे जो संख्या निर्मित हो उतने योजन और बारह भाग अधिक उक्त दोनों देशोंकी अन्तिम लबाई तथा यही पद्मकूट और सूर्यपर्वतकी आदिम लबाई है ॥ २६४८॥ ५५३२१३ - १५८४ = ५५७७९७ - १२ ।

चार, सात, दो, आठ, पांच और पाच, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और बहत्तर भाग अधिक पद्मकूट और सूर्यपर्वतकी मध्यम लबाई है ॥ २६४९ ॥

एक, पाच, सात, आठ, पाच और पाच, इन अकोंके ऋमसे जो सह्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ बत्तीस भाग अधिक उक्त दोनों वक्षारपर्वतोंकी अन्तिम तथा लागलावर्ता और महावप्रा देशोंकी आदिम लम्बाई है ॥ २६५०॥

$$446208\frac{62}{282} + 800\frac{60}{282} = 446048\frac{822}{282}$$

१ दत एव. २ द्व णिलणागवरे. ३ द्व मज्झंअण्णलिणकृडणागवरे.

पणितितितियञ्चपणयं अंसा ता एव लंगलावते । महवप्पे विजयाए पत्तेकं मिन्समं दीहं ॥ २६५१

णबद्दगिणवसगछप्पण भागा ता एव दोसु विजयाणं । अंतिल्लयदीहत्तं आदिल्लं दोविभंगसरियाणं<sup>३</sup> ॥ २६५३

**अड**ितयणमअडछप्पण अंसा चउसीदिअधियमयमेत्तं । गंभीरमालिणीए मन्झिल पंकगावदिए ॥ २६५३

भहपणह्गिअहछप्पण अंसा चउवीसमेत्तदीहत्तं । दोण्णं णदीण अंतं आदिहं दोसु विजयाणं ॥ २६५४

दुचउसगदोण्णिसगपण अंककमे अंसमेव पुन्वुत्तं । माज्झिछयदीहत्तं पोक्खलविजए सुवप्पाए॥ २६५५

पांच, तीन, तीन, छह और पांच, इन अकोंके ऋमसे जो संख्या निर्मित हो उतने योजन और पूर्वोक्त एकसौ बत्तीस भाग अधिक लांगलावर्ता व महावप्रा देशोंमेंसे प्रत्येककी मध्यम लंबाई है ॥ २६५१ ॥ ५५८७५१  $\frac{१३२}{२१२}$  + ४५८४ = ५६३३३५ $\frac{१३२}{२१२}$ । .

नौ, एक, नौ, सात, छह और पाच, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और पूर्वोक्त एकसौ बत्तीस भाग अधिक उक्त दोनों देशोंकी अन्तिम तथा गंभीरमालिनी और पंकवती नामक दो विभगनदियोंकी आदिम लंबाई है ॥ २६५२ ॥

$$463344\frac{837}{282} + 8468 = 460989\frac{837}{282}$$

आठ, तीन, शून्य, आठ, छह और पांच, इन अंकोंसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और प्कसौ चौरासी भाग अधिक गंभीरमालिनी व पकवती नदियोंकी मध्यम लंबाई है ॥ २६५३॥

$$460616\frac{1}{515} + 1166\frac{1}{515} = 46056\frac{1}{515}$$

आठ, पाच, एक, आठ, छइ और पांच, इन अंकोंके ऋषसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चौबीस भागमात्र अधिक उक्त दोनों निदयोंकी अन्तिम तथा पुष्कला एवं सुवप्रा विजयकी आदिम लंबाई है ॥ २६५४ ॥ ५६८०३८ $\frac{१८8}{232}$  + ११९ $\frac{५२}{232}$  = ५६८१५८ $\frac{28}{232}$  ।

दो, चार, सात, दो, सात और पाच, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और पूर्वोक्त चौत्रीस भाग अधिक पुष्कला व सुवप्रा विजयकी मध्यम लंबाई है ॥ २६५५॥

$$46<84<\frac{28}{282}+84<8=402082=1$$

१ द तहवप्पे. २ द व संपत्तेक मिल्समदीहत्त. ३ द सरीणं, व सरीरं. ४ द पुर्वता, म पुरवता,

छहोतियसगसगपण भंसा ता एव अंतदीहत्तं । कमसो दोविजयाणं आदिल्लं एक्सेलचंदणगे ॥ २६५६

तियणभक्षदसगसगपण भागा चडसीदिमेत्त पत्तेकं । मिल्झिल्लयदीहत्तं होदि पुढं एक्क्सेलचंदणगे ॥ २६५७

णमलब्दुअहसगपण अंसा वारसकदी हु अवसाणे । दीह दोसु गिरीण आदी वण्याए पोक्खलावदिए ॥ २६५८

चउछक्षभडदुभडपण कमसो संका त एव भागा य । मज्ज्ञिलयदीहत्तं विजयाणं दोसु णाद्वं ॥ २६५९<sup>२</sup>

अडचडचरसगङ्गरपण अंसा ते चेव पोक्खलावदिए । वप्पाए अंतदीहं आदिलं भूददेवरण्णाणं ॥ २६६०

छह, दो, तीन, सात, सात, और पाच, इन अकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चौवीस भाग ही अधिक ऋमसे दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा एकशैल व चन्द्रनग नामक वक्षारपर्वतोंकी आदिम लंबाई है ॥ २६५६॥ ५७२७४२  $\frac{28}{282} + 8468 = 499326 \frac{28}{282}$ ।

तीन, शून्य, आठ, सात, सात और पाच, इन अक्रोंके क्रमसे जो सख्या निर्मित हो उतने योजन और चौरासी भागमात्र अधिक एकशैल व चन्दनग नामक वक्षारपर्वतों मेंसे प्रत्येककी मध्यम लबाई है ॥ २६५७॥ ५७७३२६ $\frac{२४}{२१२}$  +४७७ $\frac{६०}{२१२}$  = ५७७८०३ $\frac{८४}{२१२}$ ।

शून्य, आठ, दो, आठ, सात और पाच, इन अंकोके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और बारहके वर्गप्रमाण अर्थात एकसौ चवालीस भाग अधिक दोनों पर्वतोकी अन्तिम तथा वप्रा एव पुष्कलावती क्षेत्रकी आदिम लबाई है ॥ २६५८ ॥

$$499603787 + 899787 = 496660769881$$

चार, छह, आठ, दो, आठ और पाच, इन अंकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ चवालीस भाग ही अधिक उक्त दोनों देशोंकी मध्यम लंबाई जानना चाहिये॥ २६५९॥ ५७८२८०६६६ + ४५८४ = ५८२८६४६६६।

आठ, चार, चार, सात, आठ और पांच, इन अकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसी चवालीस भाग अधिक पुष्कलावती व वप्रा विजयकी अन्तिम तथा भूतारण्य व देवारण्यकी आदिम लंबाई है॥ २६६०॥ ५८२८६४ १११ + ४५८४ = ५८७४४८ १११ ।

१ द व दीइत्योसुं गिरीणं. २ एषा गाया द्-प्रती नास्ति.

अट्ठतियदोण्णिअंबरणवपणअंकक्रमेण चडवीसा । भागा मिज्झमदीहं पत्तेकं देवभूदरण्णाणं ॥ २६६१ ५९०२३८ । २४ | २१२

सगदोणभितयणवपणकमसो अंका तहेव भागा य । सोलुत्तरसय अंतिमदीहं सुरभूदरण्णाणं<sup>र</sup> ॥ २६६२<sup>२</sup>

**५९३०२७। १**१६ २१२

कच्छादिप्पमुहाणं तिवियणं सिण्णक्षिवदं सन्वं । विजयाण मंगलावदिपमुहाण कमेण वत्तन्वं ॥ २६६३ कच्छादिसु विजयाणं आदिममन्झिछचरिमदिहत्ते । विजयद्धरंदमवणिय अद्धकदे तस्स तस्स दीहत्तं ॥ २६६४ सोहसु मन्झिमसुई मेरुगिरिं दुगुणभद्दसालवणं । सौ सुई पम्मादीपरियंतं मंगलावदिए ॥ २६६५ दोचउसडचउसगछजोयणआणिं कमेण तं वग्गं । द्सगुणमूलं परिही अडतियणभचउतिएइदुगं ॥ २६६६ सूई ६७४८४२ । परि २१३४०३८ ।

आठ, तीन, दो, शून्य, नौ और पांच, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या निर्मित हो उतने योजन और चौत्रीस भाग अधिक देवारण्य व भूतारण्यमेंसे प्रत्येककी मध्यम लवाई है॥ २६६१॥

 $420882\frac{8}{5}\frac{8}{5}\frac{8}{5} + 3029\frac{8}{5}\frac{7}{5} = 490732\frac{7}{5}\frac{8}{5}$ 

सात, दो, शून्य, तीन, नौ और पांच, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ सोलह भाग अधिक देवारण्य व भूतारण्यकी अन्तिम लवाई हे ॥ २६६२ ॥

4907365

यह सब कच्छादिक देशोकी तीन प्रकारसे लवाई कही गई है। अब क्रमसे वह मगलावती आदि देशोंकी कही जानी है।। २६६३।।

कच्छादिक विजयोंकी आदिम, मध्यम और अन्तिम लवाईमेंसे विजयार्द्धके विस्तारको कम करके शेषको आधा करनेपर उस उसकी लवाईका प्रमाण होता है ॥ २६६४ ॥

धातकीखण्डकी मध्यसूचीमेसे मेरुपर्वत और दुगुणे भद्रशालवनके विस्तारको घटा दो, तब वह शेष पद्मासे मंगलावतीदेश तककी सूची होती है ॥ २६६५ ॥

९०००० -- ( ९४०० + २१५७५८ ) = ६७४८४२ सूची ।

दो, चार, आठ, चार, सात और छह, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजनरूप उपर्युक्त सूचीका प्रमाण है। इस सूचीप्रमाणका वर्ग करके उसको दशसे गुणा करनेपर जो प्राप्त हो उसका वर्गमूल निकालनेपर उक्त सूचीकी परिधिका प्रमाण होता है. जो क्रमसे आठ, तीत. शून्य, चार, तीन, एक और दो अकरूप है ॥ २६६६॥

 $\sqrt{\xi_0 8 \zeta_8 \zeta_1^2 \times \xi_0} = \xi \xi \xi_0 \xi \zeta_1 \xi_1^2$ 

१ व <sup>°</sup>दीह्नुरभूदरण्णाः २ एषा गाया द्-प्रती नास्ति, ३ द् सो. TP. 61

सेलिविसुद्धो परिही चउसट्टीहिं गुणेज भवसेसं। वारसदोसयभिजदे अं लर्द तं विदेहदीहतं॥ २६६७ सगचउदोणभणवपण भागा दोगुणिदणउदि दीहत्तं। पुट्ववरविदेहाणं सामीवे भदसालवण॥ २६६८

तामि सहस्सं सोधिय अद्धकदेण विहीणदीहत्तं । उक्कस्सं पम्माए तह चेव य मंगलावादिए ॥ २६६९ तियदोल्ज्चउणवदुगअंककमे<sup>र</sup> जोयणाणि भागाणि । चउहीणदुसयदीहं आदिलं पउममगलावदिए ॥ २६७०

णवितयणभखंणवदोक्षंककमे भाय दुसद चउरिहदं । मिझ्झिस्वदिहत्तं पम्माए मंगलाविदए २६७ १

पणपणचडपणअडदुग अंसा ता एव दोसु विजयासुं । अंतिल्लयदीहत्तं वक्खारदुगम्मि आदिल्लं ॥ २६७२ २८५४५५ । १९६ |

२१२

इस परिधिप्रमाणमेंसे पर्वतरुद्ध क्षेत्रको कम करनेपर जो शेष रहे उसे चौंसठसे गुणा करके दोसौ बारहका माग देनेपर जो लब्ध आवे उतनी विदेहक्षेत्रकी लबाई है ॥ २६६७॥

सात, चार, दो, शून्य, नौ और पाच, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और नव्बैके दूने अर्थात् एकसौ अस्सी भागमात्र अधिक भद्रशालवनके समीपमे पूर्वापर विदेहोंकी लंबाई है।। २६६८॥ (२१३४०३८ – १७८८४२  $\frac{2}{26}$ ) × ६४ ÷ २१२ = ५९०२४७  $\frac{2}{26}$ ।

उस विदेहकी लबाईमेंसे एक हजार योजन (सीतोदाका विस्तार) कम करके शेषको आधा करनेपर पद्मा तथा मगलावती देशकी उत्कृष्ट लबाईका प्रमाण होता है ॥ २६६९॥

तीन, दो, छह, चार, नौ और दो, इन अर्कोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चार कम दोसौ अर्थात् एकसौ छ्यानवै भाग अधिक पद्मा और मगलावती देशकी आदिम लवाई है।। २६७०।। २९४६२३६१६।

नौ, तीन, जून्य, जून्य, नौ और दो, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ छ्यानवै भाग अधिक पद्मा और मगलावती देशकी मध्यम लबाई है ॥ २६७१॥

२९४६२३
$$\frac{१९}{5}$$
  $\frac{6}{5}$  - ४५८४ = २९००३९ $\frac{5}{5}$   $\frac{6}{5}$  |

पाच. पाच, चार, पाच, आठ और दो, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और पूर्वोक्त एकसौ छ्यानवै भाग अधिक उक्त दोनों देशोंकी अन्तिम तथा श्रद्धावान् व आत्माजन नामक दो वक्षारपर्वतोंकी आदिम ल्वाई है ॥ २६७२ ॥

$$790039\frac{8}{5}\frac{8}{8}\frac{8}{5} - 8468 = 764844\frac{8}{5}\frac{9}{5}\frac{1}{1}$$

१ द्व अंकक्षमेण.

अडसगणवचर अडद्गा भागा छत्तीसअधियसयमेकं । सङ्घावणमायंजणगिरिम्मि मिड्सल्लदीहत्तं ॥ २६७३

इगिणभपणचउञ्जडदुग भागा छाहत्तरी य अंतिरुलं । दीहं दोसु गिरीसुं आदीको दोण्णिविजयाणं ॥ २६७४

सगइगिणनणवसगदुग भागा ता एव मञ्झदीहत्तं । पत्तेक सुपम्माए रमाणिजाणामविजयाए ॥ २६७५

तियतिण्णितिण्णिपणसगदे। पिण य अंसा तहेव दीहतं । दोविजयाणं अंतं भादिल्लं दोविभंगसरियाणं ॥ २६७६

चउइगिदुगपणसगदुग भागा चउवीसमेत्त दीहत्त । मिज्झिल्लं खीरोदे र उम्मत्तणादिम्मि पत्तेकं ॥ २६७७

आठ, सात, नौ, चार, आठ और दो, इन अकोंके ऋमसे जो सख्या निर्मित हो उतने योजन और एकसौ छत्तीस भाग अधिक श्रद्धावान् व आत्माजन पर्वतकी मध्यम लबाई है ॥२६७३॥

$$\frac{2 \zeta 4844 \frac{895}{282} - 800 \frac{50}{282} = \frac{2}{5} \frac{2890}{282} \frac{835}{282}}{1}$$

एक, शून्य, पाच, चार, आठ और दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और छ्यत्तर भाग अधिक उक्त दोनों वक्षारपर्वतोंकी अन्तिम तथा सुपद्मा व रमणीया नामक दो देशोंकी आदिम लंबाई है ॥२६७४॥ २८४९७८१३६ - ४७७६० = २८४५०१ ७६ ।

सात, एक, नौ, नौ, सात और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और पूर्वीक्त क्रयत्तर भागमात्र अधिक सुपद्मा और रमणीया नामक क्षेत्रोंमेंसे प्रत्येककी मध्यम रुवाई है ॥ २६७५॥ २८४५०१  $\frac{6}{282}$  – ४५८४ = २७९९१७  $\frac{6}{282}$  ।

तीन, तीन, तीन, पाच, सात और दो, इन अक्रोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और पूर्वोक्त छ्यत्तर भाग अधिक उक्त दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा क्षीरोदा व उन्मत्तजला नामक दो विभगनदियोंकी आदिम लबाई है ॥ २६७६ ॥

चार, एक, दो, पांच, सात और दो, इन अकोंसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चौनीस भागमात्र अधिक क्षीरोदा व उन्मत्तजलामेंसे प्रत्येक नदीकी मध्यम लन्नाई है ॥२६७७॥

$$\frac{204333\frac{06}{283}-889\frac{42}{283}=204388\frac{28}{283}}{1}$$

चउणवअंवरपणसगढो भागा चउरसीदिसधियसयं । दोण्णं णईण कंतिमदीहं सादिल्लं दोसु विजर्देसुं ॥ २६७८

> २७५०९४ । १८४ २१२

णभइ गिपणगमसगद्गाञ्चककमे भागमेव पुन्विल्छं । मिञ्चल्छ्यवित्थारं महपम्मसुरम्मैविजयाणं ॥ २६७९

छहोणवपणछद्दग भाया ता एव अंतदीहत्तं । दोविजयाणं संजणवियडावदियाए सादिल्छं ॥ २६८०

णवचडचडपणछद्दोनंककमे जोयणाणि भागा य । बासिट्ठ दुहद दीहं<sup>४</sup> मिन्झिल्लं दोसु वक्खारे ॥ २६८१

दोसगणवचउछहो भागा चउसाट्टि अंतदीहत्तं। दोवक्लारगिरीणं आदीयं दोसु विजण्सुं।। २६८२

चार, नौ, शून्य, पांच, सात और दो, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ चौरासी भाग अधिक उक्त दोनो नदियोंकी अन्तिम तथा महापद्मा व सुरम्या नामक दो देशोंकी आदिम लवाई है ॥ २६७८ ॥

$$\frac{204288\frac{28}{282} - 886\frac{42}{282}}{282} = \frac{204088\frac{828}{282}}{282}$$

गून्य, एक, पाच, गून्य, सात और दो, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और पूर्वोक्त एकसौ चारासी भाग अधिक महापद्मा व सुरम्या नामक देशोंकी मध्यम लबाई है॥ २६७९॥ २७५०९४ २८४ — १५८४ — २७०५१० १८४।

हह, दो, नो, पांच, छह और दो, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और पूर्वोक्त एकसो चौरासी भाग अधिक उक्त दोनों देशोंकी अन्तिम तथा अजन व विजटावान् पर्वतकी आदिम लवाई है ॥ २६८०॥

$$700490\frac{328}{383} - 8468 = 764976\frac{328}{383}1$$

नें।, चार. चार, पाच, छह और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और वासठके दुगुणे अर्थात् एकसाँ चौवीस भाग अधिक दोनों वक्षारोंकी मध्यम लंबाई है ॥२६८१॥

$$\frac{3\xi}{3\xi} + \frac{3\xi}{3\xi} - \frac{3}{3} = \frac{3\xi}{3\xi} = \frac{3\xi}{3\xi} = \frac{3\xi}{3\xi}$$

दो. सान, नो, चार, छह और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन -ों चोनट भाग अधिक दोनों वक्षारपर्वतोंकी अतिम तथा पद्मकावती व रम्या देशकी आदिम लंबाई हो ॥ २६८२ ॥ २६५४४९९५ - ४७७ - १०७ - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १००० - १०० - १००० - १००० - १०० - १०० - १००० - १०० - १००० - १००० - १००० - १००० -

१ र च दोहि आदीओ २ ह विजयमु, च विजयामु, ३ द व सुपम्म, ४ द व दीहा.

महर्द्वतियणभछद्दे। भागा चउसिंह मज्झदीहत्तं । रम्माए पम्मकाविदिविजयाए होदि पत्तेकं ॥ २६८३ २६०३८८ । ६४ |

। ५४ २१२

चउणभसदपणपणदुग भागा ता एव दोणिण विजयाणं । अंतिह्ययदीहत्तं क्षादिहां दोविभंगसरियाणं ॥ २६८४

पणअडछप्पणपणदुग अंककमे बारसाणि अंसा य । मत्तजले सीदोदे पत्तेकं मज्झदीहत्तं ॥ २६८५

पणछप्पणपणपंचयदो चिय बाहत्तरीहिं अधियसयं । भागा दुणइदुविजए अंतिल्लादिल्लदीहत्तं ॥ २६८६

इगिसडणवणभपणदुग भागा ता एव मञ्झदीहत्तं । संखाए वच्छैकावदिविजए पत्तेक परिमाण ॥ २६८७

आठ, आठ, तीन, शून्य, छह और दो, इन अर्कोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चौंसठ भाग अधिक रम्या व पद्मकावती देशोंमेसे प्रत्येककी मध्यम लबाई है ॥ २६८३ ॥ २६४९७२  $\frac{6}{7}\frac{8}{7}=-8468$ 

चार, शून्य, आठ, पाच, पाच और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और पूर्वोक्त चौंसठ भाग अधिक उक्त दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा मत्तजला व सीतोदा नामक दो विभगनदियोंकी आदिम लर्बाइ है ॥ २६८४ ॥

$$7603665 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 744608 = 74608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 746608 = 7$$

पाच, आठ, छह, पाच, पांच और दो, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और बारह भाग अधिक मत्तजला व सीतोदार्मेसे प्रत्येककी मध्यम लबाई है ॥ २६८५ ॥ २५५८०४  $\frac{\epsilon_{\sqrt{2}}}{\sqrt{2}} = -244624 \frac{82}{\sqrt{2}}$  ।

पाच, छह, पाच, पाच, पांच और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या निर्मित हो उतने योजन और एकसौ बहत्तर भाग अधिक दोनों निदयोंकी अन्तिम तथा शंखा व वत्सकावती नामक दो विजयोंकी आदिम लबाई है ॥ २६८६॥ २५५६८५ १९२६ ११९ ११२ = २५५५६५ १९३।

१ द् पव्वकावदि, व वपाकावदि

सगणवितयञ्चउदुग भागा ते चेव दोण्णिविजयाणं । दोवक्खारगिरीणं अंतिमसादिल्लदीहत्तं ॥ २६८८

णभदोणवपणचउदुग अंसा बारसअधियमेक्कसय । मज्झाम्म होदि दीहं आसीविसवेसमणकूढे ॥ २६८९

तियचउचउपणचउदुग अंसी बावण्ण दोण्णिवक्खारे । दोविजए अंतिरुळं कमसो आदिरुळदीहत्तं ॥ २६९०

णवपणअडणभचउदुगअंककमे अंसमेव वावण्णं । मिक्सिमए दीहत्तं महवच्छाणिकणिविजयिमा ॥ २६९१

पणसगदोछत्तियदुग भागा बावण्ण दोण्णिविजयाणं । बेवेभंगैणदीणं अंतिमझादिहरूदीहत्तं ॥ २६९२

सात, नौ, तीन, छह, चार और दो, इन अंक्रोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और पूर्वोक्त एकसौ बहत्तर भाग अधिक दोनों देशोंकी अन्तिम तथा आशीविष व वैश्रवणकूट नामक दो वक्षारपर्वतोंकी आदिम लंबाईका प्रमाण है ॥ २६८८ ॥

२५०९८१
$$\frac{2}{5}$$
 $\frac{2}{5}$  $\frac{2}{5}$  - 8५८8 = २४६३९७ $\frac{2}{5}$  $\frac{2}{5}$  ।

शून्य, दो, नौ, पाच, चार और दो, इन अंक्रोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ बारह भाग अधिक आशीविष व वैश्रवणकूटकी मध्यम लबाई है ॥ २६८९॥

तीन, चार, चार, पाच, चार और दो, इन अकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और बावन भाग अधिक दो वक्षार तथा निलना व महावत्सा नामक दो देशोंकी क्रमशः अन्तिम एवं आदिम लंबाईका प्रमाण है ॥ २६९०॥

$$784970\frac{882}{88} - 800\frac{60}{288} = 784883\frac{92}{282}$$

नौ, पाच, आठ, शून्य, चार और दो, इन अकोंके ऋमसे जो सख्या निर्मित हो उतने योजन और बावन भाग अधिक निलना व महावत्सा देशकी मध्यम लंबाईका प्रमाण है ॥ २६९१ ॥

$$784883\frac{42}{282} - 8468 = 780649\frac{42}{282}1$$

पाच, सात, दो, छह, तीन और दो, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या निर्मित हो उतने योजन और वायन भाग अधिक दोनों देशों तथा तप्तजला व औषधवाहिनी नामक दो विभंग-नदियोंकी क्रमसे अन्तिम एवं आदिम लंबाईका प्रमाण है ॥ २६९२ ॥

१ व सखा. २ द व दीहत्तं महवप्पाण विजयम्मि ३ व विभग $^{
m o}$ 

छप्पणइगिछत्तियदुगअंककमे जोयणाणि मज्झिमए। दीहत्तं तत्तजले ओसहवाहीएँ पत्तेकः ॥ २६९३ २३६९५६।

छत्तियणभछत्तियदुग भागा सट्टीहिं अधियसय दीहं। दो वेभंगणदीण अंतं आदी हु दोसु विजएसुं॥ २६९४ २३६०३६। १६० |

२१२

ढोपणचउइगितियदुग भागा सट्टीहिं अधियसयमेत्तं । मिन्झमपएसदीहं कुमुदाए सुवच्छविजयिमा ॥ २६९५ २३१४५२ । १६० |

3 4 3 2 3 2

सहस्रअहुयस्रहोदो चिय सहीहिं अधियमयभाग । विजयाणं वक्लारे अंतिल्लादिल्लदीहत्तं ॥ २६९६<sup>२</sup>

इगिणवातियछद्दुगं एकसयं होंति तह य अंसा य । सुहवहतिकूटपव्वदमाज्झिल्लं होदि दीहत्तं ॥ २६९७

छह, पांच, एक, छह, तीन और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजनमात्र तप्तजला व औषववाहिनीमेंसे प्रत्येककी मध्यम लंबाई है ॥ २६९३॥

$$236264\frac{42}{282} - 886\frac{42}{282} = 2368461$$

छह, तीन, शून्य, छह, तीन और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ साठ भाग अधिक दोनों विभगनदियोकी अन्तिम तथा कुमुदा व सुवत्सा नामक दो देशोंकी आदिम लबाईका प्रमाण है ॥ २६९४॥

$$236846 - 889 = 236036 = 236036 = 1$$

दो, पाच, चार, एक, तीन और दो, इन अंकोंसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ साठ भाग अधिक कुमुदा व सुवत्सा देशकी मध्यम लबाई है ॥ २६९५ ॥

$$736036\frac{260}{282} - 8468 = 738847\frac{960}{282}$$

आठ, छह, आठ, छह, दो और दो, इन अकोंसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ साठ भाग अधिक दोनों देशोंकी अन्तिम तथा मुखावह व त्रिक्ट नामक दो वक्षारपर्वतोंकी आदिम लबाई है ॥ २६९६ ॥ २३१४५२<u>५६०</u> – ४५८४ = २२६८६८<u>२६०</u>।

एक, नौ, तीन, छह, दो और दो, इन अक्तोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ भाग अधिक सुखावह व त्रिकूट पर्वतकी मध्यम लंबाईका प्रमाण है ॥ २६९७॥

१ द व णतरवाहीए २ अत्र उपरिलिखिता दश गाथा व-प्रती पुनरिप लिखिताः । ३ एषा गाथा द-व प्रत्योनीस्ति, सोलापुर-प्रतितोऽत्र लिखिता.

चेंडह्गिणवपणदोडो अंसा चालीसमेवे पत्तेकं । टोवक्खारदुविजण् संतिल्लादिल्लदोहत्तं ॥ २६९८ २२५९१४ । ४० | २१२ |

णभतियतियइगिदोहोअंककमे दुहदवीसभागा य । सरिदाए वच्छविजर् पत्तेक मज्झदीहत्तं ॥ २६९९ २२१३३० । ४० १

छच्चउसगछक्केक्टु अंसा चालीसमेत्त दीहत्तं । दोविजए सादिमए देवारण्णास्मि भूदरण्णाए ॥ २७०० २१६७४६ । ४० | २१२ |

छप्पणणवित्यइगिदुन भागा सहीिं अधियसयमेत । भूटादेवारण्णे हवेदि मज्जिल्छदीहत्तं ॥ २७०९ २९३९५६ । ५६० | २९२ |

सगर्हें के के गिगिदुन भागा अडसाहि देवरण्णास्मि । तह चेव सृद्रण्णे पत्ते हं अंतदीहत्तं ॥ २७०२ २९१६७ । ६८ | २१२

चार, एक, नौ, पांच, दो और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चालीस भाग अधिक दो वक्षार तथा सिरता व वन्सा देशोंमेंसे प्रत्येककी क्रमशः अन्तिम एवं आदिम लंबाईका प्रमाण है॥ २६९८॥

$$\frac{22\xi}{2\xi} \frac{1}{2\xi} \frac{1}{2\xi} \frac{1}{2\xi} - 800 \frac{\varepsilon}{2\xi} = 2246\xi \frac{1}{2\xi} \frac{1}{2\xi}$$

शून्य, तीन, तीन, एक, दो और दो, इन अंकोंक ऋममें जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और वीसके दुगुणे अर्थात् चालीस भाग अधिक सरिता व वत्सा देशमेंसे प्रत्येककी मन्यम लंबाई है ॥ २६९९ ॥ २२५९१८ हु १० – ४५८४ = २२१३३० हु ।

छह, चार, सात, छह, एक और दो. इन अक्तोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चालीस भागमात्र अविक दोनों देशोंकी [अन्तिम] तथा देवारण्य व भूतारण्यकी आदिम लंबाईका प्रमाण है ॥ २७०० ॥ २२१३३०  $\frac{80}{282}$  — 8428 = २१६७४६  $\frac{80}{282}$ ।

छइ. पांच, नौ, तीन, एक और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने याजन आर एकसौ साठ भागमात्र अधिक भूतारण्य व देवारण्यकी मध्यम लबाईका प्रमाण है ॥ २७०१ ॥ २१६७४६  $\frac{8}{5}$   $\frac{2}{5}$   $\frac{2}{5}$ 

सात. हह, एक, एक, एक और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और अड्सठ भाग अधिक देवारण्य भूतारण्यमेंसे प्रत्येककी अन्तिम लंबाई है ॥ २७०२ ॥

२१३९५६
$$\frac{3}{5}$$
 ६  $\frac{6}{5}$  - २७८९ $\frac{62}{53}$  = २१११६७ $\frac{62}{533}$  |

१ द् इनिणवतियछहोदो. २ द् चालीसमेच ३ द् व सिल्लाए वप्पविजए. ४ द् व इकेकेहिनि.

कच्छादीविजयाणं धादिममिन्झिल्लचरमदीहिम्म । [विजयहुरुंदमविणय अद्धकदे तस्स तस्स दीहत्तं ] ॥ २७०३ [वित्थारेणं खुल्लयिहमवंतणगस्स दीहिम्म । ] संगुणिदे जं लद्धं तं तस्स हवेदि खेत्तफलं ॥ २७०४ चउसीदीकोढीको लक्खाणि जोयणाणि इगिवीसं । बावण्णसय तिसिटी तिकलाको तस्स परिमाणं ॥ २७०५ हिमवन्तस्य क्षेत्रफलम् — ८४२१०५२६३ । ३ |

पुदं चिय चउगुणिद महिहिमवंतस्स होदि खेत्तफलं । णिसहस्स तच्चउगुण चउगुणहाणी परं तत्तो ॥ २७०६ महाहिमवंत ३३६८४२१०५२ ।१२ | णिसह १३४७३६८४२१०।१० | णील १३४७३६८४• १९ | १९ | १९ | रिम्म ३३६८४२१०५२ ।१२ | सिखरी ८४२१०५२६३ ।३ | पुदाणि मेलिदूणं १९ | १९ |

दुगुणं कादन्वं तचेदं<sup>र</sup> — ७०७३६८४२१०५ । ५

दोण्णं उसुगाराणं असीदिकोडीको होंति खेत्तफर्छ । एदं पुन्वविमिस्सं चोद्ससेलाण पिंडफर्छ ॥ २७०७ ८०००००० ।

कच्छादि देशोंकी आदिम, मध्यम और अन्तिम लम्बाईमेंसे [विजयार्घके विस्तारको घटाकर आधा करनेपर शेष उस उसकी लम्बाई होती है ]॥ २७०३॥

[ क्षुद्रहिमवान्पर्वतकी लम्बाईको उसके विस्तारसे ] गुणा करनेपर जो सख्या प्राप्त हो उतना उसका क्षेत्रफल होता है ॥ २७०४ ॥

उस क्षेत्रफलका प्रमाण चौरासी करोड़ इकीस लाख बावनसौ तिरेसठ योजन और तीन कलामात्र है ॥ २७०५ ॥

हिमवान्का क्षेत्रफल— ४०००००  $\times$  २१०५  $\frac{4}{8}$  = ८४२१०५२६३  $\frac{3}{8}$  ।

इसको चारसे गुणा करनेपर महाहिमवान्का क्षेत्रफल और महाहिमवान्के क्षेत्रफलको भी चारसे गुणा करनेपर निषधपर्वतका क्षेत्रफल होता है। इसके आगे फिर चौगुणी हानि है॥ २७०६॥

 $\frac{34366878047\frac{83}{88}\times7=90936687804\frac{4}{38}1}{}$ 

दोनों इष्त्राकार पर्वतोंका क्षेत्रफल अस्सी करोड़ योजन है। इसको पूर्वोक्त क्षेत्रफलमें मिला देनेपर चौदह पर्वतोंका क्षेत्रफल होता है॥ २७०७॥ ८०००००००।

१ च-प्रतावेव एष निर्देश:. १ द व मेलिदूणं कादन्व छचेद. TP. 62

पंचगयणेक्टुगचउअट्टछतियपंचएकसत्ताणं । अंककमे पंचंसा चोद्सगिरिगणिदफ्लमाणं ॥ २७०८ ७१५३६८४२१०५ । ५ |

एक छछसत्तेपणणवणवेकेचउभट्टतिद्यएकेका । अंककमे जोयणया घादइसंडस्स पिंडफलं ॥ २७०९ ११३८४१९९५७६६१ ।

चोदमिगिरीण रुद्वक्षेत्तफैलं सोह सञ्बल्जिकले । बारसजुददुसएहिं भिजिदे तं भरहलेत्तफलं ॥ २७१० छक्ष्रुगपंचसत्त्र्यछहचउदुगितिणिसुण्णपंचाणं । अंककमे जोयणया चउदाल कलाओ भरहलेत्तफलं ॥ २७११ भरह ५०३२४६७५२६ । ४४

एटं चिय चउगुणिदे खेत्तफलं होदि हेमवद्खेते । तं चेयं चउग्गुणिदं हरिवरिसखिदीय गणिदफल ॥ २७१२ हरिवरिसन्खेत्तफलं चडक्गुणिदं विदेहखेत्तफलं । सेसवरिसेसु कमसो चउगुणहाणीय गणिदफलं ॥ २७१३

२१२

चौदह पर्वतोंके क्षेत्रफलका प्रमाण अंकक्रमसे, पांच, शून्य, एक, दो, चार, आठ, छह, तीन, पाच, एक और सात, इन अंकोंसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और पाच भागमात्र है ॥ २७०८ ॥ ७०७३६८४२१०५ ५ ८००००००० = ७१५३६८४२१०५ ५ यो.।

एक, छह, छह, सात, पांच, नौ, नौ, एक, चार, आठ, तीन, एक और एक, इन अर्कोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण सम्पूर्ण धातकीखण्डका क्षेत्रफल है॥ २७०९॥ ११३८४१९९५७६६१।

सब क्षेत्रफलमेंसे चौदह पर्वतोंसे रुद्ध क्षेत्रफलको घटाओ। जो शेष रहे उसमें दोसौ बारहका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना भरतक्षेत्रका क्षेत्रफल होता है।। २७१०॥

छह, दो, पाच, सात, छह, चार, दो, तीन, शून्य और पांच, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चवालीस कला अधिक भरतक्षेत्रका क्षेत्रफल है ॥ २७११ ॥

११३८४१९९५७६६१ — ७१५३६८४२१०५ $\frac{5}{2}$   $\div$  २१२=५०३२४६७५२६ $\frac{8}{2}$  $\frac{8}{2}$  $\frac{8}{2}$  $\frac{1}{2}$ 

इस भरतक्षेत्रके क्षेत्रफलको चौगुणा करनेपर हैमवतक्षेत्रका क्षेत्रफल और इसको भी चौगुणा करनेपर हरिवर्पक्षेत्रका क्षेत्रफल होता है ॥ २७१२ ॥

हैमवत २०१२९८७०१०४ १ १ हिरिवर्ष ८०५१९४८०४१९ ३ ६ ।

हरिवर्षके क्षेत्रफलको चारसे गुणा करनेपर विदेहका क्षेत्रफल होता है। इसके आगे फिर ऋगमे शेप क्षेत्रोंके क्षेत्रफलमें चौगुणी हानि होती गई है॥ २७१३॥

<sup>&#</sup>x27; द च <sup>"</sup>छछइसत्तएपण . २ द <sup>°</sup>पणणववेष्क्र. ३ द व चोद्सहिगिरिणसंदं खेत्रफलं. ४ द व <sup>°</sup>सत्तछह.

हे २०१२९८७०१०४।१७६ | हारी ८०५१९४८०४१९। ६८ | वि ३२२०७७९२१६७७। ६० २१२ | २१२ | ११२ | हह २०१२९८७०१०४।१७६ | अहरावद ५०३२४६७५२६। ४४ | २१२ |

जबूदीविखदीए फलप्पमाणेण घादईसंडे । खेत्तफलं किर्जातं बारसकिदसमसलाकाक्षो ॥ २७१४ अवसेसवण्णणाक्षो सन्वाणं विजयसेलसिरयाणं । कुंडदहादीणं पिय जंबूदीवस्स सारिच्छा ॥ २७१५ एवं विण्णासो समत्तो ।

भरहवसुंधरपहुदिं जाव य एरावदो ति अहियारा । जंबूदीवे उत्तं तं सन्वं एत्थ वत्तन्वं ॥ २७१६ एवं संखेवेणं धादहसंडो पवण्णिदो दिन्वो । वित्थारवण्णणासुं का सत्ती म्हारिसमईणं ॥ २७१७ एवं धादहसंडस्स वण्णणा सम्मत्ता ।

परिवेदेदि समुद्दो कालोदो णाम धाद्रईसङं । अढलक्खजोयणाणि वित्थिण्णो चक्कवालेणं ॥ २७१८ टंकुक्किणायारो सन्वत्थ सहस्सजोयणवगाढो । चित्तोवरितलसरिसो पायालविवज्ञिदो एसो ॥ २७१९

विदेह ३२२०७७९२१६७७ $\frac{\xi}{\xi}$  । रम्यक ८०५१९४८०४१९ $\frac{\xi}{\xi}$  । हैरण्य- वत २०१२९८७०१०४ $\frac{\xi}{\xi}$   $\frac{\xi}{\xi}$  । ऐरावत ५०३२४६७५२६ $\frac{\xi}{\xi}$  ।

जम्बूद्वीपके फलप्रमाणसे धातकीखडका क्षेत्रफल करनेपर वह बारहके वर्गरूप अर्थात् एकसौ चवालीस शलाकाप्रमाण होता है। तात्पर्य यह कि जम्बूद्वीपके बराबर धातकीखण्डके एकसौ चवालीस खण्ड होते हैं॥ २७१४॥ (१३०००००<sup>२</sup>–५०००००<sup>२</sup>) - १०००००<sup>२</sup>=१४४।

सम्पूर्ण क्षेत्र, पर्वत, नदी, कुण्ड और द्रहादिकोंका शेष वर्णन जम्बूद्वीपके समान ही समझना चाहिये ॥ २७१५॥

### इसप्रकार विन्यास समाप्त हुआ।

भरतक्षेत्रसे लेकर ऐरावतक्षेत्रपर्यन्त जितने अधिकार जम्बूद्वीपके वर्णनमें कहे गये हैं, वे सब यहांपर भी कहने चाहिये॥ २७१६॥

इसप्रकार सक्षेपमें यहा दिन्य धातकीखण्डका वर्णन किया गया है। हमारी जैसी बुद्धिवाले मनुष्योंकी भला विस्तारसे वर्णन करनेमें शक्ति ही क्या है? ॥ २७१७॥

इसप्रकार धातकीखण्डद्वीपका वर्णन समाप्त हुआ।

इस धातकीखण्डद्वीपको आठ लाख योजनप्रमाण विस्तारवाला कालोद नामक समुद्र मण्डलाकारसे वेष्टिन किये हुए है ॥ २७१८ ॥

टाकीसे उकेरे हुएके समान आकारवाला यह समुद्र सर्वत्र एक हजार योजन गहरा, चित्रापृथिवीके उपरिम तलभागके सददा अर्थात् समतल और पातालींसे रहित है ॥ २७१९ ॥

10009

१ द व सिण्याहि. २ द कुिकणायारो.

अहताला दीवा दिसासु विदिसासु अंतरेसुं च । चडवीसव्मंतरए वाहिरए तेत्तिया तस्त ॥ २७२० सद्मंतरिम दीवा चत्तारि दिसासु तह य विदिसासुं । कंतरिदसासु अह य अह य गिरिपणिविमागेसुं ॥२७२६ ४ | ४ | ८ | ८ |

जोपणपंचस्याणि पण्णमिहियाणि दोतडाहिंतो । पविसिय दिसासु<sup>र</sup> दीवा पत्तेकं दुसयविक्लंभो ॥ २७२२ ५५० । २०० ।

जोपगप्रसम्प्याणि पण्णस्मिहियाणि दोनडाहितो । पविसिय विदिसादीवा पत्तेकं एक्सयरंदं ॥ २७२३ ६५० । १०० ।

जोचणरंचमयाई पण्णव्मिहियाणि वेतडार्हितो । पविसिय संतरदीवा पण्णारंदा ये पत्तेकं ॥ २७२४ ४५० । ५० ।

छिचित्र संयाणि पण्णाजुत्ताणि जोयणाणि दुतहादो । पविसिय गिरिपणिधीसुं दीवा पण्णासिविक्लंभा<sup>र</sup> ॥ २७२५ ६५० । ५० ।

पत्तेकं ते दीवा तडवेदीतोरणेहिं रमणिजा । पोक्खरणीवावीहिं कप्पटुमेहिं पि संपुण्णा ॥ २७२६

इस समुद्रके भीतर दिशाओं, विदिशाओं और अन्तरिदशाओं में अड़तालीस द्वीप हैं। इनमेंसे चौवीस उसके अम्यन्तरभागमें और चौवीस ही वाह्यभागमें भी हैं॥ २७२०॥

उसके अम्यन्तरभागमें दिशाओंमें चार, विदिशाओंमें चार, अन्तरिवशाओंमें आठ और पर्वतोंके पार्श्वभागोंमें भी आठ ही द्वीप हैं ॥ २७२१ ॥ ४ + ४ + ८ + ८ = २४ ।

इनमेंसे दिशाओं के द्वीप दोनों तटों से पांचसी पचास योजनप्रमाण समुद्रमें प्रवेश करके रियत हैं। इन द्वीपोंमेंसे प्रत्येकका विस्तार दोसी योजनप्रमाण है ॥ २७२२ ॥

समुद्रतटसे दूर ५५०। विष्कम्भ २०० यो.।

दोनों तटोंसे छहसौ पचास योजनप्रमाण समुद्रमें प्रवेश करनेपर विदिशाओंमें द्वीप स्थित हैं । इनमेंसे प्रत्येक द्वीपका विस्तार एकसौ योजनमात्र है ॥ २७२३ ॥

समुद्रतटसे दूर ६५०। विष्क्रम्भ १०० यो.।

दोनों तटोंसे पांचसी पचास योजन प्रवेश करके अन्तरद्वीप स्थित हैं। इनमेंसे प्रत्येकका विल्तार पचास योजनमात्र है ॥ २७२४ ॥ समुद्रतटसे दूर ५५० । विष्कम्भ ५० यो ।

दोनों तर्रोसे छहसौ पचास योजन प्रवेश करके पर्वतोंके प्रणिविभागोंमें अन्तरद्वीप स्थित हैं। उनमेंसे प्रत्येकका विस्तार पचास योजनप्रमाण है॥ २७२५॥

समुद्रतटसे दूर ६५० । विष्क्रम्म ५० यो. ।

दे प्रत्येक द्वीप तटचेदी व तोरणोंसे रमणीय और पुष्करिणी वापिकाओं एवं कल्पवृक्षोंने परिपृणे है ॥ २७२६ ॥

१ व विदिसातु. २ त्व पण्णासंटा य. ३ त्व विक्लंमो. ४ त्व वावीओ

मच्छमुहाँ अभिकण्णा पिक्खमुहा तेसु हित्यकण्णा य। पुन्वादिसु दीवेसु वि चिट्टति कुमाणुसा कमसो ॥२०२० अणिलादियासुँ सूवरकण्णा दीवेसु ताण विदिसासुँ । अट्टंतरदीवेसुं पुन्विगिदिसादि णणिज्ञा ॥ २७२८ चेट्टंति उद्दकण्णां मञ्जारमुहा पुणो वि तच्चेय । कण्णप्पावरणा गजवर्यणा य मञ्जारवयणा य ॥ २७२९ मज्जारमुहा य तहा गोकण्णा एवमट्ट पत्तेकं । पुन्वपविण्णिद्वहुविद्दपावफलेहि कुमणुमाणि जायति ॥ २७३९ पुन्वावरपणिधीए सिसुमारमुहा तह य मयरमुहा । चेट्टंति रूप्पगिरिणो कुमाणुसा कालजलहिमि ॥ २७३९ वयमुह्वय्यमुहक्कां हिमवंतणगस्स पुन्वपिक्छमदो । पणिधीए चेट्टंते कुमाणुसा पावपाकेहिं ॥ २७३२ सिहिरिस्स तरच्छेमुहा सिगालवयणा कुमाणुसा होंति । पुन्वावरपणिधीए जम्मंतरदुरियकम्मोहं ॥ २७३३ दीपिकभिगारसुहा कुमाणुसा होंति रूप्पसेलस्स । पुन्वावरपणिधीए कालोदयजलहिदीविम्म ॥ २७३४ तिस्स बाहिरमागे तेत्तियमेत्ता कुमाणुसा दीवा । पोक्सरणीवावीहिं कप्पदुमोहिं पि संपुण्णा ॥ २७३५ एदाओ वण्णणाओ लवणसमुहं व एत्थ वत्तव्वा । कालोदयलवणाणं छण्णउदिकुमोगसूमीओ ॥ २७३६

उनमेंसे पूर्वादिक दिशाओंमें स्थित द्वीपोंमें क्रमसे वत्स्यमुख, अभिकर्ण (अश्वकर्ण), पक्षिमुख और हस्तिकर्ण कुमानुष स्थित हैं॥ २७२७॥

उनकी वायन्यप्रभृति विदिशाओं में स्थित द्वीपों में रहनेवाले कुमानुष शूकरकर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त पूर्वाग्निदिशादिकक्रमसे गणनीय आठ अन्तरद्वीपों में कुमानुष निम्नप्रकार स्थित हैं॥ २७२८॥

उष्ट्रकर्ण, मार्जारमुख, पुनः मार्जारमुख, कर्णप्रावरण, गजमुख, मार्जारमुख, पुनः मार्जारमुख और गोकर्ण, इन आठमेंसे प्रत्येक पूर्वमें बतलाये हुए बहुत प्रकारके पार्पोके फलसे कुमानुष जीव उत्पन्न होते हैं ॥ २७२९–२७३०॥

कालसमुद्रके भीतर विजयार्द्धके पूर्वापर पार्श्वभागोंमें जो कुमानुष रहते हैं, वे क्रमसे शिद्यमारमुख और मकरमुख होते हैं ॥ २७३१ ॥

हिमवान्पर्वतके पूर्व-पश्चिम पार्श्वभागोंमें रहनेवाले कुमानुष क्रमसे पापकमोंके उदयसे वृकमुख और व्याघ्रमुख होते है ॥ २७३२ ॥

शिखरीपर्वतके पूर्व-पश्चिम पार्श्वभागोंमें रहनेवाले कुमानुष पूर्व जन्ममें किये हुए पापकमोंसे तरक्षमुख (अक्षमुख ) और श्वगालमुख होते हैं ॥ २७३३ ॥

विजयार्घपर्वतके पूर्वापर प्रणिधिभागमें कालोदकसमुद्रस्थ द्वीपोंमें क्रमसे द्वीपिकमुख और मृंगारमुख कुमानुष होते हैं॥ २७३४॥

पुष्करिणी, वापियों और कल्पवृक्षोंसे परिपूर्ण उतने ही कुमानुषद्वीप उस कालोदसमुद्रके बाह्यभागमें भी स्थित है ॥ २७३५ ॥

यह सब वर्णन लवणसमुद्रके समान यहांपर भी कहना चाहिये। इसप्रकार कालोदक और लवणसमुद्रसम्बन्धी कुभोगभूमिया ज्यानवै हैं॥ २७३६॥

१ व मण्णमुहा. २ व चेंद्रति. ३ द व अणिलदिसासुं. ४ द व दुदिसासु. ५ व उद्धक्षणा. ६ द विरणा छागला, ब छागणा. ७ द व कुमणुस्जीवाणि.. ८ द व बंह्मह्वन्यमुह्क्स्वो ९ द व वर्च्छः.

दुगञह्रगयणणवयं छच्चउछदुछक्दुगिगितियपंच । अंककमे जोयणया कालोदे होदि गणिदफलं ॥ २७३७ ५३१२६२६४६९०८२ ।

जंबूटीवमहीए फलप्पमाणेण कालउविहिम्में। खेत्तफलं किजंतं छस्सयबाह्त्तेरी होदि ॥ २७३८ ६७२ ।

इगिणडिंद लक्ताणि सटिरसहस्साणि छस्सयाणि पि । पंचुत्तरो य परिही बाहिरया तस्स किंचूणा ॥ २७३९ ९१७०६०५ ।

ष्महरमजोयणाई दीहा दीहद्धवाससंपुण्णा । वासद्धबहलसहिदा णईसुहे जलचरा होति ॥ २७४०

961818

कालोबिहिबहुमज्झे मच्छाणं दोह्वासबहलाणि । छत्तीसहारमणवजोयणमेत्ताणि कमसो य ॥ २७४१ ३६ । १८ । ९ ।

भवसेसठाणमञ्झे वहुविह्नोगाहणेण संजुता । मयरसिसुमारकच्छवमंहूकप्पहुदिया होति ॥ २७४२ एवं कालसमुद्दो संखेवेणं पवण्णिदो एत्थ । तस्सै हिर ऽसंखजीहो वित्थारं विष्णिदुं तरह ॥ २७४३ । एवं कालोदगवण्णणा समत्ता ।

दो, आठ, शून्य, नौ, छह, चार, छह, दो, छह, दो, एक, तीन और पाच, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण कालोदसमुद्रका क्षेत्रफल है ॥ २७३७ ॥ ५३१२६२६४६९०८२ ।

जम्बूद्दीपसम्बन्धी क्षेत्रफलके प्रमाणसे कालसमुद्रका क्षेत्रफल करनेपर वह उससे छहसौ वहत्तरगुणा होता है ॥ २७३८ ॥

 $(2900000^{2} - 1300000^{2}) \div 100000^{2} = 1021$ 

उस कालोदसमुद्रकी बाह्य परिधि इक्यानवै लाख सत्तर हजार छहसौ पांच योजनसे किंचित् कम है ॥ २७३९ ॥ ९१७०६०५ ।

इस समुद्रके भीतर नदीप्रवेशस्थानमें रहनेवाले जलचर जीव अठारह योजन लबे, लबाईके आधे अर्थात् नौ योजनप्रमाण विस्तारसे सहित और विस्तारके अर्धभागप्रमाण (साढे चार योजन) वाहल्यसे संयुक्त होते हैं ॥ २७४० ॥ दीर्घता १८ । व्यास ९ । वाहल्य दे ।

कालोदसमुद्रके वहुमध्यमें स्थित मत्स्योकी लवाई, विस्तार और वाहल्य क्रमसे छत्तीस, अठारह और नौ योजनमात्र है ॥ २७४१ ॥ दीर्घता ३६ । व्यास १८ । बाहल्य ९ ।

रोप स्थानोंमें मगर, शिशुमार, कछुआ और मेंढक आदि जलचर जीव बहुत प्रकारकी अवगाहनासे सयुक्त होते हैं ॥ २७४२ ॥

इसप्रकार यहां सक्षेपसे कालसमुद्रका वर्णन किया गया है। उसके विस्तारका वर्णन असस्य जिह्वावाला हिर ही कर सकता है॥ २७४३॥

इसप्रकार कालोदसमुद्रका वर्णन समाप्त हुआ।

१द्व कालउहिम्मि. २द्व छव्वात्त्री. ३द्व त्ल. ४द्व विणिदो.

पोक्खरवरे। त्ति दीवो परिवेददि कालजलिणिहिं सयलं । जोयणलक्खा सोलस रंदजुदो चक्कवालेणं॥ २७४४ १६००००।

मणुसुत्तरधरिणधरं विण्णासभरहवसुमही तिम्म । कालविभागं हिमिगिरे हेमवदो तह महाहिमवं ॥ २०४५ हिरिविस्सो णिसहदी विदेहणीलगिरिरम्मविरसाइं । रैिमिगिरी हेरण्णविसहरी एरावदो त्ति विरसो य ॥ २०४६ एवं सोलससंखा पोक्खरदीविम्म अंतरिहयारा । एण्डि ताण सरूवं वोच्छामो आणुपुन्वीए ॥ २०४० कालोदयजगदीदो समंतदो अट्टलक्खजोयणया । गंतूणं तं परिदेश परिवेडिद माणुसुँत्तरो सेलो ॥ २०४८

तिगिरिणो उच्छेहो सत्तरससयाणि एक्क्वींस च<sup>र</sup>। तीसब्भिह्या जोयणचउस्सया गाढिमिगिकोसं ॥ २७४९ १७२१<sup>६</sup>। ४३० को १।

जोयणप्रहस्समेकं बावीसं सगसयाणि तेवीसं। चडसयचडवीसाइं कमरंदा मूलमँज्झसिहरेसु ॥ २७५० १०२२ । ७२३ । ४२४ ।

अब्भंतरिम भागे टंकुिक्कण्णे बिहिन्मि कमहीणे । सुरखेयरमणहरणे अणाइणिहणे सुवण्णणिहो ॥ २७५१ चोद्स गुहाको तस्सि समंतदो होति दिन्वरयणांको । विजयाणं बहुमज्झे पणिधीसु फुरंतिकरणाको ॥ २७५२

इस सम्पूर्ण कालसमुद्रको, सोलह लाख योजनप्रमाण विस्तारसे संयुक्त पुष्करवरद्वीप मण्डला-कारसे वेष्टित किये हुए है ॥ २७४४ ॥ १६०००० ।

इस पुष्करद्वीपके कथनमें मानुषोत्तरपर्वतं, विन्यासं, भरतक्षेत्रं, उसमे कालविभागं, हिमवान्-पर्वत, हैमवतक्षेत्रं, महाहिमवान्पर्वतं, हिर्वर्ष, निषधेपर्वत, विदेहं, नीलगिरिं, रम्यक्वेर्ष, रिक्मिपर्वत, हैरण्यवैतिक्षेत्र, शिंखरीपर्वत, और ऐरावर्तक्षेत्र, इसप्रकार य सोलह अन्तराधिकार है। अब अनुक्रमसे यहां उनका स्वरूप कहा जाता है ॥ २७४५–२७४७॥

कालोदकसमुद्रकी जगतीसे चारों ओर आठ लाख योजन जाकर मानुषोत्तर नामक पर्वत उस द्वीपको सन तरफसे वेष्टित किये हुए है ॥ २७४८ ॥ ८०००० ।

इस पर्वतकी उचाई सत्तरहसौ इक्कीस योजन और अवगाह चारसौ तीस योजन व एक कोसप्रमाण है ॥ २७४९ ॥ उत्सेध १७२१ यो. । अवगाह ४३० यो. १ को. ।

इस पर्वतका विस्तार मूल, मध्य व शिखरपर क्रमसे एक हजार वाईस, सातसी तेईस और चारसी चौबीस योजनमात्र है।। २७५०।।

मूलविस्तार १०२२ । मध्यविस्तार ७२३ । शिखरविस्तार ४२४ यो. ।

देव व विद्याधरोंके मनको हरनेवाला, अनादिनिधन और धुवर्णके सदश यह मानुपोत्तर पर्वत अम्यन्तरभागमें टकोत्कीर्ण और वाह्यभागमें ऋमसे हीन है ॥ २৩५१॥

उस पर्वतमें चारों ओर क्षेत्रोंके वहुमव्यभागमें उनके पार्श्वभागोंमें प्रकाशमान किरणोंसे सयुक्त दिन्यरत्नमय चौदह गुफायें है ॥ २७५२ ॥

२ द ब रुम्म . २ द व वोच्छामि. ३ द व "गगरीदो. ४ द माणुमुत्तरा, च माणुमुत्तर". ५ द एकतीस च. ६ द १७३१. ७ व मूलमन्ति . ८ द व रयणमओ.

ताणं गुहाण रुंदे उदए बहुलम्मि अम्ह उवएसो । कालवसेण पणहो सरिकूले जादविडको व्वै ॥ २७५३ अव्भंतरबाहिरए समंतदो होदि दिव्वतडवेदी । जोयणदलमुस्सेहो पणसयचावाणि वित्थारो ॥ २७५४

१। दं ५००।

7

जोयणदलवासजुदो अन्मंतरबाहिरामा वणसंडो । पुन्त्रिक्षवेदिएहिं समाणवेदीहि परियरिको ॥ २७५५

१। २

उविर वि माणुसुत्तर समंतदो दोण्णि होंति तडवेदी । अब्भंतरिम भागे वणसंडो वेदितोरणेहिं जुदो ॥ २७५६ बिडणिम सेलवासे जोयणलक्खाणि खिवसु पणदालं । तप्परिमाणं सूई बाहिरभागे गिरिंदस्स ॥ २७५७ ४५०२०४४ ।

एक्को जोयणकोढी लक्खा बादाल तीसछसहस्सा । तेरसजुदसत्तसया परिघीए<sup>र</sup> बाहिरम्मि श्रदिरेको<sup>४</sup> ॥ २७५८ १४२३६७१३ ।

वैदिरेयस्स पमाणं सहस्समेक तिसयब्महियं । तीस घणू इगिहत्थे। दहंगुलाहं जवा पंच ॥ २७५९ दं १३३०। ह १। मं १०। ज ५।

उन गुफाओंके विस्तार उंचाई और बाहल्यका उपदेश कालवश हमारे लिये नदीतटपर उत्पन्न हुए वृक्षके समान नष्ट हो गया है ॥ २७५३ ॥

इस पवतक अम्यन्तर व बाह्य भागमें चारों ओर दिव्य तटवेदी है जिसका उत्सेष आध योजन और विस्तार पांचसी धनुषप्रमाण है ॥ २७५४ ॥ उत्सेष यो. र्रे । विस्तार द. ५०० ।

उसके अभ्यन्तर व बाह्य भागमें पूर्वोक्त वेदियोंके समान वेदियोंसे व्याप्त और आध योजन मात्र विस्तारसे सिहत वनखण्ड है ॥ २७५५ ॥ ३ ।

मानुषोत्तरपर्वतके ऊपर भी चारों ओर दो तटवेदियां हैं। इनके अभ्यन्तरभागमें वदी व तोरणोंसे संयुक्त वनखण्ड स्थित है ॥ २७५६॥

इस पर्वतके दुगुणे विस्तारमें पैंतालीस लाख योजनोंको मिला देनेपर उसकी बाह्य सूचीका प्रमाण होता है ॥ २७५७ ॥ १०२२ × २ + ४५०००० = ४५०२०४४ यो. ।

इस पर्वतकी बाह्य परिधि एक करोड़ ब्यालीस लाख छत्तीस हजार सातसी तेरह योजनसे अधिक है।। २७५८ ॥ १४२३६७१३।

यह बाह्य परिधि उपर्युक्त प्रमाणसे जितनी अधिक है, उस अधिकताका प्रमाण एक हजार तीनसौ तीस धनुष एक हाथ दश अगुल और पाच जौ है॥ २७५९॥

दं. १३३०, ह. १, अ.१०, जी ५।

१ द व सिर्कूडे जादविदलोव्व. २ द व माणेसुत्तर . ३ द परिहीए. ४ द व अधिरेओ. ५ द व अधिरेयस्स. ६ द सहस्समेक च तीस अमहिय.

पणदाललक्लसंला सुई भन्भंतराम्म भागाम्म । णवचउदुखितदुचउइगिभंककमेणेवै परिदिजोयणया ॥ २७६० ४५०००० । १४२३०२४९ ।

सूजीए किंदए किंद दहगुणमूलं च लद्ध चउभिजदं । समवद्धवसुमईए हवेदि त सुहमखेत्तफलं ॥ २७६१ णभएकपंचदुगसगदुगसगसगपंचितदुखछक्केका । अंककमे खेत्तफलं मणुसजगे सेलफलजुत्तं ।। २७६२ १६०२३५७७२७२५१०।

दुगुणाए सूजीए दोसु वासो विसोधिदस्स कदी । सोज्झस्सै चउब्भागं विगय गुणियं च दसगुणं मूलं॥ २७६३ सत्तखणवसत्तेक्का छच्छक्कचडक्कपंचचउएकं । अंककमे जोयणया गणियफलं माणुसुत्तरगिरिस्स ॥ २७६४ १४५४६६१७९०७ ।

उवरिम्मि माणुसुत्तरिगो<sup>४</sup> बावीस दिन्वकूढाणि । पुन्वादिचउदिसासुं पत्तेकं तिण्णि तिण्णि चेहंति ॥ २७६५ वेर्रेलियक्षसुमगन्भा सउगंधी तिण्णि पुन्वदिन्भाए । रुजगा ले।हियकंजणणामा दक्खिणविभागम्मि ॥ २७६६

अभ्यन्तरभागमें इस पर्वतकी सूची पैतालीस लाख योजन और परिधि अकक्रमसे नौ, चार, दो शून्य, तीन, दो, चार और एक, इन अर्कोसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन है ॥ २७६० ॥ अभ्यन्तरसूची ४५००००० । परिधि १४२३०२४९ यो. ।

सूचीके वर्गके वर्गको दशसे गुणा करके उसके वर्गमूलमें चारका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना समानगोल क्षेत्रका सूक्ष्म क्षेत्रफल होता है ॥ २७६१ ॥

दुगुणित बाह्यसूचीमेंसे दोनों ओरके व्यास को घटाकर जो शेष रहे उसके वर्गको शोध्य राशिके चतुर्थ भागके वर्गसे गुणित करके पुनः दशगुणा कर वर्गमूल निकालनेपर [ वलयाकार क्षेत्रका ] क्षेत्रफल आता है ॥ २७६३॥

सात, शून्य, नौ, सात, एक, छह, छह, चार, पांच, चार और एक, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण मानुषोत्तरपर्वतका क्षेत्रफल है ॥ २७६४ ॥

 $\sqrt{\{(8402088\times2)-(8022\times2)\}^2\times\frac{2088}{8}}\times80=8848\xi\xi809001$ 

इस मानुषोत्तर पर्वतके ऊपर बाईस दिव्य कूट स्थित हैं। इनमें पूर्वादिक चारों दिशाओं मेंसे प्रस्थेकमें तीन तीन कूट हैं॥ २७६५॥

इनमेंसे वेडूर्य, अश्मगर्भ और सौगन्धी, ये तीन कूट पूर्वदिशामें तथा रुचक, लोहित और अंजन नामक तीन कूट दक्षिणदिशाभागमें स्थित हैं ॥ २७६६ ॥

१ द्ब कमेणेण. २ द्व सेलपणजुत्तं, ३ द्व सोऊस. ४ द्गिरिणा. ५ द्वेछरिय, TP 63

कंजणमूलं कणयं रजदं णामेहि पिन्छमिदसाए। फिडिहंकैपवालाहं क्रुडाइं उत्तरिदसाए॥ २७६७ तविण्जारयणणामा कूडाइं दोण्णि वि हुदासणिदसाए। ईसाणिदसाभाए पहंजणो वज्जणामो ति॥ २७६८ एको चिय वेलंबो कृडो चेट्ठोद मारुदिदसाए। णहरिदिदिसाविभागे णामेणं सन्वरयणो ति॥ २७६९ पुन्वादिचउदिसासुं विण्णिदकूडाण क्षग्गभूमीसुं। एकेकिसिइक्डा होति वि मणुसुत्तरे सेले॥ २७७० गिरिउटयचउटभागो उदयो कृडाण होदि पत्तेकं। तेतियमेत्तो हंदो मुले सिहरे तदहं च॥ २७७१

४३० को १।४३० को १।२१५।१ २

मूलसिंहराण रुंदं मेलिय दिलटिमा होदि जं लर्द्ध । पत्तेकं कूडाणं मिन्समिविक्खंभपिरमाणं ॥ २७७२ ३२२ । को २ । ३ |

मूलिंग्स य सिहरिंग्स य कूडाणं होंति दिव्ववणसंडा । मणिमयमंदिररम्मा वेदीपहुदीहिं सोहिछा ॥ २७७३ चेहंति माणुसुत्तरसेलस्स य चउसु सिद्धकृहेसुं । चत्तारि जिणणिकेदा णिसहज्जिणभवणसारिच्छा ॥ २७७४

अजनमूल, कनक और रजत नामक तीन कूट पश्चिम, तथा स्फटिक, अक और प्रवाल नामक तीन कूट उत्तरदिशामें स्थित हैं ॥ २७६७ ॥

तपनीय और रत्न नामक दो कूट अग्निदिशामें तथा प्रभजन और वज्र नामक दो कूट ईशानदिशाभागमें स्थित हैं ॥ २७६८ ॥

ें वायन्यदिशामें केवल एक वेलंबकूट और नैऋत्यदिशामागर्मे सर्वरत्न नामक कूट स्थित है ॥ २७६९॥

मानुषोत्तरपर्वतके ऊपर पूर्वादिक चार दिशाओं में बतलाये हुए क्टोंकी अग्रभूमियों में एक एक सिद्धकूट भी हैं॥ २७७०॥

इन कूटोंमेंसे प्रत्येक कूटकी उंचाई पर्वतकी उचाईके चतुर्थ भागप्रमाण, तथा इतना ही उनका मूलमें विस्तार भी है। शिखरपर इससे आधा विस्तार है ॥ २७७१॥ उत्सेध यो. ४३०, को. १। मूलविस्तार यो. ४३०, को. १। शिखरविस्तार यो. २१५, को. ई।

मूल और शिखरके विस्तारको मिलाकर आधा करनेपर जो प्राप्त हो उतना प्रत्येक कूटके मध्यम विस्तारका प्रमाण है ॥ २७७२ ॥

 $830\frac{8}{8} + 784\frac{8}{6} \div 7 = 377\frac{8}{8} = 21.377$ , को.  $7\frac{3}{8}$ ।

कूटोंके मूलमें व शिखरपर मणिमय मन्दिरोंसे रमणीय और वेदीआदिकोंसे सुशोभित दिन्य वनखण्ड स्थित हैं॥ २७७३॥

मानुषोत्तरपर्वतके चारों सिद्धकूटोंपर निषधपर्वतपर स्थित जिनभवनोंके सदश चार जिनमन्दिर स्थित हैं ॥ २७७४ ॥

१ व कहो रजवणामेहि, व कण्णेय रजदणामेहि. २ द्वपिंडहंक . ३ द्व कूडाए. ४ द्व तेत्तियमेत्ता रुदे

सेसेसुं कृदेसु वंतरदेवाण दिब्वपासादा । वररयणकंचणमया पुन्वोदिदवण्णणेहिं जुदा ॥ २७७५ पुन्वदिमाण् जसस्मदिजमकतजसोधरा तिक्कृदेसुं । कमसो ष्राह्ववहदेवा बहुपरिवारेहिं चेट्टंति ॥ २७७६ दिक्लगिदिमाण् णंदो णंदुत्तरष्ठसणिघोसणामा य । कूढतिदयम्मि वेतरदेवा णिवसंति लीलाहिं ॥ २७७७ मिद्धरथो वेसमणो माणसदेको ति पिन्ठमिदिसाण् । णिवसित तिक्कृदेसुं तिगिरिणो वेंतराहिवई ॥ २७७८ उत्तरदिसाण् देवो सुदंसणो मेघसुप्पवृद्धक्वा । कूढतिदयम्मि कमसो होति हु मणुसुत्तरगिरिस्स ॥ २७७९ ष्रागिदिमाण् सादीदेको तवणिज्ञणामकृद्दाम्म । चेट्टंति रयणकृद्धे भवणिदो वेणुणामेणं ॥ २७८० ईसाणिदेमाण् सुरे। हणुमाणो वज्जणामकृद्दामे । वसदि प्रभेजैणकृद्धे भवणिदो वेणुधारि ति ॥ २७८१ वेलंबणामकृद्दे वेलवो णाम मारुददिसाण् । सन्वरयणाम्म णह्रिदिदिसाण् सो वेणुधारि ति ॥ २७८२ णह्रिटिपवणदिसाको विज्ञय ष्रद्धसु दिसासु पत्तेकं । तिय तिय कूढा सेसं प्रन्वं वा केह इच्छंति ॥ २७८३ धादहमंद्रपविणवृद्दसुगारिगिरिदसरिमवण्णणया । ष्रायामेणं दुगुणं दीविम्म य पोक्खरद्धिम ॥ २७८४

शेप क्टोंपर पूर्वोक्त वर्णनाओसे संयुक्त उत्तम रत्न एवं सुवर्णमय व्यन्तरदेवोंके दिव्य प्रासाद है ॥ २७७५ ॥

मानुपोत्तरशैलके पूर्वदिशासम्बन्धी तीन कूटोंपर क्रमसे यशस्वान्, यशस्कान्त और यशोधर नामक तीन अधिपति देव बहुत परिवारके साथ निवास करते है ॥ २७७६ ॥

इसीप्रकार दक्षिणदिशाके तीन कूटोंपर नन्द (नन्दन), नन्दोत्तर और अशनिघोष नामक तीन न्यन्तरदेव लीलापूर्वक निवास करते हैं॥ २७७७॥

उस पर्वतके पश्चिमदिशासम्बन्धी तीन कूटोंपर सिद्धार्थ, वैश्रवण (क्रमण) और मानसदेव ( मानुष ), ये तीन व्यन्तराधिपति निवास करते हैं ॥ २७७८ ॥

मानुषोत्तरपर्वतके उत्तरिद्यासम्बन्धी तीन कूटोंपर क्रमशः सुदर्शन, मेघ (अमोघ) और सुप्रबुद्ध नामक तीन देव स्थित है ॥ २७७९ ॥

अग्निदिशाके तपनीय नामक कूटपर स्वातिदेव और रत्नकूटपर वेणु नामक भवनेन्द्र स्थित है ॥ २७८० ॥

र्इशानिदशाके वजनाभिक्टपर हनुमान नामक देव और प्रभंजनक्टपर वेणुधारी (प्रभजन) भवनेन्द्र रहता है ॥ २७८१ ॥

वायन्यदिशाके वेलम्ब नामक कूटपर वेलम्ब नामक और नैऋत्यदिशाके सर्वरत्नकूटपर वेणुधारी (वेणुनीत) भवनेन्द्र रहता है ॥ २७८२ ॥

आठ दिशाओं में से नैऋत्य और वायन्य दिशाओं को छोडकर शेष दिशाओं में से प्रत्येक में तीन तीन कूट हैं। शेष वर्णन पूर्वके ही समान है, ऐसा कितने ही आचार्य स्वीकार करते हैं।। २७८३।।

पुण्कराईद्वीपमें भी धातकीखण्डमें वर्णित इष्वाकार पर्वतोंके सदश वर्णनवाले और आयामसे दुगुणे [दो इष्वाकार पर्वत स्थित ] हैं ॥ २७५४ ॥

१ द्व इणुणामो. २ द्व समजण, ३ द्व सेसुं.

द्रोणिण वि इसुगाराणं विचाले होंति द्रोणिण विजयवरा । चंदद्रसमायारा एकेका तासु मेरागरी ॥ २०८५ धाद्रसंडे दीवे जेत्तियक्ंडाणि जेतिया विजया । जेत्तियसरेवर जेत्तियसेळवरा जेत्तियणईं ॥ २०८६ पोक्लरदीवदेसुं तेत्तियमेत्ताणि ताणि चेहंति । दोण्णं इसुगाराणं गिरीण विचालमाएसुं ॥ २०८७ विजया विजयाण तहा वेयहाणं हवंति वेयहा । मेरागरीणं मेरु कुलसेला कुलगिरीणं च ॥ २०८८ सिरयाणं सिरयाओं णामिगिरिंदाण णामिसेलाणं । पणिधिगदा तियदीवे च उत्सेहसमं विणा मेरं ॥ २०८९ एटाणं रंदाणं जंबूदीविम भणिदरंदादो । एत्य चउग्गणिदाइं णेयाइं जेण पटमविणा ॥ २०५० सुक्षा मेरिगिरिंद कुलगिरिपहुदीण दीवतिदयामा । वित्यारुक्हेहसमो केई एवं परुवेति ॥२०९१ छित्रूण माणुसुत्तरसेलं कालोदगं च चेहंति । चत्तारो विजयदा दीवदे बारस कुलही ॥ २०९२ दीविमा पोक्लरदे कुलसेलादी तह य दीहविजयदा । अव्भंतरिमा वाहिं अंकसुहा ते खुरुप्तंताणा ॥ २०९३ विजय जंबूसामिलिणामाइं विजयसरगिरिपहुर्दि । जंबूदीवसमाणं णामाणि एत्य वत्तवा ॥ २०९४

इन दोनों इष्वाकार पर्वतोंके वीचमें अर्घचन्द्रके समान (चक्रारंध्रके समान ?) आकारवाले दो उत्तम क्षेत्र और उनमें (दोनों विदेहोंमे ) एक एक मेरु पर्वत है ॥ २७८५॥

वातकीखण्डद्वीपमें जितने कुंड, जितने विजय, जितने सरोवर, जितने श्रेष्ठ पर्वत और जितनी निदया हैं, उतने ही वे सब पुष्कराईद्वीपमें भी दोनों इष्वाकार पर्वतोंके अन्तरालभागोंमें त्थित हैं ॥ २७८६–२७८७ ॥

तीनों द्वीपोंमें प्रणिधिगत विजयोंके सदृश विजय, विजयाद्वींके सदृश विजयार्द्ध, मेरुपर्वतोंके सदृश मेरुपर्वत, कुलगिरियोंके सदृश कुलगिरि, निद्योंके सदृश निद्यां, तथा नाभिगिरियोंके सदृश नाभिपर्वत है। इनमेंसे मेरुको छोड़कर शेष सवकी उंचाई समान है। २७८८-२७८९।

सर्व प्रथम कहे हुए विजयोंको छोड़ इनका विस्तार यहां जम्बूद्दीपमें वतलाये हुए विस्तारसे चौगुणा जानना चाहिये॥ २७९०॥

मेरपर्वतको छोड़कर शेष कुनाचल आदिकोंका विस्तार व उंचाई तीनों द्वीपोंमें समान है ऐसा कितने ही आचार्य निरूपण करते हैं ॥ २७९१ ॥

पुष्कराईद्वीपमें चार विजयाई व वारह कुलपर्वत मानुषोत्तरशैल और कालोदकसमुद्रको छूकर स्थित हैं ॥ २७९२ ॥

पुष्कराई द्वीपमें स्थित वे कुलपर्वतादिक तथा दीर्घविजयाई अम्यन्तर व बाह्य भागमें क्रमसे अंकमुख और क्षुरप्रके सदश आकारवाले हैं ॥ २७९३॥

यहा जम्नू और शाल्मली वृक्षोंके नामोंको छोड़कर शेष क्षेत्र, तालान और पर्वतादिकके नाम जम्नूद्वीपके समान ही कहने चाहिये॥ २७९४॥

१ [अररंघसमायारा] २ द्व सरोवण. ३ द्व पणिघिसदातियवेदी. ४ द्व अणा मेरु. ५ द्व पढणविणा. ६ व कुरुप<sup>०</sup>. ७ द्व वत्तओ.

े॥ ।उत्भी महाधियारो

दोपासेसु य दिन्खणइसुगारिगिरिस्स दो भरहर्षेता । उत्तरइसुगारस्स य हवंति एरावदा दोण्णि ॥ २७९५ दोण्णं इसुगाराणं वारसकुरूपव्ययाण विचारे । चेट्ठंति सयरुविजया अरविवरसिर्च्छसंठाणा ॥ २७९६ संकायारा विजया हवंति सद्भंतरिस्म भागिमा । सित्तिसुंहं पिव वाहिं सयहुद्धिसमा वि पस्सभुजा ॥ २७९७ चत्तिर सहस्साणं दुसया दसजोयणाणि दसभागा । विक्खंभो हिमवंते णिसहंत चडगुणो कमसो ॥ २७९८

एदाणं तिणगाणं विक्खंभं मेलिटूण चउगुणिदं । सच्वाणं णादच्वं रंदसमाणं कुलगिरीणं ॥ २७९९ दोण्णं इसुगाराणं विक्खंभं वेसहस्सजोयणया । तं पुच्वम्मि विमिस्सं दीवद्धे सेलरूद्धखिदी ॥ २८०० २००० ।

जोयणलक्वित्यं पणवण्णसहस्स छस्सयाणिं पि । चउसीदि चउटभागा गिरिरुद्धखिदीए परिमाणं ॥ २८०९ ३५५६८४ । ४ |

कादिमपरिहिप्पहुदीचरिमंतं इन्छिदाण परिहींसुं । गिरिरुद्धिविदें सोधिय वारसज्जदबेसपृहिं भिजदूर्ण ॥ २८०२

दक्षिण इष्वाकार पर्वतके दोनों पार्श्वभागोंमें दो भरतक्षेत्र, और उत्तर इष्वाकार पर्वतके दोनों पार्श्वभागोंमें दो ऐरावतक्षेत्र हैं॥ २७९५॥

दोनों इष्याकार और वारह कुलापर्वतोंके अन्तरालमें चक्रके अरोंके छेदोंके सदश आकारवाले सब विजय स्थित हैं॥ २७९६॥

सव क्षेत्र अम्यन्तरभागमें अकाकार और वाह्यभागमें शक्तिमुख हैं । इनकी पार्श्वभुजायें गाडीकी उद्धिके समान हैं ॥ २७९७ ॥

हिमवान्पर्वतका विस्तार चार हजार ढोसौ दश योजन और एक योजनके उन्नीस भागोंमेंसे दश भाग अधिक है। इसके आगे निषधपर्वतपर्यंत क्रमसे उत्तरोत्तर चौगुणा विस्तार है॥ २७९८॥ हिमवान् ४२१०१६ । महाहिमवान् १६८४२ १९ । निषध ६७३६८ १ ।

इन तीनों पर्वतोंके विस्तारको मिलाकर चौगुणा करनेपर जो प्राप्त हो उतने योजनप्रमाण सव कुलपर्वतोंका समस्त विस्तार जानना चाहिये ॥ २७९९ ॥

 $8280\frac{2}{5} + 86682\frac{2}{5} + 603662\frac{6}{5} \times 8 = 343668\frac{8}{5} |$ 

दोनों इष्वाकार पर्वतोंका विस्तार दो हजार योजनप्रमाण है। इसको पूर्वोक्त कुलपर्वतोंके समस्त् विस्तारमें मिला देनेपर पुष्कराईद्वीपमें पर्वतरुद्धक्षेत्रका प्रमाण होता हैं ॥ २८०० ॥

$$7000 + 343628\frac{8}{88} = 344628\frac{8}{38}$$

पर्वतरुद्ध क्षेत्रका प्रमाण तीन लाख पचवन हजार छहसाँ चौरासी योजन और चार भाग अधिक है ॥ २८०१ ॥ ३५५६८४ <sup>४</sup>२ ।

पुष्कराईद्वीपकी आदिम परिधिसे छेकर अन्तिमान्त इच्छित परिधियोंमेंसे पर्वतरुद्ध क्षेत्रको कम करके शेषमें दोसौ वारहका भाग देनेपर जो छव्ध आवे उसको अपनी अपनी शछाकाओंसे

१ द् सत्तमुहं. २ द् व सयदुद्दिसमो.

सगसगसलायगुणिदं होदि पुढं भरहपहुदिविजयाणं । इन्छिदपदेसरुदा तर्हि तिष्णि णियमेणं ॥ २८०ई भह्वा-

भरहादिसु विजयाणं बाहिररुंदिम आदिमं रुंदं। सोहिय भडलक्खिहिदे खयवट्टी हिन्छदपदेसे ॥ २८०४ पुक्ततालसहस्सा पंचसया जोयणाणि उणसीदी । तेहत्तरिउत्तरसदकलाक्षो अव्भंतरे भरहरुंदं ॥ २८०५

> ४१५७९ । १७३ 235

भरहस्स मूलरुंदं चउगुणिदं होदि हेमवद्मूएं । अब्भंतरिम रुंदं तह हरिवरिसस्स चउगुणिदं ॥ २८०६ १६६३१९। ५६ | ६६५२७७। १२

हरिवरिसो चउगुणिदो रुंदो अब्भंतरे विदेहस्स । सेसवरिसाण रुंदं पत्तेकं चउगुणा हाणी ॥ २८०७ २६६११०८।४८ | ६६५२७७। १२ | १६६३१९। ५६ | ४१५७९। १७३ | 285

पुर्व सगसगविजयाणं भादिमरुंदपहृदीक्षो । बाहिरचरिमपदेसे रुंदतिमं ति वत्तव्वं ॥ २८०८

गुणा करनेपर नियमसे भरतादिक क्षेत्रोंका वहा वहा इच्छित स्थानमें (आदि, मध्य और अन्तमें) तीनों प्रकारका विस्तारप्रमाण होता है ॥ २८०२-२८०३ ॥

९१७०६०५ — ३५५६८४ — २१२ imes १ = ४१५७९ $rac{2}{5}rac{9}{5}rac{3}{5}$  म. क्षे. का आदिविष्कम्म । अधवा---

भरतादिक क्षेत्रोंके बाह्य विस्तारमेंसे आदिम विस्तारको घटाकर जो शेष रहे उसमें आठ लाखका भाग देनेपर इच्छित स्थानमें क्षय-वृद्धिका प्रमाण आता है ॥ २८०४ ॥

६५४४६ <sub>२ २</sub> ३ - ४१५७८ ३ ७३ - ८०००० = ४२ ६४ ०११ हा. व.।

इकतालीस हजार पांचसौ उन्यासी योजन और एकसौ तिहत्तर माग अधिक भरतक्षेत्रका अभ्यन्तरविस्तार है ॥ २८०५ ॥ ४१५७९३५३ ।

भरतक्षेत्रके मूलविस्तारको चारसे गुणा करनेपर हैमवतक्षेत्रका अभ्यन्तरविस्तार और इसको भी चारसे गुणा करनेपर हरिवर्षका अम्यन्तरविस्तार होता है ॥ २८०६ ॥ , 1

हैमवत १६६३१९ <sub>२ २</sub> ३ । हिर ६६५२७७ <sub>२ २</sub> ३ ।

हरिवर्षक्षेत्रके विस्तारको चारसे गुणा करनेपर विदेहक्षेत्रका अभ्यन्तरविस्तार होता है। फिर इसके आगे शेष क्षेत्रोंके विस्तारमें ऋमशः चतुर्गुणी हानि होती गई है ॥ २८०७ ॥ विदेह २६६११०८ इहर । रम्यक ६६५२७७ हरू । हैरण्यवंत १६६३१९ इहर । ऐरावत ४१५७९<u>२७३</u>।

इसप्रकार अपने अपने क्षेत्रोंका आदिम विस्तार आदि है। अंब बाह्य चरम प्रदेशपर इनका अन्तिम विस्तार कहा जाता है ॥ २८०८॥

१ द व हेमवभूये. २ द व नाहिरदुचरिमपदेसे रुंदंतिवात्ते.

पैणसिट्ठिसहस्साणि चउस्सया जोयणाणि छादालं । तेरस कलाओ भणिदं भरहिन्खिदिबाहिरे हंदं ॥ २८०९ ६५४४६ । १३ | २१२

एत्थ वि पुन्वं वे णेदन्व।

पुक्खरवरद्दीवे खुळ्यिहमवंतिसहिरिमैजिझ्छे। पडमैंदहपुंडरीए पुन्ववरिसिम्म णिगादणदीओ।। २८१० भट्ठेक्छभट्टतियं अंककमे जोयणाणि गिरिडवरिं। गंत्णं पत्तेकं दिक्खणडत्तरिसिम्म जंति कमे॥ २८११ ३८६१८।

भादइसंडपविण्णददोण्णं मेरूण सन्ववण्णणयं । एत्थेव य वत्तन्वं गयदंतन्भइसालकुरूरहिदं<sup>५</sup> ॥ २८१२ छक्केक्रएकछहगछक्कें जोयणाणि मेरूणं । सन्भंतरभागद्वियगयदंताणं चडण्हाणं ॥ २८१३

#### १६२६११६।

णवहिगदोहोचउणभदो अंकैकमेण जोयणा दीह । दोमेरूणं बाहिरगयदंताणं चउण्हाण ॥ २८१४ २०४२२१९ ।

छत्तीसं लक्खाणि अहसिट्टसहस्सितिसयपणतीसा । जोयणयाणि पोक्खरदीवद्धे होदि कुरुचावं ॥ २८१५ ३६६८३३५।

पैसठ हजार चारसो छ्यालीस योजन और तेरह कला अधिक भरतक्षेत्रका बाह्य भागमें विस्तार कहा गया है ॥ २८०९ ॥ १४२३०२४९ – ३५५६८४  $\frac{8}{8^{\frac{3}{8}}} \div २१२ × १ = ६५४४६ <math>\frac{8}{8^{\frac{3}{8}}}$ ।

पहिलेके समान यहापर भी हैमवतादिक क्षेत्रोंका विस्तार चतुर्गुणी वृद्धि व हानिरूप जानना चाहिये।

पुष्करार्धद्वीपमें क्षुद्रहिमवान् और शिखरी पर्वतपर स्थित पद्मद्रह व पुण्डरीकद्रहके पूर्व और पश्चिमदिशासे निकली हुई नदिया अकत्रमसे आठ, एक, छह, आठ और तीन अंकप्रमाण अर्थात् अड़तीस हजार छहसौ अठारह योजनमात्र पर्वतके ऊपर जाकर क्रमसे प्रत्येक दक्षिण व उत्तरदिशाकी ओर जाती हैं ॥ २८१०-२८११ ॥ ३८६१८ ।

धातकीखण्डमें वर्णित दोनों मेरुओंका समस्त वर्णन गजदन्त, भद्रशाल और कुरुक्षेत्रोंको छोड़कर यहापर भी कहना चाहिये॥ २८१२॥

छह, एक, एक, छह, दो, छह और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण मेरुओंके अम्यन्तरभागमें स्थित चारों गजदन्तोंकी लबाई है ॥ २८१३ ॥ १६२६११६।

नौ, एक, दो, दो, चार, शून्य और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या प्राप्त हो उतने -योजनप्रमाण दोनों मेरुओंके बाह्यभागमें स्थित चारों गजदन्तपर्वतोंकी लंबाई है ॥ २८१४ ॥ ' २०४२२१९ ।

पुष्करार्द्धद्वीपमें कुरुक्षेत्रका धनुष छत्तीस लाख अड़सठ हजार तीनसौ पैतीस योजन-मात्र है ॥ २८१५ ॥ ३६६८३३५ ।

१ द् पण्णह. २ द् व पुन्वं णेदन्व. ३ द् व 'सिहर. ४ द् पउद्दसह<sup>°</sup>, व पउमद्दसह<sup>\*</sup>. ५ व गयदत-भ्मद्दसालकुरुरहिदा. ६ द व अंककमेणाणि.

चोइसजोयणलक्वा छासीदिसहस्सणवसयाई इगितीसा । उत्तरदेवकुरूए पत्तेकं होदि रज्जवाणो ॥ २८१६ १४८६९३१ ।

चडजोयणलक्खाणि छत्तीससहस्स णवसयाइं पि । सोलसजुदाणि क्रिवे जीवाए होदि परिमाणं ॥ २८१७ ४३६९१६ ।

ह्सुवगं चउगुणिदं जीवावगगिम खिवत तिम तदो । चउगुणबाणिवहत्ते लढ्दं वहस्स विक्लंभो ॥ २८१८ पण्णारसलक्खाणि उणैवीससहस्सयाई छन्वीसा । इगिवीसजुदसदंसा पोक्खरकुर्देमंडले खेत्त ॥ २८१९

> १५१९०२६ । १२१ २१२

सत्तारसलक्खाणि चोहसजुदसत्तहत्तारिसयाणि । अट्टकलाक्षो पोक्खरकुरुवंसए होदि वंकइस् ॥ २८२०

\$ | 820000**1** \$12

बे लक्खा पण्णारससहस्ससत्तसयमहुवण्णाओ । पुन्वावरेण रुंदं दीवढे भहसालवणं ॥ २८२१ २१५७५८ ।

> पुकेकभद्सालर्रदा—२४५१ । ७० ८८

उत्तरदक्षिणाभगद्विदाणे जो होदि भइसालाणं । विक्खंमो कालवसा उच्छिण्णो तस्स उवदेसो ॥ २८२२

उत्तर और देवकुरुमेंसे प्रत्येकका ऋजुवाण चौदह लाख स्थासी हजार नौसो इकतीस योजनप्रमाण है ॥ २८१६ ॥ १४८६९३१।

कुरुक्षेत्रकी जीवाका प्रमाण चार लाख छत्तीस हजार नौसौ सोलह योजनमात्र है ॥२८१७॥ ४३६९१६।

बाणके वर्गको चौगुणाकर उसे जीवाके वर्गमें मिला दो पुनः चौगुणे वाणका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उतना गोलक्षेत्रका विस्तार होता है ॥ २८१८ ॥

पुष्करद्वीपसम्बन्धी कुरुओंका मण्डलाकार क्षेत्र पन्द्रह लाख उन्नीस हजार छन्बीस योजन और एकसौ इक्कीस भाग अधिक है ॥ २८१९ ॥ १५१९०२६३२१ ।

पुष्करद्वीपसम्बन्धी कुरुक्षेत्रका वजनाण सत्तरह लाख सतहत्तरसा चौदह योजन और क्षाठ कलाप्रमाण है ॥ २८२०॥ १७०७७१४ २ ई२ ।

पुष्करार्द्धीपमें भद्रशालवनका पूर्वापर विस्तार दो लाख पन्द्रह हजार सातसी अट्ठावन योजनमात्र है ॥ २८२१ ॥ २१५७५८ ।

एक एक मद्रशालका विस्तार २४५१ 🖧 ।

उत्तर—दक्षिण भागमें स्थित भद्रशालवनोंका जो कुछ विस्तार है, उसका उपदेश कालवश नष्ट हो गया है ॥ २८२२ ॥

१ द कम्खे. २ द चउवीस. ३ द मंगले. ४ द २ १ १२,व २१२ । ५ द व <sup>°</sup>ठिदाणि. ६ द व भद्सालवणं.

दुगुणिम्म भद्साले मंदरसेलस्स खिवसु विक्खंभं । मिन्झिमस्ईं जुत्तं सा सूजी कच्छगंधमालिणिए ॥ २८३१ एक्क्ताल लक्खा चालीससहस्स णवसया सोलं । दोमेरूणं बाहिर दुभद्दसालाण अंतो ति ॥ २८३२ ४१४०९१६ ।

तस्यूजीए परिही एकं कोडी य तीसलक्खाणि । चडणउदिसहस्साणि सत्तसया जोयणाणि छन्दीसं ॥ २८३३ १३०९४७२६ ।

पन्नद्विसुद्धपरिहीसेसं चउसिहरूपसंगुणिदं । वारसजुददुसएहिं भजिद्गिह विदेहदीहत्तं ॥ २८३४ अहुचउसत्तपणचउअटुतिअंकक्कमेण जोयणया । वारसमधियसयंसा तट्टाणिवदेहदीहत्तं ॥ २८३५

३८४५७४८ । ११२ २१२

सीदासीदोदाणं वास दुसहस्स तम्मि भवणिजं । अवसेसद्धं दीहं कणिट्टयं कच्छगंधमालिणिए ॥ २८३६ चउँसत्तट्टेक्टुगं णवएकंकक्कमेण जोयणया । छावण्णकला दीहं कणिट्टयं कच्छगंधमालिणिए ॥ २८३७

> १९२१८७४। ५६ २१२

भद्रशालके दुगुणे विस्तारमें मन्दरपर्वतके विस्तारको मिलाकर जो प्राप्त हो उस मध्यम सूचीमें मिला देनेपर वह कच्छा और गन्धमालिनीकी सूची होती है॥ २८३१॥

उक्त सूची दोनो मेरुओंके वाहिर दोनों भद्रशालोंके अन्त तक इकतालीस लाख चालीस हजार नौसौ सोल्ह योजनप्रमाण है ॥ २८३२ ॥

(२१५७५८ × २ ) + ९४०० + ३७००००० = ४१४०९१६ । ४१४०९१६ । इस सूचीकी परिधि एक करोड़ तीस लाख चौरानवै हजार सातसौ छन्त्रीस योजनप्रमाण है ॥ २८३३ ॥ १३०९४७२६।

इस परिधिमेंसे पर्वतरुद्ध क्षेत्रको घटाकर शेषको चौंसठसे गुणा करके दोसौ बारहका भाग देनेपर विदेहकी लंबाईका प्रमाण आता है ॥ २८३४ ॥

आठ, चार, सात, पाच, चार, आठ और तीन, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ वारह भाग अविक कच्छा और गन्धमालिनीके पास विदेहकी लवाई है॥ २८३५॥

 $( ? 3 \circ 9 \circ 9 \circ 7 - 3 \lor 4 \lor 6 \lor 8 \frac{8}{7 \cdot 7} ) \times 6 \circ \div 7 ? 7 = 3 \lor 8 \lor 9 \circ 9 \lor \frac{9}{7} \frac{9}{7} \frac{7}{7}$ 

इसमेंसे सीता-सीतोदा निदयोंके दो हजार योजनप्रमाण विस्तारको घटा देनेपर जो शेष रहे उसके अर्धभागप्रमाण कच्छा और गन्धमालिनी देशकी कनिष्ठ अर्थात् आदिम लगई है॥ २८३६॥

चार, सात, आठ, एक, दो, नौ और एक, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और छप्पन कला अधिक कच्छा और गन्धमालिनीकी आदिम लंबाई है ॥२८३७॥ ३८४५७४८६६६ – २०००  $\div$  २ = १९२१८७४  $\frac{4}{5}$  ।

१ द् चउसत्तेकद्र.

विजयादीणं वास तन्त्रमं दसगुणिज तम्मूलं । गिण्हहं तत्तो पुह पुह वत्तीसगुण च करेमाणं ॥ २८३८ बारसजुददुसएहिं भजिदूणं कच्छर्त्दमेलविदं । णियणियठाणे वासी अद्धस्क्वं विदेहस्स ॥ २८३९ णवजोयणयसहस्सा चत्तारि सयाणि अट्टताल पि । छप्पण्णकलाओ तह विजयाणं होदि परिवर्ष्टी ॥ २८४०

चउवण्णव्महिर्याणि सयाणि णव जोयणाणि तह भागा । वीसुत्तरसद्मेत्ता वक्खारगिरीण परिवर्ष्णी ॥ २८४३

जोयणसयाणि दे। पिंण कट्ठत्तीसाधियाणि तह भागा । छत्तीसउत्तरसय विभंगसरियाण परिवड्डी ॥ २८४२

पंचसद्दसा जोयण पंचसया अट्टहत्तरीजुत्ता । चडसीदिजुद्सदंसा देवारण्णाण परिवर्ड्डा ॥ २८४३

विजयादीणं भादिमदीहे विद्वं खिवेज तं होदि । मिक्समदीहं मिक्समदीहे तं खिवसु अंतदीहत्तं ॥ २८४४

विजयादिकोंका जो विस्तार हो, उसके वर्गको दशसे गुणा करके उसका वर्गमूल प्रहण करे। पृथ्वात् उसे पृथक् पृथक् वत्तीससे गुणा करके प्राप्त गुणनफलमें दोसौ वारहका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसे कच्छादेशके विस्तारमें मिलानेसे अपने अपने स्थानपर अर्ध विदेहका विस्तार होता है ॥ २८३८–२८३९ ॥

विजयोंकी वृद्धिका प्रमाण नौ हजार चारसौ अंडतालीस योजन और छप्पन कला अधिक है ॥ २८४० ॥  $\sqrt{(१९७९8\frac{9}{8})^2 \times ?0} \times 37 - 7?7 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886 = 9886$ 

नौसौ चौवन योजन और एकसौ बीस भागमात्र वक्षारपर्वतोंकी वृद्धिका प्रमाण है ॥ २८४१ ॥  $\sqrt{2000^2 \times 90} \times 22 \div 282 = 948 \frac{25}{2}$ ।

दोसौ अडतीस योजन और एकसौ छत्तीस भाग अधिक विभगनिदयोंकी वृद्धिका प्रमाण है ॥ २८४२ ॥  $\sqrt{400^2 \times 20} \times 32 \div 222 = 2222 = 1$ 

पाच हजार पाचसौ अठत्तर योजन और एकसौ चौरासी भागमात्र देवारण्योंकी वृद्धिका प्रमाण है ॥ २८४३ ॥  $\sqrt{28822^2 \times 80 \times 32 - 282 = 9902 \% \%}$  ।

विजयादिकोंकी आदिम लंबाईमें उक्त वृद्धिप्रमाणको मिला देनेपर उनकी मन्यम लवाईका प्रमाण, और मध्यम लवाईमें भी उस वृद्धिप्रमाणको मिला देनेसे उनकी अन्तिम लवाईका प्रमाण होता है ॥ २८४४ ॥

१ द व गिण्हेह. २ द व कच्छदूणमेलविदं. ३ द व चक्क सहव. ४ द व व्महियाण. ५ द °दीहत्तं.

दे|दे|तियद्गितियणवएकं अंकक्सेण अंसा य । वारुत्तरएक्सयं मज्झिलं कच्छगंघमालिणिए ॥ २८४५ १९३१३२२ । ११२ |

णभसत्तसत्तणभचउणवेक्झंकक्कमेण अंसा य । अडसट्टिसयं विजयदुवक्खारणगाणमंतमादिलं ॥ २८४६

१९४०७७० । १६८ २१२

पणडोसगइगिचउरो णवेक जोयण छहत्तरी अंसा । मिन्झिल्ल चित्तकूडे होदि तहा देवपव्वए दीहं ॥ २८४७

१९४१७२५। ७६ २१२

णवसगछहोचडणवह्गि कल छण्णउदिअधियसयमेकं । दोवक्लारगिरीणं अंतिम बाटी सुकच्छगंधिलए ॥ २८४८

१९४२६७९ । १९६ २१२

बहुदुरोकं दोपणणवइगि<sup>र</sup> अंसाँ य तालमेत्ताणि । मन्झिछयदीदृत्तं विजयाए सुकच्छगंधिलए ॥ २८४९

१९५२१२८। ४० २१२

शून्य, सात, सात, शून्य, चार, नौ और एक, इन अंकोंके ऋपसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ अड़सठ भाग अधिक उक्त दोनों क्षेत्रों तथा चित्रकूट व देवमाल नामक दो वक्षारपर्वतोंकी ऋपसे अन्तिम और आदिम लवाई है ॥ २८४६ ॥

पाच, दो, सात, एक, चार, नौ और एक, इन अकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उनने योजन और छ्यतर भागमात्र अविक चित्रकूट व देवमाल पर्वतकी मन्यम लंबाई है ॥ २८४७ ॥ १९४०७७० दे है ई + ९५४ ई है ई = १९४१७२५ द है ई ।

नौ, सात, छह, दो, चार, नौ और एक, इन अंकोंसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ छ्यानवै भाग अधिक दोनों वक्षारपर्वतोंकी अन्तिम तथा सुकच्छा और गन्धिला देशकी आदिम लवाई है ॥ २८४८ ॥ १९४१७२५  $\frac{9}{5}$   $\frac{5}{5}$   $\frac{5}{5}$ 

आठ, दो, एक, दो, पांच, नौ और एक, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चालीस भागमात्र अधिक सुकच्छा और गिष्ठला देशकी मध्यम लबाई है ॥ २८४९ ॥ १९४२६७९६६६ + ९४४८६५६ = १९५२१२८६४६६ ।

१ द अङ्कि, व अङ्क्षिः. २ द्व<sup>ं</sup>एकःं.

छस्सगपणङ्गिछण्णवपुक्कं अंसा य होंति छण्णउदी । दोविजयाणं अंतं आदिल्लं दोण्णिसरियाणं ॥ २८५० १९६१५७६ । ९६ |

पणइगिअद्विगिछण्णवएकं अंसा य वीसमेत्ताणिं। दहवदीउस्मिमालिणिमिक्समयं होदि दीहैत्तं॥ २८५१ १९६१८१५। २० | २१२

तियपणखंदुगळण्णवएक छप्पण्णअधियसयमंसा । दोण्णिणईणं अंतं महकच्छसुवग्गुए आदी ॥ २८५२ १९६२०५३ । १५६ २१२

दुखपंचएक्सगणवएक अकक्रमेण जे।यणया । महकच्छसुवग्गूँए दीहत्तं मिन्झमपएसे ॥ २८५३ १९७१५०२ ।

णभपणणवणभञडणवण्कं असा य होंति छप्पण्ण । विजैयाणंतं दोण्णं दोण्णं पि गिरीणमादिछं ॥ २८५४ १९८०९५० । ५६ | २१२ |

छह, सात, पाच, एक, छह, नौ और एक, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और छ्यानवै भाग अधिक दोनों देशोंकी अन्तिम तथा द्रहवती और ऊर्मिमालिनी नामक दो नदियोंकी आदिम लवाई है ॥ २८५० ॥

# १९५२१२८ द्रुष्ट्य + ९४४८ द्रुष्ट्य = १९६१५७ ६ द्रुष्ट्य ।

पाच, एक, आठ, एक, छह, नौ और एक, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और वीस भागमात्र अधिक द्रहवती व ऊर्मिमालिनी नदीकी मध्यम लबाईका प्रमाण है ॥ २८५१ ॥ १९६१५७६  $\frac{8}{7}$   $\frac{6}{7}$  + २३८  $\frac{5}{7}$   $\frac{5}{7}$   $\frac{5}{7}$   $\frac{5}{7}$   $\frac{5}{7}$   $\frac{5}{7}$   $\frac{5}{7}$   $\frac{5}{7}$   $\frac{5}{7}$ 

तीन, पाच, शून्य, दो, छह, नौ और एक, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ छप्पन भाग अधिक दोनों नदियोंकी अन्तिम तथा महाकच्छा और सुवल्गु (सुगन्धा) नामक दो क्षेत्रोंकी आदिम लबाई है।। २८५२।।

दो, शून्य, पाच, एक, सात, नौ और एक, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण महाकच्छा और सुवल्गु (सुगन्धा) क्षेत्रोंके मध्यम प्रदेशमें लबाई है ॥२८५३॥

१९६२०५३६५६ + ९४४८२५६ = १९७१५०२।

शून्य, पाच, नौ, शून्य, आठ, नौ और एक, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और छप्पन भाग अधिक दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा पद्मकूट और सूर्य नामक दो पर्वतोंकी आदिम लंबाई है ॥ २८५४ ॥ १९७१५०२ + ९४४८ १५६ = १९८०९५० २५६ ।

१ द व दीहरस २ द व कच्छणुवम्गूईए. ३ द दोण्ण पि विजयाणत दोपि गिरीणमादिलं.

चडणभणवहिंगिअडणवएकं अंसा सदं छहत्तरियं । वरपडमकूढ तह सूरपव्वए मज्झमिंम दीहत्तं ॥ २८५५ १९८१९०४ । १७६ | २१२

णवपणअहरुगअडणवएकं अंसा य होंति चुलसीदी । अंतं दोसु गिरीणं आदी वग्गूए कच्छकावदिए ॥ २८५६ १९८२८५९ । ८४ | २१२ |

संगणमतियदुगणवणवएकं अंसा य चालअधियसयं । मिन्झिलं दीहत्तं वग्गूए कच्छकावदिए ॥ २८५७ १९९२३०७ । १४० | २१२ |

पणपणसगइगिर्खणभदो चिय अंसा छणउदिभधियसयं । दोण्णं विजयाणंतं स दिल्लं दोसु सरियाणं ॥ २८५८ २००१७५५ । १९६ | २१२ |

चउणवणवह्गिखंणभदो चिय अंसा य वीसअधियसयं । मज्ज्ञिछं गहवदिए दीहत्तं फेणमाछिणिए ॥ २८५९ २००१९९४ । १२० | २१२ |

चार, शून्य, नौ, एक, आठ, नौ और एक, इन अकोंसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ छ्यत्तर भाग अविक उत्तम पद्मकूट तथा सूर्यपर्वतकी मध्यम लबाईका प्रमाण है ॥ २८५५ ॥ १९८०९५० २५ १६ + ९५४ ३ ३ ६ = १९८१९०४ ५ ५ ६ ।

नौ, पाच, आठ, दो, आठ, नौ और एक, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चौरासी माग अधिक दोनो पर्वतोंकी अन्तिम तथा वल्गु (गन्वा) और कच्छ-कावती देशकी आदिम लबाई है ॥ २८५६ ॥

१९८१९०४ दे ए ई + ९५४ दे दे ई = १९८२८५९ द र र ।

सात, शून्य, तीन, दो, नो, नो और एक, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो। उतने योजन और एकसौ चालीस भाग अधिक वल्गु ( गधा ) व कच्छकावतीकी मध्यम लंबाईका प्रमाण है ॥ २८५७ ॥ १९८२८५९  $\frac{5}{2}$  + ९४४८  $\frac{5}{2}$  = १९९२३०७  $\frac{5}{2}$  १

पाच, पांच, सात, एक, शून्य, शून्य और दो, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ छ्यानवै भाग अधिक दोनों देशोंकी अन्तिम तथा प्रहवती व फेन-मालिनी नामक दो विभंगनदियोंकी आदिम लंबाईका प्रमाण है ॥ २८५८ ॥

१९९२३०७३११ + ९४४८ उत्ह = २००१७५५१ ९६ ।

चार, नौ, नौ, एक, सून्य, सून्य और दो, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो। उतने योजन आर एकसौ वीस भाग अधिक प्रहवती और फेनमालिनी नदीकी मध्यम लंबाईका प्रमाण है ॥ २८५९ ॥ २००१७५५६ १ १ २३८६ १ १ = २००१९९४ १ १ ।

तियतियदोद्दोखंणभदो चिय अंसा तद्देव चउदालं । अंतं दोसरियाणं आदी आवत्तवप्पकावदिए ॥ २८६०

एक्टुं छक्केक एकं खं दोण्णि अंस एक्सयं । मज्ज्ञिलयदीहत्तं आवत्तावप्पकावादिए ॥ २८६१

णवदुगिगिदोण्णिखंदुग अंसा छप्पण्णअधिय एकसयं । दोविजयाणं अंतं आदिछं णिळणणागणगे ॥ २८६२ २०२११२९ । १५६ |

२०२११२९। १५६ २१२

चउअडखंदुगदोणभदुसंककमे<sup>र</sup> जोयणाणि अंसा य । चउसही मिन्सिल्ले णागणगे णिलणकूडिमा ॥ २८६३ २०२२०८४ । ६४ | २१२ |

अडतियणभतियदुगणभदो चिय अंसा सयं च चुलसीदी । दोसु गिरीणं अंतं आदिछं दोसु विजयाणं ॥ २८६४ २०२३०३८ । १८४ ∤

तीन, तीन, दो, दो, सून्य, सून्य और दो, इन अर्कोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चवालीस भाग अधिक दोनों निदयोंकी अन्तिम तथा आवर्ता व वप्रकावती क्षेत्रकी आदिम लबाई है ॥ २८६० ॥ २००१९९४ ई है ई + २३८ ई है ई = २००२२३३ द है है ।

एक, आठ, छह, एक, एक, शून्य और दो, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ भाग अधिक आवर्ता व वप्रकावतीकी मध्यम लंबाई है ॥ २८६१ ॥

२००२२३३ इ १ १ ९४४८ इ १ = २०११६८१ ई १ १ १

नौ, दो, एक, एक, दो, सून्य और दो, इन अकोंके ऋमसे जो सह्या उत्पन्न हो उतने योजन आर एकसौ छप्पन भाग अधिक दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा निलन व नाग पर्वतकी आदिम लबाई है ॥ २८६२ ॥ २०११६८१ ई है ई + ९४४८ ह है = २०२११२९ ई है ई

चार, आठ, शून्य, दो, दो, शून्य और दो, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चौंसठ भाग अधिक नागनग व निलनकूटकी मध्यम लवाईका प्रमाण है ॥ २८६३ ॥ २०२११२९६५६ + ९५४६३६ = २०२२०८४६६४ ।

आठ, तीन, शून्य, तीन, दो, शून्य और दो, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ चौरासी भाग अधिक दोनों पर्वतोंकी अन्तिम तया लागलावर्ता व महावप्रा देशकी आदिम लवाई है ॥ २८६४॥

२०२२०८४ र्ष्य + ९५४ रेर्द् = २०२३०३८ रेर्द् ।

१ द्व पञ्चकाविदए. २ द्व दो अंकक्कमे.

सगअडचउदुगतियणभदो चिय अंसा तहेव अडवीसा । मिन्सिल्लयदीहत्तं महवप्पे लंगलावते ॥ २८६५ २०३२४८७ । २८ | २१२ |

पणितयणवर्गिचडणभदोण्णि य अंसा तहेव चुलसीदी । दोविजयाणं अंतं आदिल्लं दोसु सरियाण ॥ २८६६ २०४१९३५ । ८४ | ... २१२ |

चउसत्तर्क्कदुगचउणभदो अंसा कमेण अहं च । गभीरमालिणोए मिन्निलं होदि दीहाए॥ २८६७ २०४२१७४। ८

दुगएक्कचउदुचउणभदो चिय अंसा सर्य च चउतालं । दोण्णिणईंणं अंतं आदिल्लं दोसु विजयाणं ॥ २८६८ २०४२४१२ । १४४ | २१२ |

णभचक्कडइगिपणणभदो चिय अंसाणि दोण्णिसयमेत्तं । मज्ज्ञिल्लयदीहत्तं पोक्सलविजए सुवप्पाए ॥ २८६९ २०५१८६० । २०० | २१२

सात, आठ, चार, दो, तीन, शून्य और दो, इन अंकोंके ऋग्से जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और अट्ठाईस भाग अधिक महावप्रा व लागलावर्ताकी मध्यम लवाईका प्रमाण है ॥ २८६५ ॥ २०२३०३८६६६ + ९४४८६५६ = २०३२४८७६२६ ।

पाच, तीन, नौ, एक, चार, शून्य और दो, इन अंकाके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चौरासी भाग अधिक दोनों विजयोंकी अन्तिम तथा गर्भीरमालिनी व पंकवती नामक दो नदियोंकी आदिम लंबाई है ॥ २८६६ ॥

चार, सात, एक, दो, चार, शून्य और दो, इन अंकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और आठ भाग अधिक गंभीरमालिनी व पकवतीकी मध्यम लंबाई है ॥ २८६७ ॥

$$7088934\frac{68}{58} + 736\frac{835}{58} = 7087808\frac{6}{58}$$

दो, एक, चार, दो, चार, शून्य और दो, इन अर्कोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ चवालीस भाग अधिक दोनों नदियोंकी अन्तिम तथा पुष्कला व सुवप्रा नामक दो क्षेत्रोंकी आदिम लंबाई है ॥ २८६८॥

$$70878987\frac{5}{27} + 7367\frac{3}{27} = 7087887\frac{3}{7}\frac{8}{7}\frac{8}{7}$$

शून्य, छह, आठ, एक, पाच, शून्य और दो, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्ने हो उतने योजन और दोसा भागमात्र अविक पुष्कला व सुवप्रा विजयकी मध्यम लंबाई है ॥ २८६९॥

णवणभतियइगिछण्णभदो चिय असा य होंति चउदालं । दोविजयाणं अंतं आदिछं एकसेलचदणगे ॥ २८७० २०६१३०९ । ४४ २१२

तियछहोहोछण्णभदो चिय अंसा सयं च चउसही । मिझिझयदीहत्त होदि पुढ एक्सेलचंदणगे ॥ २८७१ २०६२२६३ । १६४ | २१२

अहिगिदुगतिगछण्णभदो चिय अंसौ दुइत्तरी अंतं। दीहं दोसु गिरीण आदी वप्पाए पोक्खलावदिए ॥ २८७२ २०६३२१८। ७२ २१२

छच्छक्कछक्कद्रुगसगणभदुगअंसा सर्यं च अडवीसं । मिक्सिल्लयदीहर्सं वष्पाण् पोक्खलावादिण् ॥ २८७३ २०७२६६६ । १२८ | २१२ |

चर्डेइक्कि हुगअडणभदो ससा सयं च चुलसीदी । वष्पाए सतदीहं सादिवल देवभूदरण्णाण ॥ २८७४ २०८२११४ । १८४ | २१२

नौ, शून्य, तीन, एक, छह, शून्य और दो, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चवालीस भाग अधिक दोनो विजयोंकी अन्तिम तथा एकशैल और चन्द्रनगकी आदिम तवाई है ॥ २८७० ॥ २०५१८६० ३ % ५ + ९४४८  $\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} = २०६१३०९ \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$ ।

तीन, छह, दो, दो, छह, शून्य और दो, इन अर्कोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसी चौसठ भाग अधिक एकशैल व चन्द्रनगकी मध्यम लबाई है॥ २८७१॥

२०६१३०९ इ ह + ९५४ ई ह = २०६२ २६३ ई ह है।

आठ, एक, दो, तीन, छह, शून्य और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और बहत्तर माग अधिक दोनों पर्वतोंकी अन्तिम तथा वप्रा व पुष्कलावती देशकी आदिम लवाई है ॥ २८७२ ॥ २०६२२६३६ ६ + ९५४६ २६ = २०६३२१८  $\frac{62}{27}$  ।

छह, छह, छह, दो, सात, शून्य और दो, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन हो उतने योजन और एकसौ अट्टाईस भाग अधिक वप्रा व पुष्कलावती देशकी मध्यम लगईका प्रमाण है ॥ २८७३ ॥ २०६३२१८ १९३ + ९४४८ ११३ = २०७२६६६ १२६ ।

चार, एक, एक, दो, आठ, शून्य और दो, इन अकोके ऋष्से जो सह्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ चौरासी भाग अधिक वप्रादेशकी अन्तिम तथा देवारण्य व भूतारण्यकी आदिम लंबाई है ॥ २८७४ ॥ २०७२६६६ ई ह ५ ९४४८ ई ई = २०८२११४ ई ई ।

१द्बं असाय २द्एक एकं TP 65

तियणवछस्पगभडणभदो स्थिय अंसा सयं च छप्पणां। मिन्सिल्छयदीहत्तं पत्तेकः देवभूदरण्णाणं ॥ २८७५ २०८७६९३ । १५६ | २१२ |

दोसगदुगतिगणवणभदो चिय अंसा सयं च अडवींसं। पत्तेकं अंतिल्लं दीहत्तं देवभूदरण्णाणं ॥ २८७६ २०९३२७२। १२८ २९२

कच्छादिप्यहुदीणं तिविह्नियपं णिह्निदं सन्तं । विजयाए मंगलावदिपमुहाए तं च वत्तन्तं ॥ २८७७ कच्छादिसु विजयाणं नादिममन्भिल्लचिरमदीहत्तं । विजयहुरुंदमवणिय अद्धक्ते हच्छिदस्स दीहत्तं ॥ २८७८ सोहसु मिन्सिमसुर्षे मेरिगिरिं हुँगुणभद्सालवणं । सा स्ई पम्मादीपरियंतं मंगलावदिए ॥ २८७९ वियपणणवसंणभपणएकं नंसा चडत्तरं दुसयं । अंककमे दीहत्तं आदिल्लो पडममंगलावदिए ॥ २८८०

१५००९५३ | २०४ २९२

तीन, नौ, छह, सात, आठ, शून्य और दो, इन अंकोंक ऋषसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ छप्पन भाग अधिक देवारण्य व भूतारण्यमेंसे प्रत्येककी मन्यम लंबाई है। १२८७५

२०८२११४६६६ + ५५७८६६६ = २०८७६९३६६६।

दो, सात, दो, तीन, नौ, शून्य और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ अट्टाईस भाग अधिक देवारण्य व भूतारण्यमेंसे प्रत्येककी अन्तिम लवाईका प्रमाण है ॥ २८७६ ॥ २०८७६९३६६६ + ५५७८६६६ = २०९३२७२६६६ ।

यहां कच्छादिकोंकी तीन प्रकारकी लंबाईका सब कथन किया जा चुका है। अब मगलावतीप्रमुख क्षेत्रादिकोंका वह लंबाईका प्रमाण बतलाया जाता है।। २८७७।।

कच्छादिक क्षेत्रोंकी आदिम, मध्यम और अन्तिम लम्बाईमेंसे विजयार्द्धके विस्तारको घटाकर शेषको आधा करनेपर इच्छिन क्षेत्रोंकी लंबाईका प्रमाण होता है ॥ २८७८ ॥

पुष्कराईकी मध्यम सूचीमेंसे मेरुपर्वत और दुगुणे भद्रशालवनके विस्तारको घटा देनेपर जो शेप रहे उतना मंगलावतीसे पद्मादिपर्यन्त मुचीका प्रमाण है॥ २८७९॥

३७००००० - ( ९४०० + ४३१५१६ ) = ३२५९०८४ ।

तीन, पांच, नौ, सून्य, शून्य, पाच और एक, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उनने योजन और दोसा चार भाग अधिक पद्मा व मंगलावनी क्षेत्रकी आदिम लम्बाईका प्रमाण है ॥ २८८० ॥ १५००९५३३% ई ।

१ द रण्णार. २ द व रण्णार ३ द व ैत्ईए ४ द व भिरिंद दुगुण . ५ द व निदय-पणणायक्मभपणएक्सा.

पणणभपणइगिणवचउएकं अंसा सयं च अढदालं । मज्ज्ञिछयदीहत्तं पम्माए मंगलावदिए ॥ २८८१ १४९१५०५ । १४८ |

235

सगपणणभद्गाअहचउएक अंसा कमेण बाणउदी । दोविजयाणं अंतं वक्लीरणगाण आदिछं ॥ २८८२ १४८२०५७ । ९२

दुगणभएक्किगिअडचउएक असा संयेण चुलसीदी । सङ्घीवदिमायंजणगिरिम्मि मन्झिल्रदीहत्त ॥ २८८३

१४८११०२ । १८४ २१२

अटुचउएक्रणभअडचउएक्सा कमेण चउसट्टी । दोसु गिरीणं अंतं आदिल्ल<sup>३</sup> दोण्णिविजयाणं ॥ २८८४ १४८०१४८ । ६४ |

खणभसगणभसगचउइगि भसा भर्टुं मज्झदीहत्त । पत्तेक सुपम्माए रमणिज्ञाणामविजयाए ॥ २८८५

पाच, शून्य, पाच, एक, नौ, चार और एक, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन आर एकसौ अड़तालीस भाग अधिक पद्मा व मगलावती क्षेत्रकी मध्यम लवाई है ॥ २८८१ ॥ १५००९५३ २०४ – ९४४८ ५६ = १४९१५०५ २४८ ।

सात, पाच, शून्य, दो, आठ, चार और एक, इन अर्कोके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और वानवै भाग आधक दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा श्रद्धावान् और आत्माजन वक्षार-पर्वतकी आदिम लबाई है ॥ २८८२ ॥

दो, शून्य, एक, एक, आठ, चार और एक, इन अर्कोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ चौरासी भाग अधिक श्रद्धावान् और आत्माजन पर्वतकी मध्यम लबाई है ॥ २८८३ ॥ १४८२०५७  $\frac{९२}{२१२}$  – ९५४ $\frac{१२०}{२१२}$  = १४८११०२ $\frac{१८४}{२१२}$  ।

आठ, चार, एक, शून्य, आठ, चार और एक, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चौंसठ भाग अधिक दोनों पर्वतोंकी अन्तिम तथा सुपद्मा व रमणीया नामक दो देशोंकी आदिम लबाईका प्रमाण है॥ २८८४॥

शून्य, शून्य, सात, शून्य, सात, चार और एक, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और आठ भागमात्र अधिक सुपद्मा व रमणीया नामक दो देशोंमेंसे प्रत्येककी मध्यम लवाई है ॥ २८८५ ॥ १४८०१४८ ६४ – ९४४८ ५६ = १४७०७००  $\frac{5}{222}$ ।

१ द्वन्खारइण २ द्व संदावदि. ३ द्व आदीओ ४ द्व अट्टेव. ५ रमणिणाम.

इगिपणटोड्गिठचउएकं अंसा सय च चउसट्टी । दोविजयाणं अंतं क्षाटिछ दोविभंगसिरयाण ॥ २८८६ १४६१२५१ । १६४

२१२

तियइगिणभइगिछचउएकं असा तहेव अढवीसं । मिन्झिल्ल खीरोदे उम्मत्तणहम्मि पत्तेक ॥ २८८७

१४६१०१३। २८

चउमगमगणभछक चउएकंमा सर्य च चउरिय । दोण्णं णई्णमंतिमदीहत्तं आदि' दोसु विजयाणं ॥ २८८८ १४६०७७४ । १०४ २१२

छहे।तियइगिपणचउएकं अंसा तहेव अडवार्ल । मज्झिद्धयवित्यारं महपम्मसुरम्मविजयाएँ ॥ २८८९

१४५१३२६ । ४८

मगसगभडइगिचउचउएकं अंसा य दुमयचउरियं । दोविजयाणं अतं भादिलं दोसु वक्खारे ॥ २८९०

१४४१८७७ । २०४

एक, पाच, दो, एक, छह, चार और एक, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ चौसठ भाग अविक दोनों क्षेत्रोकी अन्तिम तथा क्षीरोदा उन्मत्तजला नामक दो विभंगनदियोंकी आदिम लवाई है ॥ २८८६ ॥

१८७०७०० - ८ - ९४४८ - १४६१२५१ - १४६१२५१ - १४४८ - १४४८ - १४४८ - १४६१२५१

तीन, एक, शून्य, एक, छह, चार और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और अट्ठाईस भाग अधिक क्षीरोदा व उन्मत्तजला नदियोंमेंसे प्रत्येककी मध्यम लंबाई है ॥ २८८७ ॥ १४६१२५१<u>३६४</u> - २३८<u>३३६</u> = १४६१०१३<u>२८</u> ।

चार, सात, सात, शून्य, छह, चार और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसो चार भाग अधिक दोनों निदयोंकी अन्तिम तथा महापद्मा व सुरम्या नामक दो देशोंकी आदिम लंबाई है ॥ २८८८ ॥

 $2862083\frac{26}{282} - 236\frac{836}{282} = 2860008\frac{208}{282}$ 

छह, दो, तीन, एक, पाच, चार और एक, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और अड़तालीस भाग अघिक महापद्मा व सुरम्या नामक देशका मध्यम विस्तार है ॥ २८८९ ॥ १४६०७७४ १०४ - ९४४८ ५६ = १४५१३२६ ४८ ।

सात, सात, आठ, एक, चार, चार और एक, इन अकोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और दोसौ चार भाग अधिक दोनों देशोंकी अन्तिम तथा अजन और विजटावान् इन दो वक्षारपर्वतोकी आदिम लंबाई है ॥ २८९० ॥

(84) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) = (88) =

१ द व आदिओ २ द व महपम्मएसुपम्मएविजयाए

तियदोणवणभचउचउएकं अंसा य हें।ति चुलसीदी । अंजणविजडावदिए होदि हु मन्झिल्लदीहत्तं ॥ २८९१

अट्टछणवणवतियचउएकं अंसा छहत्तरेकसयं । दोत्रक्लारगिरीणं अंत आदी हु दोण्णिविजयाणं ॥ २८९२

णभदोपणणभतियचउएकं असा संयं च वीसिधयं । मज्झिल्लयदीहत्तं रम्माए प्रमकावदिए ॥ २८९३

दोसगणभएक्कदुग चउएक्कसा तहेव चउसट्टी । दोविजयाण अंत आदिल्ल दोविभंगसरियाण ॥ २८९४

तियतियअडणभदोचउएकक अमा सर्यं च चालिययं । मत्तजले सीदोढे पत्तेकक मञ्झदीहत्तं ॥ २८९५

तीन, दो, नौ, शून्य, चार, चार और एक, इन अकोके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चौरासी भाग अधिक अजन और विजटावान् पर्वतकी मध्यम लबाई है ॥२८९१॥

आठ, छह, नौ, नौ, तीन, चार और एक, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ छ्यत्तर भाग अधिक दो वक्षारपर्वतोंकी अन्तिम तथा रम्या व पद्मकावती नामक दो देशोंकी आदिम लबाईका प्रमाण है ॥ २८९२ ॥

$$8880973\frac{28}{282} - 948\frac{820}{282} = 8839962\frac{808}{282}$$

शून्य, दो, पांच, शून्य, तीन, चार और एक, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसो बीस भाग अधिक रम्या व पद्मकावती देशकी मध्यम लंबाई है ॥२८९३॥

दो, सात, शून्य, एक, दो, चार और एक, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चौंसठ माग अधिक दोनों देशोंकी अन्तिम तथा मत्तजला व सीतोदा नामक दो विभगनदियोंकी आदिम लबाई है ॥ २८९४ ॥

तीन, तीन, आठ, शून्य, दो, चार और एक, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ चार्लास भाग अधिक मत्तज्ञ और सीतोदाभेसे प्रत्येककी मध्यम छवाई है ॥ २८९५ ॥ १४२१०७२ इंट्रिंग्स - २३८६ है है = १४२०८३३ दें है ।

वणणववणणभदोचउएकं अंसा य होति चत्तारि । दोसरियाणं अंतं आदिल्लं दोसु विजयाणं ॥ २८९६

छच्चउद्गिएक्केक्कं चउरेक्कंसा सयं च सिंहजुदं । मिज्जिल्लयदीहत्त संखाए वप्पकावदिए ॥ २८९७ १४१११४६ । १६० |

अडणवछक्केक्कणभं चउएकंसा सयं च चउरियं । दोविजयाण अंते आदिल्लं दोसु वक्लारे ॥ २८९८

तियचउसगणभगयणं चउरेकंसं सय च छण्णउदी । मजिझमए दीहत्तं आसीविसवेसमणक्षे ।। २८९९

णवअडसगणवणवातियएकं अंसा छहत्तरी होंति । दोवक्खारे अंतं आदिल्लं दोसु विजयाणं ॥ २९००

पाच, नौ, पांच, शून्य, दो, चार और एक, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चार भाग अधिक दोनों निदयोंकी अन्तिम तया शंखा और वप्रकावती नामक दो देशोंकी आदिम लंबाई है ॥ २८९६ ॥

$$8870633\frac{880}{382} - 736\frac{886}{282} = 8870494\frac{8}{282}$$

छह, चार, एक, एक, चार और एक, इन अकोंक क्रमसे जो उत्पन्न हो उतने योजन और एकसो साठ भाग अविक शंखा और वप्रकावती देशकी मध्यम छवाई है॥२८९७॥

$$2820494\frac{8}{282} - 9886\frac{44}{282} = 8888888848484$$

आठ, नौ, छह, एक, शून्य, चार और एक, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो अतने योजन और एकसौ चार भाग अधिक दोनों देशोंकी अन्तिम तथा आशीविष व वैश्रवणकूट नामक दो वक्षारपर्वतोंकी आदिम लंबाई है ॥ २८९८॥

$$8888888889 - 888688 = 88088866881$$

र्तान, चार, सात, जून्य, जून्य, चार और एक, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसो छ्यानव भाग अधिक आशीविष और वैश्रवणकूटकी मध्यम लबाई है॥ २८९९॥ १४०१६९८३ १४ १८ १८० १८९ १८००७४३ १९६।

नों, आठ, सात, नों, नों, तीन और एक, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उनने योजन और ज्यत्तर भाग अविक दोनों बक्षारपर्वतोंकी अंतिम तथा महावत्रा व नलिन देशकी आदिम लबाई है ॥ २९०० ॥ १४००७४३६६६ — ९५४६२६ = १३९९७८९२५६ । इंगिचउतियणभणवतियपुकं अंसा कमेण वीसं च । मज्झिमए दीहत्त महवप्पाणिलणविजयम्मि ॥ २९०१

दोणवभडणभभद्वतिएक नंसा छहत्तरिधयसयं । दोविजयाणं भंत भादिहं दोविभंगसिरयाणं ॥ २९०२

चउपणछण्णभभाउतियेएकं भंसा व चाल मज्झिमए । दीहत्तं तत्तजले अंतरबाहीए पत्तेकं ॥ २९०३

पणइगिचउणभभ उतियएका अंसा य सोलसधियसयं । दोवेभंगणईण अंत आदिल्ल दोसु विजयाणं ॥ २९०४

सगर्छेण्ण वणभसगतियएकं असा य सिंह परिमाण । मिन्समपदंसदीहं कुमुदाए सुवैष्पविजयिम ॥ २९०५

एक, चार, तीन, शुन्य, नौ, तीन और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उनने योजन और वीस भाग अधिक महात्रप्रा व नलिन क्षेत्रकी मध्यम लंबाई है ॥ २९०१ ॥

$$3399029 = \frac{95}{255} - 9882 = 3390383 = 1$$

दो, नो, आठ, शून्य, आठ, तीन और एक, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ इयत्तर भाग अधिक दोनों क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा तप्तजला व अन्तरवाहिनी नामक दो विभगनदियोंकी आदिम लवाई है ॥ २९०२ ॥

$$2390388330 - 988646 = 23606978061$$

चार, पांच, छह, शून्य, आठ, तीन और एक, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चालीस भाग अधिक तप्तजला व अन्तरवाहिनीमेंसे प्रत्येककी मध्यम लंबाईका प्रमाण है ॥ २९०३ ॥ १३८०८९२  $\frac{१ \circ \xi}{2 \cdot \xi \cdot 2}$  — २३८ $\frac{१ \cdot 3 \cdot \xi}{2 \cdot \xi \cdot 2}$  = १३८०६५8 $\frac{8 \circ 5}{2 \cdot \xi \cdot 2}$  ।

पाच, एक, चार, शून्य, आठ, तीन और एक, इन अकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसों सोलह भाग अधिक दोनों विभंगनदियोंकी अन्तिम तथा कुमुदा व सुवप्रा नामक दो देशोंकी आदिम लवाई है ॥ २९०४ ॥

$$236648 + \frac{80}{282} - 236 + \frac{836}{282} = 2360884 + \frac{886}{282}$$

सात, छह, नौ, शून्य, सान, तीन और एक, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतन योजन और साठ भागप्रमाण कुमुदा व सुवप्रा क्षेत्रके मध्यप्रदेशकी लबाई है ॥ २९०५ ॥

१ द्व अडतिएक २ द्सगछण्णणभ° ३ द्सुवच्छ°

णवएक्वपंचएकं छत्तियएका तहेव चउअंसा । दोविजयदुवक्खारे अतिल्लादिल्लदीहत्त ॥ २९०६ १३६१५१९ । ४

चउछक्कपंचणभछत्तियएकंसा सयं च छण्णवदी । मिनझहं वक्षारे सुहावहक्षे तिकूडणगे ॥ २९०७ 13604E8 138E (?)

णवणभछण्णवपणतियएका अंसा हुवेदि चालीसं । दोवक्खारदुविजए अंतिल्लादिल्लदीहत्तं ॥ २९०८

इंगिछक्षएकणभपणातियएकंसा सयं च छण्णउदी । सरिदाएं वप्पविजए पत्तेकं मञ्झदीहत्तं ॥ २९०९ १३५०१६१ । १९६ (१)

नौ, एक, पाच, एक, छह, तीन और एक, इन अर्कोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चार भाग अधिक दोनों क्षेत्रो तथा सुखावह व त्रिकूट नामक दो वक्षारपर्वतोंकी क्रमशः अन्तिम और आदिम लबाईका प्रमाण है ॥ २९०६ ॥

१३७०९६७ द्व - ९४४८ द्व = १३६१५१९ द्व र ।

चार, छह, पाच, शून्य छह, तीन और एक, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ छ्यानबै भाग अधिक सुखावह व त्रिक्टनग नामक वक्षारपर्वतकी मध्यम लबाई है ॥ २९०७ ॥ १३६०५६४६६६ (१)

 $2368486\frac{8}{282} - 648\frac{820}{282} = 2360468\frac{8}{282} = 1$ 

सूचना-यहा प्रिक्तयासे ९६ अंश आते हैं किन्तु मूलमें शब्दों और १९६ संख्या पाई जाती है। आगे की गाथा नं. २९०८ में भी क्रमप्राप्त प्रक्रियासे ८८ अश आते है, किन्तु वहा मूलमें ४० अंश पाये जाते है जो न तो पूर्ववर्ती ९६ अशोंको लेकर घटानेसे आते और न १९६ मेंसे। इसी प्रकार आगेके अंक भी प्रक्रियानुसार सिद्ध नहीं होते।

नौ, शून्य, छह, नौ, पाच, तीन और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और चालीस भाग अधिक दोनों वक्षारों तथा सरिता व वत्रा नामक दो देशोंकी ऋमशः अन्तिम और आदिम लंबाईका प्रमाण है ॥ २९०८ ॥ १३५९६०९ ३ १ १

१३६०५६४ २९६ - ९५४२२२ = १३५९६०९२५६ ।

एक, छह, एक, शून्य, पाच, तीन और एक, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतन योजन और एकसौ छ्यानवै भाग अधिक सरिता व वप्रा देशोंमेंसे प्रत्येककी मध्यम लंबाई हे ॥ २९०९ ॥ १३५०१६१ई १ई (°)

१३५९६०९६६६ - ९४४८६५६ = १३५०१६१५६६ ।

१ द व सलिलाए.

तियड्गिसगणभचउतियएक्कं अंसा सयं च चालधिय । दोविजए अंतिह्न क्षादिह्न देवभूद्रण्णाणं<sup>र</sup> ॥ २९१० 13800831 180 ( ? )

चउतियइगिपणतितियं एक्कं अट्टाहिमधियसयमंसा । भूदादेवारण्णे हुवेदि मज्झिलदीहत्तं ॥ २९११

पणपंचपंचणवदुगतियएक्कंसा सयं च छण्णउदी । सूदादेवारण्णे पत्तेक्क अंतदीहत्तं ॥ २९१२

कच्छादिसु विजयाणं आदिममाज्सिङ्खचरिमदीहत्ते । विजयहुरुंदमवणिय अद्धकदे तस्स दीहत्त ॥ २९१३ दोपंचवरइगिदुगचउअडछत्ति णितिद्य अंसा य । बारस उणवीसहिदौ हिमवतगिरिस्स खेत्रफलं ॥ २९१४

तीन, एक, सात, शून्य, चार, तीन और एक, इन अंकोके क्रमसे जो सख्या हो उतने योजन और एकसौ चालीस भाग अधिक दोनो क्षेत्रोंकी अन्तिम तथा देवारण्य व भूता-रण्यकी आदिम लवाई है ॥ २९१० ॥ १३४०७१३<u>१४०</u> ( ? )

$$2340268\frac{237}{327} - 9886\frac{46}{237} = 2380023\frac{66}{237}$$

चार, तीन, एक, पाच, तीन, तीन और एक, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसौ अडसठ भाग अधिक देवारण्य व भूतारण्यकी मध्यम लवाई है ॥ २९११ ॥ १३३५१३४ १६८ (2)

$$2380083\frac{\sqrt{6}}{232} - 44005\frac{868}{282} = 8334838\frac{808}{282}$$

पाच, पाच, पाच, नौ, दो, तीन और एक, इन अंकोंके ऋमसे जो सख्या हो उतने योजन और एकसौ छ्यानबै भाग अधिक भूतारण्य व देवारण्यमेंसे प्रत्येककी अन्तिम छवाई है ॥ २९१२ ॥ १३२९५५५ ३ १६ (१)

कच्छादिक देशोंकी आदिम, मध्यम और अन्तिम छवाईमेसे विजयाईके विस्तारको घटाकर होषको आधा करनेपर उसकी लंबाई होती है ॥ २९१३ ॥

दो, पाच, शून्य, एक, दो, चार, आठ, छह, तीन और तीन, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और उनीससे भाजित वारह भागप्रमाण हिमवान्पर्वतका क्षेत्रफल है ॥ २९१४ ॥ ३३६८४२१०५२<sup>६</sup>३ ।

१इव रण्णाए २ दव<sup>ा</sup>दीहत्त ३ दव हिंदो. TP 66

एदं चउसीदिहदे बारसकुलपब्वयाण पिंडफलं । होदि हु उसुगारज्ञदे चोइसगिरिरुद्धखेत्तफलं ॥ २९१५ इगिदुगचउझडछत्तियसगचउपणचउगझट्टदो कमसो । जोयणया एकंसो चोइसगिरिरुद्धपरिमाणं ॥ २९१६

अटुणवणभचउक्का सत्तट्ठेका अ चउतिगयणाई । छत्तियणवाइ अंकक्क्मेणयं अद्धेत्तफलं ॥ २९१७ ९३६०३४१८७४०९८ ।

सगसगछप्पणणभपणचउणवसगपंचसत्तणभणवयं । अंककमे जोयणया होदि फलं तस्स गिरिरिहिदं ॥ २९१८ ९०७५७९४५०५६७७ ।

एदास्ति<sup>र</sup> खेत्तफले वारसञ्ज्तेहिं दोसपहिं च । पविहत्ते ज लदं तं भरहिखदीए खेतफलं ॥ २९१९ एक्कचउक्कचउक्केक्कपंचितयगयणएक्कअट्टदुगा<sup>र</sup> । चत्तारि य जोयणया पणसीदीसयकलाउ तम्माणं ॥ २९२०

> ४२८१०३५१४४१ । १८५ २१२

इस हिमवान्पर्वतके क्षेत्रफलको चौरासीसे गुणा करनेपर वारह कुलपर्वतोंका एकत्रित क्षेत्रफल होता है। इसमें इष्वाकार पर्वतोंके क्षेत्रफलको भी मिला देनेपर चौदह पर्वतोंसे रुद्ध क्षेत्र-फलका प्रमाण होता है।। २९१५।।

एक, दो, चार, आठ, छह, तीन, सात, चार, पांच, चार, आठ और दो, इन अंकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एक भाग अधिक चौदह पर्वतोंसे रुद्ध क्षेत्रका क्षेत्रफल है ॥ २९१६ ॥

२८२९४७३६८४२१ $\frac{2}{2}$  + १६००००००० = २८४५४७३६८४२१ $\frac{2}{2}$  । आठ, नौ, शून्य, चार, सात, आठ, एक, चार, तीन, शून्य, छह, तीन और नौ, इन अकोंके क्रमसे जो सख्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण यह पुष्कराई द्वीपका क्षेत्रफल है ॥ २९१७ ॥

#### ९३६०३४१८७४०९८।

सात, सात, छह, पांच, शून्य, पांच, चार, नौ, सात, पाच, सात, शून्य और नौ, इन अर्कोंके ऋमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजनप्रमाण उस पुष्कराईद्वीपके पर्वतरहित क्षेत्रका क्षेत्रफळ है ॥ २९१८ ॥ ९०७५७९४५०५६७७ ।

इस क्षेत्रफलमें दोसौ वारहका भाग देनेपर जो लब्ध हो उतना भरतक्षेत्रका क्षेत्रफल होता है ॥ २९१९ ॥

एक, चार, चार, एक, पांच, तीन, शून्य, एक, आठ, दो और चार, इन अंकोंके क्रमसे जो संख्या उत्पन्न हो उतने योजन और एकसी पचासी भाग अधिक उस क्षेत्रफलका प्रमाण है ॥ २९२० ॥ ९०७५७९४५०५६७७ ÷ २१२ = ४२८१०३५१४४१६६६ ।

१ द व एदेसिं. २ द व अडदुगा.

भरहािबदीए गणिदं पत्तेकं चउगुणं विदेदंतं । तत्तो कमेण चउगुणहाणीं एरावदं जाव ॥ २९२१ जंबूदीविबदीए फलप्पमाणेण पोक्खरवरदे । खेत्तफलं किजंतं एक्सससयािण चुलसीदी ॥ २९२२

चेट्ठीत माणुसुत्तरपरियतं तस्स लंघणाविहीणा । मणुवा माणुसखेते वेअड्वाइजाउविद्वीवेसु ॥ २९२३ । एवं विण्णासी समत्ती ।

भरहवसुंधरपहुदिं जाव य एरावदो त्ति अहियारा । जंबूदीवे उत्त सन्वं तं एत्थ वत्तन्वं ॥ २९२४ । एव पोक्खरवरदीवसन्वअंतरअहियारा समत्ता ।

णररासी सामण्णं पज्जत्ता मणुसिणी यपज्जता । इय चउविद्दभेदजुदो उप्पज्जिदि माणुसे खेते ॥ २९२५ रूवेणोणा सेढी सूर्वअगुलपहिल्लतिदण्हिं । मूलेहि पविद्दत्तो हवेदि सामण्णणररासी ॥ २९२६

913191

चडअहुपंचसत्तहुणवयपंचह्रतिद्यअहुणवा । तिचउक्कटुणहाइं छक्कछपंचहुदुगच्छखचउक्का ॥ २९२७ णभसत्तगयणअडणवएक्कं पज्जत्तरासिपरिमाणं । <sup>३</sup>दोपणसगदुगछण्णवसगपणइगिपंचणवएक्क ॥ २९२८ १९८०७०४०६२८५६६०८४३९८३८५९८७५८४ ।

भरतक्षेत्रका जो क्षेत्रफल है उससे विदेहपर्यन्त प्रत्येक क्षेत्रका क्षेत्रफल उत्तरोत्तर चौगुणा है। फिर इसके आगे ऐरावतक्षेत्र तक क्रमशः चौगुणी हानि होती गई है॥ २९२१॥

जम्बूद्वीपसम्बन्धी क्षेत्रफलके प्रमाणसे पुष्कराईद्वीपके क्षेत्रफलको करनेपर वह ग्यारहसौ चौरासी खण्डप्रमाण होता है ॥ २९२२ ॥

(8400000 - 2900000 ) + 900000 = 98681

दो समुद्र और अढ़ाई द्वीपोंके भीतर मानुषोत्तरपर्वतपर्यन्त मानुषक्षेत्रमें ही मनुष्य रहते हैं। इसके आगे वे उस मानुषोत्तरपर्वतका उछ्छन नहीं करते॥ २९२३॥

इसप्रकार विन्यास समाप्त हुआ।

जम्बूद्वीपमे भरतक्षेत्रसे लेकर ऐरावतक्षेत्र तक जितने अधिकार कहे गये है, वे सव यहापर कहे जाने चाहिये ॥ २९२४ ॥

इसप्रकार पुष्करवरद्वीपके सब अंतराधिकार समाप्त हुए।

सामान्य, पर्याप्त, मनुष्यिणी और अपर्याप्त, इसप्रकार चार भेदोंसे युक्त मनुष्यराशि मानुप-लोकमें उत्पन्न होती है ॥ २९२५ ॥

जगश्रेणीमे सूच्यगुलके प्रथम और तृतीय वर्गमूलका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसमेंसे एक कम करदेनेपर सामान्य मनुष्यराशिका प्रमाण होता है ॥ २९२६ ॥

चार, आठ, पाच, सात, आठ, नौ, पाच, आठ, तीन, आठ, नौ, तीन, चार, आठ, शून्य, छह, छह, पाच, आठ, दो, छह, शून्य, चार, शून्य, सात, शून्य, आठ, नौ और एक, इतने अंकप्रमाण पर्याप्त मनुष्यराशि, तथा दो, पाच, सात, दो छह, नौ, सात, पाच, एक, पांच, नौ,

१ द व हाणि. द व सन्व एयत्त वत्तव्वं. ३ द एदोपण.

तियपणदुगक्षडणवयं छप्पणञ्चट्टहृष्क्षरुगमेकं । इगिदुगचडणवपंचय मणुसिणिरासिस्स परिमाणं ॥ २९२९ ५९४२१२२८८५६९८२५३१९५१५७९६२७५२ ।

सामण्णरासिमञ्झे पज्जत्तं मणुसिणी ये सोधिज । अवसेणं परिमाणं होदि यपज्जत्तरासिस्स ॥ २९३०

७। १ १ २

अंतरिदावमणुस्सा थावा ते कुरुसु दससु संखेजा। तत्ता संखेजागणा हवति हरिरम्मगेसु वस्सेसुं ॥ २९३१ विरसे संखेजगुणा हेरण्णवद्मि हेमवद्वरिसे। भरहेरावद्वस्से संखेजगुणा विदेहे य ॥ २९३२ होंति असखेजगुणा लिद्धमणुस्साणि ते च सम्मुच्छा। तत्ता विसेसअधियं माणुससामण्णरासी य ॥ २९३३ पजता णिव्वित्तयपजता लिद्धया यपजता। सत्तरिज्ञत्तसद्जाखंडे पुण्णिदरलिद्धणरा ॥ २९३४। अप्पाबहगं समत्तं।

पणपणअज्ञाखंडे भरहेरावद्मि मिच्छगुणठाणं । अवरे वरम्मि चोद्दसपेरंत कआइ दीसंति ॥ २९३५

एक, तीन, पाच, दो, आठ, नौ, छह, पांच, आठ, आठ, एक, दो, एक, एक, दो, चार, नौ और पाच, इतने अकमात्र मनुष्यिणीराशिका प्रमाण है ॥ २९२७-२९२९ ॥

> पर्याप्त मनुष्यराशि १९८०७०४०६२८५६६०८४३९८३८५९८७५८४। मनुष्यिणीराशि ५९४२११२१८८५६९८२५३१९५१५७९६२७५२।

सामान्यराशिमेंसे पर्याप्त और मनुष्यिणयोंके प्रमाणको घटा देनेपर जो शेष रहे, उतना अपर्याप्तराशिका प्रमाण होता है ॥ २९३० ॥ १ । १ ।

अन्तर्द्वीपज मनुष्य थोडे हैं । इनसे संख्यातगुणे मनुष्य दश कुरुक्षेत्रोंमें और इनसे भी संख्यातगुणे हरिवर्ष एवं रम्यक क्षेत्रोंमें हैं ॥ २९३१॥

हरिवर्ष व रम्यकक्षेत्रस्थ मनुष्योंसे सख्यातगुणे हैरण्यवत व हैमवतक्षेत्रमे, इनसे, सख्यात-गुणे भरत व ऐरावतक्षेत्रमें, और इनसे भी सख्यातगुणे विदेहक्षेत्रमें हैं ॥ २९३२॥

इनसे लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य असख्यातगुणे हैं । वे ( लब्ध्यपर्याप्त ) सम्मूच्छन होते हैं । लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंसे विशेष अधिक सामान्य मनुष्यराशि है ॥ २९३३ ॥

पर्याप्त, निर्नृत्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्तके भेदसे मनुष्य तीन प्रकारके होते हैं। एकसौ सत्तर आर्यखण्डोंमें पर्याप्त, निर्नृत्यपर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त तीनों प्रकारके ही मनुष्य होते हैं॥ २९३४॥

#### अल्पनहुत्वका कथन समाप्त हुआ।

भारत व ऐरावत क्षेत्रके भीतर पाच पाच आर्यखण्डोंमें जघन्यरूपसे मिथ्यात्वगुणस्थान और उत्कृष्टरूपसे कदाचित् चौदह गुणस्थान तक पाये जाते हैं॥ २९३५॥

१ द व मणुिं य. २ द गुणवदिम्म. ३ द सत्तरिज्ञतं. ४ द व पुण्णिदरेसु लिद्धिणरा. ५ द व अवरे अवरिम्म चोह्सपरत.

पंचितदेहें सिट्टसमण्णिद्सद्भज्ञखडण् अवरे । छैग्गुणठाणे तत्तो चोद्सपेरत दीसंति ॥ २९३६ सब्वेसुं भोगभुवे दो गुणठाणाणि सब्बकालिमा । दीसंति चडिवयपं सब्बमिलिक्लिमा किन्नतं ॥ २०३७ विज्ञाहरसेढीण् तिगुणहाणाणि सब्बकालिमा । पणगुणठाणा दीस् इ छिडिदिबज्ञाण चोद्दमहाणे ॥ २९३८ पज्जतापज्जता जीवसमासा भवंति ते देशिण । पज्जत्तियपज्जती छव्भेया मब्बमणुवाणं ॥ २९३९ दसपाणसत्तपाणा चडसण्णा मणुसगि हु पर्चेदी । गिदिइंदिय तसकाया तेरमजोगा विकृष्यदुगरिद्धा ॥ २९३० ते वेदत्तयज्जता भवगदेवेदा वि केइ दीसित । सयलकमाणहिं जुटा अकमाया होति देई णरा ॥ २९३१ सयलेहिं णाणिहिं संज्ञमदंसणिह छेरसलेस्सेहि । भव्वाभव्वत्तेहिं य छिव्वहमम्मत्तसनुता ॥ २९३२ सण्णो हुवेदि सब्वे ते आहारा तहा अणाहारा । णाणोवजोगदंसणउवजोगजुटा वि ते मध्ये ॥ २९३२ । गुणहाणाटी समत्ता ।

संखेजाउवमाणा मणुवा णरितारेयदेविणरिष्सुं । सन्वेसुं जायंते सिद्धगदीओ वि पावंति ॥ २९४४ ते संखातीदाऊ जायंते केई जाव ईसाणं । ण हु होति सलायणरा जम्मिम अणंतरे केई ॥ २९४५ । संक्रमणं गदं ।

कोहादिचउक्राण धूलीराईए तह य कट्ठेणं । गोमुत्तैतणुमलेहिं छ्लेस्माँमज्ज्ञिमसेहिं ॥ २९४६ जे जुत्ता णरतिरिया सगसगजोग्गेहिं लेस्ससंजुत्ता । णारयदेवा केई णियजोग्गणराउँयं च वंधित ॥ २९४७ । भाउस्स वंब गद ।

उप्पत्ती मणुवाणं गटभजसम्मुच्छिमं खु दोभेद्राँ । गटभुटभवजीवाणं मिस्सं सिचत्तजोणीए ॥ २९४८ सीदं उण्हं मिस्सं जीवेसुं होंति गटभपभवेसु । ताणं भवंति ८सवडजोणीए मिस्सजोणी ये ॥ २९४९ सीदुण्हमिस्सजोणी सिचत्ताचित्तमिस्सिवेउडा १० य । सम्मुच्छिममणुवाणं सिचत्तप् ११ होंति जोणीओ ॥ २९५० जोणी संखावत्ता कुम्मुण्णदवंसपत्तणामाओ । तेसुं संखावत्ता गटभेण विविज्ञदा १२ होदि ॥ २९५१ कुम्मुण्णदजोणीए तित्थयरा चक्कविष्टणो दुविहा । वलदेवा जायंने सेसजणा वंसपत्ताए ॥ २९५२,

संख्यात आयुप्रमाणवाले मनुष्य, मनुष्य, तिर्यञ्च, देव और नारिक्यों मेंसे सवमें उत्पन्न होते है, तथा सिद्धगतिको भी प्राप्त करते हैं॥ २९४४॥

असंख्यातायुष्क मनुष्योंमेंसे कितने ही ईशानस्वर्ग तक उत्पन्न होते है। किन्तु अनन्तर जन्ममें शलाकापुरुष कोई भी मनुष्य नहीं होते है॥ २९४५॥

### सक्रमण समाप्त हुआ।

जो मनुष्य व तिर्यंच क्रोधादिक चार कषायोंके क्रमशः धूलिरेखा, काष्ठ, गोमूत्र तथा शरीरमलरूप मेदोंके साथ छह लेश्याओंके मध्यम अंशोंसे युक्त है वे, तथा अपने अपने योग्य छह लेश्याओंसे संयुक्त कितने ही नारकी व देव भी अपने योग्य मनुष्यायुको वांधते है॥२९४६–२९४७॥

### आयुका वन्ध समाप्त हुआ।

मनुष्योंका जन्म गर्भ व सम्मूर्च्छनके भेदसे दो प्रकार है। इनमेंसे गर्भजन्मसे उत्पन्न जीवोंके सिचतादि तीन योनियोंमेंसे मिश्र (सिचत्ताचित्त) योनि होती है॥ २९४८॥

गर्भसे उत्पन्न जीवोंके शीत, उष्ण और मिश्र, तीनों ही योनियां होती हैं। तथा इन्हीं गर्भज जीवोंके संवृतादिक तीन योनियोंमेंसे मिश्र (सवृतविवृत ) योनि होती है ॥ २९४९ ॥

सम्मूच्छिन मनुष्योंके उपर्युक्त सचित्तादिक नौ गुणयोनियोंमेंसे शीत, उष्ण, मिश्र (शीतोष्ण), सचित्त, अचित्त, मिश्र (सचित्ताचित्त) और विवृत, ये योनिया होती है ॥२९५०॥ शखावर्त, कूर्मोन्नत और वशपत्र नामक तीन आकारयोनियां होती है।इनमेंसे शंखावर्त

योनि गर्भसे रहित है ॥ २९५१ ॥

कूर्मोनतयोनिसे तीर्थंकर, दो प्रकारके चऋवर्ता (सकलचक्री और अर्धचक्री) और बलदेव, तथा वंशपत्रयोनिसे शेष साधारण मनुष्य उत्पन्न होते हैं ॥ २९५२॥

१ द सिद्धिः. २ व काइ. ३ द व गोमुत्तातणुः. ४ द व छःसलेसाः. ५ द व णियजोगाणराउयं. ६ द व दो भेदो. ७ द व भिस्स सचित्तो जोणीए ८ द सकइड, व सब्बड. ९ द व जोणीए. १० द व विउला. ११ द व सचित्तय. १२ व विविज्ञिदो

एवं सामण्णेसु होति मणुस्साण अह जोणीसुं। एदाणै वितेसाणि चोह्मलम्खाणि भजिदाणि ॥ २९५३ । जोणिपमाण गदं।

छन्वीसजुदेक्कसंयप्पमाणमोगिक्वदीण सुहमेक्कं । कम्मखिदीसु णराणं हवेदि सोक्खं च दुक्खं च ॥ २९५४ । सुखदुक्षं गदं ।

केइ पिडियोहणेणं केइ सहावेण तासु भूमीसुं । दहुणं सुहदुक्ख केइ मणुस्सा बहुपयार ॥ २९५५ जादिभरणेण केई केइ जिणिंदस्स मिहमदमणदो । जिणिविबदंसणेण उवसमपहुदीणि केइ गेण्हंति ॥ २९५६ । सममत्त गर्द ।

एक्समय जहण्णं दुतिर्समयप्पहुदि जाव छम्मास । वरविरह मणुवजगे उविरं सिज्झित अडसमए ॥ २९५७ पत्तेकं अडसमए वत्तीसडदालसिटुदुयसदिरं । चुलसीदी छण्णउदी दुचरिमिम्म अट्टअधियसय ॥ २९५८ सिज्झित एक्फसमए उक्कस्से अवरयिम्म एक्फेक्कं । मज्झिमपिडवड्डीए चउदत्तरि सन्वसमएसुं ॥ २९५९

इसप्रकार गनुष्योंके सामान्य योनियोंमेंसे आठ, और इनके विशेष भेदोंमेंसे चौदह लाख योनिया होती हैं ॥ २९५३ ॥

## योनिप्रमाणका निरूपण समाप्त हुआ।

मनुष्योंको एकसौ छन्त्रीस भोगभूमियोंमें (३० भोगभूमियों और ९६ कुभोगभूमियोंमें) केवल सुख, और कर्मभूमियोंमें सुख एव दुःख दोनों ही होते है। १९५४॥

# सुख-दु खका वर्णन समाप्त हुआ।

उन भूमियों में कितने ही मनुष्य प्रतिबोधनसे, कितने ही स्वभावसे, कितने ही बहुत-प्रकारके सुख-दु:खको देखकर उत्पन्न हुए जातिस्मरणसे, कितने ही जिनेन्द्रभगवान्की कल्याणका-दिक्षप महिमाके दर्शनसे, और कितने ही जिनविम्बके दर्शनसे औपशमादिक सम्यग्दर्शनोंको प्रहण करते हैं ॥ २९५५–२९५६ ॥

#### सम्यक्तवका कथन समाप्त हुआ।

मनुष्यलोकमें मुक्तिगमनका जघन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट दो-तीन समयादिसे लेकर छह मासपर्यन्त है। इसके पश्चात् आठ समयोमें जीव सिद्धिको प्राप्त करते ही हैं॥ २९५७॥

इन आठ समयोंमेंसे प्रत्येकमें क्रमश. उत्कृष्टरूपसे वत्तीस, अड़तालीस, साठ, वहत्तर, चौरासी, छ्यानबै और अन्तिम दो समयोंमें एकसौ आठ एकसौ आठ जीव, तथा जधन्यरूपसे एक एक, सिद्ध होते हैं। मध्यम प्रतिपत्तिसे सब समयोंमें चौहत्तर चौहत्तर जीव सिद्ध होते हैं॥ २९५८–२९५९॥ ५९२ – ८ = ७४।

१ द्व एदेण. २ द् सुक्ल च. ३ द्व °दुक्ल, ४ द्व °पयारा ५ ट गिण्हति. ६ द्दुतियसम ७ द्व छोगे.

तीदसमयाण संखं पणसयबाणउदिरूवसंगुणिदं । अडसमयाधियछम्मासयभाजिदं<sup>१</sup> णिव्वदा सन्वे ॥ २९६० अ ५९२ । मा ६<sup>१</sup> । । एवं णिउदिगमणपरिमाणं समत्तं<sup>३</sup> ।

संसारण्णवसहण<sup>र</sup> तिहुवणभन्वाण पेम्मसुहजणणं । संदरिसियसयळट्टं सुवासणाहं णमंसामि ॥ २९६१ एवमाइरियपरंपरार्गयतिलोयपण्णत्तीए मणुवजगसरूवनिरूवणपण्णेती णाम चउत्थो महाहियारो समत्तो ॥ ४ ॥

अतीतकालके समयोंकी सख्याको पांचसा बानवे रूपोंसे गुणित करके उसमें आठ समय अधिक ल्रह मासोंका भाग देनेपर लब्ध राशिप्रमाण सब निर्वृत्त अर्थात मुक्त जीव है ॥ २९६०॥ अतीतसमय × ५९२ - ६ मास ८ समय = मुक्त जीव।

इसप्रकार सिद्धगतिको प्राप्त होनेवालोंका प्रमाण समाप्त हुआ।

संसाररूप समुद्रके मथनकर्ता, तीनों लोकोंके भन्योंको प्रेम एवं सुखके जनक, तथा सम्पूर्ण पदार्थोंके दर्शक सुपार्श्वनाथस्वामीको मै नमस्कार करता हूं ॥ २९६१ ॥

इसप्रकार आचार्यपरंपरागत त्रिलोकप्रज्ञित मनुष्यलोकस्वरूप निरूपण करनेवाला चतुर्थ महाधिकार समाप्त हुआ ।

१ द व अडसमयाविय छम्मासयम्मि भिजदं णिम्मदा. २ व-पुस्तके 'मा ६ ' इति नास्ति ३ द व समत्ता. ४ द व संसारण्णमहण्णं. ५ द व पेम्मदुहजलणं. ६ व परंपरायगय . ७ द व जगपदाविणित्तो वणसंपंण्णत्ती.